

संस्थापक—श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य गीताच्यास छोकसंत्रही श्री १०८ जगदगुरु श्री महामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्द्रजी महाराज



धर्मान् परित्यक्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वा सर्व पापेश्यो मोत्तयिष्यामि मा श्रुचः ॥ अङ् १

जनवरी, १९४१, काशी

3

र्गिताज्ञान 📉

गीतासु न विशेषोऽस्ति जनेपूच्चायचेपु च । ज्ञानेष्येव समग्रेषु समा व्रह्मस्वरूपिणी ॥

गीता की श्रमर वाणियों का पठन, श्रवण, और मनन करने के लिए ऊँच नीच अथवा पुण्यारमा पापात्मा आदि वर्गावेशोपरूप मेददृष्टिपूर्ण किसी प्रकार का वन्धन नहीं है। परब्रुझ परभारमा जिस प्रकार सब के सृष्टिकर्ती, समदर्शी पिता और सब के लिए जानने योग्य हैं <del>इसी प्रकार गीता भी सब के लिए समान दृष्टि रखनेत्राली जगजननी है खौर इसी लिए</del> इस का ज्ञान सब के लिए एक समान प्राप्तव्य है।

TOT INCLUDE THE TERMS OF THE

# गीता की महनीयता

"श्रीमद्भावद्गीता हमारे घर्ममन्यों में एक अत्यन्त वेजस्वी और निर्मेछ हीरा है। विण्डबद्धाण्ड के ज्ञान के साथ साथ आस्मविद्या के पावन गन्मीर तत्त्वों को संक्षेप में पूर्णतः समस्म देनेवाळा, उन तत्त्वों के धाघार पर मनुष्यमात्र के पुरुपार्थ की पूर्णता का परिचय करा देनेवाळा, भक्ति ज्ञान का समन्वय कराते हुए होनों का शास्त्रीय ज्यवहार से योग मिळा देनेवाळा तथा इस के जारिय संसारतापतम मनुष्यों को शानितसुक्त में निमम कर निष्काम कर्तव्याचरण में युक्त करा देनेवाळा इस के समान का ग्रन्थ संसार के किसी भी साहित्य में नहीं मिळ सकता। इस प्रन्थ में भगवान कुष्ण ने समस्त धर्मों का सार स्वमुख से धर्मुन के प्रति प्रकट किया है। किर सकता। इस प्रन्थ में भगवान कुष्ण ने समस्त धर्मों को सार स्वमुख से धर्मुन के प्रति प्रकट किया है। किर सकता। इस प्रन्थ में कोई मनुष्य कहीं तक वर्णन कर सकता है है।

- लोकमान्य तिलक

"' 'गीवा' को 'धर्म' का सर्वोत्तम प्रन्य मानते का यही कारण है कि इस में ज्ञान, कर्म और मिकि—दीनों बोगों को न्याययुक्त व्याख्या है, अन्य किसी भी प्रन्थ से इस का सामश्वस्य नहीं है।

पेसा अपूर्व धर्म, ऐसा अपूर्व ऐक्य केवल गीता में ही राष्टिगोचर होता है। ऐसी अद्गुत पर्मन्याल्या किसी भी देश में और किसी भी काल में किसी ने भी की हो, ऐसा जान नहीं पढ़ता।

ऐसा खदार और उत्तम मक्तिवाद जगत् में और कहीं भी नहीं है।"

—श्री बङ्किमचन्द्र चहोपाध्याय

"गीता का तस्य समम्मना तो महुत ही कठिन है, करोहों में कोई एक विरत्ना माई का लाज ही समम्मता होगा। मैं ने तो गीता का आहाय हतना ही समम्मा है कि मन ही हुर्बछता त्यागने से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इस छिए श्रेय की आकाङ्का रखनेवाले पुरुष को हृदय की क्षुद्रता त्याग देनी चाहिए। गीता में भगवान् को आरम्भिक बाणी यही है कि—

> क्रैन्यं मा स्म गमः पार्थ नैतस्वय्युपपद्यते । खुदं हृदयदौर्वन्यं स्यवस्त्रोत्तिष्ठ परन्तपः।।

> > --- ग्री भोले बावाजी

""""गीता बस्तुतः एक विश्वधर्म की पुस्तक है। विश्व भर में इस का प्रचार होना ही चाहिए। पर हठ से यह नहीं होगा। यह तो तभी विश्वव्यापिनी होंगी जब इस की प्रश्नेसा फरनेवाले बळ से दूसरों की समझाने की चेष्टा न करके स्वयं अपने जीवन में इस को अंतमीत कर छेंगे चीर इस की शिक्ताओं की अपने आचरण द्वारा मूर्तिमती बना हेंगे। """"" "यह अद्धा से ही ही सकता है। अद्धा हृदय का वळ है और संसार के समस्त बळों में हृदयक ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी छिए मगवान् ने कहा भी है—"यो वच्छूद्धः स एव सः" जो जैसी अद्धावाळा है वह वैसा ही बनता है। इस अद्धा को पाने का च्याय गीता में है, """""""""""

--- सहात्मा गांधीजी

"दो बातों में मेरा दढ विश्वास है। एक वह कि मानव इतिहास में सवीच ज्ञानी और अछौकिक शक्तिशाली पुरुप मगवान कृष्ण हुए हैं और दूसरा यह कि मूमण्डल पर प्रचलित मापाओं में ऐसी कोई पुस्तक नहीं जिस में मगवान कृष्ण की कही गीता के समान इतने छोटे वपु में इतना विपुल ज्ञान भरा हुनों हो।………।"

---महामनां मालवीयजी

प्रत्यक्ष वास्कालिक च्दाहरण मी स्वयं गीतारूपी अध्यातमञ्जास का सार और वदनुसार अर्जुन के युद्धरूपी कृत्य का निर्णय और युद्ध है। 'मामनुस्मर युध्य च'—' माम्'≔ आत्मानम्, श्रनुस्मर≃नुद्धौ धारय, युध्य ≔युध्यस्त, सर्वपापै: सह युद्धै कुठ। यदी गीता का निष्कर्ष है।"

— डाक्टर भगवान्दासची एम० ए०, डी० लिट्०

"श्रीमद्भावद्गीता भारत के उच्चतम और विश्व के गामीरतम धर्ममन्यों का सिरताज मन्य है।" '''''इस के दोनों ( श्री छुटम और अर्जुन ) पात्रों के व्यक्तिष्ठ कितने सुस्यह, सजीव और विश्व के सनावन सस्य के अमर प्रतीक हैं। ''''गीता इंश्वरीय प्रेरणा, भावपूर्ण भक्ति और मनुष्य के अन्ताकरण की परदनेवाजी सुस्म अन्तर्हिष्ट से सब ब्योर से परिपूर्ण है। ''''गीता द्वारा निर्दिष्ट मार्ग और संकेत हमारे छिए आज भी कतना ही वपयोगी और काम का है जितना दो हजार वर्ष पहले था।"

— थीयुत चार्ल्स जांस्टन

#### प्रभुप्रार्थना

त्र ज्ञापना
(हे०-भी १०८ स्वामी स्वीन्द्रानन्दन्नो)
यह भेग सदा भरपूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में ।
यह अरल मेरी मंजूर रहे, भगवान तुम्हारे चरणों में ।।
विज जीवन की यह डोर प्रभो, तुम्हें मोंपी, ह्या कर इस को घरो ।
बद्धार करों है दास पड़ो, भगवान तुम्हारे चरणों में ॥
संसार में देखा सार नहीं, तब श्रीचरणों की शरण गही ।
मववन्य कटे यह है विनतीं, भगवान तुम्हारे चरणों में ॥
आँसों में तुम्हारा रूप रमे, मन ध्यान तुम्हारे मन्न रहे ।
तन अपित सब निज कर्य करे, भगवान तुम्हारे चरणों में ॥
याँ शब्द मेरे सुख से न्किड हैं, भगवान तुम्हारे चरणों में ॥
सब भाव 'रवीन्द्रानन्द' ढहें, भगवान तुम्हारे चरणों में ॥

### श्रीमद्भगवद्गीता



गातागारवधवक्ता श्रीमत्परमर्हस, परित्राजकाचार्य, ब्रह्मानिष्ठ, लोकसंप्रही, गीताव्यास, श्री १०८ जगद्गुरु, महामण्डलेश्वर, स्वामी श्री विद्यानंद्जी महाराज

## प्रकाशकीय वक्तव्य

गीताप्रेमी पाठकवन्द,

ेपरम पूर्व श्रीमत्यरमहंस परिवाजकाचार्य महानिष्ठ गीताव्यास छोकसंप्रही जगद्गुर महामण्डलेखर श्री १०८ स्वामी श्री विद्यानन्द्वी महाराज द्वारा प्रविचत श्री गीतागौरपभाष्य के इस स्तोय भाग को हिंदी और गुजराती होनों भाषाश्रों में लिंपियद कराके पुस्तक के रूप में भाप को भेंट करने में हम मगवान् की छपा से ही समर्थ हुए हैं और इस के लिए हमें खरवन्त संतोय तथा महान् आनन्द हो रहा है । यह स्तीय भाग गीतावर्ष के खर्ट वर्ष का प्रयम—प्रवेश—अब्र है ।

नागपुर (सी० पो०) में जब स्वामीश्री का गीवाप्रवचन चल रहा था चसी समय प्रवचनों की अलौकिक चपयोगिता से आरूष्ट हुए, वहीं के गीवापेमी सज़त श्री हजारीलालजी के मन में यह प्रवल अभिलापा उत्तम हुई कि इन प्रवचनों का अधिक से खिक परिमाण में सब जनता को लाभ मिले, ऐसा क्योग करना चाहिए। बस, क्सी समय से आप ने स्वामीश्री के गीवाप्रवचनों को सुन सुनकर संक्लिय करने का साहसपूर्ण कार्य प्रारम्भ कर दिया। और संकलन पूर्ण हो जाने पर इस को गीवापर्म कार्योलय वनारस में भेज दिया।

वह संकठन चटते हुए प्रचनों-व्याख्यानों-की एक प्रकार से रिपोर्ट के रूप में होने से शब्दकाः व्याख्यानरूप ही था; और व्याख्यान तथा पुस्तक—अर्थात् भोडने और ठिखने—को शैंडी प्रथक् प्रथक् होती है, यह वात सप छोगों को विदित्त ही है। इस टिए इस ने चस संग्रह को सुन्यवस्थित, सुसंपादित हिंदीपुस्तक जैसी शैंडी में ठिखरूर तैयार करने का भार गीवापमें के सहसंपादक श्रीयुत पिष्डस मार्बण्डेयनी हाड़ को सींपा और तब्तुसार ही क्होंने हार्दिक टमन और पूर्व कस्साह के साथ निरन्तर परिश्रम करके इस कार्य को संपन्न किया है, यह बात प्रत्येक हिंदीर पाठक मार्ड बहिन को शांत हए दिना नहीं रहेगी।

इस के बाद उस हिंदीमन्य का व्यविषठ गुनराती बतुवाद तैयार करने का भार ंटडाद के बढनगरनिवासी नागर गृहस्य श्री मणीमाई यशमाई देशाईजी ने स्वामीजी की प्रेरणा से अपने सिर पर डिया। स्वामीजी के निकटसंपर्क में रहने के कारण आप ने स्वामीजी की प्रवचनशैछी के व्यवसार ही व्यपने ब्युवाद की भाषा रखने का सफ्छ प्रयक्त किया और इस प्रकार पहले हो मागों के ब्युवाद की मापा रखने का डिव्हने में भी आप निमित्त बने हैं। बृद्धावस्या के कारण अनेठ प्रकार की प्राञ्चिक दुर्बटलाओं के रहते हुए भी बाप ने क्साहपूर्वक परिकार और संस्थीनता से इस भाग को भी अपने ही हार्यों लिखकर पूरा किया । इस लिए वह खवश्यमेव आदर पात्र होगा हो, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है ।

इस प्रन्य का प्रथम भाग अध्याय एक से तीन तक तथा द्वितीय भाग लाख्याय चार से सात तक था। वे दोनों भाग जनता में कितने खादत हुए, यह हमारे वतळाने की आवश्यकता नहीं है। गीताधर्म के चतुर्थ वर्ष (सन् १९३९) के प्रथमाद्व के रूप में गीतागीरव का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। इस की इतनी अधिक माँग हुई कि इस की तोन खावृत्तियाँ प्रकाशित करनी पहीं। किर सन् १९४० में पश्चम वर्ष के प्रवेशाइ के रूप में गीतागीरव का द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ। पद्द ने माग की माँग देखकर हम ने इस की पहुळी खावृत्ति में ही काफी प्रतियाँ छपवाकर तैयार कराई, किंतु किर भी वे पूरी नहीं पढ़ीं और हमें उस की भी दूसरी आधृति छपवानों ही पढ़ीं तथा तीसरी खावृत्ति भी कदाचित् छपवाने की तैयारी करनी पड़ेगी ही, यह इस की छोकियवता का व्वळन्त और प्रत्यत्त प्रमाण है।

'गीवापर्म कार्योख्य' कोई ज्यापारी संस्था नहीं है। इस का ध्येय केवळ निःखार्थरूप से 'जनताजनार्दन को सेवा' करना है। यह सेवा करने में जिन गीताप्रेमी भाई बहनों ने, विरोपतः गुजरात के गीताप्रेमी भाई बहनों ने, दर एक रोति से गीताप्रचार में, गीतापमें के प्राहकों की संख्या बढ़ाने में नि.स्वार्थ भाव से उत्साह-पूर्वंक परिश्रम करके जो भाग लिया है उस के लिए कार्योलय उन्हें धन्यवाद अर्पित करता है। बह सब होते हुए भी, प्रभु की छीटा ही कुछ ऐसी है कि प्रभु के हाय बाँचने के लिए चाहे जितनी रस्सियाँ जुटाई गई, पर वे पूरी नहीं पड़ीं,दो सङ्घल घटी ही रहीं। एक ओर ब्राहकों की संख्या बढ़ती है, तो दूसरी ओर से गीताधर्म के मासिक बङ्कों की दूसरी तीसरी व्यावृत्तियाँ छपवानी पड़ती हैं, श्रीर उन मासिकों के निर्वाद-साघन—कागज, स्याही, रंग, मसाछा आदि के भाव कहाँ से कहाँ पहुँच जाने के फारण कार्योळय को खर्च का भारी बोम्हा उठाना पड़ता है । गीताधर्म के संचालकों, लेखकों, कार्यकर्ताओं और गीताप्रेमी भाई बहनों ने यदि निस्तार्थभाय से 'गीताघर्म' की सेवा न की होती, तो इतना साहसपूर्ण कार्य करने में हमें बहुत विचार करना पड़ता—आगा पोछा सोचना पड़ा होता। तथापि हमें संपूर्ण श्रद्धा ब्यौर विखास है कि पाठकगण, विशेषतः गीताघर्म के बाहक प्रत्येक भाई बहन भगवान् की प्रेरणा से कम से कम एक एक, दो दो नवीन प्राहक बनाकर जनताजनाईन की सेवा में भाग छेंगे ही ।

इस खडू को देखकर जनता को संतोप होगा कि इस का धाकार प्रकार, इस में दिये हुए चित्र धौर इस की जिल्द अन्य वर्षों की अपेक्षा अख्यन्त सुन्दर और कीमती है, और फिर भी इस महँगी के जमाने में पहले के बरावर मूल्य में ही इसे प्राहकों की भेंट करने का हम ने साहस किया है। हमारा यह साहस केवल प्रमु की कुपा और प्राहकों की सहायवा के ऊपर इल विश्वास रावकर ही है।

इस अड्ड के प्रकाशन में हानवपस्वी श्री गीवानन्दनी तथा भीखाभाई देशाई ने जो सहयोग प्रदान किया है वस के छिए हम हृदय से वन छोगों के आमारी हैं। इसी प्रकार इस अड्ड का आमुख लिखने में गुजरात के अप्रगण्य विद्वान श्री राजरत्न रमणळाळ वसन्तळाळ देशाई एम० ए० ने गुजरात के समाचारपत्रों तथा मासिक-पत्रों के संपादकों द्वारा दीपावळी अड्ड के लेखों के लिए होनेवाले तगारों के रहते हुए भी अपना अमूख समय देकर जो हमारो प्रार्थना रवीकार की और इस अड्ड का निरीक्षण करके इस के प्रति अपना विचार प्रकट किया चस के लिए कार्यालय आप का चिरक्षणों है। वह आमुख पढ़ने से पाठकों को सहज ही झात हो जायगा कि—श्री रमणळाळमी गीता के श्रेमी और विचारक विद्वान हैं तथा आप प्रत्येक स्टिकोण से गीता के रही की का सकते हैं।

इस श्रष्ट का गुजरावी रूपान्वर करनेवाले श्री मणीमाई यशमाई देशाई ने अपनी कमजोर प्रश्नित के होते हुए भी मिक्यूवंक समय पर इस मन्य को पूरा करके कार्याञ्चय की निष्काम सहायता श्रीर जनता की जो सेवा की है उस के लिए कार्याञ्चय की निष्काम सहायता श्रीर जनता की जो सेवा की है उस के लिए कार्याञ्चय प्राप्त का जरवन्त कृतहा है। साथ ही यह कह देना भी अत्यन्त जावर्यक है कि गीताधर्म कार्याञ्चय और भेस के कर्मचारियों ने इस मन्य की रचना को सर्वाङ्गसुन्दर बनाने और श्रद्ध को ठीक समय पर प्रकाशित करने में जो यथाशक्ति प्रयत्न किया है उस के लिए उन का भी हम हदय से आभार मानते हैं। इस के खितरिक जिन सद्वग्रह्मसंगें ने हमारे इस कार्य को तन, मन और धन से सहायता पहुँचाई है उन स्व को प्रमु सुख, जायुष्य, वल और सद्वयुद्ध प्रदान करे, यही हमारी इस के प्रति प्रार्थना है।

करने में, इस मन्य में जो दोष रह गये हों इन पर ध्यान न देकर नीरजीर-विवेकी ह्रंसतुरय पाठकाण जो गुण हों इन को हो महण करें और दोषों के छिए क्षमा दे देकर कव तक जिस प्रकार जाप माई वहनों ने सहातुम्ति प्रकट की है वस को उसी प्रकार चालू रहते हुए नये प्राहक बनाकर कार्याज्य के गीताधर्मप्रचारकार्य में सहायवा करते रहें; फिर से एक बार यही प्रार्थना करके हम विराम लेते हैं।

गीसाजयन्ती, मार्गशीर्य शुक्रा ११, १९९७ सा॰ १०—१२—४० गोवर्द्धनभाई मंगलभाई पटेल, व्यवस्थापक, गोताधर्म कार्यालय,



# **प्रवचनासु**ख

( हे०—राजरत श्री रमणलाट वसन्तलाल देशाई एम० ए० )

पाँच हजार वर्ष पहले का दिया हुआ एक बोब काज सी घैसा ही जीवित है। इस बोध की सहावता से आर्यसंस्कृति फूडी कछी अथवा में कहिए कि इसी बोध के कारण आर्थसंस्कृति जीवित रह सकी! कुरान के आधार पर जिस संस्कृति की रचना हुई उसे सिर्फ तेरह या चौदह सौ वर्ष हुए। बाइवल की प्रेरणा ने जिस मानविद्यारा को जन्म दिया उसे दो हजार वर्ष हुए। बाइवल की प्रेरणा ने जिस मानविद्यारा को जन्म दिया उसे दो हजार वर्ष हुए। परंतु आर्थसंस्कृति में जीवन देनेवाले इस महाबोध को पाँच हजार वर्ष हो गये। इन पाँच पाँच हजार वर्षों से आर्थसंस्कृति को सजीवन रखनेवाली इस प्रेरणा में कितने अमीनिर्द्रार भरे होंगे? संस्कृतियों का सर्जन करनेवाले पाइवल और कुरान संसार के—मानवसमाज के—महाबोध हैं। गीवा वन से भी व्यविक प्राचीन महाबोध हैं। पाँच हजार वर्ष पूर्व कच्चारित!

नवीनता खोजनेवाला वर्षमान युग पूछ्वा है—"क्या महत्ता प्राचीनता में ही है ?" विचारने से उत्तर मिलवा है—"नहीं।" पाण्डव और कीरव गये; चन्द्र-श्रुप्त श्रीर अशोक अहरय हुए; उनिष्क, हुप और विकमादित्य भूतकाल की कहानियाँ वन गये; प्राचीरा अशोक अहरय हुए; उनिष्क, हुप और विकमादित्य भूतकाल की कहानियाँ वन गये; प्राचीराज और शाहनुद्दीन केवल पूर्वकाल के संस्मरणस्त्र में रह गये; अकवर और अहाँगीर इस जहान में न रहे; श्रीरंगजेव और शिवाजी अस्तोदय इति हास बनकर हमारी नजरों से ओमल हो गये; जाज तो हम सर्वत्र परदेशियों के फुंड देख रहे हैं। इन परदेशियों की गिनती भी जब पुरानों में होने लगी है, सीर नये स्वातन्त्रवसूर्य का खकण हमारे आकाश में नये रंग मर रहा है। सब आचीनताओं की पार करनेवाले गीता के अमर बोधवचनों में पाँच हजार वर्ष पूर्व परचारित सर्व-वन—सत्य की आँको होती है। गीता में पुरानायन नहीं। वर्षमान का भी सर्जन करनेवाले भगवान् श्री कृष्ण के मुख सरीखा यह महावोध नवीनता से मरा—जीता जागवा—शास्वत् याद्यम पद्वत है। प्राचीनता यदि सर्वदा नये नये रूप पाराण करती जाय, तो दसे प्राचीनता कीन कहेगा ?

#### "वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि यां तु वेद न कश्चन॥"

—-गी० ७।२६

भूत, वर्तमान और मिवष्य का इस प्रकार एक साथ संकलन करनेवाला बोध आयों के लिए तो अमर है। नवीनता बिना अमरत्व शक्य ही नहीं। प्राचीनता तो नष्ट हो जाती है। पाँच हजार वर्षों को बीवन्त बनाता हुआ गीता का महायोध आज भी आयेता को जिला रहा है। आयेता को इस प्रकार जीवित रखनेवाला बोध सदा नया ही बना रहेगा।

प्राचीनका को ओर निर्देश करने से मेरा यह ताल्पर्य नहीं कि मैं यहाँ गीता की बाह्बळ और छुरान से अधिक श्रेष्ठ साबित करने का प्रयत्न कर रहा हैं ।

"अहं सर्वस्य प्रभवो मचः सर्वं प्रवर्तते।"

—गी० १०।०

इस बाक्य का उच्चार करनेवाळी भीवा को किसी पर श्रेष्ठवा स्थापित करने की जरुरत नहीं !

"अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।"

<del>-- गी</del>० १०।२०

मूच, मिष्ण और वर्तमान को एक ही शृङ्खला में वॉवनेवाली भावना को भाँच हजार वर्षों का मोह नहीं हो सकता।

> "यद्यद्विभूतिमत्सन्तं श्रीमद्र्जितमेत वा । तत्तदेवावगच्छ स्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥"

> > —सीव १०१४१

इस प्रकार सारे संसार की विमृतियों का अपने में समावेश करनेवाजी आर्य-भावना क्ररान और बाइवळ के महावोध को भी अपना ही समझे, तो इस में आक्षयें नहीं। सभी महत्ता को वह अपना समझती है। अवः श्रेप्टवा का प्ररत ही नहीं उठवा। सबी आर्येवा की टिप्ट में महम्मद की महत्ता और ईंग्रु का पेरवर्ष कोई पराई चीजें नहीं—न होनी चाहिएँ।

वर्तमान शिक्षाप्रणाली में पले हुए हमारे विद्वान गीवा को पाँच हजार वर्ष पूर्व की ठहराते हैं। चन की मान्यवा है कि महाभारत के युद्ध को करीब ५००० वर्ष हुए। शोकसंविद्य मानसवाला अर्जुन जब घनुष बाण रखकर बैठ गया वय-

#### "श्चदं हृदयदीर्वन्यं त्यवत्वोत्तिष्ठ परंतप ।" —गी॰ ३।

फहफर चसे गुद्ध के िए चयत करनेवाठी गीता जाज पाँच हजार वर्षों के धाद भी हिम्मत हारनेवाठों के हृदय में आशा और जोश पैदा कर देती है। अर्वाचीन समय का अभ्यासी इस बात से चिकत हो जाता है। चस की परिभित दृष्टि पाँच हजार वर्षों पर पड़तो है और वह थक जाती है। आजकल की इमारी पेतिहासिक अभ्यासगृति हमें इस से अधिक जार देते हैं। जीताकार वो समय की सीमा मानता नहीं। "कालोऽसिम" (१९१३२) कहकर अपना परिचय देनेवाले की पाँच हजार वर्षों का हिसान हो क्या है।

"बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।"

-- ifte XIX

कहनेवाले को प्राचीनदा की परवाह नहीं । श्रीता के सुननेवाले तथा करूप विकरप कीर सर्ग विसर्ग को जाननेवाले कार्यों को वर्षों के देर मोहित नहीं कर सकते ।

सक्वे बोधवयन, समर्थ बोधवयन, जीवन को जागृत करनेवाले—नीवन को चनव बनानेवाले—बोधवयन, चाहे ये आज के हों या पाँच हजार वर्ष पहले के, वे सब अपने ही हैं, पूननोय हैं, स्मरणीय हैं। आयों के ऐसे बोधवयनों में सब से बन्छट बोध 'गीता!' पोंच हजार वर्ष पहले का—और उस से भी प्राचीन हैं।—

> "इमं विवस्तवे योगं प्रोक्तवानह्यव्ययम् । विवस्तान्मनवे पाह मनुरिक्ष्ताक्षवेऽद्यवीत् ॥ एवं परम्पराप्ताप्तिमां राजपेयो विदुः । स कालेनेइ महता योगो नष्टः परन्वपः ॥ स एवायं मया तेऽद्य योगः श्रोक्तः पुरावनः । भक्तोऽसि में सस्ता चेति रहस्यं होतदुत्तमम् ॥

—गी॰ भार, २, इ

इस प्रकार स्वयं प्रभु के मुख से कहे हुए बोध का सत्कार सूर्य, मनु झौर इस्त्राकु की परंपत ने किया और इस के मर्म को राजर्षियों ने समम्बा। इसी पुरा-चन बोध के ससर को कम होते देख धार्यता के महाप्रतिनिधिरूप भी कृष्ण ने अपने कित्र और भक्त अर्जुन को इस का महस्त्र पुनः समम्बाया। इस बोध ने आर्यवर्भ को, आर्यप्रजा को और आर्यसंस्कार को आज तक जीवित रखा। नये नये संयोगों में इस ने नई नई प्रेरणा दी। आर्यसंस्कार को जब जब जहरूत पढ़ी, तब तब गीता ने उस की सहायता की। आज भी गीता के कारण हम आर्यसंस्कार को जीता देख रहे हैं।

त्तिकन गीता है क्या ? आर्यता को जीवित रखनेवाला यह वोघ हमें क्या कहता है ? गीता सिफ एक वोघ ही नहीं । वह गीत भी है—गाया हुआ वोघ है—संगीतमय वोघ है । हान्दों को जब अच्छी से अच्छी ध्वनि प्राप्त हो, तय वह संगीत वन जाता है । गीता आर्योवर्त का एक महासंगीत है । केवल कान को प्रिय लगनेवाली इस में मधुर सुरावली नहीं । हलके हाव भाव या गृत्य के दूँपरूरव में मस्त बनकर हमूने हुमानेवाला यह गीत नहीं । इस महासंगीत में तो भरा है सरों का अन्य और इदात संयोजन ।

## "शङ्कान् दध्मुः पृथक् पृथक् <sup>११</sup> —गी॰ १।१=

पूथक् पूथक् शह्यों के नाद में से गीत रचनेवाला यह महायोप है। "अविभक्ते विभक्तेषु" (१८१२०) विविधता को ऐक्य देकर हृदय की महत्ता को स्पर्श करनेवाला एक महान् राग है। संगीत के महान् आचार्य श्री कृष्ण ने महामारत के महामतंत के अहार दें एक नई वज दी। इस में करकर झरनेवाले निर्झरों का अथवा के अहार इसे एक नई वज दी। इस में तो है सागर का संगीत। "वेदानां साम-मेंगर मञ्जुल नदी का रच नहीं। इस में तो है सागर का संगीत। "वेदानां साम-मेंगर मञ्जुल नदी का रच नहीं। इस में तो है सागर का संगीत। "वेदानां साम-मेंगर मञ्जुल नदी का रच नहीं। इस में तो है सागर का संगीत। "वेदानां साम-मेंगर मञ्जुल नदी का का प्रति में को स्वादी सकता। कुमरी, गरवा और गजल के शीक में पढ़े हुए आवर्षगीत मं कदाचित खालित्य हो—है भी। परंतु लालित्य को अधिक भोजसी, स्पष्ट और मांकि ग्री का सामित का महीं। के लिए—गाने लायक गीत मांकिपूर्ण बनाकर महीं। इस संगीत के सुर शहारप्रेरक नहीं। यदापि जीवन का सन्या गीताकार ने। इस संगीत के सुर शहारप्रेरक नहीं। यदापि जीवन का सन्य इस संगीत में देख पहला है "प्रजनश्वास्मि कम्दर्पः" (१०१८); सच्या तस्य इस संगीत में देख पहला है "प्रजनश्वास्म कम्दर्पः" (१०१८); स्वापि साथ ही साथ क्रेन्य् के विपरीत स्वरूपों का भी निर्देश इस में किया गया है—

"काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्भवः। महारानो महापाप्मा विद्धचेनमिह वैरिणम्।।

---मी० ३।३०

गीता में रोने चठानेवाळा कारुण्य नहीं । हिंदुस्तान खौर एस के बाहर से आई हुई अठारह अक्षीहिणी सेना ऋखु का खावाहन कर रही थी । इतना ही नहीं, चचेरे भाई, पितामह, बाचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पोत्र, मित्र और हितैपो एफ दूसरे का हनन फरने के लिए तैयार छाड़े थे! गान्यारो, छुन्ती द्रौपदी और उत्तरा जैसी सती फियों की छाया इस महायुत पर फैली हुई थी। प्रिय से पिय स्वजनों के प्राणहरण का यह भयानक प्रसंग सर्वेल्ज्जणसंपन्नों के बलियान मॉगता महायह या। दरकर नहीं, किंतु युयुस्त स्वजनों को देखकर आर्यसंस्कार वोट जठा—

"सीदन्ति गम गात्राणि मुखं च परिशुष्पति।"

— गा॰ ११९६ इस भावावेश, इस स्नेहजन्य मार्ट्व से ऊपर च्छानेवाछा योघ गीता है। इस बोघ के संगीत में उदन को, बॉस् को, दिखाप को स्थान नहीं; इस में वो है खुखु को भी पी जानेवाले विराट स्वरूप का व्यक्तिवाण्डव—

" छेलिहासे ग्रसमानः समन्तान्छोकान्समग्रान्यदनैष्ट्वेलिद्धः । तेजोमिरापूर्यजगतसमग्रं भासस्तवोग्राः मतपन्ति विष्णो ॥"

लेकिन एक विशेषता यह है कि स्नेहजन्य निष्क्रियता में से जिन्नताण्डल में खींच ले जानेवाला यह गीत जार्यमानस को जिन्नम रखता नहीं! इस जिन्न के निष्के संसार को नवपरल्लित करने के लिए तरार बने हुए पनिपोर आई बादल पहने हैं! विराद स्वरूप की अग्निरेखाओं में से मलक्नेवाले "सौन्धं मानुषं कर्ष" (११।५१) के मुख से विश्वरूपवृत्तनयोग का अन्तिम याक्य निकल्लता है "निवरः सर्वमृतेषु" (११)५५)। यह निर्वेर कायरों का 'निवर' नहीं; सिन्मत हारनेवालों का निवर' नहीं; भीठे स्नेह का अनुभव करनेवालों का 'निवर' नहीं। मल्य के चीर कल्लावात को पार कर सुल्ड बने हुए—"युत्युः सर्वहरमा-हम्" (१०१४) को अमाणित कर संसिद्ध बने हुए—मानस में से अकट होनेवाल यह 'निवर' है। कायर, हरपोंक, पराजित, पराचीन हिंदू सच्चा कार्य गहीं। सच्चा आर्य गीता के चीव को मानवा है। जिसे मरने का भय हो, वह हिंदू नहीं, आर्य नहीं, गीता को आननेवाला नहीं। निवर होने के बहाने पोछे हटनेवाले कापुरुष कीर गीता से कोई संबन्ध नहीं। भीत हिंदू गीता का शान्न है।

गीता में छुद्र स्नेह, स्वार्था कारुण्य, भीत मनुष्यत्व और कायर साधुत्व को स्यान नहीं। इस महानीत में स्वार्थत्याग, सची स्वतन्त्रता, मृत्युजित् अहिंसा और मोहजित्त स्नेह को प्र*ञण्य*, स्त्तेनक और वोरसोभित गम्भोर सुराविंह गूँनती है। इस के सुर को हम मृत्ने, इसी छिए हमारा पतन हुआ। यदि पुनः स्त्यान की आकाह्या हो, तो हमें गीता को फिर से झनना होगा—गीता के झुर ताल पर अपने पाँव च्छाने होंगे। ये झुर, ये ताल हम को अग्नि के ऊपर—अग्नि के भीतर भी— ले जायँगे। इस अग्निमरे मार्ग में से होकर गीता हमें वहाँ ले जायगी जहाँ "ग्रुकः शुभौत्लोकान्" (१८/७१) की सच्ची स्थापना हो।

हिंदुओं को, आर्थों को अपने लिए, मानवजाति के लिए, भूतमात्र के हिताय गीता के बोध को अपनाना होगा । जीवन गीतामय बनाना होगा । आपने वर्म का कोई विरोप नाम नहीं रखा । 'हिंदू' छल्द भी परदेशियों का दिया हुआ है । मुसलमानों के यहाँ जाने के बाद हम ने उस को स्वीकार भी कर लिया, आर्यता नाम का कोई वर्म मुनने में नहीं आया । तिलक, कंत्री, माला आदि खिह तो भिन्न भिन्न संप्रदायों के चिह्न हैं । ये आर्यता—सारी आर्यता—के चिह्न नहीं । सर्वमाति, सर्वदंशस्त्रार और सर्वह्म मावनाओं का अपने में समावेश करनेवाला आर्यपर्म को मानवधर्म है । यह मानवध्म संगीतमय है, हृदय के स्पन्दनों को सालव्यह करनेवाला धर्म है । अ कुछ्य ह्यारा करनवाला का अर्यपर्म के प्राप्त देकर जीवित रखनेवाला धर्म है । ओ कुछ्य ह्यारा करनवारित गीता इस आर्यप्रम का बीज है । इस के लास पास लमेक ताने वाने बटे आयें, लेकिन मूल वार तो गीता का ही है । यह हम लोगों का सरक्षा आर्यप्रम पर ।

केवछ हिंदू ही गीता को संमान की दृष्टि से नहीं देखते। सच्चे मौद्ध,

क्षिस्ती और मुसलमानों की दृष्टि में भी गीवा का स्थान बहुव कँचा है।

मेक्समूळर, मोनीयर, विक्षियम्स, गेटे थीर शिखर जैसे महाफवि और प्राच्यविद्याविद्यारहों को गीवा में ही पूर्व के संस्कारों का केन्द्र देख पढ़ा। जर्मनी के एक प्रख्यात विद्वान् ह्वीस्ट का कथन है कि जर्मनी में गीवा बड़े बादर के साथ पढ़ी जाती है।

हिंदुस्तान से गीता का अनुवाद चीन में ले जानेवाले बौद्ध साधु का सद्दी नाम होग भूछ गये हैं और स्से कृष्ण के नाम पर 'किसनमी' कहकर पुकारते हैं।

बाली देश में गीता की संस्कृतभाषा में लिखी हुई एक प्रति मिळी है।

चपनिपदों का भारती में अञ्चलाद करनेवाले उदारिचच शाहजादा दाराशिकोह ने गीवा के विषय में कहा है कि "गीवा की प्रशंसा करना मेरी शक्ति के बाहर की बात है।"

हिंदू जागावानी क्षेत्रायपाठों को सुसल्मान समग्रते हैं। इन जागावानी मन्दिरों में लिखे हुए गीवा के रलोक और चन के अनुवाद मैंने स्वयं पढ़े हैं। सत्यामह के सिद्धान्तों को कार्योन्वित कर ख्यांति प्राप्त करनेवाले मल्यात कामेरिकन तत्त्वझ योरो ने एक जगह कहा है कि प्राचीन युग को सब समरणीय वस्तुओं में गीता सर्वोपिर है। एकान्सवास, तपश्चर्या, ज्यान आदि प्रयोगों में मम रहनेवाला महात्मा योरो एक समय किसी जंगल में निवास कर रहा था। एक दिन पर्णकुटी के अंदर तल्ते पर लेटे हुए योरो के व्यास पास सर्प और विच्लुओं को देए हर सस का मित्र बड़ा भयमीत हो गया। इस ने थोरो से स्थान स्थाग देने को कहा। योरो ने शान्त विच से उत्तर दिया कि जब तक गीता मेरे पास है, तम तक मुझे किसी का भय नहीं। गीता पर इतनी अटल बद्धा रखनेवाले इस विचारक का कसर गांधीओं पर भी पड़ा है।

थोरों के समाम हो प्रख्यात एमर्सन नाम का अमेरिकन सत्त्वहानी गीता को मानवजाति की एक बहुमूल्य संपत्ति मानता था और उसे हमेशा साथ रखता। "सर्वभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन" (११२९) इस रठोक को जय जय वह पृष्ठता, तय तब कर का शारीर रोमाञ्चित हो जाता।

यूसरे देश और अन्य घमेवालों को छोड़कर धव हम अपने देश और जीवन का विचार करते हैं। इस ओर वो नजर सब से पहले महास्मा गांधी पर पड़ती है। गीता गांधीजी का परमित्रय प्रन्य है। उन की प्रार्थना में सांख्ययेगा श्रन्याय में कहे हुए स्थितप्रक्ष के उन्नण प्रति दिन गाये जाते हैं। इस प्रार्थना में होनेवाले गीवागुष्त्रन का उन्नत पनानेवाला अपार्थिव असर पं० जवाहिरलाल जैसे नास्तिक के मन पर भी पड़ा। इस बात को पण्डितजी ने अपनी बास्मकथा में स्वीकार किया है। महा आस्तिक गांधीजी का कथन है कि जब जब मुसीबर्ते मुझे घेरती हैं, तब तम मैं गीवामाता की शरण में दौड़ जाता हैं।

कित न्हानालाल ( गुजरात के प्रस्थात कि व ) ने "गुजरात" नाम के अपने कान्य में कहा है कि गुजरात का मानस गांधी के निष्काम गीताजीवन से ओतमीत है। अरिवन्द घोष के पूर्णयोग की मूमिका भी गीता की ही है। लोकमान्य विलक्ष ने अपने कारावास के समय गीता के कर्मयोग का जो महत्त्व सममाया था इस का स्मरण विदुक्तानियों को अभी तक है। क्षेत्रेजीशिक्षण में पते हुए हमारे ये वीनों राजनीतिक्ष गीता के अक्त ये और सच्ची प्रेरणा के लिए उसी की ओर देखते थे।

यिश्रॉसिफिस्टों ने—विशेष कर एनी विसेंट ने भी हमारे आर्यधर्म की समम्बन्ति का प्रशंसनीय प्रयत्न किया है। इसी एनी विसेंट के किये हुए गीवा के अंग्रेजी अनुवाद को पढ़कर बहुत से अंग्रेजी पढ़े लिये आर्यसंस्कृति के वरणसक बने ।

स्वतन्त्रवाभाप्ति के छिए जो महान् अयज्ञ देश में हो रहा है उस के मुख्य कर्जुधार गीवा के उपासक हैं, यह बात हमें मुख्ती न चाहिए।

गुजरात तथा अन्य सर्व प्रान्तों में गीनों के खनुपाद की माँग दिन पर दिन बढ़ती जाती है। प्राय: प्रत्येक प्रान्त के विद्वानों ने गीता का समश्लोकी अनुवाद अपनी अपनी भाषा में किया है। गीता के खनुवाद की माँग आज की नहीं। समी युग में इस की माँग थी और अनेक अनुवाद भी हुए। आज बीसवीं इताब्दि में भी यह माँग है और पढ़ती जाती है।

गीता की किवनी शिवाएँ और अनुवाद आज वक हुए हैं, इस का ठीक ठीक किसी को पता नहीं । कहा जाता है कि संसार में शेक्सिपयर के नाटक सब से अधिक पढ़े जाते हैं, और इन नाटकों पर जितनी शिकाएँ छिखी गई हैं उतनी और किसी साहित्यकार को छितियों पर नहीं, परंतु यदि कोई परिश्रमी अन्वेपक गीता के अनुवाद, शिकाएँ, दोषिकाएँ और स्वाध्यायमन्यों का ठीक ठीक पता लगाये, तो यह सिद्ध हो जायगा कि गीता के आधार पर छिखी हुई पुस्तकों की संख्या कम नहीं है ।

"नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।"

--- The 20140

शैक्सिपियर तो गीता की विभूती का एक क्षेत्र, एक साहित्यकारमात्र या श्रीर गीताकार दो साहित्यदेवता ही या। साहित्यदेवता के वोच में नाटकों से अधिक आकर्षण हो, तो इस में आक्षर्य ही क्या ?

गीवा पढ़ने की इच्छा सभी को होती है, और पढ़ने के बाद उस पर विवेचन करने में भी रस मिछता है। बोछने और छिछने में भी गीवा के उद्धरण दिये जाते हैं। म जाने किवने आदमो गीवा में बवाये हुए सार्ग पर चछने का प्रयत्न करते होंगे। वे पूर्यावया सफछ होते हैं या नहीं, इस प्रश्न पर अधिक चर्चा करना यहाँ आवश्यक नहीं। हम तो यह देखते हैं कि गीवा के बताये बोध को माननेवाडा आदमी निष्फळ होने पर भी उच्चतर मूसिका को प्राप्त करता है—

"न हि फल्याणकुत्किवद दुर्गति तात गच्छति।"

आवश्यक वस्तु है प्रयत्न । सफलता तो परिणास है। इनेक निष्फल प्रयत्नों में सफलता द्विपी रहती है। इन निष्फल प्रवत्नों में प्रेरणा भरनेवाली गीवा चिरजीवी है। गीवाजीवन निष्फल हो नहीं सकता।

आर्यसंप्रदायों ने गीवा का महत्त्व पूर्ण रूप से मान द्विया है। जब तक गीवा पर माध्य न दिखे, तथ तक कोई संप्रदायप्रवर्तक आचार्यपद को नहीं पा सकता श्रीर न कोई मत चटा सकता है। श्राय फिलासफो का श्राधार हमारी प्रस्थान-श्रयी है! इन प्रस्थानों में गीवा का भी स्थान है।

रामानुज्ञाचार्य, मध्याचार्य, जंकराचार्य और वस्त्रमाचार्य मे हैत, हाहाहैत, के सहाहित खीर विशिष्टाहैत नाम के चार आर्यसंप्रदायों को जन्म दिया। इन चारों संप्रदायों को स्थापना सौता पर भाष्य किखकर हुई। आत्मा और परमास्मा का संबन्ध धनानेवाले इन संप्रदायों को भावनाएँ, फिल्लासफी और विचारलेणी भिन्न हैं, परंतु गीता सथ का आधार है और सथ अपनी क्षणती फिलासफी का निचोड़ गीता में पाते हैं। श्री शंकराचार्य ने गीता के आधार पर केवालाहैत की रचना को और मायावाद को जन्म दिया। इसी गीता ने और भी कई संप्रदायों को चलाया। आजकल की राजकीय फिलासफी पर भी गीता का असर पढ़ रहा है। अर्याचीच समय के किसी सान्यवादी को जब हम गीता का सन्य करते देखते हैं तब आर्चर होता है और गीता की सर्वानुकुल ग्रहाशक्ति के लिय संगान करने होता है।

गीता में कहे हुए बोध को समझाने का सभी प्रान्तों में प्रयत्न होता आया है। महाराष्ट्री भाषा की "झानेश्वरीगीता" और गुजराती को "अखेगीता" तत्त्वज्ञान के प्रसिद्ध प्रन्य हैं। इतना ही नहीं, गुजरातीभाषा में तो गीता को प्रान्यस्वरूप देकर हैंसने हैंसानेवाल सुन्दर पत्तों में तत्वार्थ समझाने का प्रयत्न किया गया है। "प्रामगीता" गुजरात के व्यतिक्षित देहातियों को भी गीता का संदेश सुनाती है और इस बात को प्रमाणित करती है कि गीताप्रेम का इजारा सिर्फ विद्वार और संस्कारियों के पास ही नहीं। भोजा, व्यत्य, घीरा और नरमा —गुजरात के इन चार प्रान्य कवियों के पद गुअरात के देहातों में पर घर गाये जाते हैं। ये केवल कवि ही न थे। ये महातत्त्वज्ञानी भी थे। व्यपने तत्त्वज्ञान को सन्दोंने प्रान्य जनता में अपने काल्यों द्वारा पहुँचाया, और इस प्रकार गीवा में कहा हुआ तत्त्वतान गुजरात के कोने कोने में फैला!

हमारे घर्माचार्यों से लेकर ग्राम्यजनता तक, अर्जुन से लेकर गांधी तक, महापिण्डतों से लेकर सामान्य आदसी तक, तपस्ती ऋषियों से लेकर आजकल के रीजस्वी क्रान्तिकारियों तक—सव तक गीता पहुँची हुई है। आपसंस्कृति के रोम रोम में गीता का संचार है। आपसंस्कृत को पाछनेवाछी माता गीता है।

मगर गीवा में ऐसा क्या कहा गया है जिस के कारण वह आर्यसंस्कृति की धात्री मानी जाती है ? क्या कारण है कि खाज पाँच एाँच हजार वधीं के बीतने पर भी डस का सहस्व ज्यों का त्यों है ? उस में कीन सा ऐसा तस्य है जिस के कारण संस्कार की सभी मूमिकाओं को प्रगति मिळती है—संतोष मिळता है ?

नास्तिकवा कभी कमी फैरान यन जाती है। ऐसे फैरानवाले आदमियों के सुख से में ने गीवायोप के विकट बहुत सी दृशीलें सुनी हैं। वन के लेख भी पढ़े हैं। यक दलील यह है कि गोतामूल महामारत का अझ नहीं; किसी चतुर निद्वाद ने बाद में वसे महाभारत के मीतर दाखिल कर दिया है। जब दोनों सैन्य लड़ने के लिए एक दूसरे के सामने खाकर खड़े हो गये तब इवने लंबे सवाल जवाय का मौका कहाँ। ऐसी सच्चर्या के लिए समय कहाँ।

इस मुडील पर करा विचार कीजिए । शेक्सपीयर के नाटकों में जब हैनरी, सीजर, मृद्स या पंटनी के छंबे लंबे माएण हम पढ़ते हैं तब तो उन को लंबाई हमें अमाफरिक और अमासंगिक नहीं माल्यम होती; बल्कि चन की हम १शीसा फरते हैं और यह मान लेते हैं कि ये झब्द—या चन्हीं मावों को व्यक्त करनेवाले दूसरे शब्द— चन के मुख से निकले जरूर । इस प्रकार इन प्रसंगों की येतिहासिकता हम सहज हो में स्वीकृत कर लेते हैं । गीता के विपय में क्या यह है कि सारा महाभारत व्यास ने लिखाया और गजानन ने लिखा । श्री कुल्या ने खर्जुन के प्रति जो बोय-वचन कहे वे अलु-दुम् झन्द में थे या चपजाति में, यह प्रस्त चपस्थित ही फैसे होता है, यह समक्त में नहीं आता । गीता का पाठ करनेवाला सो जानता है कि—

"पाराश्येवचः सरोजममलं गीवार्थगन्धोत्कटम् "

गीता के अर्थ के उत्कट सुवास को फैछानेवाडा सहाभारतरूपी कमल महर्षि व्यास के बाणीसरोवर का एक पुष्प है। इस बात को निश्चित रूप से मानने के बाद गीता के बोध को अप्राकृतिक और अप्रासंगिक कहना इतिहास को अस्वीकार करना है।

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। खाजकळ के महायुद्ध के समय जो मन्त्रणापत्र white papers प्रकाशित किये जाते हैं वन की लंपाई, राव्दजाल और खपना होच श्रिपाकर धौरों पर दोप टालने के लेखनचातुर्य के खागे गीता वहुत छोटी माल्यन होगी। ये सरकारी पत्र इतने लंदे होते हैं कि इन में अनेक गीताओं की छंगाई छिप सकती है। बेकिन बगत्का सद्माग्य है कि इन पत्रों में गीता बिराजती नहीं।

गीता का श्रर्थ सममले के छिए पात्रता चाहिए। गीता की विचारमाला श्री फुष्ण की वैजयन्तीमाला की वरह विञाल. विविधता भरी और सौरम फैडाने-बाली है। इस में जीवन, मरण और मरणोत्तरश्चित के विषय में चिन्तन किया गया है । सनुष्य का सनुष्य से और सनुष्य का प्रकृति से क्या संबन्ध है, इस पर निचार किया गया है। समाज का घटनाचक और इस के परिणामक्त्र होने गले सुख और दुःख इस में दिखाये गये हैं ।ं इतना ही नहीं, सुख दुःख को पार कर इन दोनों अवस्थाओं को एक ढाल के दो स्रोर का राष्ट्रान्त देकर ( जिस के भीतर के भाग और बाहर के भाग में भिन्नता होती है ) समम्त्राया गया है। व्यवहार और अध्यास एक दूसरे की कैसे सहायता कर सकते हैं, इस की भी सूचना गीवा में है। कर्म की अनिवार्यता और साथ ही साथ इन कर्मों' के फड से अडिप्त रहने के साधन भी इस में बताये गये हैं। मनुष्य याह्य और ज्ञान्तरिक उपाधियों से पूर्णतया सुक नहीं रह सकता, इस बात की अंशतः स्वीकृति गीता में है; लेकिन हसी के साथ गीता में वह प्रेरणा भी है जिस को वाकर सनुष्य बाह्य और आन्तरिक हांमधीं पर प्रमुख पा सकता है, परिस्थित को बढ़छ सकता है और नये प्रकार की मानवता का सर्जन कर सकता है। परिस्थित के बदा तो सभी प्राणी होते हैं, पर मसुख्य की विशेषता इस बात में है कि वह अवनी परिश्वित की बदछना चाहता है-और बद्-छने का सामध्ये रखता है। इसी परिहिषति के सामने जूमले में मानवस्कान्ति का साफल्य है। इस कान्ति में जीवन देनेवाली है गीता ! परिणाम को ईश्वर के हाय में सींप, क्वंब्य करते रहने का बोध गीता करती है। मनुष्य तो उस ईश्यरीय शक्ति का एक विधेय-बाहक-मात्र है। यह ईश्वरीय शक्ति क्या है, इस का भी इत्तर गीता में मिलता है। इस शक्ति के रूप को "धावाप्रविव्योरिद्मन्तर हि ह्यातं त्वचैकेन दिशस्य सर्वाः" (१११२०) में हम देखते हैं। कठोर धनकर जय यह रूप राड़ा होता है तब उस में मृत्यु की उमता और प्रचण्ड संदार की भयंकरता देख पड़ती है—

"कालोऽस्मि क्रोकत्तपकुलाहद्दो लोकान्समाहर्तुपिह मद्यः।"

---गी॰ १४।१२ गीता में बताया है कि मृत्यु और संहार वे ईश्वर के हो रूप हैं। समय जगत् फी भनन्त विमृति भी बसी का अंश है। इतना ही नहीं,---

#### "विष्टभ्याहमिदं कुत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत।"

लेक्नि साथ ही साथ गीता यह भी कहती है कि— "ईश्वरः सर्वभूतानां हुदेशेऽर्जुन विष्ठति ।"'

--- गी० १=।६१

भीर इस महायोध द्वारा वह प्रत्येक मनुष्य के मन में बाजा का संचार कर, ईश्वर के साथ का उस का निकट संबन्ध दिखा, उसे जतकान्ति के मार्ग पर ते जाती है। श्रीर हमारा उक्ष्य १—

"आवर्यवरपञ्चति कश्चिदेनमाव्ययवद्वद्वि त्तर्येव चान्यः। आक्वर्यवर्धेनमन्यः मुणोति शुरवाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥"

\_\_ afte afte

पाँव पाँव पर ईरवर को देखते हुए भी ठसे न पहिचाननेवाळाँ, क्षण क्षण पर इस की खावाज सुनकर भी छसे न समक्तेवाळाँ के लिए वह स्पष्ट मार्ग बताती हैं—

"तमेव शरखं गच्छ सर्वभावेन भारत।"

—गी∙ १व्या६३

"मन्मना भव मञ्ज्ञको मद्याजी मौ नमस्कुरु।" —गी० १वा६४

ष्यथवा---

"तस्माद्योगी भवार्जुन।" —गा॰ १४६

यह माग हमें कठिन माळ्य होता है। क्यों १ इस में कठिनाई क्या है १ वों तो जितने अच्छे विचार या सत्कार्य हैं वे सब सरळ और छहजान्य होने पर भी हमें कठिन माळ्य पढ़िये हैं। ध्यानपूर्व के देखने पर यह विदित 🔝 जायगा कि इस कठिनाई का कारण हमारी अशक्यता है, हमारी मन्द गति है, हमारा प्रमाद है। गीता ने इस कठिनाई को भी पार करने का रास्ता बताया है—

"पत्रं पूर्णं फर्लं तोयं।"

—मी० ६।२६

ţ

इन सथ घाचों का मनन करने से यह ज्ञाव होगा कि मानसङ्गाओं के महा-प्रन्थों में गीवा का स्थान यहुत केंचा है। गीवा एक वीरोधित बोच है—कायर के मन में भी शीर्ष प्रस्टानेवाला घोष है। गीवा की दृष्टि से यहि देखा जाय, वी मानवता व्यक्तिगत प्रयत्न भौर विकास के क्रम पर स्यापित एक सामाजिक घर्मे, जीने के लिए बनाया हुआ घर्म है। गीता ने न्यक्ति को, राष्ट्रों को, समरत संसार को मुक्ति का मार्ग दिखलाया है। उस का सब से पहला बोघ है-

"अभयं सत्त्वसंश्रुद्धिः \_\_\_\_ 1ft a 2512

हिन्द्रस्तानियों में अभय है १ गीता का पठन और भनन धनेक प्रकार के विचारप्रवाहों की प्रकट करता है। कुछ विद्वानों को इस में आध्यास्मिक घषेण देख पढ़ता है। महाभारत तो प्रति दिन का महायुद्ध है—हैवो और आसुरी संपत्तियों का सनावन संपर्पण ! कुछ अध्यासी इस में कर्म, ख्यासना और ज्ञान—इन तीनों का समन्वय पाते हैं। कर्मे॰ काण्ड की जहता गीता को प्रिय नहीं। यह के विषय में इस ने बढ़ी ही सूक्स खाछोचना की है-

" यहशिष्टाशिनः सन्तो ग्रुच्यन्ते सर्वेकिण्विपैः । "

यह से जो वच जाय उसी को प्रहण करने का हमें अधिकार है, इस बोघ के पीक्षे स्वायत्वाग की महान् मावना क्षिपी हुई है। 6 क्षिया विशेष बहुळां ......... ( २१४३ ) की बोर इस की खरुचि स्पष्ट है। जह चपासना, झीझोरी मक्ति और भक्ति है नाम से हठ और संकोच का सेवन गीता को प्राह्म नहीं । ज्ञान कभी कभी फोरा शब्दहान या शठहान वन जाता है, इस छिए गीता हमें सावधान करती हुई याद विखासी है-

<sup>ध</sup>यामिमां प्रव्यितां वार्चं प्रवदन्त्यविपश्चितः । वेदवाद्रताः पार्थं नान्यद्स्तीतिवादिनः.॥"

इस पंक्ति में कहे हुए ज्ञानियों के डिए एकाश्रवा नहीं है ।

इुख विद्वानों का यह भी मत है कि वेदान्त, योग, वैशेषिक, न्याय और सांख्य भादि हमारे दर्शनों में पुरुष और प्रकृति के कार्य अकार्य की जो खींच तान है एस के समन्यय का प्रयत गीवा में किया गया है। तीववुद्धिमा**डा** हमारे दर्शन कभी कमी ईरवर और प्रश्नवि संबन्धी निष्फल वाद विवाद खड़ाकर हम को निष्क्रिय या विकिय पना देते हैं। इस प्रकार की निष्क्रियता को—अम को—सब का समन्वय समफाफर गीवा दूर करवी है।

शैन, भागवत, बौद, जैन और वान्त्र ये आर्यावर्त की पाँच प्रधान धर्मशाखाए हैं। यह संभवित है कि इन सब मार्गों को सर्वातुक्क बनाने के प्रयत्न में गीवा का जन्म हुआ हो। चपनिषद्, बदाविद्या और योग से गीवा अपरिवित्त नहीं। ऐसी हालत में शैवसंप्रदाय और योग को समम्होनाले बौद्ध और जैन सिद्धान्तों का भी इस में विचार किया गया हो, तो यह असंभावित नहीं। चन्त्र का सूचन पढ़नेवाले को राजविद्या राजगुह्योग में देख पढ़ेगा।

वर्तमान युग के नेवाओं ने भी गीता को अपनाया है। या वों कहिए कि गीता ने उन को भी अपने असर से गुक्त नहीं रहा। गीता में हम सब मानग्वा— रोहें हुई मानग्वा—रोजने हैं, और हमें विश्वास है कि मानवता की इस रमाखान में—असय ज्ञानमाण्डार में—बह मिलेगी जरूर ।

इस गीतागड़ा को संसार पर सर्वेदा प्रवाहित रखते के प्रयत्नों में स्वामी श्री विद्यानन्वजी महाराज का प्रयक्ष बनुपम है। एतर हिटस्तान के इस साध्यितित्र महापुरुप ने अन्य प्रान्तों के साथ गुजरात को भी अपना बनाया है और इसे पनः गीवामम बनाने का निश्चय किया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी राजरात को क्रपना बनाया था। गीता का जिस समय बोध किया वस समय श्री कृष्ण गजराती बन चुके थे। उस बोध का गुजरात में - हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रचार करने का प्रयत्न स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज वर्षों से कर रहे हैं। करनाछी, बड़ोदा और ष्यमदाबाद के बिझाल गीतामन्दिर इस बात के प्रमाण हैं कि स्वामीजी का ससर मजा पर कितना ब्यापक बन गया है. इन के काम की छोटी सी शहसात ने कितना विशास रूप घारण किया है ! स्वामीजी के हजारों शिव्यः सक्त और स्रोताओं का जब सुझे प्रयाळ भावा है तब प्राचीन श्रायीवर्त की गौरवमयी गुरुमावना और गुरु-संस्था मेरे सामने खड़ी हो जाती है। स्वामी श्री विद्यातन्दजी का मेही बहुत थोड़ा परिचय है। लेकिन इस थोड़े से परिचय में भी मैं ने स्वामीजी के संन्यस्तजीवन को साक्रपंक पाया । सन के साधाव में पापण्ड नहीं । गेरुआ वस्त्र की सहिमा बढ़ाने के लिए उन्हें ल्या, चैंबर या मखमल के मसतद तकिये की जरूरत नहीं। स्वामीजी को घपनी विद्वता का लेशमात्र भी घमंड नहीं। इतनी सरलता होने पर भी उन के व्याख्यान सनने के लिए हजारों आदिशयों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। पचास आदिमयों की समा में बोलकर प्रसन्न होनेवाले साहित्यकार मैं ने देखे हैं, पाँच सी श्रोताओं की सभा में गर्जना कर संतोप माननेवाले राजधीय नेता भी मेरी भाँल के सामने हैं। लेकिन बिना विद्यापनों के एकत्रित होनेवाली विराट भीड़ में

खहे होकर जब स्वामी विधानन्दजी को मैं बोळते हुए हैर होता है कि हमारे साहित्यकार और नेताओं ने सामु संन्यािक नावी नहीं पहिचानी। वसी समय मुझे गीता का यह कथन "अत्यसंभाविताः स्तन्या धनमानमदान्तिः यजन्ते नामयुक्तेस्ते टरमेनाविधिप्रवैद्या

स्वामी श्री विद्यानन्वजी महाराज को कथा का मुख्य कंस ग है। धर्माचीन समय के बकाओं को इस प्राचीन कथापद्धित सीराने को मिटेंगी। बका जीर श्रोता के बीच जब वक ऐम्य स्थ, एक वक्त्य निर्धक होवा है। स्वामीजी को जीममानरहित बोजिस् पंक, प्रमावीत्पादक और हर्र्यगत माल्यूम होती है। विद्यान, अबिद्ध पुष्प सथ को बहु-अच्छी स्थाती है। स्वामीजी को गीता छोड़ श्री विचार में पहते मैं ने नहीं देखा। गुरुपद के गीरब को कायम रहने गम्मीरता है। कथा कहने की चन को संयुटरोठी है। गीता का एक गम्मीरता है। कथा कहने की चन को संयुटरोठी है। गीता का एक गम्मीरता है। कथा कहने की चन को संयुटरोठी है। स्वामीजी को . गम्मी स्मम्प्रमाना और वसे श्रोता के मन में स्टोमून करने के । गम्मी स्मपूर्ण विस्तार करना इस रीठी की विशेषता है। स्वामीजी को . थे दिस्स प्रयास नहीं करना पहता। उन के लिए तो वह सहस और सुठम है है श्री में कथा कहना या लिएना, यही स्वामीजी का गीतामाल्य है।

स्वामीओं के इस योवामाच्य को प्रवि वर्ष 'गोवागीरवजङ्ग' निकार प्रशिद्ध करने का प्रकाशकों का प्रयत्न सर्वथा प्रशंसनीय और आदरणीय है। स्वामं में। ध्यारयानों का सन्ययिन्द्र गीवा है। जिन्होंने ये व्यारयान नहीं सुने इन शिव स्वामीओं वा साच्य इन छाड़ों में क्रमध्य मिलेगा और जिन्होंने सुने हैं। इस असम्बर्धन में आवर्तन वा आनन्द प्राप्त होगा।

. े वर्षमान

.चे का प्रद

इस प्रकार भीता का समृद्ध माण्डार संसार के स्पान में भाष्यकार क्वामी हो विद्यानन्दनी महाराज के माण्य भीय काम कर प्रदाशकों ने कानता की अच्छी सेवा की

इस माध्य को चित्रित करने के सुन्दर प्रयोग हैं। म भावनों के रंग विरंगी चित्र गीता के प्रचार में कार्क सारों के सीतागीरन के बाह देरे और करों सब प्रकार के भी जित्र करन कोटि के हैं। इस बात के किए कलाकार भी घन्यवाद के पात्र हैं। पाणी और चित्र दोनों से गोता की भावना को हडीभूत करनेवाला यह ऋडू लोगों को पसंद आयेगा और इजारों पढ़नेवालों को गोताभिम्नख बनायेगा, इस में संदेह नहीं।

मरन्त्री मणोभाई यशभाई देशाई का गीताप्रेस लाज का नहीं है। जिस सफलता के साथ 'गीतागौरव ' के प्रथम दो खण्डों का मन्य अनुवाद उन्होंने गुजराती में किया है, वैसा ही सुन्दर भावमय भाषान्तर उन्होंने इस खण्ड का भी किया है। पुत्रय स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज के साथ मेरा परिचय भी उन्होंने कराया। एन्हीं की वात्यन्यभरी प्रेरणा से मैं ने "गोतागीरव" की प्रस्तावसा लिखी है। गीता के विषय में कार लिएका मेरे जैसे आहमी के लिए एक प्रकार का साहस ही है। गीता मेरा सब से प्रिय प्रनथ है। श्री विद्यानन्दजी महाराज गीताप्रचार के महा-कार्य को करके सारे हिद्रासान का चपकार कर रहे हैं। सरहवी श्री मणीभाई के सद-माव और प्रोत्साहन के कारण गोतावर्म की खोर मेरा अनुराग बढ़े, यह स्वामाविक भार आर आरताहर के कारण जायाचन के चार पे जायाचे के कारण कर पे हैं हैं। लेकिन की विद्यानन्दजी महाराज जैसे समर्थ भाष्यकार के भाष्यकार पर दो शब्द प्रस्तावनाहरूप में लिखने का मीका मिले, यह मेरे लिए अल्ड्रेय लाम है, और इस के बास्ते मैं स्वामीजी को, प्रकाराजों को खौर श्री मणीगाई को घन्यवाद हेता हूँ।

प्रस्तावना के अन्त में मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। गीता केवछ पढ़ने के लिए नहीं है। उसे तो जीवन में उतारना होगा। यह काम कैसे हो। इस का हत्तर मुझे देने की जरूरत नहीं। स्वामीजी का भाष्य स्पष्ट रूप से अपनी अनुपन होली में यह सब समका देगा ।

भगवती गीता धार्यसंस्कार का रक्षण करें ! इतना ही नहीं, आयसंस्कार की विशिष्टता को संसार भर में फैलाकर गानवजाति की उन्नति करें ! जब तक अहिसा. क्षित्रक का त्याग, अपरिमह और जनपेत्रा की वृत्ति दक्षता और ''क्रमें प्रकारणायां क्षेत्रक का त्याग, अपरिमह और जनपेत्रा की वृत्ति दक्षता और 'क्षमें क्षात्रकायां' में भवेरा नहीं कर पाली, तब तक जीवन संप्राम और संदारमय बना रहता है। पूर्व ने क्ष्मेकीशक छोड़ा जिस के परिणामक्य बसे पराचीनता मिळी। परिचम ने कमें फल की श्रशासीय सोलपता को अपनाया जिस के फलस्वरूप श्रस्तविद्यान के अर्थ-कर साधनों ने जन्म लिया। गीता दक्षवा पर, कर्मकौशल पर, खूब जोर देती है। धार्यसंस्कृति इस दश्चता को मूलकर न्लान बन गई है। दश्चता के बिना कर्म का फल भी नया मिले और उस का त्याग करने की भी ताकत कहाँ से आये ?

इस लिए जबतर संसार में मोह, पराधीनता और स्वार्थ के युद्ध हैं तब तक गीवा इसारे आवरण में खतारो गई, यह नहीं कहा जा सकता । गीवा के बोघ को आवरण में बतारना ही हमारा प्रथम घम है । श्री स्वामी विद्यानन्द ती महाराज भी अपने भाष्य में पही सत्य सममाते हैं। आर्थसंस्कृति दिवमर्यादित नहीं। हमारा ईश्वर तो कहता है कि→

"सर्वस्य चाहं हृदिसनिविष्टो"। —गो॰ १४।१४

घट घट में रहनेवाले ईश्वर को हम देखें और पहिचानें. इसी में गोता का गौरव है।

खड़े होकर जब स्वामी विद्यानन्दजी को मैं बोळते हुए देखता हूँ, तो मुझे विश्वास होता है कि हमारे साहित्यकार और नेताओं ने साधु संन्यासियों की तरह प्रजा की नाही नहीं पहित्यानी! छसी समय मुझे गीता का यह कथन याद खाता है—

भागा । ज्वा जाय छुर गाँउ । " छत्मसंभाविताः स्त्रेषा धनमानमदान्त्रिताः । यजन्ते नामयद्वेस्ते दम्मेनाविधिपूर्वे सम् ॥"

स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज की कथा का मुख्य क्षेत्र गीता का स्पष्टीकरण है। अर्वाचीन समय के बकाओं को इस प्राचीन कथापद्धित में बहुत सी बावें है। अर्वाचीन समय के बकाओं को इस प्राचीन कथापद्धित में बहुत सी बावें सीखले को मिळेंगी। बका और श्रोता के बीच जब तक एक्य स्थापित न हो तब तक वक्ष्य निर्मक होता है। स्वामीजी को अभिमानरहित खोजस्त्रिनी वाणी खाक पंक, प्रभावोत्पादक और हर्ष्यगत माख्न होती है। विद्वाच्, अविद्वान, जी और पुरुष सब को वह अच्छी छगती है। स्वामीजी को गीता छोड़ और किसी घाड़-पुरुष सब को वह अच्छी छगती है। स्वामीजी को गीता छोड़ और किसी घाड़-विवाद में पढ़ते में ने नहीं देखा। गुरुपद के गीरव को कायम रखते की छन में गम्मीरता है। कथा कहने की छन को संपुदशैठी है। गीता का एक एक रुलेंक लेकर उस का मर्म समम्मान और हसे श्रोता के मन में हडीमूत करने के छिए कथानकों का रसपूर्ण विस्तार करना इस श्रेठी की विशेषता है। स्वामीजी को इस श्रेठी के छिए प्रयास नहीं करना पड़ता। हन के छिए वो वह सहज और सुउम है। इसी श्रेठी में कथा कहना या छिखना, यही स्वामीजी का गीतामाण्य है।

स्वामीजी के इस गीतामाच्य को प्रति वर्ष 'गीतागौरवजळू' निकालकर प्रसिद्ध करने का प्रकाशकों का प्रयत्न सर्वेथा प्रशंसनीय और आदरणीय है। स्वामीजी के व्याख्यानों का मध्यविन्दु गीता है। जिन्होंने ये व्याख्यान नहीं सुने वन के लिए स्वामीजी का माध्य इन श्रङ्कों में क्रमबद्ध मिलेगा और जिन्होंने सुने हैं वन्हें इस मन्य में काववेन का आनन्द आप्न होगा।

इस प्रकार गीता का समृद्ध भाण्डार संसार के सामने रखनेवाले वर्षमान युग के भाष्यकार स्वामी श्री विद्यानन्द्वी महाराज के भाष्य को सुदित कराने का प्रशंस-नीय काम कर प्रकाशकों ने जनता की अच्छी सेवा की हैं।

इस भाष्य को चित्रित करने के सुन्दर प्रयोग भी इस प्रन्थ में किये गये हैं। इसानकों के रंग विरंगी चित्र गीता के प्रचार में अत्यन्त चपयोगी होते हैं। मैं ने पहले के गीतागीरव के बहु देखे और उन्हें सब प्रकार से अच्छा पाया। इस अङ्ग के भी चित्र उच्च कोटि के हैं, इस बात के छिए प्रकाशकों के साथ ही साथ कलाकार भी घन्यवाद के पात्र हैं। वाणी और चित्र दोनों से गोता की भावना को हडीभूत करनेवाला यह ऋडू लोगों को पसंद आयेगा और हजारों पदनेवालों की गोवाभिसुख बनायेगा, इस में संदेह नहीं।

मुरन्ती मणीभाई यद्यसाई देशाई का गीवाप्रेस व्याज का नहीं है। जिस सफलता के साथ 'गीवागौरन' के प्रथम दो खण्डों का मन्य अनुवाद उन्होंने गुजरावी में किया है, वैसा हो सुन्दर भावमय सापान्तर उन्होंने इस खण्ड का भी किया है। पृत्र्य स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज के साथ मेरा परिचय भी उन्होंने कराया। उन्हों की वास्मस्यमरी प्ररणा से में ने "गीवागौरन" की प्रस्तावना लिखी है। गीवा के विषय में कुछ लिखना मेरे जैसे व्यादमी के लिए एक प्रकार का साहस ही है। गीवा मेरा सब से प्रिय प्रन्य है। श्री विद्यानन्दजी महाराज गीवाप्रचार के महाकार्य को करके सारे हिंदु स्वान का उपकार कर रहे हैं। मुख्बी श्री मणीभाई के सद्द-भाव और प्रोसाहन के कारण गीवाप्रमें को और मेरा अनुराग बढ़े, मध्यस्वण्ड पर दो है। लेफिन श्री विद्यानन्दजी महाराज जैसे समये भाष्यकार के माच्यस्वण्ड पर दो शब्द महानात्रण में लिखने का मौका मिले, यह मेरे लिए अलध्य लाम है, और इस के वास्त मैं स्वामीजी को, प्रकाराकों को और भी मणीमाई को धन्यवाद हैता हैं।

प्रस्तावना के अन्त में मुझे सिर्फ एक ही वात कहनी है। गीता केवळ पढ़ने के लिए नहीं है। क्से तो जीवन में उतारना होगा। यह काम कैसे हो, इस का क्तर मुझे देने की जरूरत नहीं। स्वाभीजी का भाष्य स्पष्ट रूप से अपनी अनुपन शैंडी में यह सब समम्मा देगा।

सरावती गीता आवेर्सस्कार का रक्षण करें ! इतना ही नहीं, आवेर्सस्कार की विशिष्टता को संसार मर में फैलाकर मानवजाित की जनति करें ! जब तक अहिंसा, कर्मफल का त्याग, अपरिमद और अन्येदा की वृत्ति दक्षता और ''क्में छु की शलम्'' . में में में प्रति तक तंत्र और अन्येदा की वृत्ति दक्षता और 'क्में छु की शलम्'' . में में में में परिश्त नहीं कर पाती, तब तंत्र जीवन संमाम और संहारमय बना रहता है ! पूर्व के कर्मजीशल हो जा कि के परिणामकर वसे पराणीनता मिली ! पश्चिम के कर्म फल की अरामाओं ये लेल्या को अपनाया जिस के फलस्वरूप शक्तविद्या को स्वयं कर साममें ने जन्म लिया ! गीता दक्षता पर, कर्मकौशल पर, खूब जोर देती है ! आयेर्सस्कृति इस दक्षता को मूलकर स्थान वन गई है ! दक्षता के विना कर्म का फल भी क्या मिले और वस का त्याग करने की भी ताकत कहाँ से आये ?

इस िए जब तक संसार में मोड, पराधीनता और स्थाये के युद्ध हैं तब वक गीता हमारे आचरण में बतारो गई, यह नहीं कहा जा सकता। गोता के बोध को आचरण में बतारना ही हमारा प्रथम घमें है। श्री स्वामी विद्यानन्द श्री भहाराज मी अपने भाष्य में यही सत्य सममाते हैं। आयमंस्कृति हिंदमगीदित नहीं। हमारा ईरवर तो कहता है कि—

"सर्वस्य चाहं इदिसन्निविष्टो"। -- मा॰ १४।१४

घट घट में रहनेशाले ईश्वर को हम देखें और पहिचानें, इसी में गोता का गौरव है। ——

### **चित्रपरिचय**

- १. टाइटिस्ड चिन्न-( चित्रकार-बी॰ के॰ मित्रा) अर्जुन की प्रायेना पर विराद् विस्तरूप दिरालाने के चाद अगवाच् ने अर्जुन की व्यप्रता दूर करने के लिए जिस सीम्य चतु- धुंज रूप का दर्शन दिया उसी सुदुर्दअरूप को खिद्दात करने का सफल प्रयास प्रस्तुत चित्र में चित्रकार ने किए हैं।
- २. महाभारतप्रवक्ता और लेटाफ (ज्यासजी श्रीर गणेशजी)—(यित्रकार-रणजीत राग, प्रष्ट ३) व्यासजी ही प्रार्थना स्वीकार कर गणेशजी महाभारत िक्स रहे हैं। गणेशजी ने शर्त रस्ते ही कि मेरी क्लम करूने न पाये और ज्यासजी ने शर्त रस्ती थी कि समुझ समझक रिस्तमा। इन्हीं आर्थों को इस बिल में ज्याल किया गया है।
- गोतागौरवप्रवक्ता जगदुगुरु गोताव्यास स्वामी श्री विद्यानन्दर्जी—
   (विश्वकार-एक भक्त, पृ० ७) गोतापर्म और गीतागौरव के प्रेमी पाठकों का चिर परिवित्त विश्व है, विशेष परिचय देने को आवश्यकता नहीं।
- ४॰ दशरधदर्शीर में वसिष्ठ द्वारा विपश्चित का वर्णन—( विप्रकार-रमाकान्त फंडाले, १० १२, २० ८, २लो० ६) महाराज दशरथ के बाहने वार्जे थी राम और लक्ष्मण वैठे हैं, सामने एक उच्च जासन पर वैठकर कुलगुरु विषष्ठ ऋषि भरणवालीन भाषनासुसार प्रनर्थन्म का दशन्तरूप विपश्चित को कथा कह रहे हैं।
- ५. स्वरूप विपश्चित् को दर्शार में छाना—( विप्रकार-र० फंठाले, ए० १९, ४० ०, १७०० १) विषष्टमो से यह चुनकर कि मेरी ही पश्चराखा में हम समय यह विपश्चित अपने भावात्तवार स्वयोगि में वहा हुआ है, धी राम ने उस की देखने की इच्छा ही झौर तरवुदार उस स्वय की हो आहमी दर्शा में ला हहे हैं।
- ६. अप्रिदेव की छुपा से सुगयोनि से मुक्ति—( चित्रकार—र॰ कंठाले, पृ॰ ११, अ॰ ६, १ले० ६) सुग को देखकर भगवान राम ने विश्वप्रनो से वहा कि आप अपने तपोबल से इस को मनुष्ययोनि प्रदान कीलए, किंतु विश्वज्ञों ने क्षपनो असमर्थता बतलाकर यिपिबल के इर देवता अप्रिदेव का वावाइन किया और उन में कहकर सुग को विपबित का रूप देखनाया )
- ७. भास का पूर्वयूतान्तवर्णन—(चिनकार—र० वंठाले, प्र० १२, ८० ८ रले० ६) अपिटेन की रूपा से मृत प्रवृत्ता निक्यासममूह के रूप में बदलकर बाद में विपासित के रूप में मदल प्रकार का से विपासित के रूप में प्रकट हुआ जिस के दशरवाणी ने उस का साम भास रखा, फिर दशरवाणी के कहने पर भारा खपने पहले जन्मों की कथा कहने उसा ।

- ८. हिरन के प्रेम में झानी जहमरत—( विश्वकर-रण्जीत राय, ए० १६, ४० ८, रखे॰ ६ ) विह के आक्रमण से भागे हुए हिरनों के मुंख में से पीछे छूटे हुए एक स्वरम्भावक को जडमरतजी गोद में उठा रहे हैं और फिर उस पर इतने आसक हो जाते हैं कि मरणकाल में भी उस का गोह नहीं छूट पाता है।
- का खंडानेसि का संदार—( चित्रकार-बी० के० मित्रा, ए० ०९,४१० ८, १छो० १४) संजीवनी छेने जाने में विष्ण राखनेवाछे साखनेस साक्षस का दुनुमान्जी गदा से घप पर रहे हैं।
- ९०, संजीवनी ले जाते हुए इनुमान पर भरत द्वारा अहार—(वित्रकार—र॰ कंडाले, ए० ८०, अ० ८, रले० १४) हतुमान संजीवनी न पहचानरर धवलागिरि वर्षत हो छठाये हुए लडा लीट रहे हैं। भरतजो को घोषा होता है कि कोई राक्षय धनवासी राम को कट देने जा रहा है। बस, वे धनुप तानकर बाग से हनुसान्त्रों को धायल कि देते हैं।
- ११. घायछ हुनुसान् को झाफिप्रदान—( विश्वस्-र० वंठाले, १० ४०, ४० ४, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४० ०, ४०
- १२. व्यामझमुबनाह्मेदाः ""— ( विश्वचार—वी॰ के० मित्रा, पृ० ८८, अ० ८, को॰ १६) मगवान् ने शर्जुन को यतलाया है कि ब्रह्मादिक के लेक में जानेवालों को पुनः जन्म लेना पबता है शोर मेरे लेक में जानेवाला मोख पा जाता है। विश्व में करलेक दिखलाकर पहीँ जाना काना दोना और भगवान् का लेक दिखलाकर पहीँ केवल जाना हो जाना विखलावा गया है।
- १२. महा। फे दिवस में प्राणियों की चत्पत्ति—(चित्रकर-पी॰ के॰ मित्रा, प्र॰ ९५, स॰ ८, खं॰ १८) विश्व में चतुर्त्तेख महा के तीन ही सुख व्यक्त हुए हैं जिन से स्टिश्चल में प्राणिसमूह जन्म हे रहे हैं। चीया सुष्ठ पोछे पड़ने हैं व्यक्त नहीं हुआ है। विशेष परिचय रक्षेक से ही प्रकट है।
- १४. झदा की रात्रि में प्राणियों का विनाश—(वित्रकार-मी० के भित्रा, ए॰ ९६, स० ८, खो० ९८) इस में भी तीन ही शुद्ध विद्यव्यये गये हैं, चौदा पीछे हैं। मदा की रात क्योत्त प्रव्यकाल खाने पर समो औव उन्हों सुदों में कीटे चले जा रहे हैं।

१५. जन्माष्टमी का उत्सव--(चित्रकार--र० कंठांते, १० १००, ८० ८, १३)० १८) राजा साहब के यहाँ श्री कृष्णजन्माध्यी का उत्सव मनाया जा रहा है, एक पश्चितजी न्यासमङ्की पर बैठे हुए कृष्णावतार का कथा कह रहे हैं। १६. दान लेने आकर गिरे हुए पण्डितजी—( निप्रकार-१० फंटाले, पृ० १००, ४० ८, खो० १८) राजा के मोटे पुराहित आणी रात को दान लेने आते हैं। वर्षा के कारण के प्रकार को से ने लक्ष्य कार से के कारण के प्रकार के साथ के कारण के प्रकार के से ने किस्स जाने से ने लक्ष्य कार से किस के नीने गिर जाते हैं, इस पर बड़ी हैंसी होती है।

१७. पानी में पत्थर का चत्राहरण—(चित्रवार—र० कंठाले, ए० १००, थ००८, गुळे० १४) पण्डितजो के पिरने पर राजा साहब ने भी हुँस दिया और अपने हुँसने का कारण बतलाया कि पहले के प्राप्तण तो जल पर पूर्णाधिकार रखनेवाले होते थे और आप जरा सी कीवद पर भी अधिकार न कर खें । इसी का उत्तर देने के लिए पण्डितजो ने राजा के हाथों से मानी में पत्थर डलवाया और उस के हुक जाने पर यह कहते हुए हुँसने लगे कि पहले के कृत्रिय पानी पर यहां बढ़ी बढ़ाने तैरा देते थे, पर आप से एक डेला भी न तैराया गया ।

१८. परम पुरुप—(चित्रकार-मी॰ के॰ किमा, पु॰ ११३, क्ष॰ ८, की॰ १२) सुर्य, चन्द्र, इन्द्र, नहार, वरुण, कुनेर आदि देवों और शब्क चरावर जीवों को अपने में भारण करनेवाले परमारमा को अलीकिक झोंको करने में एक अनन्य मफ तझीन है।

१९. श्वकथर के प्रश्नों के फेर में बीरयळ—( विमक्षर-र० कंटाले, पृ० १६२, इ० ८, श्वो० २५ ) अगदान के संबन्ध में किये गये कटवटाँग प्रश्नों के उत्तर दिलाने के लिए धारबल किसी चतुर दिहाती को खोज में परेसान होकर उदायवित्त एक प्रश्न के नीचे सेते हैं, इसी समय उन के प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देनेवास्त्र एक किसान अनायास उन के पास आकर उपस्थित है। जाता है।

२०. श्रकवरी द्वार में किसान और वीरयळ—( विजवार-र० फंडाले, पु० ११२, अ० ८, ७)० २५) वीरयल उक्त किसान को अववर के सामने उपस्थित कर रहे हैं जिसे देखकर अठवर को आधार्य होता है।

२१. किसान सिंहासन पर---( वित्रशार-र० कंडाले, पु० १३२, थ० ८, -को॰ २५) पारशाह को वचनवद्ध करके जन का संतोष हो जाने पर किसान जन के राजधिहासन पर बैठा है।

२२. भागवत लेकर पण्डितजी का प्रस्थान करना—( विश्वार-धीताराम, पृष ्रोभरे, म॰ ६, छो॰ २८ ) एक यरीब पण्डितजी अपनी छी के उछाद्देने से संग आकर जीविका उपार्जन के छिए आगवत छेक्ट घर से किछी अजगान के सीज में निकल रहे हैं।

२२. इतुमान्जी को कथा मुनाना—(चित्रकार-सीताराम, १० १५३, ४० ८, रहो॰ २८) कोई मदाप्य कथा मुनने को तैयार नहीं होता, इस लिए पण्टितजी मदुष्यों से प्रक्ष होकर निष्काम मात्र से हर्त्यमान्जी को प्रतिमा को ही कथा मुनाने कमते हैं। २४. इतुमान की मूर्ति में सेठ का पैर चिपकना—(निजकार-सीताराम, पृ॰ १५३, ३५० ८, १३० २८) पण्डितचो की निष्कामता से प्रसन्त होक्त मगवान राम इतुमानजो को भाता देते हैं कि इस की कथा पर एक हवार रुपया अवस्थ चढ़वाना । कृपण सेठ राम और इतुमान की चात सुन लेता है और पण्डितची को घोखा देने के लिए कथा की चढ़ीतरी का ठीका कर लेता है, पर निराश होने पर इतुमान्वी पर कोच करके लात मारता है, फल-स्टर पैर जसी प्रतिमा में विषका रह जाता है ।

२५. दिस्णाद्रक्य की पूर्ति करने पर पैर छूटना—( विज्ञकर— सीताराम, प्र॰ १५३, छ० ८, खी० २८) पण्डितजी सेठ की हूँवते हुए उस के पास पहुँचते हैं, इस की दशा पर आधर्म और दुःरा प्रकट करते हैं, सब हाळ माख्य होने पर सेठजी की हतुमान से समा माँगने की राम देते हैं और तद्युसार क्षमाप्रार्थना करने पर उस सेठ से एक हजार पूरा करवाकर हनमानजी क्षमा कर देते हैं।

दिः भोज की रानी ने राजा को मूर्फ कहा—( विजकार - रणजीत रान, प्र• १६०, छ० ९, छो० १) राजा भोज चा सहल में जाना, यहाँ रानी को एक चहेली छे बात करते देखकर भी आतम न रहने पर रानी ना राजा को मुर्ग कहना।

२७. काछिदास ने मूखे बनाये जाने पर चत्तर दिया—( विश्वधर-एजनीत राग प्र॰ १६०, ४०० ९, रलेन० १) रानी के मूर्च कहने पर राजा का कारण जानने की इच्छा से अपने द्वीरियों को मूर्च कहना और महाकवि कालिदास द्वारा समाधान होने पर संतर होता।

२८. श्रद्धारिहित का पुनराशमन--( चित्रकार-ची० के० मित्रा, पु० १०१, ल० ९, लो० ३) भगवान् कर्युन के अध्यद्धाल तपस्यी की गति वतन्त्र रहे हैं। तपस्यी तपस्या में बाह्यतः लीन होने पर भी ठीक थदा न होने के कारण सुखु के बाद शुक्त न होकर पुन. एक स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट हो रहा है।

२९. कथाश्रवण से किसान को जिल्लासा—(धिननार—सम्ब्रध्य, ए॰ १८०, अ॰ ९, को॰ ३) एक महास्मा भक्तों के बीच बैठकर भगववार्यों कर रहे हैं, वहीं एक अपद किसान आता है सीर कथा सुनदर मयवान् वा जिल्लास न जाता है।

 जिल्लासु को महात्मा का चप्देश—( चिनवार—रामकृष्ण, पृ० १८०, ष०
 प्रहो० ३) महात्मात्री सब तरह से जॉबकर कितान की दह अकि को परस केते हैं और योग्य अधिकारी जानकर उसे मणबर्श्वन पाने की शुक्ति बतल्यकर अपना शिष्प बना लेते हैं।

३१. श्री छक्ष्मी द्वारा किसान को परीचा—( नित्रकार-रामकृष्ण, पृ॰ १५०, ९४० ९, श्री ३ ) महास्था के उपदेशासुधार किसान वपस्या में प्रद्वल होता है, तपस्या पूरी होने पर भगवान, उसे बरदान देने खाते हैं, किंतु सहमीजी को अभी उस की भिक्त पर पूरा दिखास नहीं होता, इस लिए में भगवान, को एक गट्डे में छिपने के लिए कहकर उस की परीक्षा केने पहले स्वयं उस के पास आतो हैं। यह सक्त तो था ही, करभीजी को पहचान खेता है जिस से में भी प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान, के पास जाकर उन्हें भी भक्त किसान के पास सुका साती हैं।

३२. गुरु के कहने से भगवान में विश्वास—(नित्रकार—रामछ्ण्ण, पृ० ९८०, इ॰ ९, इले॰ ३) कर्माजी और भगवान साथ साथ विधान के पाछ लाकर उस को पर देने की इच्छा प्रकट करते हैं, पर वह धोचता है कि जिन गुरु को छुपा से में इच योज्य हुआ उन की पहले इन का दर्शन कराना चाहिए, इस किए भगवान के कहने पर भी वह उन्हें भगवान, नहीं मानता, तब भगवान, उसे अपने गुरु को हुआ लाने का अवसर देते हैं और वह गुरु की के आकर उन के कहने से भगवान को मगवान स्वीकर करता है।

३३. फहपान्त में जीवों का प्रस्य---( विमशर-वी॰ के॰ सिन्ना, प्र० १८८, थ॰ ९, रको॰ थ ) फरर दिव्य प्रवण्ड आलोड के बीच सगवान खड़े हैं, उन की इच्छा से प्रस्यकारियों ज्वाला प्रकट होकर सारी सुद्धि को भस्मसात कर रही है।

३४० भगवान् को सनुष्य माननेवाले कॅस, जरासंघ, फौरवादि मूर्ख जन—
'(विमकार-ची॰ के॰ मित्रा, ए॰ १९६, अ॰ ६, ३०० ११) भगवान् अर्जुन को यतका रहे
हैं कि जिन को हुद्धि पर मूडता का पोर काला परी पड़ा रहता है ये मेरे उत्तम भावों को धारा करने में असमर्थ ही रह जाते हैं और मेरे अवतारी झरीरों को साधारण मतुष्य के ही कर्य में देवते हैं।

३५. रामजी खेतु से सङ्का जा रहे हैं— (वित्रकार—र॰ इंडाले, पु॰ २००, स॰ ९, रहो॰ ११) हतुमान्त्री रावण को समझाकर और सङ्का में आग स्वाप्तर और आये तब वल नील की सहायता है समुद्र में पुल वैंधवाकर शाम स्वस्था ने साथ में सब सेना सेकर सङ्का पर चताई कर दी।

देषेः मन्दोद्दी का रावण को समस्त्राना—( वित्रवार-१० वंटाले, ए० १००, ष० ९, रले० ११) स्वप्न में राम, टह्मण और उन को सेना का बागमन देखकर मन्दोदरी को लहानाश की स्वना मिळ गई, इस लिए वह रावण को समझा रही है कि राम मतुष्य नहीं, भगवान हैं, उन से वैर लाव दो।

२७. रामरावणयुद्ध—( नित्रकार—र॰ पंठाले, पृ॰ २००, छ॰ ९, २ळो० ११ ) रावण ने मन्दोदरी को डॉटकर बळप कर दिया और राम के साथ युद्ध करने में जी जान के दूर गवा।

- २८. दैवी प्रकृति का आश्वय लेनेवाले महात्मा छोग सगवान् और 'छन की प्रकृति का भाव सहित दर्शन कर रहे हैं—(वित्रवार—बी॰ के॰ मित्रा, पृ० २०६, छ० ९. ४ठो० १३ ) उठोक से ही सब माव स्पष्ट है।
- ३९. चतुर आद्वाण को वरदान—( चित्रकार-सीतारामशरण, पृ० २५७, क्ष० ९, रुले० २०-२१) क्टनीतिविद्याविशास्य एक भक्त प्राह्मण एक ही बाक्य में भगवान् से संसारी सखों से छेक्स मोक्ष तक का बरदान प्राप्त कर केला है।
- ४०. वरदान की मौतिक पूर्ति—( चित्रकार—श्वातासमारण, पृ० २५५, ७० ९, एंगे० २०-२१ ) बरदान के प्रमान से प्राप्तन को कूटी हुई आँखें किर ठीक हो जाती हैं और समग्रतवार वह सब खुओं का मोग करता है।
- ४१. बरदान से मुक्ति—( चित्रकार-चीतारामधारण, ए० २४७, झ० ६', हले० २०—२१) अन्त में भरकर यह ब्राह्मण पुनरावर्ती सोकों में न जाकर सीथे परम धाम की प्राप्त करता है।
- ४२. योगक्षेमवहन—(चित्रकार-बो॰ के॰ सित्रा, पृ॰ २५२, अ॰ ९, रलें८ २२) भववान् अपने अनन्य भक्त के भोजन छाजन और कुशल सङ्गल की कहाँ तक चिन्ता रखतें हैं, यहो भाव इस चित्र में सफलतापूर्वक अद्वित किया गया है।
- ४२. पर्ग पुष्पं फर्ळ वीयम्\* (वित्रकार—चीताराम, ए० १६८, भ०९, की० १६) भक्त अपने भगवान् के संमुख पूर्ण भक्ति के साथ जा पुष्ठ भी निवेदित करता है उसे वे प्रसक्त है। कर अवस्य अहण करते हैं, यहाँ भाव इस चित्र में दिखलाया गया है।
- ४४. इत्तरी के बेर—(वित्रकार—र० कंडाले, पृ० २७२, व० ९, रहो० २६) भीलनी रावरी भगवान् के भेग में मन्न होकर अपने हाथी थेर खिला रही है और मगवान् प्रवक्त होकर भाजन कर रहे हैं।
- ४६. सगवान् में मक और मक में सगवान्—( निज्ञार-वी० के भिन्ना, पृ०-२८ , अ० ९, ओ० २९) भगवान् अर्जुन को समझा रहे हैं कि में सब के लिए वरावर हैं, पर अपने मकों के तो मैं अपने हृदय में ही घारण करता हैं तथा स्वयं उन मकों के हृदय में बात करता रहता हैं।

थ॰. घर से निकाला हुआ समाधि बैश्य—( नित्रकार—रगजीत राय, ए॰ २९३ अ॰ ९, खो॰ ३२ ) घन के केम में पदकर समाधि वैश्य की स्त्रीर लक्ष्का उस की घर से बाहर कर देते हैं और वह जंगल में चला जाता है।

४८. कोळाविष्यसियों से हारा राजा सुरथ—(चित्रकार-एजीत राग, प्र० १९३, ८०९, ४७० ३२) पुरथ नामक राजा अपने शतुओं से हारकर शिकार सेलने के बहाते जनक में भाग जाना है।

४९. समापि और सुरध मुनि के आश्रम मे—(चित्रकार—रणशैत राय, प्र॰ २९३, झ॰ ९, ॐ।० ३२) जंगल में एक ऋषि वा आश्रम है। वहाँ ये दोतो दुखिया एक्छे होते हैं और अपना अपना सोफ सनाकर ऋषि से चित्तसानित का उपाय पुछते हैं।

५०. दोनों को दरदान—( विज्ञकार-रणओत राय, प्र०२९३, अ०९, ॐ०२२) ऋषि से उपदेश पाकर दोनों एकाजनित से आरावका में तस्यर होते हैं और तीन वर्ष तक कठिन तपस्या में स्रो रहते हैं. अन्त में अगवती प्रकट होकर टोनों के अभिलयित वरदान देती हैं।

५१. भगवान् का झान प्राप्त कर संसार में उस का प्रचार करनेवाले ऋषि—
(चित्रकार-रणजीत राय, ए० ३०५, ज० १०, ठ्ये० १) ठ्येक में भगवान् ही उत्पत्ति की झगम्यता ना वर्णन है। उसी के झाधार पर प्रस्तुत विज्ञ में यह आब दर्शामा गया है कि जब देवता और ऋषि छान भी भगवान् को वाता को पूरा पूरा नहीं जानते तो महत्य तो कैसे जान सकते हैं, पर देवताओं और ऋषि की अध्यान् का जब तब साक्षारकार है। जाया करती है, से। उस में से ही कोई कुमा करके जब मनुष्यों को इन्छ बतला देते हैं तभी मनुष्यों को कुछ माद्यम है। पाता है।

4२. पथिकों का संहार—(चित्रकार—र॰ कंटाले, पु० १९७, अ॰ १०, रही॰ ४-५) खुत का स्वाद मिल जाने पर खाँप की खबात विषक गर्द, यह उस रास्ते जानेवाले सभी महाध्यों की काट काटकर मौत के मुहूँ में अंजने छमा।

49. साधु के उपदेश से सर्प का अहिसक होना—( चित्रकार-र॰ कंठाले, पृ॰ ३१५, अ॰ १०, ॐ।॰ ४-५) साँप के अय से रास्ता बंद कर दिया गया और एक पहरे-दार नियुक्त कर दिया गया कि कोई जंगल में न जाने पाये, पर एक साधु ने हठ करके वही गाँग पक्षा और अपने उपदेश से साँप को ऐसा प्रमापित किया कि इस ने फाटने की आदत कोड़ सी।

५५. जगत् श्रीर प्रजा के स्टात्क—( विज्ञार-यो॰ के॰ मित्रा, पृ० २२४, का॰ १०, औ॰ ६ ) ॐ तर के रूप में समसान् के मानस का श्रद्धन करके उस के द्वारा चार मजुओं और सात ऋषिमों की उत्पत्ति दिखलाई गई है और तथ यह प्रदर्शित किया गया है कि इन्हों स्वारहों ने सारे संसार और संसारी प्राणियों को उत्पन्न किया है।

4६. कल्पादि में सर्वमृतसर्जन—( चित्रकार-वा॰ के॰ मित्रा, पृ॰ १२८, अ॰ १०, खो॰ ८) भगवान हो सब को उरवत्त करनेवाले हैं और उन्हीं से सकल ज्ञानियलानं सम सिंह का प्रवर्तन होता है, बही भाव प्रस्तुत चित्र में लहित करके यह दिखलाया गया है कि ज्ञानी मतुष्य हस भाव को प्रत्यह की सरह देखता हुआ मगवान को अजने में लीन रहता है।

५७. संत हंसों में असंत फ़ौसा--(चित्रकार--र० फंठाले, प्र० ३३३, ८४० १०, ४५० ९) हस सीर्पञ्चण करके मानसरोवर सीट रहे थे कि एक शुष्ट कीला उन के साथ मिल गया और कारो चलका अपनी ठाता से हंसों पर जाफत बला दी।

५८. हंस की सञ्जनता और कीए की दुर्जनता—( विश्वकार-र० फंजले, १० १२३, ब० १०, इले० ९) हंस ने देसा कि वेद के बीचे सोनेबाले यात्रा के मुँह पर धूर पढ़ रही है, तो अपने पंस फैलाकर छाया कर दी। इप्ट कीए से दूसरे की मलाई न देखी गई, इस लिए उस में उस यात्री के मुँह पर पायाना कर दिया।

4९. धासंत की संगति का फळ—( विश्वस्-र॰ वंठाले, १० ३३३, अ० १०, ठी० ९) वाशी बींककर उठ वैठा और अपने ऊपर इंस को पर फैलाये देखकर उसे ही दोषी समझ बाण से पावल कर दिया जिस से इंस विवास सो नीचे सिर पड़ा और कौला मूर् हैंथी हैंसता हुआ उड़ गया।

६० ज्ञानदीप से खझान का नारा—( विजयर-सीतारावशरण, ए० ३३०, धा॰ १०, इसो॰ ११) पुदिमान् भक्त के इदयकमल में भगवान् स्वयं वैठकर उस के अज्ञान-जन्म अन्यवार का नाश करते हैं।

६१. ऋषि और नारदोक्त मगबान्—(चित्रकार-बी० के० मित्रा, १० १४०, ७० १०, छै० १२-१३) देविंच नारद, महर्षि ब्यास, देवल और असित दिव्य देह्यारी परमारमा को प्रार्थना करने में तल्लोन हैं। विशेष परिचय कोक से ही स्पष्ट है।

६२. नारद का महात्माओं से ईश्वर को पृछ्ना—( वित्रकार—एगरीवस्य, ए० १४४, ष० १०, छो० १४ ) महात्माओं की जमात के सामने वालक नारद हाय जोदक्द सके । हैं और ईश्वर के संबन्ध में प्रश्न कर रहे हैं ।

६२. नारद की माता का उन्हें हूँदुना—( नित्रशार-रणजीत राय, पूर्० १४४) ष० १०, खो० १४) महात्माओं के उपदेश से नारद तपस्या करने चले गये। इस लिए ५ उन की माता उन के लिए भाजन लेकर उपस्थित होने पर उन्हें न पाकर महात्माओं से उन का पता पक रही है ।

६४. समाधिस्य जारद्—(चित्रकार—एजीत राय, पृ० ३४४, ८० १०, ४०) १४) नारद की माता उन्हें खोजती हुई उस स्नोपड़ी में पहुँच गई वहाँ वे मगवान् के ध्यान में लीन थे, बिंतु उस के जगाने पर जब उन की समाधि न स्टी, तो वह महारमाओं की मुला लोकर उन का ध्यान भड़ कराना चाहती है। महारमा लोग बालक नारद की देख श्रांखर्य कर रहे हैं।

६५. अपे हाथों को टटोल रहे हैं—(चित्रकार-र० कंटाले, ए० १६५, ६५० १०, १९७० २१) अभों के गोंव में शिकारी राज्य का हाथी आया। ऑर्लें न होने के कारण अधे में टाकर तस का जान करना जाहते हैं।

६६. हाथी के वितर्क में अंबों में छड़ाई और राजा का वचन—( विज्ञका— रू कंडाले, पूर्व ६६५, छार्व १०, खोर्व २३ ) हाबी टटोलने के बाद अधे विचार करने रूपे कि वह किस प्रकार का था। इस पर जिस्र ने जो लड़ टोना या वह उसी के अधुसार हाथी की रूप रेखा बतलाने रूपा और मतनेद के कारण झमका राहा हो यया। तम तक शिकारी राजा आ गया और वह सभी को समझाकर झान्त करना चाहता है।

६७. शृह्रपति, स्कन्द्, सागररूप सगवान्—(चिनकार-बी०फे० मिना, १० ३७०, ४० १०, खे० २४) भगवान् अपनी विभृतियों का परिचय दे रहे हैं और पुरीहितों में देवगुरु पृह्रपति, वेनापतियों में स्वामी कार्तिकेव तथा सरों में सागर को अपनी प्रधान विभृति वतलाते हैं ।

६८ भगविद्वभूतियाँ—(विश्वधर-शि० के० मिश्रा, ए० १८४, अ० १०, छो० ११) पवित्र करनेवाले पदावों में पवन होकर एक कतादिकों के झस्त्रोति हुए, राख-धारिया में राम होकर हुएं के दमन में ल्युच्न, सल्लियों में सगरमच्छ होकर ज्लबन्तुओं में श्रेष्ठता प्रकट करते हुए और वृद्धिंगें में यहा होकर दिव्यता दिखलाते हुए मगवान के विभिन्न स्वरूपी वा इस विश्व में अञ्चल किया गया है।

६९. माता का पुत्र के। दही खिलाना—( वितकार—र० कंगले, १० ४२०, ४० ११, २३० ४) घर में दूध को मलाई न होने घर पुत्र को दही की मलाई खिलाकर माता उसे सतुर कर रही है।

७०० अधिक दही खाने का दुष्परिणाम—( निनक्तर—२० कंअले, पृ० ४२०, छ० ११, खी० ४ ) प्रत्र को दही की सक्वई वक्ती स्वादिष्ट जैंबी, उस ने दही खाने की अत पबन की और दमा का लिकार है। गया ।

७१. महास्मा की युक्ति से ऋारोग्यहाम—( चित्रवार-र० कंशले, पृ० ४२०, अ॰ ११ छो॰ ४) पुत्र दही साना छोदता नहीं या और दवाओं का अधर पदता नहीं या । क्षन्त में एक महारमा ने हर्रपूर्वक दही खाने का अम्मास खुरवाने की अमपूर्व सिद्ध करके 'मूर्यंग्रन्दार्गुरोपेन' के न्यायासुवार दही के ग्रुण दोष समझाकर लड़के का बालहरू छड़ा दिया ।

७२. सहिंप दुर्वासा का यरोदा के घर असमीचन—( विज्ञकार—रणजीत राय, प्र० ४५२, छ० १८, छ० १८) दुर्वाह्म ऋषि का बनोदाजी स्वागत करती हैं, ऋषिजी भेजन बनाकर मगवान को नैनेस अर्थण करते हैं और घुड्डजों चलते हुए थी कृष्ण आकर नैनेस महण कर लेते हैं। थी कृष्ण की वास्तविकता न जानने के कारण पहले तो दुर्वाह्माजी पहुत नाक भी ' विकोइते हैं, पर बाद में भगवान् को कृषा से उन का अम दूर हो जाता है और वे बनोदा के भाग्य की सराहना करने सगते हैं।

७३. चक्रन्यूह् में अभिसन्यु—( विज्ञार-ची॰ के॰ सिग्ना, १० ४४५) अ० ११, रही॰ १४) अर्जुन की अनुपस्पित में रचे गये चक्रव्यूह् का भेदन करने के लिए सोवह वर्ष का यावक अभिमन्यु वीरतापूर्वक भोतर छुच जाता है और वहाँ बकेले ही सात महारियवों के छक्षे छुन्ना देता है, पर अन्त में हुट कौरव घोष्पा देकर उस को सक्तरहित कर देते और अंकेले पर सात मिळकर प्रकार करते हैं।

७४. वस्सामुर्वध—( चित्रवार—जगकावप्रसाद कुप्ता, पृ० ५०४, ब० ११, रुठी० ४१-४२) फंस का मेजा हुआ राक्षय थैल का क्ष्म वारण कर वृन्दावन में भगवाद क्ष्म को प्रोता देने आता है, पर भगवान उस को पहचानकर अपने हाथों परलोक भेज देते हैं।

५५. हुट्टेर्स मानुपं रूपं तब सीम्यं जनाद्न —( विज्ञधार-चीतारामधारण, प्र• ५४५, झ॰ ११, इजी॰ ५१) अमनाद का विराद रूप देखकर घवनाये हुए अर्धुत ने अमनाद से प्रार्थना करके उन्हें फिर पहले के रूप में वपस्थित कराया और उस रूप में देखकर प्रसन्न होकर हाथ जीव रहा है ।

७६. बच्ची पत्थर का होर देखकर डर गईं—(चित्रकार-सीतारामरारण, प्ट॰ ५५१, अ० ११, रलो॰ ५१) माता के साथ देवसन्दिर में दर्शन करने गई हुई मालिका मन्दिर के तोरणदार पर सिंह की मूर्ति देखकर अय के मारे दूर माय रही है।

७७. परधर के भगवान् से खुझ हुईं—(चित्रकार-सीतारामगरण, पृ० ५५१, अ० ११, इलो० ५१) माता ने बालिका को समझाकर चान्त किया और मन्दिर के भीतर ले जाकर भगवान् का दर्भन करावा जिस से वह वही खल होती है और पत्यर के विंहों को याद करके आधर्य प्रकट करती है।

७८. सुदुर्दशीमदं रूपं दृष्टवानसि वन्यम--(विश्वकार-सीतारामशरण, ए० ५५३, झ० ११, इलो॰ ५२ ) भगवान देवताओं को ओर संबेत करके लर्जुन को बतल रहे हैं कि ताँ ने मझ को जैसा देखा है मैदा देखने के लिए ये देवता लोग हमेशा सल्वते रहते हैं। ७९. राजा के यहाँ महात्माजी की सेवा—( चित्रकार-एगजीत राय, प्र० ५८०, ८० १९, रहो॰ ५४) विहासी राजा बीमार पदकर एक महात्मा के गुणों का कायल होता है और उन का शिष्य बनकर सन, मन, धन से उन की प्रेम करता है।

८० राजिमित्र के बहाँ सेवा का चठता फळ--(चित्रकार-रणजीवराय, ए० ५८०, अ० ११, रूजी० ५४) राजा को सेवा करते देख वस का एक मित्र इतना प्रमापित होता है कि महात्मा को सेवा करके सुफल पाने के लिए उन्हें अपने यहाँ भी निमन्त्रित करता है, पर मन्दयुद्धि होने के कारण ऐसी सेवा कर बैठता है कि महात्मा की मृत्यु हो जाती है ।

८१. भगवस्माप्ति के अनेक प्रकार—( विज्ञकार—धोतारामदारण, पु० ५८७, ८० ११, १की० ५५) इस विज्ञ में नी विज्ञ अस्म अस्म विज्ञित हैं जिन में भगवान की मिक अस्म विज्ञित हैं जिन में भगवान की मिक करने की नी निधियाँ दिखलाई मई हैं। इन सब का पूर्ण परिचय प्रस्त ५९० में क्याप्रसंग के अंदर किस दिया गया है।

८२. पुष्पाचाळि—( विज्ञकार-२० फंडाले, ए० ५९१, का० ११, २लो० ५५ ) एक मण मिहेला विधियुर्वक भगवत्युजन करती हुई ममवान् को माला पहनाने के लिए उदात है ।

८२. धान्तिम टाइटिङ चित्र—( विजवार-एक मक्त ) माननगर में वहाँ के महा-राज, महारानी, दोनान, नगरसेठ और प्रमुख नागरिकों की वपस्थित में जगद्गुर महामण्डरे-राज स्वामी थी विद्यानन्त्रको वस्तानम् का प्रवचन ।

## —∞— श्री गीताजी की स्तुति

( रचयिता-स्वामी थी ब्रह्मानन्दजी )

जय जय जार्देवे कर न विख्वे थी गीता महरानी ! हम मृह खपावन तुम जगपाविन धासुदेव की वानी ॥ जय जय सुपुनीते मगवत् गीते ज्ञानगम्य गोतीता । महिमा अनन्त, वे पार्वे व्यन्त जो मजते मगवत् गीता ॥ करो छपा है गीता, देवी हाँ हम भक्त तुन्हारे । सत्य, पर्म, निष्काम कर्म का हो विज्ञान हमारे ॥ श्री गीवास्तुति जो कोई 'ज्ञानन्त्' भेम से गाये । षर्ये धर्म और सभी कामना पूर्ण परमपद पावे ॥

# श्रीमङ्गगबद्गीता

गीतागौरव भाष्यं सहित

#### अष्टम अध्याय

धर्जुन उवाच—

किं तद्धव्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुख्यते ॥ १ ॥ अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन । प्रयाणकाले च कथं जेयोऽसि नियतात्मिक्षः ॥ २ ॥ ॥

अर्जुन बोला—हे पुरुपोत्तप, वह बहा क्या है ? क्रध्यात्म क्या है ? कर्म क्या है ? अधिभूत किसे कहा गया है और अधिदेव क्या कहलाता है ? हे मधुसूदन, यहाँ अधियह कौन है (और वह) इस शारीर में कैसे (रहता) है ? एवं सैयत चित्तवालों से मरने के समय में आप कैसे जाने जा सकते हैं ?

गोतागीरन—सप्तम अध्याय के अन्तिम दो ऋोकों में श्रम, अध्यास, कर्म, अधिमूत, अधिवैव और अधियम्ञ आदि के साथ साथ परमास्मा को जाननेवाले युक्त चिता छोगों की भगवान् के मुख से प्रशंसा मुनकर इस अप्टम अध्याय के प्रारम्भ में अर्जुन ने भगवान् से पूछा कि है भगवन्, हे पुरुपश्रेष्ठ, में आप के बतलाये हुए इन श्रम, अध्यास, कर्म आहि को स्वतः पूर्णतः जानने में विस्कुळ असमर्थ हुँ, अतः हे मधुसदन, आप छपा करके बतलाइए कि वह ब्रह्म क्या है ? अध्यास का क्या सत्यर्थ है ? कर्म का क्या सामग्र है ? अध्यास का क्या सत्यर्थ है ? कर्म का क्या समिप्रय है ? अध्यास का क्या सत्यर्थ है ? कर्म का क्या समिप्रय है ? अध्यास का नास है ? अध्यास का क्या सत्यर्थ है ? अध्यास का नास है ? अध्यास का क्या सामग्र है ? अध्यास का नास है ? अध्यास का क्या सामग्र है ? अध्यास का नास है ? अध्यास का नास है ? अध्यास का कहा जाता है ? संसार में अध्यास कीन है और वह इस झरीर में किस सरह रहता है ? साथ हो मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि युक्तवेवा लोग गरने के

समय में आप को किस प्रकार जान सकते हैं ? इस लिए कृपापूर्वक आप इन सब बातों को गुहो टीक ठीक बतला दें 1

कशावसंग्र—द्यारे प्रथ के प्रेमिया. भगवान ने साववें शब्याय की समाप्त करते एक प्रजैन से जिल सात चातों की चर्चों की भी इन्हों का पस परा झान प्राप्त करने के छिए इप्तेन ने इस झस्याय को अपने सात प्रशों के साथ पारम्थ किया है। इन सात प्रशों में छः प्रथम इन्हों बच्चा. श्रास्थारम खोर कार्ये कादि लदिल विपयें के प्रति हैं श्रीर सातर्थों प्रथम इस प्राप्तर्यका ग्रीसक है कि जिन लोगों ने अपनी भारमा को संयमित कर लिया है ये लेगा मरने के समग्र में ब्रह्यपन्त्रका से ध्याकुल न होकर स्थिरतापूर्वक सगवान की किस प्रकार ध्यान में रखे रहते हैं। मरने का कट इतना चलायारण कट होता है कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी हस प्रकार किरासा नहीं धारण कर पाते हैं और लीवन मर के किये हुए सम्यास से विचलित होकर मांसारिक होतों की तरह इन्द्रियों के विषयों के चित्र देखने लगते हैं। इस समय नाना प्रकार के जात के प्रसे बरे कमें मरनेवाले की आँसें। के सामने सिनेमा के चित्रों की में।ति होड सामने खगते हैं. बचपन, जवानी और बुढापे की यादगारियाँ सामने का आकर जीवारमा को माह में कालने लाती हैं। ऐसी हालत में नियतारमा परुप क्यों नहीं विचलित होते और किस सरह भगवान को जानने में समर्थ रह जाते हैं ? ससार में ती यहाँ तक देखा जाता है कि यदि कोई विपरप्रस्त व्यक्ति भएनी विपत्तियों से जबकर हृदय से चाहता भी है कि मेरी मौत हो लाय कीर इस के चाहने पर यदि संयोगवना सूत्य की विमीयिका सामने स्परियत भी ही जाती है. तो वह तुरंत अपनी चाहना (स्ट्यकामना) से विमस ही जाता है और वहता है कि नहीं नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहता, मुक्ते अवनी विपत्तियों में रहना स्वीकार है, पर मौत के मैंड की ल राक होना किसी तरह कवल नहीं है। इस विषय की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है।

किता माँव में एक बुदिया रहती थी। बत को अवस्था खगभग काने वर्षे की भी।

इस के परिवार में पहले बहुत से लोग थे, यर अब वह अने ली थी। दूरेंद ने इस के पति,

फनेक अवान बेटे, बेटियाँ और नाती पोतों को एक एक करके लेम्साः हर लिया; केवळ वही

पेसी अमागिनी पैदा हुई थी जिले मुख्यु भी नहीं पूल्ली थी। जब उस के पर में मायियों की

कमी नहीं पी तब पन संपत्ति भी काफी मीजूद थी, पर जैसे जैसे मायियों का संदार होता

मया बेसे बेसे उस के पन का भी सर्वेनाश हो गया। उसे निःसहाय जानकर गाँव के अर्थछोतुप अमाँदार ने वस वा पर तक अपने करने में कर लिया और वह विचासी पह की मिलारित होकर दाने दाने के लिय मुँहतान बन गई। जमाँदार इतना बढ़ा अर्थाचारों था कि उस

ने गाँववालों को उल्ला सीपा समस्वकर उसे भीस तक देना यद करवा दिया। हम लिए यह

युदिया दिन भर लंगल में लक्ष की बीनती और उसी को बेंच कर जैसे तैसे स्वरान पेट चलाती।

यह कीन तहीं जानता कि किस का एक भी पिय संबन्धी भर काता है वह कितना भी स्वस्थ मनुष्य क्यों न हो, अपने वियवियोग के दुःस से अध्यमस सा हो बठता है, फिर निस का माय से भी पिय पित और अनेक पुत्र मर चुने होंगे वह मुद्दी कीरत कितनी कमजोर और अव्यवस्थ हो गई होगी, यह कहने की बात नहीं है। इस से स्पष्ट है कि अस बुद्धिया में दस पाँच सेर से अधिक सकती बठाने की ग्रास्त नहीं रही होगी और इसी लिए क्स की दिन भर की मेहनत के बाद भी बदे दतना पैसा नहीं मिलता होगा निस से बह दोनों आप भरपेट भोजन का सर्चे चला सके। निदाल, वह एक ही जून साकर अपने जीवन की पढ़ियाँ पूरी करती हुई महा महा दुःश्वपूर्ण जिंदगी विता रही थी।

एक दिन की बात है कि सब वह अंग्रत से लकड़ी लेकर जीटने स्तरी, हो और दिनों से कुछ अधिक देर हो गई थी और बारों ओर काकी लेंचेरा हा गया था। इस लिए वसे साक साल दिलकाई नहीं पहला था। वह अचानक एक वहे गब्हें में गिर पड़ी जिस से कमर में इतनी गहरी चोट लगी कि वह यहाँ से दिक भी नहीं सकी और ओर जोर से कराहती हूर कहने सगी कि है मगवान, अभी कन तक इस तरह के दुःल सहाओं ? क्या में इतनी बड़ी अपराधिन हैं कि मेरे लिए मीत की भेजना भी मुन्दें नागवार माल्य हो रहा है ? अगर पड़ी बात हो, तो भी में मुन से मार्थना करती हैं कि अन मेरे अपराधिन हैं कि मेरे लिए मीत की भेजना भी मुन्दें नागवार माल्य हो रहा है ? अगर पड़ी बात हो, तो भी में मुन से मार्थना करती हैं कि अन मेरे अपराधिन हैं ति होनी स्रक्ति नहीं रह गई है कि इतने बड़े बड़े हुआ सबें आ सकें, कुम करके जदर मीत की भेजों और मेरे दुःवां का करन करते ।

निस समय युद्धिया यह सब विकाष कर रही थी ठीक बसी समय भगवान काछ सैर करने निकले हुए थे. और चीरे चीर बहतते हुए वस मब्दे के पास से चले का रहे थे। उन के कानों में उस युद्दी की कातान पढ़ गई। वे तुर्दत समक गये कि चीर दुःश्चिनी अपने जीवन से कबकर युद्दी का काताहन कर रही है। इस लिए चलकर उस का दुःश्च हुर कर देना चाहिए। वे युद्धिया के सामने बपस्थित होकर पृत्तने लगे कि क्यों रे युद्दी, तुक्ते क्या दुःश्च है कि इस प्रकार एकान्त गर्दे में चैठकर मीत की चुला रही है।

युदिया ने रहि खत्रकर देशा कि सामने एक महामयंकर, मीमकाय, कार्डाकतृत, पुरुपक्ति कोई जीव सहा है। उसे देशकर हर के मारे उस की विचित्र दशा हो गई। अब तक यह मृत्यु का आवाहन कर रही थी, पर इस दैरायकर भयावने पुरुप (काल) को देशकर इस के पहले के सब विचार रण्ड्यकर हो गये। वह अब मन ही मन परमातमा से माया-मिया माँगने लगी कि है प्रभी, इस विकट पुरुप से मेरी रचा करो, इसे देशकर मेरे माया स्थे जा रहे हैं, इत्यादि। कालदेव ने युद्धिया की मानसिक चिन्ता का विषय धान छिया। इन्होंने विकट हैंसी इसकर फिर प्रथ विया—

बुट्दी, मूँ चन पतलातो क्यों महीं कि मुन्हे किस लिए पुकार रही थी ?

मुदिया ने कहा— तुम्दें सो में आनती भी नहीं कि तुम कौन हो। किर में तुम्दें क्यों पुकारूँगी १ तुम ने सुनने में भूठ की होगो, मैं ने तुम्दें नहीं पुकारा है।

कालदेव ने कहा — मूँ मुझे पहचानती नहीं, यह बात सही है, परंतु यह भी हांगे बात नहीं है कि मूँ मुझे ही पुकार रही थी बीर बसी यजह से मुझे तेरे सामने बाता पड़ा है। क्या कें अभी बसा भर यहले ही मनवान से मीत भेगने की मार्थना नहीं कर रही थी ?

्रमुदिया ने कहा—हाँ, यह प्रापेना हो में सचमुच कर रही थी, यर इस से तुम्हारा कमा संबन्ध है ?

कालदेव ने कहा—वाह, यह स्व रही ! मूँ मगवान से कहकर मुझे ही युका रही थी भीर लब मैं सामने भा गया, तो कहती है कि वस से मेरा सबन्य क्या है ? क्या तुम्मे अब सक यह नहीं मालूम हुआ कि में हो स्त्यु का देवता साथात काल मगवान हूँ ? यदि नहीं, तो अब से लान ले कि में ही इस समस्त चरावर अगत् का सहार करनेवाला भीर सब के शरीरों से माला को अलग करनेवाला स्त्युदेव क्यांत मौत हैं। मूँ मगवान से मुझे माँग रही थी। से। में तेरे सामने प्रत्यव कम से लड़ा हैं। अब साफ साफ बतला कि मूँ ने मुझे क्यों पुलामा है ? नहीं, तो मैं सभी तेरा मालु हरकर कवने साम से जाता हैं।

पुढ़िया और अधिक सहम गई। जब उस में जाना कि अब इस स्पीर से नाता सोड़ने-यादों भीत सामने तैयार कड़ी है, तो उस की ममता ने उसे विह्नस्त बना दिया। यह गिड़-गिड़ाकर मार्थेना करने स्था कि हे देशा, मैं ने तुन्हें पहले पहचाना नहीं, इसी लिए इस इंग की वार्ते की। इस अननानी भूख के लिए मुखे माफ करें। मैं सभी इस स्पोर को नहीं होड़ना चाहती है। इस लिए कुपा करके मेरे माथा की सन हो।।

कालरेद ने पूछा-तब तूँ ने मुक्ते गुछाया क्या है

युद्धिया ने कहा—सेटा, में सच कहती हैं, मैं ने तुम्हें इसी किए युवाया है कि तुम यह उपकी का बोक्स काक्स मेरे सिर पर रख दो। में एक तो या हो बहुत कमनोर हो गई है, वह पर इस महुटे से जड़कड़ाकर गिर पड़ी निष्ठ से कमर में बड़ी चोट भी लग गई है। इसी यनह से यह बोक्स अपने आप नहीं का पाई और तुम्हें युवाकर सफकीक दी।

काङदेव ने इँसकर कहा— मूँ बड़ी घूर्त है। झैर, इब्रज में माफ कर देता हैं, पर इस्र कभी इस तरह व्यर्थ ही मुक्ते परशान मत करना। घन में व्यार्केगा, तो निना माया क्रिये नहीं छोड़ेंगा। इतना कह कालदेन ने चुलिया को नाहें पकड़कर उसे सड़ी कर दिया और इस के लिए पर सकड़ी का गट्टर राजकर वहाँ से चल दिया। चुलिया भी राम सम कहतो, अपनी जिंदगी की सेर मनाती हुए अपने रीज के एंग्रे में लगी।

इस कथा से यही अभिवाय निकला कि मनुष्य सन सरह के दुःश सहने के लिए तैयार रहता है, पर दुलों का अन्त करनेवाले मृत्युदुःल को सहने का साहल कभी नहीं करता। मरने का दुःल ही ओव को सन से बड़ा दुःश प्रतीत होता है। सो निचार करने को बात है कि मिस स्त्यु वा लोबमात्र को इतना मय रहता है उसी वो सामने समुपरियत देसकार कोई मन में रिपरता कैने घारण कर सकेता और कैसे भगवान को उस दशा में गानेगा ? क्योंकि मगवान तो तभी ध्यान में चाते हैं अन कि चित्त में किसी तरह की अधीरता न रहे, सब तरह की शानित बनी रहे और किसी का हर मय न हो। इसी लिए तो अर्जुन को भी सन परनों के अन्त में भगवान से स्पष्ट शब्दों में पूछना पड़ा कि हे भगवन, में शानना चाहता है कि मरने के समय में नियतारमा लोगों के हारा आय जैसे जाने वा सकते हैं ? अस्तु।

भिस कम से कर्तुन ने प्रश्न किये थे कि, हे पुरुपातम, वह बद्ध क्या है, कर्यासम क्या है, कमें क्या है, अधिमृत किसे कहा गया है, और कपियेंद क्या कहस्सता है तथा हे मधुसूरन, यहाँ कपियक कीन है और वह इस शरीर में बहता कैसे है, सर्य ही नियतारमा ओगों से मरने के समय में खायांकिस मकार जाने जा सकते हैं, हरवादि उसी कम से उत्तर देने के जिए—

#### श्रीभगवानुवाच-

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः॥३॥ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् । अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर॥४॥

श्री भगवान् ने कहा — ब्रह्म परम अक्षर है, स्वभाव अध्यात्म कह-द्याता है, भूतभाव को उत्पन्न करनेवाटे विसर्ग का कर्म नाम है। है देह-धारियों में श्रेष्ठ, नाशवान् भाव अधिभृत हैं, पुरुष अधिदेव हैं (और) इस दारीर में मैं ही अधियत्न हूँ।

गी० गौ०-श्री भगवान् ने कहा कि हे अर्जुन, उस अत्तर परमात्मा को तूँ वह ब्रह्म जान, क्योंकि उस का कभी नाश नहीं होता और वही इस समस्त संसार को घारण किये रहता है। उस परमातमा अथवा परम्रह्म का प्रत्येक शरीर में रहते-वाला अन्तरात्मभाव ही स्वभाव कहलाता है और उसी का नाम अध्यात्म है। जीव-भाव को उरम्ब करनेवाला जो विसर्ग अर्थात् त्याग है उसी को कर्म कहा जाता है यानी देवताओं को विभित्त मानकर जो त्यागरूप यह किया जाता है वह त्यागयह ही कर्मसंक्षक है। इस विसर्गरूप कर्म से ही समस्त जीवों की उत्पत्ति होती है। हे सब शरीरियों में श्रेष्ट छर्जुन, प्राणिमात्र में जो विनाशी भाव है अर्थात् जिस भाव के कारण जीव का उरम्ब होना और कमशः मृत्यु को प्राप्त हो जाना आदि ज्यापार छगा रहता है उसी को अधिभृत कहते हैं। सब जीवों के शरीररूपी नगर में रहने-बाला जो पुरुप अर्थात् जीवास्मा है वही अधिदेव कहलाता है एवं 'यह ही विष्णु हैं' इत्यादि श्रुविवचनों के अनुसार में हो इस शरीर में अधियक हूँ। तात्पर्य यह कि सभी प्रकार के बड़ शरीर के ही द्वारा संपन्न होते हैं, अतएव यह का शरीर के साथ नित्य संबन्ध माना गया है और इसी लिए मैं बासुदेव परमात्मा ही यहाँ अधियक हूँ।

कः पः -- प्यारे नित्रो, सक्छ वेद, शाख, पराण, इतिहास, अपनिषद, स्पृति चादि धर्मशास जिस को निगुण, निशकार, निश्वयत, खविनाशी आहि महत्त्वपूर्ण शब्दीं में वर्षित करते हैं वसी ब्रह्म को बानने के लिए सर्जुन ने भी भगवान से प्रथ किया कि है प्रमी, वह ब्रह्म क्या है ? और ब्लाप्य का बत्तर समवान् ने सिर्फंपक शब्द में दिया कि हे अर्जुन, बहु पाम बद्ध अवर है कथाँद सबँदा एकरस रहनेवाला है, उस बद्ध का कभी नाश नहीं होता. वह बद्धान कभी पदता है, न कभी घटता है, यह दृष्टि, स्थिति, प्रतप खादि सीमी काल में एक समान रहता है। यही 'अचर' सन्द का भावार्थ है। उस बद्ध की मकृति को ही स्वभाव कहा जाता है और वह स्वभाव ही अध्यात्य कहलाता है। अब के उसी स्वभाव अध्या क्षस्यात्म से यह छिट रची गई है। इस क्षर्यात्म द्वारा रची गई छिट की अपित, इस में की कार्यक्रियता श्रधांत क्रमशः वस का विकसित होना और इस मकार ( एक तरह की ) पूर्णता को पहुँचकर अन्त में रूप हो लाना आदि को जीव संबन्धी भाव हैं वन्हों को कमें कहा जाता है। अब रुसी तरह यह भी समक्ष को कि जो परिवर्तनशील वस्तु है, जिस का स्वमाव धी 'सर्वदा बदलना' है, वही ऋषिभृत कहलाता है । सगवान् ने इसी बदलनेवाले स्त्रभाव की श्रोर क्षण्य करके अर्जुन से कहा कि छटि का की चरमाव अर्थात विनास की माप्त होनेवाली प्रकृति है बसी का नाम अधिभृत है और इस विनाशशोज स्रष्टि को भारण करने का निस में सामर्प्य है वह पुरुष या जीवात्मा 'श्रिपिदैव' खन्द से अभिद्दित किया जाता है, एवं इसी गीता में जिस के बारे में भगवान ने बतकाया है कि---

#### " 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभृतानि यन्त्रारुढानि मायया॥"

( ₹=IĘ ₹ )

यह रेरवर ही कावियत है। वही सब गरीरियों के शरीर का पारख, पाठन, पोषण करता हुआ सबैन एक रूप से न्यापक रहता है, और वह दूसरा कोई नहीं, प्रत्युत वह स्वय में अर्थाव भगवान कृष्ण ही हैं। कालु

स्रय धर्मुन के सातवें प्रभ 'धरने के समय में नियतात्मा लोग आप को हैसे जान सकते हैं 'का क्तर देने के लिए मगवान आगे के स्लोक में कह रहे हैं कि—

## अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्तवा कलेवरम्।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

श्रन्त समय में ध्रुस को ही याद करता हुआ जो (पुरुप) शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे भाव को जाता है, इस में संशय नहीं है।

गी॰ गी॰—हे ऋर्जुन, जो प्राणी संकटों से परिपूर्ण सुखु के समय में भी सुक्त को मुकता नहीं, किंतु सब तरह से सुक्षे ही अपने हृदय से स्मरण करता हुआ इस नरवर रारीर का त्याग करके इस क्षिणक संसार से बिदा होता है वह स्थिर आत्मावाटा प्राणी अवस्य ही भेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इस कथन में संदेह की जरा भी गुंजाइश नहीं है, इस टिप तूँ इस में बिस्कुट संशय मत रात ।

क ॰ म ॰ — न्यारे भाइयो, यह एक पड़ी तिचित्र वात है कि को काम साचाद भगदान् अपने नित्र हार्यों से कर सकते हैं उस के हजारों गुना क्रियक काम वन का नाम कर दावता है। गोस्वामी नृत्वसीदासनी ने रामायण में कहा है कि —

ेराम एक सापस तिय तारी । नाम कोटि पाल क्रमति सुघारी ॥

"इस कर्पाली (आपी चौपाई) वा यही वर्ष है कि मर्यादा पुरुगेत्तव भगवान् राम ने अपने लीलादियह स्वस्य के द्वारा केवल मौतम न्याय को पत्नी अहिल्या का बदार निया और इसे पापाययोगि से मुक्त कर दिव्य योगि प्रदान की, विंतु वन के नाम ने तो अहिल्या लेते करोड़ों पापियों की पापपुदि मुद्ध करके वन्हें सुचार दिया। इस से स्वष्ट मी प्रमाणित है कि भगवान् के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। चस्तुत याम से वन का नाम अधिक बड़ा है। ऐसी हालत में भगवान् का यह कहना ठीक ही है कि भैया स्वस्या करनेवाला मुक्त को मात होता है, इस में सरेह नहीं।" इसी बात को गोसाईनी ने अपनी व्यलकारिक भाषा में इस प्रकार कहा है कि—

'राम नाम सुन्दर करतारी। संसय विहेंग छड़ावन हारी॥'

हार्यात संग्रयस्पी पंची को वडाकर दृदयस्पी चेत्र ( होत ) की रचा करने के किए राम का नाम मझी 🖷 धत्तम 'करतासे' (हाथ की ताओं ) है। जिस प्रकार टाय की साली की बाबाज सुनकर खेती को नष्ट करनेवाली चिडियों का समह कर से यह जाता है बीर किसान की हो। भरी होती नष्ट होने से बच जाती है इसी प्रकार राम का नामरूपी जो सन्दर करतारी है इस की ब्यूनि सनकर जीवमात्र की जीवनक्ष्मी धेती को नष्ट करनेवाका संदेहरूमी पत्नी वह जाता है और जीव का जन्म सफल हो जाता है। यहाँ पर सभी सहत्व व्यक्ति को हरय से तुलसीदासभी की उपमाकथनप्रवाली का कायल होना पड़ता है। देखो, हाथ की ताली तमी ीक ठीक बावान करती है जब दोनों हाथ लाली हों कीर पूर्व रूप से यक हाथ दूसरे पर वैठ लाए। इसी तरह 'ए' कीर 'म' में रहनेवाली संशपविन्देशिका (संदेह का नारा करनेवाजी) प्रक्तिः तभी अपना प्राकाम करती है जब ये दोनों अवर परी हार्दिक लगन से एक साथ हरचारण किये जायें। कीन नहीं नानता कि एक हाथ की चाहे कितना भी पटकी. दक्षाली, नचाओ, बदाओ, परत उस से किसी पद्मी को अस भी भय न होगा और न यह सेत खोडकर बडेगा हो । ऐसे ही राम में से किसी एक अवर को चाहे कितना भी चिएताते और रत्ते रहो. पर वल से कोई संदेह हर नहीं हो सकता । संदेह सी सभी दर होगा जब दोनी क्रवरों के सहयोग से एक कनाहत ध्वनि ( अनहर नाद ) शरपत्र की जायगी। इस सरह जब रामनाम से हरण ना सदेह दर हो आशा है तब वस हदय के धरर स्वतः परमारमा के चरलों में में म करने की भावना जाग पड़ती है और उसी प्रेम के बल पर बीद सरने के बाद इस पर-मारमा के स्वरूप की ही बास हो आता है।

यहाँ कोई कोव सकता है कि अगवान कृष्ण की गीता का व्याख्यान देते देते रामनाम की महिमा क्यों गई को खनी खनी ? कृष्ण की महिमा में ही कुछ प्रवचन क्यों नहीं किया गया ? इस सरह का सीचना अमपूर्व है। अगवान राम या अगवान कृष्ण में यस्तुतः कीई अगवान, कीई थें, कीई अशायन्त्र अपनान समाम भी नहीं है। यह बात केवन साथ पुराण के वर्णना-मुखार ही में नहीं कह रहा हूँ, बविक एक प्रवक्त और प्रस्था प्रधाय के आधार पर ही कह रहा हूँ, बविक एक प्रवक्त और प्रस्था प्रधाय के आधार पर ही कह रहा हूँ। यह कथा ती तुम सभी लोग आनते ही कि अगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए 'मुप्त' गये। वस मुखायात्रा की ही स्टान्त रखकर देखों कि कृष्ण ने मुप्ता से बाने में ब्यास अगवान का कथा अभिग्राय था और क्यों वन्होंने कैस को मुप्ता का ही राजा कहा, अन्यत्र का—किसी दूसरे नगर का राजा क्यों नहीं कहा ? समापान यह है कि स्थासमी 'मुप्त' यह के द्वारा यही सिद्ध कर रहे हैं कि निस्त के मुँह में राम नहीं है वस के मुँह में 'प् कर देगा चाहिए और वसे कंस की तरह मरा हुव्य ही समकता चाहिए। 'मुप्त'

सन्द में 'राम', 'धू' और 'मरा' ये तीनों सन्द मीनुद हैं और वे रूपक द्वारा यही बतलात है कि साम के खान में मुख पुरू का खनानामाद है। बल 'धू' को निकालकर देखे, 'मरा' रह जाता है और वही बलट देने पर राम हो आता है। कंस साम का विरोधी था, खतपर वह मारा हुआ और पुरूने के सोम्य था, यही कारण है कि कृष्ण मगवान ने मगुरा के रामा को विरी के राज्य में जाकर मार खाला तथा साम न कहने का प्रत्यच फल दिसला दिया। अगर कोई यह पुने कि पहले बल महामहिम समंगाम में विरवास ही किस प्रकार बरपत किया जाय, तो इस का बत्तर यही है कि सद्युक्त और सन्महात्मा के सरसंग और सरकथा आहि के अवण द्वारा राम के माम में विरवास जमाया जा सकता है। किंतु इस पर भी यहि तुम कही कि यहाँ (गीताश्चचन) में तो यह सिद ही है कि पूरी वरह से सरकथा हो रही है और पहाँ पर कैठे हुए सब लोग बस सरक्ष्या को सुन रहें हैं, तो क्या ये सब लोग अपने अपने हरस में रामनाम के मित विरवास और अदा एकवित कर रहें हैं। एवं क्या इन समी लोगों की परमातम के मति विरवास और अदा एकवित कर रहें हैं। एवं क्या इन समी लोगों की परमातम के मति विरवास और अदा एकवित कर रहें हैं। एवं क्या इन समी लोगों की परमातम के मति विरवास और अदा एकवित कर रहें हैं। एवं क्या इन समी लोगों की परमातम के मति विरवास और अदा एकवित कर रहें हैं। एवं क्या इन समी लोगों की परमातम के सात वाह का लाल जा हों मान कर सकते। कारण, भीता (कपा, मन-चम सा खास्त्राम सननेवाले) तीन प्रकार के होते हैं—

१. सप की तरह, २. चलनी की तरह और ३. सरीता की तरह ।

१— सुप का स्वभाव है कि इस में क्यूपयोगी कूड़ा कचरा और व्ययोगी चायन गेर्डे आदि वस्सु पक साथ मिली हुई क्षालो पर भी वह कुड़े कचरे की झूँटकर बाहर पाँच हेता है भीर वरयोगी चीन-सद्वस्तु-को अपने जंदर रस लेता है।

२—चळनी को यह प्रकृति है कि उस में यदि उपयोगी मैदा आदि और अनुपयोगी चोकर आदि वस्तुएँ एक में मिळाकर बाबी लायें, तो वह वपयोगी मैदे को तो बाहर निकाल देती है और अनुपयोगी चौकर को अपने अंदर रहा छोड़ती है।

3—सरीते की ऐसी शाहत होती है कि वह वपयोगी अनुपयोगी, यदा युरा युप्त भी अपने अंदर नहीं रक्षता, की कोई भी जीत वस के मुँह में दाली वाती है, यन की वह कतर कतर के याहर कर देता है, वसे यह आन ही नहीं यहता कि क्या रखने क्षायक है और क्या हर कर देने जायक है।

हिंदी प्रकार कथा बातों आदि शुननेवाजों में कुछ छोग तो ऐसे होते हैं जो सब सरह की मिली जुजी मातों में से भी अच्छी अच्छी जामकारी बातों की अपने हत्य में पारण कर खेते हैं और गंदी, निष्मयोगन, अदलीज आदि बातों की ओर ध्यान भी नहीं देते। हसी प्रकार के भोता कत्तम कहजाते हैं और ऐसे ही भोता सत्संग आदि के द्वारा अपने में परमात्ममीति स्पापित कर एकते हैं। हस जिए क्लम बनने की कमिछापा रसनेवाजे सुकृती पुरुष को ग्रह नहीं देखता चाहिए कि कथा कहनेवाच्य कैया चाइमी है। उस का सी इतना ही कर्तव्य होना चाहिए कि कथा में से चयने व्यकार के योग्य बातों को चुन चुनकर दृश्याम कर लें। यह सुप की मोति स्वमाय रक्षनेवाजों की बात हुई जो सर्वोत्तम है।

ध्य चवनी के स्वभावताओं की और ध्यान दो। इस का मध्यम स्थान इसी लिए रहा गया है कि स्वभावतः वह अच्छी वस्तु को भाइर कर देनेवाजा होने पर भी अुष्ठ म सुछ रत तेने का अध्यास रखने के कारण संयोग से भीका पाकर कभी कभी चच्छी चीज हो बादर ग्रंदर रत लेने का अध्यास रखने के कारण संयोग से भीका पाकर कभी कभी चच्छी चीज हो बादर ग्रंदर रत लेना है जीर गंदी को ही बाइर फॉक देता है। जैसे— मान को कि चावल, गाह आदि किसी मोटे वन्योगी पदार्थ में किसी तरह राहा पूछ आदि अनुत्योगी पदार्थ मिल गया निस्त का अलग कर देना करवावरंगक है और संयोग से मुन्हारे पास स्थ मीजूर नहीं है। ऐसी स्थित में सूच का काम माथः चलनी को विद्य जाया करता है। वस दर्ग में चलनी भी सूच का ही काम करती है वर्थोद राह्म पूछ आदि कुड़े कचरे को झानकर बाहर कर देती है भीर चावल आदि बच्छी और काम चायक चीजों को अपने खेदर रहा लेती हैं। इसी जिय जी लोग ऐसा ही स्वामा रखते हैं वे सब तरह से मर्शनिया म होने पर भी निगदनीय भी नहीं करे जा सकते। कथा में नाने और कथा सुनकर वस में पिद निकालने की आदत पनी रहेगी, सो होते होते एक दिन ऐसा भी बाही जायगा जब सच्छी ही बात वे पहण कर लेंगे और सुरी रहान है।

इस जिए निन्दनीय और निक्ष्ट दर्जा स्रारीतास्वमाववार्जा का ही है। ये स्वमाव से ही सरक्षा, सरक्ष्मा, सहक्षातां कादि से दूर रहते हैं। इन के सन में कभी यह प्रश्ति हो नहीं होती की वहाँ जायें आयों। तो जब कि वब स्थानों में ये व्यासायमन ही नहीं रखेंगे, तो वहाँ होती की वहाँ जायें आयों। तो जब कि वब स्थानों में ये व्यासायमन ही नहीं रखेंगे, तो वहाँ होती को कव्ही या पुरी कोई भी बात वन्हें किस तरह माजूम हो सकती हैं? निश्चित है कि ऐसे छोग कची स्वस्त में सी अपनी नोई छवति महीं कर सकते। जैसे प्रधार, मीह, जहता आहि मुसंसर्ग में जन्म खेते हैं छवी में जीवन मर पहें रह जाते हैं और अन्त में यहाँ में खाल पहीं हैं। ऐसे छोगों के जीवन मा मरख का नोई कता नहीं है। ऐसी अपनित मा मरख का नोई कता नहीं है। ऐसी अपनित के छोग जीते जी ही स्वतक सुख्य हैं छोर मरने पर तो स्वतक हैं ही। इसी छिए कहा जाता है कि जीवन में एक चरा भी व्ययं मत धाने दो, घरा सरक्षा करते रही जीर सर्वन से अच्छे अर्थों वा संबद करके अरने हृदय को छवन मनाते हुए छसे इस योग्य कर से कि मरने के समय तुम्हारे हृदय में स्थानान के स्मरख के खीतिरता नोई हृत्यरी नात स्थान न पारे। इस्तुः

इसी से मगवान् ने कहा कि है अर्जुन, जो गनुष्य बरने के समय मुक्ते ही अपने ध्यान में रसकर ग्रापीर क्षेत्रता है वह मेरे लाबाद स्वरूप को प्राप्त होता है, इस में विल्कुत संदेद नहीं है। इस पर अर्जुन ने यह परन किया कि अव्हा महाराज, यह तो ठीक है कि मरने के समय आप को स्मरण करनेवाले आप के स्वक्ष्य को मात होते हैं; पर यह तो पतलाइए कि मरने के समय वी आप का स्मरख न करके किसी दूसरे ही विषय का स्मरख करते हैं इस की क्या गति होती है ?

भगवान् ने कहा — अर्जुन, तेरा यह घरन समयोचित ही दै। सुन, इस । का एसर यह दै कि —

## यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तन्त्रावभावितः॥६॥

अन्त (समय) में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ (जीव अपना) शरीर छोड़ता हैं, हे कौन्तेय, सर्वदा उस भाव से भावित (यह जीव) उस उस भाव को ही माप्त करता हैं।

गी॰ गी॰—हे अर्जुन, यह संसारी प्राणी अपने जीवनकाल में जिस किसी भी देविदरोष या भाविवरोप के प्रति अपनी प्रेमभावना को दृढ किये रहता है छती देवता अयवा भावना में मत्ने के समय भी उस का ध्यान लगा रहता है। इस लिए अपनी उसी चिर अभ्यस्त भावना से दिवरा हुना यह जीव मत्ने के चाद दृसरे जन्म में उसी उसी रूप को प्राप्त करता है। तासर्य यह कि अपने अपने भावानुसार ही हर एक को गति मिला करती है, अतः जो प्राणी निस्स विषय में ध्यान लगाकर यह पाश्वभौतिक देह त्यागता है उस का वह ध्यानस्थित विषय ही उसे दृसरे जन्म में शरीर के रूप में प्राप्त होता है—जो देवी देवता में ध्यान लगाये हुए मरण को प्राप्त होता है वह देवी देवता के स्वरूप को प्राप्त करता है, जो भिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में ध्यान लगाये लगाये कालक्वित होता है वह सिन्न, पुत्र, कलन में स्वर्ण प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर प्राप्त कर होता है।

क ० प्र०— प्यारं प्रमु के मेंनियों, इस रखोक से तुम ने यह तो जान तिया कि मरने के समय नीव को वहीं वात याद व्यतों है निस नात में जीवन मर मेम केन्द्रित हुमा रहता है और किर मरने के बाद वह याद में टिनी हुई बात हो जीव को उपरोर के रूप में मिला करती है। इस छिए तुम क्यार सच बातों को कोर से व्यवना मन हटा हटकर केवळ परमात्या के स्थान में ही लगात रहोंगे, तो यह निश्चित है कि तुम्हारी इस कोशिया के परवादम्य पुरद्वारा ऐसा व्यवस्थात ही हो आपगा कि सदा तुम्हें परमात्या की याद व्यारी रहेगी कीर इसी के

ΛÑ

नहीं देशना चाहिए कि कथा वहनेवाल्य कैता जादमी है। इस का को इतना ही कर्तव्य होना चाहिए कि कथा में से जपने व्यक्तार के योग्य वार्तों को चुन चुनकर हर्र्यमम कर ले । यह स्प की भौति स्वमाद रक्षनेवालों की बात हुई को सर्वोत्तम है।

प्रज पलनी के स्वाववालों की खोर क्यान दो। इस का प्रक्षा स्थान इसी लिए रहा गया है कि स्वमावता वह अच्छी वस्तु को बाहर कर देनेवाला होने पर भी मुद्ध म मुद्ध रस सेने का क्रम्यास सबने के कारण संबोग से ग्रीका पाकर कभी कभी प्रच्छी चीन ही अपने चंदर रख लेता है जीर गंदी को ही वाहर किंद देता है। जैसे— मान को कि चावल, हाल, में जाहि किसी मोटे उपयोगी पदार्थ में किसी तरह सख पूज व्यदि अनुरयोगी पदार्थ में किसी तरह सख पूज व्यदि अनुरयोगी पदार्थ में किसी तरह सख पूज व्यदि अनुरयोगी पदार्थ मिल गया जिस का कन्म कर देन करणावरक है जीर संबोग से तुम्हारे पास सूप मीमूर नहीं है। ऐसी स्थिति में सूप का काम माय चलनी को मिल जाया करता है। उस दसा में चलनी भी सूप का ही काम करती है क्योंत राख पूज व्यदि कुड़े कपरे को सानकर माहर कर देती है कीर चावल आहि अच्छी और काम लायक चीनों को अपने चंदर रख लेती है। इसी विश्व को लोग पेला ही स्वमान रसते हैं वे सब तरह से प्रयंतवीय न होने पर भी निन्द-मीय भी नहीं कहे जा सकते। कथा में जोने और कथा सुनकर उस में छिद्द विकालने की आहत बनी रहेगी, तो होते होते एक दिन ऐसा भी बा ही जायगा वब अच्छी ही बात वे प्रहण कर लेंगे और पुरी रामा देंगे।

इस लिए निन्दानीय और निकुट दुनों सरीतास्त्याववालों का ही है। ऐ स्वभाद से ही सरसंग, सरकथा, सदातों आदि से दूर रहते हैं। इन के यन में कभी यह प्रश्ति ही नहीं होती ही वहाँ जायें जायें : तो वन कि वन स्थानों में ये व्यासामन ही नहीं रहेंगे, सो वहाँ होती हो वहाँ जायें जायें : तो वन कि वन स्थानों में ये व्यासामन ही नहीं रहतेंगे, सो वहाँ होते हो वालो कन्छी या जुरी कोई भी मात वन्हें किस तरह मालून हो सकती है ? निश्चित है कि ऐसे लोग कभी स्वाम में भी व्यवन निर्में क्वित नहीं कर सकते ! जैसे वज्यान, मीह, जटता व्याह कुर्तसंग्री में वन्य सेते हैं दही में वीवन मर पड़े रह जाते हैं और कन्त में यहाँ से सालो हाथ वल वसते हैं। ऐसे लोगों के जीवन या मरख का नोई फल नमीं है। रेसी वक्ति के लोग कोते की ही सुतक मुख्य हैं और मरने पर सो सुतक हैं ही। इसी लिय कहा जाता है कि बीवन में एक चल भी व्ययं हैं और मरने पर सो सतस्त रही । इसी लिय कहा जाता है कि बीवन में एक चल भी व्ययं मत जाने हो, सदा सत्संग करते रही और सरवें व कच्छे अच्छे मुखी का संग्रह करके अपने हृदयं को वजत ननाते हुए उसे इस सीम्य व र लो कि मरने के समय बुम्हारे हृदयं में मतवान के समरख के व्यतिरक्त कोई हुत्तरी मात अपने न सो । अस्तु

इसी से मगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्प प्रश्ने के समय मुक्ते ही अपने घ्यान में रक्षकर सभीर खोड़ता है वह मेरे साबाद स्वरूप को मान होता है, इस में विश्कृत संदेह नहीं है। इस पर अर्जुन ने यह परन किया कि अन्छा महाराज, यह तो ठीक है कि मरने के समय आप को स्मरण करनेवाले आप के स्वरूप को प्राप्त होते हैं; पर यह तो अतलाए कि मरने के समय जो आप का स्मरण न करके किसी दूसरे ही निषय का स्मरण करते हैं यन की क्या गति होती है ?

भगवान् ने कहा-कार्नुन, तेरा यह धरन समयोचित हो है। सुन, इस का वसर यह रे कि---

## यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवेति कौन्तेय सदा तन्त्रावभावितः ॥ ६॥

अन्त (समय) में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ (जीव अपना) शरीर छोड़ता हैं, हे कौन्तेय, सर्वदा उस भाव से भावित (यह जीव) उस उस भाव को ही माप्त करता हैं।

गी० गी०—हे अर्जुन, यह संसारी प्राणी अपने जीवनकाळ में जिस किसी भी देविवरीप या भाविवरीप के प्रति अपनी प्रेममावना को टढ किये रहता है उसी देवता अथवा भावना में मरने के समय मी उस का ध्यान लगा रहता है। इस लिए अपनी उसी चिर अध्यस्य भावना से विवरा हुआ यह जीव मरने के बाद दूसरे जन्म में उसी उसी हर को प्राप्त करता है। तारपूर्व यह कि अपने अपने भावानुसार ही हर एक को गति मिला करती है, अतः जो प्राणी जिस विपय में ध्यान लगाकर यह पाश्वभीतिक देह त्यागता है उस का वह ध्यानस्थित विपय ही उसे दूसरे जन्म में अरीर के रूप में प्राप्त होता है—जो देवी देवता में ध्यान लगाये हुए मरण को प्राप्त होता है वह देवी देवता के स्वरूप को प्राप्त करता है, जो मित्र, पुत्र, कलत्र में ध्यान लगाये लगाये कालकविलत होता है वह मित्र, पुत्र, कलत्र में ध्यान लगाये लगाये कालकविलत होता है वह मित्र, पुत्र, कलत्र में ध्यान लगाये लगाये कालकविलत होता है वह मित्र, पुत्र, कलत्र में ध्यान लगाये लगाये कालकविलत होता है वह मित्र, पुत्र, कलत्र में स्वान हता है, जो पहु, पश्ची, सृगादिक में मन रखकर प्राणरहित होता है वह पद्म, पत्नी, सृगादिक का रूप धारण करता है।

स्रमुसार मरने के समय में भी तुम और कोई बात न सोचकर परमारमा की ही सोची निचारोगे तथा इस रारोर को झोड़कर मणवान के कथाणनुसार दुखरा जन्म न पाकर छन परमारमा के ही रूप की प्राप्त ही आसीन। और यदि ऐसा नहीं करोगे, सासा जीवन विषयवासना की पूर्ति और उसी के सोच निचार में व्यक्तीत कर हालोगे, तो उस का यही फल पासोगे कि मरते यता तुम्हारे सामने को निचय व्यक्तित ही जायगा उसी को तुम्हारा हरव धारण करेगा और तुम उसी ऐति को प्राप्त हो आओगे। इस बात का यदि कोई स्टान्त चाहते हो, तो सुनो ; सुन्हें योगवासिष्ठ की एक कथा सुना रहा हैं।

प्रदाराज दरारथ का दरवार लगा हुआ था। मन्त्री समासद, राजकर्मधारी आदि समी अपने अपने स्थान पर बचित सीते से कैठे हुव थे। विस्तृ, विश्वामित्र आदि व्यक्ति कींग भी क्स समा में विराजधान थे और गुढ़ विस्तृत्ती भगवाम् रामचन्द्र को आस्मतत्त्व के संवश्थ में पूर्य ज्ञान कराने के लिए अपने शोमुस्त से योग का वपरेश है रहे थे। इसी उपरेश के सिलसिले में वन्होंने एक विषयित साजा को कथा धुनाई जो संसार की व्यापकता देखने की मवल वासना के कारण एनशों ग्रीनियों में मटकता और अनेक जलारकों को देखना हुआ अब दिएम की योगि माप्त करके एक सामन्त द्वारा महाराज दशक्य को भेंट में मिला हुआ था और उन्हों के बनीचे में विचर रहा था। यह दिरन अन्यान्य दिरगों की अपेका बहुत मुन्दर, इस, पुट और कॅचे ग्रमीरवाला था। उस दिरन की कथा सुनकर भगवान् साम ने वसिस्ता से कहा कि हे मावन, आप कृता कर मुक्ते वस दिरन को दिखला शैनिय कीर वसे अपना दर्शन देकर सस के श्रहानजन्य वन्यन को हुर कीनिय ।

यसिष्ठ भी ने कहा—है राम, वस हिरन को तुम प्रति दिन देखते हो और यह तुन्हारे से छू एक यास विषय है, अतः तुम अने अव्यक्षी तरह यह चानते भी हो। इस समय वह तुन्हारे वसी सेळ पूर्वाले मैदान में बँपा हुआ है। सन हिरनों में अधिक सुन्दर होने के कारण वह के जगर तुन्हारा बहुत अधिक मेम रहता है। यदि इसी समय मुम वसे देलना वाहते हो, सो विसी वो भैनकर वसी यहीं मेंगवा को। यसिष्ठ में भारता पाकर रामभी ने स्वयं तिकटलां सिकार्यों को मुंबाकर कहा कि हे सरमायों, तुम मेरे लीजारवान में आसे। यहीं पर तियंग् देस के राजा का दिया हुआ को हिस्त बँपा हुआ है उसे सोजकर मेरे पास साथे।

राचा छोत नुर्रेत को समाम्यन में पकड़ खाथे। वह दिरन स्वमान से हो सर्वदा प्रसम रहने बाता और कोज पूर में कपिक मन लगानेवाटा था। वस की गर्दन यही जेंची और समानत सुन्दर रची हुई थी। वस वी जीसें कमल से भी कपिक यही और सहसा सन को कार्यमृत पुर सेनवाटी थीं। वसे देलकर सभी समासद मुग्ध हो गये और अने क



3 અમિદ્રવર્તી કૃષાથી સમ્મોનિયી મુનિત. ૧ દશરમના દરભારમાં વિધાયકારા વિપશ્ચિત વર્ષોન

प्रकार से व्याथर प्रकट करने खगे। वह समामवन में आकर कभी तो घास की और जाना चाहता भीर कभी वहाँ सब के सामने ब्हुजने पृदने बगता तथा कभी कभी रियर होकर सड़ा हो जाता। कुछ देर वस का कोतुन देशकर सामभी ने वसित्रजी से कहा—है प्रमो, व्याप कृपा करके देस को मनुष्य का सरीर मदान कर दें, ताकि यह हमारे साथ बात चीत कर सहे।

विताहती ने कहा—है समजी, इस के उत्पर अभी हमारे तत्व, मन्त्र या वप्रेस का कुछ भी ममाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह एक साधारण नियम है कि किले जिस इतता का इष्ट रहता है वह वसी के ममान से ममावित होता है। इस एम को उसी समय से अग्निये का इष्ट रहता है वह वसी के ममान से ममावित होता है। इस एम को उसी समय से अग्निये का इष्ट है जब यह अपने कादि सारि में वर्तमान या अर्थात अब यह विश्वित सामा के कप में रहता था तभी से इसे आग्निये का अर्थाह है। व ही आग्निये का अर्थाहन वसी एमें व्यवस्था की मिन्नेय का आवाहन करता है। वे ही आग्निये से प्रमुख्य प्रदान करेंगे। इतना कहकर वसिस्मी ने कमरहात के कछ से आवामन पविभी हस्ता आदि एवं आग्नीहन वर्षा और प्रशासन लगा करात है।। व्यवस्था की स्थापन स्थापन का स्थापन का हिसा अर्थान का हिसा अर्थान का हिसा अर्थान का हिसा का स्थापन का स्थापन का हिसा का स्थापन से अर्थान अर्थान की सामा हिसा वाही विपक्षित है जो अनेक कम्म से तुम्हारा अर्थन्त मेंगी मत्त होता चला अर्था है। इस लिए इस के उत्पर कुपा करी और शुरत दर्शन देकर ईस को स्थापीन से मुक्त करी।

ह्रस प्रकार वसिन्न के प्रार्थना करने पर सब के देवते देवते वस समा के खद्दर वहा की वस प्रकार प्रवालित हो वना । अग्नि को विस्ता को तरह ज्याकास्य वस प्रकार को देवन से वहा मिल र वह हिरन वस अग्नि कार को देवने से वहा ही प्रकार को देवने से वहा ही प्रकार को कार को कार को कार के हान मान से अग्नि के प्रति अपनी मिल प्रकार के हान मान से अग्नि के प्रति अपनी मिल प्रकार करने कमा। मिल प्रकार के कार प्रकार करने कमा। मिल प्रकार के कार एक क्रमापूर्ण कर स अपनी वह स समय स्थापीन में रहने के कार प्रवास है तो वन्होंन वस के अपन एक क्रमापूर्ण कर स अपनी वह पूर्ण मिल पूर्ण कर स अपनी वह पूर्ण मिल पूर्ण कर स अपने हर देव के प्रति समर्थित करने में असमर्थ है, तो वन्होंन वस के अपन एक क्रमापूर्ण कर स अपने हर देव के वात व्यवस्थित करने मन में अर्थन तीन मिल जाग वर्ज । इस के बाद यसिन्नो ने अग्नित से कार कर मन में अर्थन तीन मिल जाग वर्ज । इस के वाद यसिन्नो नव पून हिस्स को और देवा, तो वस समय वह विपाद होट से अग्निदेव की ओर देवता हुआ इस प्रकार पीछ की तरफ हर रहा था, मानो यव वस प्रवालित अग्नि के अदर व्यूटना ही चाहना हो । वात यो भी ऐसी हो । वास्तव में तीन चार करन पीछ इस कर प्रवालित का प्रवालित की वास कर सहित्य प्रवालित की वास कर साथ से वास कर साथ से वास कर साथ के वस प्रवाल पात करन पीछ इस अपन कर साथ में विपाद के वस साथ से वस साथ से वस साथ स्था विपाद कर से विपाद कर से साथ से वस साथ से वस साथ से वस साथ से वस साथ से साथ से वस साथ से वस साथ से साथ से साथ से वस साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ से साथ से साथ साथ से साथ से साथ साथ साथ साथ साथ से साथ से साथ साथ साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ साथ साथ से साथ साथ साथ साथ साथ से साथ साथ साथ साथ साथ साथ साथ स

भीतर से एक यहा ही तेजवान पुरुष, अपने दिव्य महाधकारा से चारों श्रोर उजाता फेलासा दक्षा बाहर निकल आया । अनि में से निकलनेवाला वह महामकारावान पुरुप धाकार मकार, रूप रेसा में निरुत्तव मनुष्य को तरह का था। यदि कुछ अन्तर था, तो इतना ही कि साधा-रण मनस्य में किसी प्रकार की प्रमा दिखलाई नहीं पदतो और वह साचात श्रीप्र की माँति अपने शरीर से धारों श्रीर प्रकाश फैंखा रहा था। उस दिव्यदेहपारी मनुष्य के शरीर पर शरह ताह के बहुमूल्य वस्त्र, आश्वया, सिर पर चमकता द्वाया मुक्ट, गले में कदाच की माला ब्रीर सन्दर यहोपबीत सुरामित हो रहा था। इस का ऋषिक वर्णन स्था किया लाय. थोडे में यही समक्त हो कि सपोंदय होने पर जिस प्रकार चारों और प्रकाश फैल जाता है और चन्द्रमा की रोशनी कीकी पड काती है उसी प्रकार इस अधि में से प्रकट डोनेवाले मनस्य के जारेर की कारित से चारों और बजाना कैल गया और समा में बैठे हुए सब खोग इस के सामने मन्द्र से हो गये। इस के बाद ही अधिदेव अन्तर्भाव हो गये और एस प्रकाशवान परुप ने वसिक्षको के समीप नाकर उन्हें साधाङ प्रकाम किया। वसिक्षको ने वस के सिर पर हाथ रखकर हमे आशीवाँद दिया और उठकर सहा होने की खाजा देते हुए कहा कि राजन, पठी, मैं मध्यारी सब श्रविचा दर कडूँगा किस से तम अवने वास्त्रदिक स्वरूप की प्राप्त होगे और पनः इस प्रकार के चकर में नहीं पड़ने पाश्रामे । वसिष्ठती का हुक्म मानकर वह पुरुष स्टक्स खड़ा हो गया और महाराज दशाध तथा विश्वामित्र शादि खरि महर्षि सब की यथोचित कम से प्रसाम करके भवने निर्देश स्थान पर धैन तथा ।

वद पुरुव प्रकाश के समृद में से क्ष्यन हुआ था और प्रकाशपुत्र की ही तरह था भी, इस किए दशस्थ महाराज ने वसे 'मास' ( प्रकाश ) कहकर संबोधित करते हुए कहा—

है भात, संसार भर का पता रूगाने के सिए सुम बहुत युगों से अमय करते करते यक गरे होंगे। इस लिए अब यहाँ पर विकास करो और आन तक के समय में वो कुछ हुम ने देता सुना है तथा को को सुझ हुन तुन्हें मात हुए हैं वह सब कुछ विस्तारपूर्वक सुक के कह सुमाओ। सुके यह जानकर बढ़ा ही आध्ये हो रहा है कि तुम जन्म से हो विपरिचय अपीय पुदिभाग मनुष्प थे, फिर भी कविपरिचय होकर आन तक सम में पड़े रह गये और अवियास्थाय सम्प्र होता है कि विपरिचय होकर भी तुम ने अवियास सम्प्र होता है कि विपरिचय होकर भी तुम ने अवियास सम्प्र होता है है कि तिपरिचय होकर भी तुम ने अविवास स्वास के तर है। इस लिए में जानना चाहता हैं कि विपरिचय होकर भी तुम ने अविवास सम्प्र होता तर सुन्हें अनेक महाग्रहों का चकर समाना पड़ा है

दरारपंती की बान के बतर में मास कुछ कहना ही चाहते ये कि बीच में ( मौका भानकर ) दिखामित्रमी शेल उठे---हे शानन दरारण, आप के इस परन का कि विपश्चित होकर इस प्रकार की इच्छा इन्होंने क्यों को, पही बतर है कि लिस की परम बीच नहीं हुआ रहता वह युद्धिमान् होते हुए भी ऐसी इच्छा करता ही है। हाँ, ऐसी इच्छा वही नहीं करता वो या तो एस्म साम का संपादन कर चुका है और आत्मा के अनुभव द्वास जवद की अस्टर जान जिया है या निक्ट्रत हों। मूर्य है और किसी वस्तु को देशने सुनने की आक्त ही नहीं रसता। परंतु ये भास महोदय दोनों में से एक भी नहीं थे अर्थाद न तो इन्हें चरम झान ही हुआ था और निवा युद्धि के ही थे, अतस्य दस प्रकार की इच्छा करनी ही इन के लिए सामाराविक वात भी और वही इन्होंने की भी। अस्तु, अब आप इन से अपने पहले ही वश का उसर मोंगें और सान तक भी कुछ भी इन्होंने देशा सुना है वह कानकर प्रसन्न हों।

इरारधंत्री ने सुरा होकर कहा—धन्छी बात है। आप ने मेरा एक संदेह हुर कर हिया, इस के छिए में आप का अनुराहोत हैं। हाँ, मास ! अब तुम बतलाओ कि तुम ने अपनी इस किर यात्रा में क्या क्या देला और तन्हें कैसे कैसे सस्त काल मोगने यहे ?

भास में कहा—है राजराज, ययि यह ठीक है कि मैं खनन्त काछ से जगह को देखते की हच्छा से चकर छमाता खगाता थक गया हैं, तथापि में यह कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि मुक्ते खपनी इस हच्छा के नारय कभी हुन्छ हुआ है। आप से मैं विक्कुल सच सच कह रहा हैं कि मैं में जितने भी जन्म पारया किये और वन जन्मों में जितने भी अभिशाप अपवा वरदान पाये वन सब में मेरे हच्देर घोग्नदेवता का हो प्रचान हाथ रहा है, और यही कारया है कि मुक्ते किसी तरह के हुन्छ का अनुभव नहीं करना पड़ा। मैं ने अपने इट्ट्रेंग की हुपा से अपनत सहापरों की मात्रा की और यही बड़ी आरच्यांतनक वस्तुर्ये देखीं। वन सब की मैं विस्तारसहित कह रहा हैं, आप ध्यान से सुत्रों।

विपरिचय का सपीर छोड़ने पर सब से पहले में छए हुआ और हमारों वपों तक पूछ, तक, वाल, पत्तों से मुक्त दकर जीवन विवाता रहा। बस योनि से मुक्त होने पर मैं सुमें ए पतेंत पर छोने का कमल हुआ और वहाँ का अखततुष्य जल पीता रहा। यहाँ से मुक्त होने पर फ़र हैया में पप्तों हुआ और लाई ने बहुँ का अखततुष्य जल पीता रहा। यहाँ से मुक्त होने पर एक देश में पप्तों हुआ और ती वर्ष जीने के बाद सियार की योनि । मिसी। सियार की योगि में मुक्त से किसी हाथी का कुछ अपराप हो शया निस्त के कारण जर ने मुक्ते कुचल कर मार हाला। तन मैं फिर से सुमेह पर्वेत पर स्था हुआ और वहाँ के देवता तथा वियाप पर्तों से अपरा मेम मास कर आनन्दपूर्ण जीवन निताता रहा। जल वस स्थारित की स्थार में साम कर आनन्दपूर्ण जीवन निताता रहा। जल वस स्थारित की साद में देवताओं की वाटिका में मफ्तरों हुआ। वहाँ पर वियापरियों के स्थार का आनन्द सेता रहा और वह जीवन निताकर देवताओं को वो हुआ और सिहाँ की स्थारित के कारण वस के बाद के जन्म में सिद्ध हुआ। इस के बाद में तरह तरह के प्यान्तात के कारण वस के वाद के जन्म में सिद्ध हुआ। इस के कारण पुनः अनेक स्थार स्थार स्थार स्थार अनेक में स्थार का कारण सरता हुआ अनेकानेक महाया की का पर करता रहा। इस प्रकार महार हिस्ता का स्थार स्थार का अनेकानेक महाया की का स्थार करता रहा। इस प्रकार करता रहा।

यहुत सी एप्टियों को देखता हुआ में एक बड़ी विचित्र एप्टि में चला गया। वह एप्टि मी थी तो इसी पि तरह अपींद वस एप्टि की प्रियिनी, आकारा, जल, जायु और सूर्य आदि भी इसी एप्टि के समान हैं, परतु वहाँ पर लो में ने आश्चर्य देखा वह वहा हैं। अद्भुत था। वहाँ में ने आश्चर्य देखा वह वहा हैं। अद्भुत था। वहाँ में ने आश्चर्य में पीरे चही होने लगी और वृद्ध देर में एसा माल्म हुआ, मानों आकारा से कोई वहा मांचे पहाड़ किरना आहता हो, यहाँ तक कि एस पराह्म के आश्चर्य हो भी वहा मतीत होने लगा और उस के कारण सूर्य, चन्द्रमा, यह, नचन्नपरहल लव अन्यकार में लोन हो गये। प्रियती पर, लहाँ में मीन्द्र था, ऐसा माल्म हुआ कि बड़ा मयकर मुकल्य आ गया है। में उस विवित्त से आणा पाने के लिए अपने इंटरेंद का समरण करके कहन लगा कि हे देन, तुम ने जन्म जनम में मेरी रचा की है, तुम्हारे ही बचाने से मैं आज तक सब बुख देखने में समर्थ हो सबा है, इस लिए इस बार भी मेरी रचा करो। भीरी पार्थना सुनक्द अन्वदेव ने साचाद दर्शन देकर कहा कि मूँ भपमीत मत हो। अन्वदेव की आयशसनवाणी सुनक्द भें एकचित्त होकर वन की और देखने लगा।

वन्होंने कहा-वत्स, मेरे लोक में चल।

में ने कहा—प्रथी, बहाँ जाने की शक्ति क्या मुक्त में दे ?

क्रन्होंने कहा—र्नुभी धेरे साथ मेरी ही स्वारी (तोता) पर पैठ जा, तुसे महाँ चलने को शक्ति मिल जायनी।

हन की आजा से जब में हन के तीते पर बैठ मया, तो वह तीता आकाश की और हड़ जाता! जब हम कोग काफी कपर जले गये, ती देवने पर मुक्ते आत हुआ कि प्रिपियी पर से दिलाओं पढ़नेवाली वह पर्वताकार खाया वास्तव में एक यहा आधी मुदी है। इस के कुछ ही समय के बाद वह मुदी छीपे प्रिपियी पर गिर पड़ा। वस के गिरने से सुनेव, मन्दराचळ, मल्याचल, अस्ताचल आदि संभी बड़े बड़े पहाड़ नीचे पाताल की और जले गये, प्रिपियी पूर पूर हो गई, इस में कालह जगह बड़े बड़े गद्दे पड़ गये, दरार फर गई, चारों कोर पलवाला का रूप व्यक्तित हो गया। कहाँ तक कहें १ वस के नीचे जी कोई भी एल, पर्यु, प्री, देख, हानव, मनुब्ध आदि स्थाय कहाँ तक कहें १ वस के नीचे जी कोई भी एल, पर्यु, प्री, देख, हानव, मनुब्ध आदि स्थाय कहाँ तक कहें १ वस के नीचे जी कोई भी एल, पर्यु, प्री, देख, हानव, मनुब्ध आदि स्थाय कहाँ तक कहें १ वस के नीचे को कोई भी एल, पर्यु, प्री, देख, हानव, मनुब्ध आदि स्थाय कहाँ तक नहीं का को वेद के सन्दर पड़ गये। वस भी नाही से सुपेट और लोकालोक आदि पर्वत का गये, वस के कितने ही क्या इस मदायर को जीवकर इसरे नजायदाँ तक पहुँच गये।

इस प्रकार की मधानव दशा देलवर में ने अग्निदेव से कहा—दे मगवन, यह कैसा उपदव है १यद विस का मुद्दों शारीर है १ इस के पहले तो में ने इतना बढ़ा शारीर य स्वय देसा था, न किसी ते सुना ही था। अत कृपा करके आप मुक्ते इस महा मयकर मुद्दें का रहस्य समस्यहर। श्रितित ने कहा— तुँ अभी चुपचाप देखता रह कि आभी क्या क्या होता है। सब यह सब सपद सान्त हो आयगा तब मैं तुक्त से इस को पूरा पूरा भेद बतता हूँगा; तब तक तुँ विश्कत ग्रान्त देश रह।

इस तरह क्रिय़ित मुक्ते जान्त रहने का उपरेश दे ही रहे थे कि इतने में चारों कोर से देवता, गम्पर्व, विद्यापम, विद्यास आदि वमस्त स्वर्गवाकी लोग आ आकर एकतित होने कीर कापस में विचार करने लगे कि प्रचयकाल के पहले हो यह एकप के समान जो विद्योग-कारी वपदव वपस्थित हुआ है इस को इर करने के लिए शक्ति की आगायना करनी चाहिए। मगजती आयारिक ही इस संकट से इनें बाख दे सकती हैं। ऐसा निश्चय करके देवता लोग मगजती कालायि की इस मकार साति करने लगे—

है देखि, हे माता, हे अववाहिति, हे चपित्रके, हम कीम तुरुहारी अरख में काये हैं, काल ससमय में दी प्रकारकाल को दरब दिलाआई पड़ रहा है, इस व्यक्तित महासकर से ईमारी रक्ता करी. रखा करी. सम्बार सिवा इस व्यवन से चचानेवाला कीर कोई नहीं है, इस्पादि ।

इस प्रकार देवता क्षोग जब प्रार्थना कर चुके भीर पनः इस मर्दे की भीर उन क्षोगों ने दृष्टि घुमाई, तो देखते क्या है कि समी तक वह महाशरीर वसी धकार पड़ा हुआ है और सप्तद्वीपा वसन्धरा समस्ते पर्वतीं तथा समझें सदित वस के नीचे दवती चली जा रही है। श्वत: देवता लोगों ने किर देवी की स्तति प्राप्ता की थीर बहत है। तक ध्यानमा होकर माँति भारति से भगवती की काराचना करते रहे r इस बार अब देवता लोगों की स्तति समाग्र हुई और रन लोगों ने बाकाश को ओर रहि हाली. तो देशा कि चरिंदका भगवती अपने भत. मेत. पिशाच, वैताल, भेरब, यह बादि गर्खों की साथ खेकर ब्राग्न के समान तेज की पारण किये रस प्रकार नीचे चन्नी का रही हैं लैसे काग की कोई नहीं ही आकाश से उत्तरही चली आती हो। वर्न्ड भाती देखकर देवता लोग कानग्द से विद्वल हो बठे और पास काने पर फिर देवी की प्रार्थना करके कहने खगे कि हे मातेश्वरि. इस शव ( मर्दा ) का नाश करी, अपने गर्यों की भाजा दो कि शोध इस का भवता करें। इम खोग इस मुदें को देसकर मड़े शोकमान हो रहे हैं और सब प्रकार से तस्हारी शरख में आये हुए हैं। अब शीग्र इस श्पदद की दूर करके हमारी रक्षा करो । देवताओं को बार बार को हुई स्तुति से देवीशी प्रसन्न हो गई और वसी समय छन्देति प्राकायाम द्वारा प्राक्तवाय को देग के साथ श्रीचना प्रारम्भ कर दिया। भगवती की इस दिया से यह फल हवा कि उस मर्दाश्वीर में जितना रक्त था यह सब लिंचकर धन के पेट में चला गया जिल से देवी का बदर एक दम परिपर्ण है। गया, बाँसें लाल हो गई और वे प्रमुख होकर सरम करने छखीं। भगवती की नृत्य में मग्र देसकर दन के गर्थों ने धान विया कि अब इस शत के मांसमच्छ का समय आ गया। इस किए सब गख पकताथ किपटकर

उस मुदें का भेशन करने लगे। कोई गण वस का मुँह ला रहा था, कोई पेट ला रहा था, कोई क्षाती चीर रहा था, कोई काँसें निकाल रहा था, कोई वाहें लोड़ रहा था, कोई वह की काँतों को सहर लाँचकर काकाश में बड़ लाता था और वहाँ कानन्द से बढ़लता नृरता था, कोई टॉग पकड़ कर पसीटना चाहता था, कोई वस के शरीर का कन्त पाने के लिए वस के किसी क्षात्र को कचए में रखकर दिशा के कन्त तक चला लाता था, पर कन्त न मिलने पर विवस होकर पुनः वहाँ लीट क्षाता था। कीर देवीगी अपनी लाल खाल काँलों से वस मुदें की वार बार देल लिया करती थाँ जीट का ले व की काँलों की तीवज्ञाला वस के मांस को पका दिया करती थीं और गण लोग पकायकाया सांस लाने का कानन्द पा रहे थे।

भगवती को नेवज्ञाला है जब बस मुदें का मांस पकने जमता, तो वस के द्यारि के किसी कहा से दक्त वी वूँदें टक्क पडतों जिन से हिमालय चीर मन्दराचल पर्वत पक इस लान हो गये, छून को निदयों वह चलों चीर छिटमांत्र को चपनी अपूर्व सुन्दरता से सर्वदा मीहित करती गहनेवाकी संपूर्ण दिशाएँ मयंकरता की खाचाव प्रतिमृति वन गई। कहाँ बोर्ट ग्रारियारी दिललाई नहीं पड़ता था, छव संसारी जीव नष्ट हो गये। हाँ, केवल वे डी चचे रह गये भी पर्वतों की कन्दराच्यें में इने पड़े रह गये थे।

मगवान् राम बह तक जुप चाप मात की बातें शुन रहे थे, किंतु वन के मुँह से कुछ छोगों का नोवित रह जाना शुनकर उन्होंने काभये प्रकट करते हुए वसिष्टमी से कहा-गुहरेन, एक बात मेरी समक्ष में नहीं बाई कि बानी बानी मात ने कहा है कि वस शद के नीचे पड़-कर सारा बद्रायड नष्ट हो गया, कोई पांची जीवित नहीं बचा और बानी वह किर कह रहे हैं कि पर्वतों को कन्दराओं में देवे हुए बहुत से छोग बच गये। इस का क्या रहस्य है प्रमी ?

विराहती ने कहा—है राम, मास जी कुछ कह रहे हैं, सब सरय ही कह रहे हैं। यह तो आनते ही हो कि मनुष्य आदि संसारी माथियों की अपेचा देवता जोग कहीं अधिक शिक्त रासिराजी-महामाथ-हुछा करते हैं। नितनी चौट, नितना चौम्मा, जितने संकट समय आ पहने पर
देवता सहन कर सकते हैं उतना मनुष्य आदि साधारण जीवों से सहन नहीं हो सकता। यही
कारण है कि तस महाकाय मुदें के शरीर में जो पोजवाजे आह पे-जैसे दावी और गर्दन के
बीच की पीजी नगह, रोनों जीवों के बीच का पोजा हिस्सा आदि-वन अलों के मध्य में देवता
जोग दनकर पड़े रहे और उन का पाय हट होने के कारण घोडा बहुत संकट सहकर भी शरीर
से खजा नहीं हुछा। इसी पकार सुनेक, व्ह्याचळ, अस्ताचळ, मन्दराचल आदि पवैतों में
पहुत सी पीजी नगह (कन्दराय ) है और उन में बैठे हुए देवता नहीं नष्ट होने पाये। साथ
ही हस मुदें के कान, नाक, अवत, मुँह आदि को लिंद ये और मीका पाकर सन लिंदों में
सी देवता चंता गरे ये ये मी बच गये। जात्स्य यह कि देवता लेगा नष्ट होने से नचे रह

गये और वाकी सम प्राणी मर गये। वन वसे हुए देवताओं ने जब देशा कि चिएरका मगवती के गयों ने मुदें के सब बड़ी को सा दावा, केवल वस के मेदों का एक पिएरमात स्वादाय रह गया है जिस से बड़ी हो हुगैन्यि निकल रही है और कुछ दिसलाई पड़ने के नाम पर सस के सिवा और कुछ नहीं रह गया है, तब सब देवता ग्रोक से व्याकुल होकर कहने लगे कि हाय देव, हमारे करनव्य क्या हुए १ क्यों का समृह वह हमारा दिमालय क्या हुआ १ हमारा नन्दनवन कहाँ चला गया १ हमारे ये मर्फ क्या हो गये थी यहाँ हारा हमारी पृता किया करते थे १ वे चन्दन और तमाल के वन कहाँ चुत्र हो गये १ हाय, हाय, बड़े कट की बात है कि अब न तो कहाँ अध्वत्य हैं विललाई पड़ती हैं, व वन के साथ निकलर काहों हम विलास किया करते थे वे स्थान हो वनर काते हैं। यह सब हुआ, हुगैन्यियों का समाना नेदा का पियह तो और भी स्थानुक किये डालता है। व हमारायय, हम कट से कैसे मर्सिस सिलीगी १

इस प्रकार एक तरफ तो देवता छोग रे रोकर दृश्य प्रकट कर रहे थे और दूधरी सरफ वह मेदावाज विषड प्रथिवी का रूप पारण करता जा रहा था। जुझ देर में यह विषड पूर्ण रूप से प्रथिवी के आकार में परिवर्तित हो गया। मेदों के विषड से शरफ होने के कारण हो इस प्रथिवी का नाम 'मेदिनो' पड़ गया। इस मेदिनो के कपर जो घर सुनेद कादि पर्वंत पाये जा रहे हैं वे उस महामुर्दे की वडी वडी हडि्टों से बने हैं। करत में कहामी ने जब देखा कि समस्त विद्व चारों और से प्रवस्य स्वा हो गया है, कहीं कोई शीव जन्म, नदी वन कादि नहीं रह गये हैं और देवता खेम ग्रीक से स्वाबुत होकर विजाप कर रहे हैं, तो बन्होंने देवताओं का शीक हर करने के लिए अपने मन में संकल्प किया कि पुन: स्टिट की रचना करनी चाहिए। व्यक्ति सदानी के संकल्प से फिर यह स्टिट पहले नो में।ति रिवत होकर हरी भागे भी गई और साथ संसाधिक स्ववहार पूर्वित चळने लगा।

विश्वजी इतना कहकर चुन हो गये और भास को इयारा देकर वह दिया कि अब सुन आगे का अपना छत्तान्त वह सुनाओ । आहा पाकर मास ने इस प्रकार कहना प्रारम किया—हे राजन दशस्य, विश्वजी ने जो वर्णन सुनाया है यह सब कार्य जन संपादित हो रहा या वस समय मी में अग्निदेन के साथ उन के उसी तीते पर नैया हुआ था और यह सब मर्य-कर लीला अपनी ऑसों से देस रहा था। जन सन वीक वाक होकर छटिकार्य चनने समा, तो में ने किर अग्निदेन से कहा—हे देन, धुन कमर मेरे प्रथ के उत्तर का समय या गया हो, तो कृपा करके कहिए कि यह मुदां कीन था, कहाँ था और क्यों प्रथियी पर गिरा ?

श्राप्तरेव ने कहा—बरस, अब मैं सब कुछ तुम्हें यथावत बतला यहा हैं। यथि उस महाराव का छत्तान्त पूर्व क्य से कह सकता साधारण बात नहीं है, फिर भी में शो कुछ कह रहा हूँ वह रुपान से सनी। इस परम आकाश में जिसे बनामय, बनन्त, सर्वेष्ठ, चिन्मात्र-पुरुष प्रादि अनेक नामों से पुकास जाता है, जब सब से प्रथम स्कृत्या हुई अर्थात एक मनार के स्पंदन का धार्तिमाँव हुआ। तो चित्तकला एकट हुई और उस ने ऋपने आप की तैनस् अणु भर्पोत एक सुरम तेन समम्मा । इस का यह समम्बद उस का बहुकार कहलाया और इस के पार ही इस में निध्यास्मिका बृद्धि. चित्त और संकल्प विकल्प स्टपन हुए। इन सब की हरपत्ति से तन्मात्रा को उत्पन्न होने का भौका मिला जिस से इच्छा को प्रदेश करने का श्रवसर आया ! इस इच्छा के द्वारा शरीर और इन्द्रियों उत्पन्न हुई और उन में देखने सनने की इच्छा हाँ। ऐसी इच्छा होते ही अनेक हरव उपस्थित हो अबे और उस अनन्त शक्ति ने अपने में -ही प्रमाद द्वेप से द्वेत का भान किया और इसी मान के कारण यह ससार चंत्र पड़ा अर्थांत तभी से छटि में तेरा मेरा. तें मैं का भवाह चला और यह मेरा पिता. ग्रह मेरी माता. यह मेरा पुत्र, यह मेरा परिवार बादि की परंपरा चिरकाल से चली वा रही है। यहाँ ब्रहरार है कीर इसी का भाम आसुरभाव है। सो इसी बकार के खहंकारपूर्ण आव में पमत्त पक्त वड़ा मारी राचस पक जगल में विचरण कर रहा था। कुल दूर वाने पर वस ने देला कि सामने एक बड़ी सुन्दर पर्णेकुटी ( फुस की कोपड़ी ) ज्ञान्तमान चारण किये जड़ी है। वह राचस इस गुटी के दरवाने पर चला गया और वस के भीतर कॉक्कर देखने लगा। कुटी में एक इद्यपि बैठे हुए सपस्थाकर रहेथे। यह देखकर रायस ने सन में विचार किया कि यह मेरे साचरण के विरुद्ध साचरण करनेवाला वाली मेश शतु है। सतः इसे सवस्य कट देना चाहिए। इस ने ऋषि की जुड़ी को अपने पैसें की ठोकरों से चुर चुर कर डाइब कीर देग से इस ऋषि की और दौड़ा कि वन्हें भी टेक्सों से चत विचत कर हूँ। परंतु अर्थ असाधारण तेजस्वी पुरुष थे। श्रेग्होने वस राचस को शाप दे दिया कि तुँ सभी सच्छाई हो ला। फिर क्या था ? यह उन के नहते ही मस्म हो गया । अस के शरीर के सब तत्त्व अपने अपियान में मिल गये-पृथिवीतान पृथिवी हैं, जलतस्य बल में, तेजस्तस्य तेज में, वायुतस्य वायु में भीर माशायतात्र व्यकाश में मिलकार एक साथ ही विलीन हो गये। किंतु इस की चेतनशक्ति को तो धर्मा ग्रापि का शाप मे। गने के लिए मच्छाड़ का रूप भारण करना था; इस क्षिए इस राइस के स्वीर में को निराकार चेतना थी वह भूताकार में पिल गई। वहाँ उस का बायु के साथ रांचान हुका कीर ऋषि के साथ की महिमा से इस ने मच्छड़ का रूप धारण कर लिया । मच्द्रह की कायु केवल हो धीन दिनों की होती है। इस लिए वस मच्छ्रह विचारे ने अपनी एक दिन की भागु तो कमछ की पेंखुड़ियों में रहकर चड़े व्यवन्द से नितार, पर दूसरे दिन यह बपें ही विसी घास के नीचे मुनमुनाता हुआ पहुँचा त्यों ही एक हिरन कहीं से दौड़ता हुआ द्भाइर इस के कपर चड़ गया। हिस्त का पैर सयोग से इस मच्छड़ के सिर पर ही ला पड़ा और मण्डह को ऐसा माज्य हुम्म, मानों कोई बढ़ा मारी पहाड़ मेरे सिर पर चा गिरा हों। हों, जब उस ने एक पण के लिए बाँस सोलकर हेसा, यो उसे ठीक घटना समक्ष में का गई व्याप्त के बान किया कि मेरे सिर पर पहाड़ नहीं, किंतु हिरन का पैर पड़ा है। सेकिन इस से ब्यादा छोजने समक्षने का उसे समय नहीं मिख सका, वह तुरंत ही मरकर मण्डहियों से सुता हो गया। अब उस का कमैनन्यन उसे बपनी इन्द्रा के बानुसार होंचा से चटता। मरने के समय उस ने हिस्त देसा था और उसी में उस समय उस ना स्थाप सिंकित था। इस लिए दसरे लग्म में बसे हिस्त का उसीर माम दक्षा।

हिरन का रूप पाकर वह कानन्द से अंगलों में खुलाँमें भागे लगा। इस ग्रारेर में उसे किसी तरह को तक्ष्मीफ नहीं थी। वह अपने समूह में सब का सरहार होकर रहता था। उस के ग्रारेर में शक्ति भी बहुत अधिक थी। उस के समान खुलाँग भानेवाल। हुसार कोई हिरम उस लंबाक में नहीं था। इस छिए ग्रेर वचर आदि राष्ट्रकों से यह अनापास ही बच लाथा करता था। इस प्रकार बहुत दिन तक वह हिरन की योगि में रहकर स्वण्डम्ब हुल भेगाता रहा। हिरनों की लाति एक तो स्वगत से ही यहुत चल्रल होती है, मुहतै भर से अधिक उस के छिए कहीं बैठ सकना मुन्किल रहा करता है, वस में भी यह हिरन अपने वात, बड़े ग्रारोर और समुह को सरहारी के अधिकान में और अधिक चल्रल पन गया था। अपन मेंदान की सेट है, कल्र नहीतर की वहार है, परसीं पर्वतिशिक्षर की मोज है, नरसीं सपन वन की छट है—इस प्रकार वह हमेगा गर्हों से वहाँ और वहाँ से ग्रहीं होड़ लगाया करता था। उस की ग्रह अस्वन चल्रता ही अन्त में बत के छिए प्रायामतिका तित हुएँ।

एक दिन की वात है कि यह हिस्स कपनी मस्ती में काप ही मुका हुया प्रवित मुंह से किया हो गया भीर शाम का समय होने पर भी गंगळ में न बाकर मैदान की भीर टहलता हुका निकल पढ़ा। मैदान वहा लंबा चौदा था, कोसी मूक्त किया करावर के खींखें दौड़ लगा माती भी। इस मैदान के कि होर पर सुन्दर नहीं तककल काशी बहती चली का रही भी, दूसरे दौर पर बढ़ा लंबा वाँ का पहीं की परंपुता प्रैलाता हुआ दिगन्त की भीर निकल गया था, तीसरे होर पर बड़ा ही मनीहर लेती का परंपुता प्रैलाता हुआ दिगन्त की भीर निकल गया था, तीसरे होर पर बड़ा ही मनीहर लेती का सम्म नमारा अपनी बहार दिखला रहा था और चीये होर पर एक रमखीक नगर की श्रष्टालकाएँ अपनी गमनचुन्त्रों नेंचाई से बादलों के साथ खींस्त्रीनों का लेळ लेळ रही थीं। हिस्स हुस मैदान में अवयद पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि श्राम इस मैदान में आकर चैले वह बुख निवस हो नहीं कर पाता पा कि किस विषय में मन रमाल—कभी बह नदीतट की और सल्ल्य चला नेतों को युमाता और सिंचता कि चल्कर जलकीय का व्यनन्त लुटूँ, कभी पर्यतमाला की और दिर परेता और

सीचता कि एक चोटी से ब्हुटकर दसरी चोटी का खालिङ्कित करने का मजा उड़ाना चाहिए, कमी रोते। की हरियांजी पर नभर बाजता और सोचता कि सब काम धाम, आनन्द महुत प्रनाना छोड़कर चल्ँ आत पेट मर अनाश पर 🗗 महँ मारूँ। परंतु इन समी विषयों की क्योर से न जाने क्यों उस का चित्त उदासीनता प्रकट करने लगा। इस लिए शन्त में इस ने यही स्पिर किया किये सब बहारें है। जब से पैदा हुआ तभी से बारी बारी से जुटी और भेगी जा चुकी हैं, नदी, पर्वत, हरी भरी खेती आज नई मई नहीं दिसलाई पढ़ रही है। यह यह इस नवीन वस्तु 'नगर की शोमा' का हो किसी प्रकार अवखेष्कन करना चाहिए। किंतु नगर में में। सुना काता है कि मनुष्यों की इतनी चड़क पड़ल रहती है कि उस में से मनुष्य के चतिरिक्त भीर कोई पाणी पर ही नहीं पा सकता। और दसरा केई जोद किसी तरह दय द्यकर पार पाये भी ते। मन्द्र हिरन को देखकर अला कौन सा सनस्य नहीं खड़ेगा कि इसे अपनी पशुराला का म्प्रकार बनाऊँ १ और यह यदि उस की शक्ति के बाहर की बात हुई क्रपाँद में कपनी तेल चाल के कारण उस की पकड़ में न का सका. तेर यह तो निश्चित ही है कि कोई न केाई अपने सीर का निशाना मुक्ते लकर बना दालेगा। तद कथा करूँ ? क्या शहर देखने की साजसा त्याग हुँ । यह ते। यह ते। यह ते। यह श्राप्त कायवता होती । जी में आज तक बढ़े यह गोर, वयर, चीते, भेडिये से कभी भवशीत महीं हुआ और बगबर अपनी पूर्ती दिखलाकर वन्हें झकाता भाग वहीं में सगर मृत्या के दर से दर गया और अपनी अभिलापाका इतन कर लिया, तो मुने पुड़ी है, बरिक सी बीर इजार बार युड़ी है। इस विव बपनी शक्ति पर भरीसा रखकर भाग राहर देवने का भानन्द भी अवस्य ही खेना चाहिए। हाँ, सुनता हूँ कि देखर की छडि में मनुष्य सब से ब्यादा बुदिमान प्राची होते हैं, तो इस के लिए थोड़ी सावपानी से काम खेता (इमा पहेगा, बस । इस से उधारा चिन्हा निश्धेक है।

 साथ दोहकर कहाँ गये थे तथा क्या देश सुन आये, सो मुक्ते लखा के कारण मन ही मन मरकर रह जाना पडेगा। हार्लों कि कोर्र यह नहीं जानता है कि मैं शहर की कोर काण हुया है, फिर भी यह मानी हुई जात है कि सब के एक साथ हो मरन करने पर में दरता के साथ कोर्र सुटो बात नहीं गढ़ सकूँगा और मेरी पेल सुल आयगी। इस लिए जब यहाँ तक आ गया है, तो थोड़ा और साहस करके आये बहु जलना ही अच्छा होगा।

विंतु सत दिनम विचार की धामिलाया पूरी न हो सकी । सत सा सा सा सा सह स स साहर, सव सताया तथा, सव प्रोत्तिवार स्वयं चला गया । यहर के किनारे बड़ा होकर का सह सा स्वापानता, सव प्रोत्तिवार स्वयं चला गया । यहर के किनारे बड़ा होकर का सह स स्वापा (वहेलिया) की रिष्ट पड़ गई। इस ने अपने कितो बिन को रीड़कर पनुष बाख लाने के लिय पर भेन दिया और सुद दिया छिपा हिस्स का पोड़ा करता रहा। जब सत का मिन पनुष बाख लेकर काया हस सम्प हिस्स की पीड़ा को से पुर को स्वाप्त की साथ ग्रह्म की स्वाप्त क्षेत्र का प्रोदा को स्वप्त की स्वप्त की साथ प्राप्त की स्वप्त की स्वप्त की साथ ग्रह्म की स्वप्त की साथ ग्रह्म की प्राप्त की किया तथा हुन था। व्यापा की तो ऐसे ही मी हे की तलाय थी। इस ने प्रमुप की होरी की कान तक लीं बकर हिस्स के अपर बाख चका दिया। निराता सजूक था। या बी की कान तक लीं बकर हिस्स के अपर बाख चका दिया। तिराता सजूक था। या बी कियन करना अपराण पुत्र के लिए इस की करफ मुक्कर देवने स्वाप्त । पर इस ती वाच ने इसे अप तक हम से पीयम नहीं रहने दिया था कि वह एक हो वाच से अपिक अपने का सपने पर पार पड़ा।

जिस समय हिरन के रागीर से इस को आरमा का वियोग हो रहा था वस समय इस की आँखों के सामने हाथ में पनुष वाय किये व्यापा कहा था। वसी को समस्त भावनाओं सिंहित हिरन ने देखा और इसी के संबन्ध में इस के मन में विचारताई उठों। इस किए अगले कम्म में वह व्यापा होकर दश्यन हुआ और हाथ में चतुष वाय खेकर शंगतों में पूमने सपा अनेकानेक रूगा पविधों का शिकार करने कमा। वह बहुन समय तक यही कमें करता रहा। संदोग से एक दिन शिकार की शेद में दूपर व्यय पूमता हुआ वह एक व्यक्ति के आलम में ला पहुँचा। कालम में मुनिजी मीनुद् थे। वन्दें देशकर व्यापा अभी किसी मकार का विचार मी नहीं कर पाया था कि हतने में वस की हया से करवादींचत मुनीशवर अपने आप राम मी करती हुए कहने करो—

हरे, हरे, यह क्या व्यापार है ? ऐ आई, मनुष्यजन्म पाकर तूँ यह कैसी पापचेडा कर रहा है ? अरे विपक ! तूँ क्या नहीं धानता है कि किसी बीच को दुःश देने से मनुष्य प्रयंकर नरक में, पढ़ता है ? आहे, कुछ तो विचार कर, जिस सासना के बस्तीभृत होकर तूँ इस तरह वा पृष्टित कमें कर रहा है यह वासना चिनळी की चमक वी माँति आपा चण मी टहरनेवाली नहीं है। विशुले को चमक विस मकार पठक मारते यर में विलीन हो जाती है वसी प्रवार यह शारीर, इस का जायुर्वेज और रह को खिला विस्तार स्वरंग सुद्ध रखने की वासना खादि भी पत्रक भूँदें ही कहाँ की कहाँ विजीन हो जाती है। जिस प्रकार पत्रपन की किलारियों स्वरंग हो गई वसी प्रकार ये जानों की सैलानियाँ भी देखते ही देखते अवस्य हो गायेंगी। तूँ आपली कीशें को मार मारकर अपनी श्रीक पूरो करना चाहता है और सममता रै कि एसा करने से हो शानित की गाँद आयेगी, म करने से शिकार न मिलने भी प्रधासायपूर्ण करणनित बनी रहेगी, तो यह तेरी मूल है, मृदता है। शिकार सेलक स्वरंग मार मारकर व्यापित नहीं पाई मा सकती है। इस लिल वहीं सेल पारमय व्यापार से काम हो। तो तूँ निर्वाण के संवरंग में प्रभ कर। सभी तूँ इस पारमय व्यापार से काम होकर जन्ममरण के सर्वतर हुन से मुक हो सकेगा। और समर यही कुका करता रहेगा, हिंसाइनित हो करने सहसा रहेगा, हिंसाइनित हो करने सहसा रहेगा, हिंसाइनित हो सकता है। महा क्ष्मारित हरफ करनेवाल महरूत से मिरता।

महर्षि की वाणी केवड बक्तुता देने के लिए नहीं पृश्कुटित हुई थी, वस का मुख्य स्द्रेरय था एक पापी के अन्तःकरण को पश्चित करके उसे पुरुषास्था सनाना। नाम के मुखे नेताओं की माति सुनी सुनाई अथवा समाचार पत्रों से शंकतित की हुई वार्ती में अपनी ओर से नमक मिर्च बनाकर मुनि ने व्याख्यान नहीं दिया था, यतिक उन्होंने को जुलू मी कहा था यह सब-पर्याचर-वन के विशुद्ध धनतः करण का पवित्र बदार था और इसी किए सरकास बेस बदार ने एक पानी के बर्गुद्ध अन्तःकरण को पश्चित्र भावनाओं से परिपूर्ण कर दिया। ऋषि के चुप होते 🛮 म्याधा ने अपना धनुष वाल लगीन पर फ्रेंक हिया और उन का चरणस्पर्शपूर्वक प्रणाम नरके कहा-मनवन्, शाखी ने सहारमाओं का यह सत्य ही उच्च लिखा है कि 'महारमा छोग स्वमावतः सर्वदा पत्तीवे रहते हैं और व्यक्ता करने का एक मुहुते भी भनुपयागी नहीं जाने देते। मुख्य से बड़कार पापी कथा छंतार में कोई चौर भी होगा पादी सकता है दिन भी अभयात ही आप ने मुक्त पर अपनी वासी से अस्तियर्ग करके मेगा दृदय प्रतित्र कर दिया, इस से बतुकर और क्या प्रत्यच प्रमाण हो सकता है । यही बख पाकर में अपने अंदर ऐसा साइस संचित कर सका हूँ जिस के द्वारा आप से यह पार्थना कर रहा हूँ कि जिस प्रकार व्यप ने मुक्ते इतना कान दिया दसी प्रकार वह सान भी रें। वी कृता करें विस से में मांसागर के पार चला नार्कें। हाँ, एक पार्थना यह भी है कि संसारसमुद्र पार करने वा जो बचाय व्याप यतलायें वह न ते। बहुत कोमल हीं भीर न बहुत वरेतर 🐧 हो। कारस, मृदि इक्षाय ध्रत्यन्त सरळ हुआ, तो बदाचित्र अस की सरजता के C राज से मन 🛭 जस के भित धारावपानी की भावना था जाय थीर "जन चाउँगा तब कर खँगा" यहीं सोचता रह जाऊँ; श्रोर यहि निर्वाखवाति का अवाय खपिक प्रयत्नसाध्य तथा ज्यारा कडा हुमा, सी संभवतः उस की अग्रसाध्यता का ज्यास्त करके वस के साधन में भन की पटित ही न हो। इसी दिव मेरी यह प्रायना है कि कुत्रया खाद साधारख ववाय बतत्वाने का कट करें।

मृति ने कहा— दे विषक्त, मैं तुम्हें वैद्या हो ब्यांश हूँ या को तुम्हारे लिए सब प्रकार से भतुकूल होगा। सुनी—मन की एकायता को शम खोर इत्हियों के निग्रह को दम कहा काता है। इन होनों का प्रयार्थ कावरण करनेवाला पुरुष हो मुनि कहलाता है। राम दम के शैंक शैंक पालन से ही मीनवत को पूर्णता समाची व्यती है और यही कारण है कि उन का पारुन करनेवाला 'मिन' की ब्यांथि से विश्वयित होता है।

स्थिक ने कहा — हे मुरी, में यह यह आनने का कथिकारी हो में कि राम इस रावने की क्या लाभ होता है. तो हया करके बट भी बतला होतिए।

मुनीश्वर ने कहा — विषक, राज इस कार्यांत सन को एकाव कीर इत्त्रियों का निमद करने से कानकरण निमंध होता है, अन्तःकरण वी सुद्धता से आत्मकान की श्वरित होती है, आस्मकान से श्वरित होती है, आस्मकान से सांतरिक कार — मोह माया — निष्ठता होते हैं और संसारिक को निष्ठति द्वारा परम शानितकर कारणन कानग्द की मासि होती है। इस लिए तूँ भी यदि वास्तविक शागित भार करना चाहता है, तो शाम इस का कावस्या करके पहले मन को एकाव और अन्तःकरण की पतिब बना। इस के लिए तुन्धे किसी एकान्त स्थान में बैठकर एड निथयपूर्वक तम तक अपस्या करनी होगी कर सक इस लिए तुन्धे किसी एकान्त स्थान में बैठकर एड निथयपूर्वक तम तक अपस्या करनी होगी कर सक इस लिए तुन्धे की पति सिद्ध न मिल लाय।

मृति का वपरेश हृदय में भारण करके विश्वक वठ कहा हुआ और मृति की वणाम करके पीर लंगल में तथ करने चला गया। ऋषि के वपरेश्यमुसार वस ने मन को स्पिर स्वकर रित्यों का नियह करना प्रारम्भ कर दिया। जब जो कुछ मी—कविष्यसक्य से—मीनन मिल लाय वही स्वकर वह सपस्या में एंडरन रहता, हृदय से सब तरह की कियाओं का वस ने परित्याग कर दिया। इस मृत्या सहुत समय बीत लाने पर वस कर का अन्त-करण निर्मेल हो गया, मन ने पनायता भारण करने का पूरा अस्थास कर डिया और विष्यक को विख्यास हो गया कि मृति ने नित्तनी तपस्या करने के डिप्ट आजादी थी उतनी पूरी हो गई। ऐसा विद्यास हो गया कर सह पुन: मृतिनी के समीय चला गया और विष्युक्त वन्हें ब्रखाम करके एक तरफ के गया। मृति ने वहा—कहां वस्ता स्वा क्ष्या क्ष्या व्हाय हु क्या है वस्त कुछ व्यक्ति की पाति हुई है

मुनि में कहा-वे कौन से पथ हैं मुक्त से सी कही।

प्याप ने कहा—यमो, अब मेरे मन में यह परन का रहा है कि काँकों के सामने ये सब जो दर्य दिखलाई पडते हैं वे दर्य में किस बकार प्रतिष्ट हो जाते हैं और भीतर की स्वम-वासी छटि नाहर किस पकार प्रश्यक्ष हो जाया करती है है

मनि ने कहा-विक. तुम्हारा प्रश्न बड़ा हो गढ़ है। मेरे मन मैं भी शुरू शुरू में यही प्रभ बटा था और उस का समाधान करने के लिए में ने भी गरीशाजी से पार्थना की थी। इन्होंने कूश करके जो इत्तर दिया कोर उस में से को पुछ में ने ग्रहण किया यह यह है कि पहले यधायति मैं योग की साधना में लगका भनेक प्रकार के बासनों और बालायाय की वियाओं द्वारा त्रिया, मन, युद्धि आदि को बाकारा में निराधार स्थित करने का संस्थास करता रहा। जब वह सिटि पिछ गाँ भीर अपने में यह शक्ति था गई कि जब चार्ड तब शरीर के बाहर हो लाऊँ थीर जब चार्ड तब शरीर में का कार्ज सब माने यह निध्य हो तथा कि मेरी योगभारका परी हो गई। इसी क्षतसर पर मेरी करी के पास एक परुप सोता हुआ दिसलाई पड़ा। इस की साँस कभी बाहर निकला रही थी और कमी मीतर घस रही थी। ज्वास की मित देखकर मेरे मन में आया कि इस पुरुष के रवासमार्थ से इस के भीतर प्रवेश करके देखना चाहिए कि मनप्त की यहाँ नया धास्था रहती है। यस, तत्त्वल में ने प्रवासन बाँच योग की धारणा की धीर शास की राह बस के भीतर प्रविष्ट हो गया। वहाँ जाने पर मने बड़ा ही बीमरस दरस दिसजाई पडा--अनेवानेक बाहियाँ अपने अपने उस की यहक करने में खती हुई थीं । बीर्य, रक्त, कफ, मांस, मेरा, मल, मृत्र आदि की अजग अलग नाडिशों भी और सब अपने अपने स्थापार में हथज पुरक मचा रही थीं। यह सब देखकर मैं बहुत असंतुर हुआ और वस बीमत्स स्थान की छोडकर कारो वढ गया। बारो बढने पर को दर्य देखने में बाया तसे देखकर पहले की मार्तुष्टि और मनोमाजिन्य दूर हो गया। वहाँ में ने एक वड़ा ही तेशवानु कमल और महान् मकास का विस्तार करनेवाला हरयाकारा देखा। अस हरयाकारा की ही जिलोकी का कादशे नद्दा गया है, क्योंकि इस त्रिलोकी घर में जितने पदार्थ हैं, सब की बद्दी प्रकाशित करता है कीर सन की वसी से स्थिति है। वहीं पर मुक्के स्यै, चन्द्रमा, पृथिवो, जल, सेज, वायु, भाकारा, पर्वत, समुद्र, देव, गन्ववै शादि समस्त स्थावर शक्षम विश्व के दर्भ दीख पहे। प्रदा, विष्णु, महेरा सहित संपूर्ण छटि भी वहाँ ही विराग रही थी जिसे देखकर मेरे हर्ष भीर आधर्य का ठिकामा नहीं रहा। इन सब पदार्थों को देशकर में स्वतः समन्द्र गया कि जायद छटि भीर स्वप्न की स्रष्टि में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। भेद स्वदि कुछ है, तो नाममात्र का है और इस का रहस्य यही है कि चिकाळपर्यन्त जिस की मतीति हो उस का नाम जायत्र है सपा भरपनातपर्यन्त निस की प्रतीति हो उस का नाम स्वप्न है। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला

कि इस सोनेवाले बाहानी पुरुष को छपनो सुपूर्ति में को बानुभन हो रहा था वह उस के छिए तो स्वम था. किंत मेरे किए वही जावत था और मेरे लिए जो आवत था बही उस के लिए स्त्रप्र था। इसी से यह कहना पडता है कि जायत और स्त्रप्र में कोई भेर नहीं है। आयत श्रीर स्त्रप्र होनों का श्रीभेदान परब्रद्ध ही है। इस तरह अब आध्व स्त्रप्र का भेट मेरी समक्त में का गया, तो में ने यहां निश्चय किया कि जगत कोई वस्त नहीं. केवल कल्पनामात्र है: बास्तव में चिन्मात्र नहां हो सत्य है। इस के बाद मेरो इच्छा हुई कि जैसे जारान को देखकर वस का बावन्द के चुका बसो सरह सुपूरि को भी देस लूँ। तहनसार मैं पुनः विचार में प्रवत्त ही गया श्रीर इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि जहाँ इटा, टरव श्रीर दर्शन इन तीनों प्रकार की रियति से स्टब्स होनेवाले विचारों आधवा मनोविशारी का ग्रमाव ही माता है यही सापित है और वह है महामनय । परंत किर धरन बता कि नहीं में स्वयं ही देवनेवाला मौजर हैं वहाँ महाप्रकथ होगा ही किस प्रकार ? विचार करने पर इस का भी बत्तर निकल आया। वह यही था कि वास्तर में सुपूर्ति बसी का नाम है लहाँ चित्तकी दृत्ति न रह जाय। इस प्रकार सपृति देखने के लिए मैं ने प्रथम चित्तवृत्ति का स्थाय किया और तम देखा कि वस्तृतः को सुपृति है वहाँ न 'में' है, न 'सुँ है, न 'यह' है, न 'वह है, न शुम है, न कराम है, न जावत है, न लग्नि है, बरिक यहाँ तक कि वहाँ लग्नि की करूपना तक नहीं है। यहाँ पर यदि कुछ है, तो बस, इतना ही कि सब प्रकार की कल्पना आदि से रहित केवल चित सतामात्र वहाँ पर स्थित है। और इस पर भी बगर यह कही कि सब तहह की करूपना से रहित होकर सपृप्ति की मैं ने देखा किस सरह ? क्योंकि सपृप्ति भी तो करूपना से ही देखी ना सकती है। तो इस का बसर यह है कि सब तरह का अनमह करनेवाली आनुकृषा आत्मसत्ता को है यह सर्वेदा क्यों की त्यों बहती है और इस में जिस प्रकार के कामास का स्कृत्य होता है बसी प्रकार का बस में जान होता है। सो बसी स्कृत्यशक्ति के द्वारा में ने भी ग्रनभव किया और देखा कि लड़ों चित्त में कोई संकल्प विकल्प धादि महीं रह भाता. प्रत्यत केवल निर्विकला स्मृत्य होता है और साथ ही सम्यानीय का भी अमान हो काता है इस अभावदृत्ति का ही सुपुति नाम है।

पुर्विप्त ध्वरत्या का अवयोगन करने के बाद नुयोगावस्या देखने का विचार मेरे मन में स्रपन हुआ। विकिन में नानता था कि नुयोगावस्या को देखना सामारण कार्य नहीं है, इस की देखना महान् कठिन ही नहीं, चिरक कठिन से भी कठिनतम है। नुयोगा सामीभूत एति को कहते हैं जो सम्याधान से उत्पन्न होती है। नहां का पूर्व प्रान ग्रुप बिना उस अवस्या को कहापि नहीं देखा भा सकता। इस स्थिम में कठीर सामना चौर प्रयन्त द्वारा समस्त कगद के सामीभूत समिदानन्द नदा की और अपनी आत्या को समाहित किया और अन्तकरण में निश्चप किया कि इस ब्रद्ध के सम्याचीध के ऋतिरिक्त त्रवीया पर कोई इसकी वस्तु महीं है। बस. इस निधय के होते ही मैं वे उस अवस्था को मी पूर्ण रूप से देश किया। धार उस क्षेपे हुए पुरुष के मीतर रहना अनावश्यक जान. में बाहर के जगत में घला आया। पर, बाहर काने पर भी मके चारों कोर वैसाही सब कुछ मान हो यहाथा इस से मेरे मन में संदेत हठ छहा हुआ कि आसिर यह क्या शहस्य है ? जो द्वाय में इस पुरुष के भीतर देख रडा था वही इस बाहरी जगत में क्यों दिखलाई पड रहा है ? भीतर का दरय बाहर किस प्रकार या गया ? देसा संरेड होने पर मैं फिर उस पुरुष के अंतर प्रविष्ठ हुए। सब की बार बडाँ पर हो मिल शिल ब्रह्मायह दिलाई हिये। तब मैं ने जिनार किया कि इस भिन्नता के कारण का पता सगाना चाहिए। अन्त में मुन्ने बात प्रश्ना कि शहली बार में ने अब प्रदेश किया था तब मेरी और इस वरुव को सबेदना वक में मिल गई थीं और अब की भार में ने यत्न करके ग्रयनी संवेदन। को जनग कर रखा है। इसी सिए यहाँ पर मुखे ही मद्यायह पर्यात हो विभिन्न सहियाँ होस पडती है। इस बकार के जान में मफे क्क नये रहस्य का पता लग गया । यह यह कि मन्द्रे सप्टि के कारण का जान हो गया, में ने समस्य लिया कि सप्टि वस्तत: सकल्यरूप है और संसार में जितने लीव हैं वह सब की खपने खरने संकृत के बनुसार अजग भक्ता सिट है। जिस व्यक्ति का जैसा सनुभव होता है वसी के सनुरूप वस का संकरण स्फुरित होता है और वैसी ही उस के सामने सृष्टि रच जाती है। ये दे सृष्टियाँ मन्द्रे केंद्रस बाठ निमेप तक दिखलाई देती रही, क्येशिक बाठ निमेप के बाद में से खपने कीर कल पुरुष के चित्त की दुतिये। को एक में पिता दिया जिस के परिवासस्त्रकट से होनें स्वतियाँ इस पकार एक में मिछ गई जैसे जछ कीर हुन । उस एकी पृत सृष्टि में वे सब कागतिक ( संसार में दीय पड़नेवाले ) हत्य दिसताई दे रहे थे की इस स्टिंग में दिसाई दिया करते हैं-सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, काकास, वाय, पर्यंत कादि कीई भी वस्तु ऐसी नहीं भी को उस एटि में न रही हों। छष्टि की इस किया से मैं ने जान विया कि तिस प्रकार संक्ष्य से छष्टि में भेड हो गया था और संकल्पपर्वेक चित्तलति को यक्त में मिलाने से छटि की भित्रता जासी रही इसी प्रकार चित्त के संकल्प विकल्प से ही वह सर्वेग्रक्तिसंपन नहां भी कारमा के प्रति तिरी-हित रहता अथवा उस के संमुख प्रकट हो जाया करता है। को शानी हैं वे इस बात की भानते हैं भीर छ्योम करके जड़ारमैकस्य संपादित कर खेते हैं श्रीर जी खड़ानी हैं वे संकल्प विकल्प के अभगताल में ही पड़े रह जाते हैं। ऋस्तुः

वस पुरुष के शारि में में अब की बार बहुत दिन तक रह गया कीर नाना प्रकार की व्यवयोजनक बातों की देखा किया—वहीं में कुरुकी पना, वहीं पर मेरे कुरुक के लोग मृत्यु को बात हुए, वहीं पर में ने स्टार्ट की बरवित्त सीर बस का मलप भी देखा। इस मलयकाल में ही मेरे कटन्तियों का नाम. मेरे घर बार का विध्यस. मेरी मनेकानेक दुरैशाओं का विकास भीर अपना अन्त भी सभी देखना पढा । परंत चार में मक्ते मालम रक्षा कि शह सब जो कछ भी मैं ने देखा सना वह वास्तव में कछ था नहीं. केवल मेरा स्वयन था। वहीं, तो सत्य तो यही है कि में मनीव्यर ही है और इस तुम पुरुर के गारीर में घोश करने के कारण मुखे यह सब हरय देसना पड़ा है। इस जिए कपने विचारे। की स्थिर करके में ने अस पहल के जारेर से बाहर ट्रेने की खेला की छोर पन: अपने शरीर में प्रवेश किया। इस तरह वह बार में बाहर बाहर अपने शरीर में घसता और अनेक प्रकार की विभिन्न दश्यावळी देखकर इस के भीतर भी वसे टॅडने का विचार करता और पुनः इस में यस वाया करता । इस बाज्यान्यान्तर के बाबागमून में में ने नायत , स्वप्न, सुप्ति, सरीया बादि चारे। बदस्थाओं बीर समत के कार्य कारण के संबन्ध में सभी पुछ दासम्य विपरें। को जान लिया । अवस्ति इन सब हागी को डेलने से बारस सहाएटी के संबन्ध में जान हीं बहत कह हथा, यह करत में बजानित भी बनी में रही ! हाँ, इतना खाम अवस्य हुआ कि वहाँ बाबा बकार के आतु को देखने के बाद अब में अपने वादस्य के साथ साथारण रूप से रहने लगा और इस तरह मने वहाँ लग भग सोलह वर्ष तक वसी की सत्य नानकर सब किया कवाप करता रहा. सब हती बीच में एक दिन मेरे घर पर एक स्पतपा नाम के श्राप्ति का कारामन हुआ। में ने तन की काइरएवंक स्थापनी की, तन का चरण थे। कर आचमन तिया और अनेक स्वादिष्ट परार्थ विलाहर उन्हें तम किया। भीतन के पश्चाद गरिए विभाग करके जब 8ठे तब में ने इन से प्रार्थना की कि है ऋषितर, आप के ब्याचरणों की देख-कर में ने जान किया है कि बाप एक परम बोधवान महर्षि है। अत. कुपा करके आप मुन्दे पैसा व्यदेश हैं जिस से मेरे मन के सब सरेड दर ही आयें और मैं परम शान्ति की मास करूँ।

मेरी प्रार्थना बन्दोने कवत कर की और जगत को मिथ्या तथा बद्ध को सस्य सिद्ध करनेवाले बनेक प्रकार के बपरेश देकर शक्ते पहले मेरे स्वमान में स्थित किया । वन के **8**परेश से में ने अकृतिम पर को बास कर लिया और मुखे ऐसा मालून हुमा, मानी बन ऋषि के रूप में सावाद विष्णु भगवान ने मुक्ते रुपरेश दिया ही और उसी से मेरा शानीद्रय प्रश्ना हो । यह ज्ञानीद्रय वास्तव में स्वप्नावस्था से सठकर एक प्रकार के नागरण की प्राप्त करना या-ऐसा जागरण, जो कभी नष्ट होनेवाला न हो। वन ऋषि के उपरेश से हो में ने ससार के मिरवारत की माना । तब में ने निरुत्तव किया कि बन्धन के कारणमत अपने क्टरन का मन्ते त्यांग कर देना चाहिए, किंतु फिर मन्ते मालुम हुआ कि यन्थन बुट्टन से महीं, बिलक अविया से होता है, अतः वसी को त्यागना जरूरी है। ऐसा निध्य करके में इन ऋषि के सभीप बैठ गया और इन से कहा कि हे भगवन्, मैं इस शरीर को एक बार किर से देखना चाहता हूँ जिस में में ने कई बार प्रवेश किया था। वस के मार इस शरीर की स्थिति को मो देखूँगा कि इस की वास्तविक स्थिति क्रमाँद इस का विराद. पुरुष कहाँ है।

श्चिम ने हॅसकर कहा—दे बाल्रण, वह शारीर तो अब बहुत दूर चला गया है, बसे भला अब तुम नहीं से देच सकते हो ? और विशाद पुरुष को तो तुम खाप हो बान सकते हो ।

में ने कहा—मापिश्रेष्ठ, फिर भी में एक बार चेटा करके बत का पता लगाना हो चाहता हूँ। इस लिए मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुन्ने जाने की अनुमति हैं और शब तक में छोटकर का न लाजें तब तक आप यहीं रहें।

ऋषि ने मुक्ते जाने की आठा देशी। तब मैं अपने आधिमोतिक सारीर का प्रतिमान हो। इकर अन्त रागिर से आकारमार्ग द्वारा वस सारीर का प्रतान नहीं कि में अब तक आकार में वहता रहा। अन्त में जब बहता यहता थक गया और किर भी वस सारीर का पता न चला, तो में हारकर वस्तवा ऋषि के पास और आया और विनयसहित हाथ जोड़कर वन से कहा कि दे पूर्वंपर और भूत सविष्य के ज्ञाननेवाले महर्षे । में ने आकार को प्रधार्मिक झान मारा, फिर भी न तो वस सारीर का पता लगा, न इस स्थार अध्या सहि के विषय, का ही इर्रोन मिला। इस जिय अब आय ही बतलाहर कि ये दोनों कहाँ है ?

चयतपा ने कहा—हे मुनीश्वर, तुम तो स्वयं सब कुछ लावते हो, फिर क्यों गर्ही स्थान करके स्वयं में हो कन सब का कानकोकन कर खेते है क्यों स्थयं हो इपर स्थर मारे मारे फिर पढे हो है में सरय कहता हैं कि यदि तुम क्यानस्थ होकर देलोगे, तो तुम्हें तुरंत हो सब दिस-साई पढ़ लायगा। किंतु तुम स्थयं नहीं देलना चाहते और मुक्त से हो पूछ रहे हो, तो सुनो; मैं सब ठीक ठीक बतला रहा हैं।

जिस यन में तुम रहते थे चीर जहाँ तुन्हारा वह ग्रारीर था बस वन में एक समय बड़ी मनल जाग लग गई जिस से वहाँ के सब एस, स्वस्ता, गुचम आदि जलकर भस्म हो गये, बस जाग की मनप्रता से तालाव जीर नदियाँ तक स्वस्त गर्दे, चिर वहाँ के पशु, पथी, स्वा जारि और वस गरीर की तो मात हो क्या पुल्मी है ? ताल्प ये यह कि बसी अनिकार ह में यह ग्रारीर भी जलकर राल ही गया, और यह तो सिद्ध सी है कि वहाँ पर जी तुन्हारी कुटिया थी वह भी बसी क्या में विलीन हो गई।

र्में ने कहा—व्यक्तिर, उस अम्तिकायड का कारय क्या था? किस की मेरणासे इस वन में आग सभी ?

म्मिप ने कहा-⊸ितस्य वन में तुम रहते थे इस जगत के विरार्क कारण । इस विरार्क ग्रारीर में दोभ क्षण कोने के वास्य अग्नि पैरा हुई और वहाँ के सब पदार्थ जल

गये। इस स्टि के विराट का नाम नक्षा है, इस नवा का निराट अन्य है और इस का दिराट कारमा है जो करने काथ में सर्वेदा स्थित रहता है। विभक्त में नम से कहाँ तह कहें ? एन देवाल ग्रहर्षि ने ग्रामे बहन कल उपरेश हेकर मेरे बन में बार बान की शक्ता ग्रांति हैता रिया कि यह जगत स्वप्रमात्र है। बाद में सन्होंने मविष्य में होनेसाली बहत भी बातें बतलाई। जिस में पक बात यह थी कि मैं आने चलकर ब्याय का गठ बनेंगा। मैं ने इस के बारे में कुछ प्रथिक जानने की इच्छा प्रकट की. तो उन्होंने बतलाया कि तस्हारे देश के खोग महिल्य में भपना पर्म होड़ हेंगे जिस के प्रतिपत्त में संवर्ष हेश का देश हॉर्भच से पीड़ित हो करेगा भीर भारत में इस का इस्त वहाँ तक बढ़ नायता कि कोई भी नोवित नहीं बचेगा। केवल में (स्थातपा ) धीर तम ( मनि ) हो जन वचे रह नायेंगे । इस का कारण यह है कि मक में या तम में जल दःस की वासना नहीं है और हम दोनों विदिशहेर अधीत वेद की साननेवासे हैं। फिर कछ समय के बाह शारा ससार फिर से इस मरा औं जाएगा। इस दीनों घीर तप करते रहेंगे । असी समय एक अग के पांछे एक स्थाय दौड़ता क्या तस्हारी करी पर आयेगा । सम् इस को इपरेश हेक्ट इस की पापश्चित को इर करोगे। है विश्वक, इन इग्रह्मपाने ये सम बातें वसी समय कह शालीं थीं की को बाज मेरे और तुम्हारे बीच में हुई हैं। बन्होंने यह भी कहा था कि मेरी वालों को सनने के बाद तम बड़ा वय तप करोगे और विराहाग्तःकरण होकर सरप पद को प्राप्त करोते। सो भाज धन की मविष्यवायी सरप सिद्र हरें। तम मेरे पास चापे और मैं ने सुम्हें परम्पावन उपहेश हिया। अब मैं यह भाजना चाहता है कि मेरे बपरेश से तम्हारे मन में विश्वानित कार्र या नहीं ? कहाँ तक कतमान से सी मैं यही समस्त रहा हैं कि सभी तरहें शानित नहीं मिली है. क्योंकि सभी तरहारे मन में वस सरय पर की माप्ति के प्रति श्द भावना नहीं हुई है। इस लिए मैं तम्हें बस पढ़ को माग्न करा सक्तनेवाला सर्वोत्तम हवाय बसला रहा है। इसे वाने का गायें यही है कि तथ संती को संगति करो. सद शाओं का विसार करें। और शास्त्रोक्त व्यायों द्वारा वस के लिए स्थिर रूप से क्ष्यास करें। बिना इस हपाय के शास्ति नहीं मिल सकती। जतः तुम चिल की शास्त रखकर बाग्यासवत से क्यानी अविद्या को तक करने का अवस्य प्रयत्न करो। इस चित्रसानित का नाम चित्र-निर्वाण भी है। वह निर्वाण प्राप्त होने पर ऋविया का अपस्य मास हो जायगा।

इतनी कथा कहकर भाष ने राजा दसरथ से कहा कि हे राजन, इस के बाद व्यक्तिदेव ने इस स्थाय का सामे का एसान्त जो कहा वह संवेष में इस सकार है—

मुनि के जनेक प्रकार से उपरेश देने पर भी विधिक के मन में वह सानित नहीं काई जो इस सद्देपदेश से मानी चाहिए थी। सानित की धगह उसे और क्रियक करानित तंग करने छगी। मुनि ने तो वस का जवान नट करने के छिए खात्मतस्य के सैनन्य की वार्से कर्षी श्चीर समाम प्रवर्जी से मरी मगवान् की धनन्त छटि में कर्मानुसार कुछ पानेवाले जीवी की विवत्ति का वर्षन किया भी यास्तव में श्रविद्या से अर्थात खड़ान से बरवन होती है; किंतु पूर्व-संचित प्राप्त्य के श्रनुसार इस क्परेश को सुनकर यह जरा भी क्षानवान् व हो सका। विक मुनि के बचनों के पति उस के मन में घोर संदेह उठ राडा हुआ कि क्या सचमुच दी यह एटि कविवाम्लक दे ? यदि हाँ, तो में इस का पता लगाजिंगा कि यह कितनी बड़ी है, में इस वात को प्रतरप रेपूँगा कि कहाँ जाकर इस का अन्त हुवा है। इन्हीं सब बातों की चिन्ता में यथिक का चित्त समुद्र की तरह अथत पुथत होने और कुम्हार के जाक की भाँति चलर क्षाने कता। यहाँ सक कि थित की विकछता से इस का एक स्थान पर स्थिर होकर पैठना क्रसंभव हो गया। वह उठकर सद्या हो गया और मृति के चारी तरफ टहल टहलकर चफर छगाने छगा। कुछ देर में जब करा विचारों में स्थिरता आई, तो बस वे मन दी मन गह रियर किया कि हाँ, इस कवियाम् छक स्रष्टिका कन्त स्थाने के बाद मैं इस बात का अवस्य रुयोग करूँगा कि मुक्ते आरमपर प्राप्त को जाय और मैं चिर शान्ति का अनुमद करूँ। किंदु मुनि ने इस स्रष्टि का जितना विस्तृत वर्णन किया है वतनी चड़ी खटि का क्या में इस छोडे में शरीर के द्वारा अन्त पा सर्कुंगा ? वहीं, ऐसा होना नितान्त अर्संगद बातुम होता है। तब ? तम यही बनाय है कि पहले तप करके बचा को घतन वरूँ और दन से दादान मॉनकर कापने शारीर को बड़े से बड़ा तथा क्रवरिमित शक्ति से युक्त बनार्के। यदि यह बात हो जाय, तो निःहेंदेड छडि का अन्त लगाया का सकता है।

मियो, यह वह मुनि के ववरेश का हो प्रमाव था कि इस ग्याय ने अपने शारीर खीर पनुष वाय की शक्त का अभिनान सोइकर तथ के द्वारा दैवयक प्राप्त करने की बात सोची । इसी लिए कहा जाता है कि अव्यु छोग—आदि, मुनि, संत, महास्या—पिर राह खलते भी किसी ने दिललाई पढ़ जाते हैं, तथ हम की जूल न जूल प्रकाई करस्य कर रेते हैं। यस्यया यह कर हो यह का तरि हैं, वस्यया यह कर हो सकता था कि जन्म का जीरहिसक बहेलिया अपने तीर के अपूक निशाने का मरोसा डोड़कर महा विष्णु का यरोसा करने तथी है विषक के पनुष वाय तो पहले ही जैंक दिया था, अब यह से मन से भी हिसालित अपीत विषक का जातियत धर्म छोड़ दिया और अपनी समस्त कामनाओं को केवल इस एक चात पर केन्द्रित करके कि 'मेरा रारित धहुत यहा हो—रतना कड़ा कि मैं अनायास हो इस समस्त संसार को देस दालूँ और इस का अन्त स्थापित हो है पा से स्थापित अपने से स्थापित अपनी समापित तथा थी। समापित की रेग में साल साम पर से स्थापित करना पड़ता है उन सब का स्थापित हो रेग में साल करना पड़ता है उन सब का धर्मा प्रमापि कामने में कोई अड़चन नहीं पड़ी और वह निर्मित कर से रेग साल में कोई अड़चन नहीं पड़ी और वह निर्मित कर से से स्थापित स्थाप करता रहता रह गया।

एक हमार वर्ष बीत जाने पर उस की समानि टूट गई। उस ने कनुमन किया कि इस तपस्या से न तो मुक्ते क्रान्ति मिली, न मद्या ने मसल द्वीकर वादान ही दिया। इस क्षमफलता पर स्माप की बड़ा क्षेत्र हुव्या। यह दुलित होकर फिर मुनीथर के पास लीट आया और गोक-पूर्ण स्वर में उन ने क्षपने सप का पूग हाल सुनाकर उस ने विकलमनीरंप होने का कारण पूछा।

मुनि ने कहा—चिएक, में ने पहले नहीं समस्य था कि मेरा दिया हुआ वपरेश रास में हाली हुई माहृति के समान विवक्ष व्ययं चला नायमा। में ने तेरे हर्य में सानक्ष्पी स्थित की व्यवस्था को हाली, पर सू ने वस को सम्यासक्ष्यी पदन से बढ़ाया नहीं। सो सनुपपुस्त होने के कारण वह नहीं की तहीं दक्षी रह गई, प्रव्यक्ति होकर तेरे हर्य में जानमकाश नहीं कैता सची। यह कीन नहीं कानता कि बड़ी से यही काडराशि ( लकड़ियों के देर ) में पहले थोड़ी सी—रंचमान ही स्थाय वाली नाशी है, यह में इसा के नीर से कलड़ाशि मर में यह कैता ही नाशी है। व्यक्ति बक्ति कार सुख कम भी रहे सी स्थाय की विनागी क्षेत्र की नी सुक्त कहीं हो, तो भी स्थाय हवा की सहायता न दी नाश, तो विनागी अपनी शक्ति की नी तुले वह मही हो, ते भी स्थाय हवा की सहायता न दी नाश, तो विनागी अपनी शक्ति की नैउती है और सन ककड़ी क्या होता की सहायता न दी नाश स्थाय की सुक्त सुक्त के मकास से प्रर्थमा किता होता, तो वह दिन दिन खित की मास होकर तेरे हर्य को जान के मकास से परिपूर्ण करता और मूँ सिव्य के सन्यन से मुख्त होतर विरागतिन हामी आत्मपद मास करता । कितु वह तो तुक्त से हृत्य नहीं, उन्तर्ट में सी सुक्तर स्थाय से बड़ी बड़ी क्या बड़ी कामगावाला होकर पहले की भीति क्या, वस से मी बड़कर स्थायन मह है।।

बंधिक ने कहा—करहा गुरुवर, अब से ही यह बतलाने की कृषा करें कि क्या करने से मने गीप्र ग्रान्ति भिल सकेगी है

मुनि ने कहा— अप में तुके तेशा यहत बुद्ध अविष्य वतना देन व्याहता हैं। तुके सान्ति मिलेगी अवस्थ, पर शीध नहीं। अब तो तुँ ने स्वयं सीच सोचकर निजना कमें संचय कर लिया है जस सब वा प्रारम्भकल तुके भीगना ही पहेगा। तुँ अपने चित्त में निरचय कर खुका है कि इस संखार को अन्त तक देलकर दम लूँगा। इस लिए वस निरचय को पूर्य किये विना तो अब तेरा सुरकारा हो नहीं सकता। अतल्य में आगे होनेवालो तेरे संवरण की सब मातें तुक से कह देता हैं। तूँ एक हमार वर्ष पर्यन्त समाहितचित्त होकर लेता तप कर खुका है उसी से चाइता था कि बद्धा को ससल कर हो हिच्दत वर पा लाउँ, किता तप कर खुका है उसी से चाइता था कि बद्धा को ससल कर हो हिच्दत वर पा लाउँ, किता तप सा समा को तेरे पास सांच

लाये। रस के लिए धर्मी तुम्हे बहुत समग्र तक, पहले की अपेवा कहीं अधिक वग्र सप करना पड़ेगा: सपस्यां करते करते जब सी युग थोत आर्येंगे तब तैरी सपस्या से प्रधात्री पसत्र होंगे क्षीर अपने चर अनुचर्ते के साथ तेरे घर पर आकर सुक्रे बरदान हेंगे ! जब दे मुक्त से बश्दान झाँगने के लिए कहेंगे तब तुँ वन मे चतुरता सहित कहेगा कि हे प्रभा. मैं ने सुना है, यह संसार अनित्य है, इस में चारों कोर कविया मरी हुई है तिस के कारण स्वय सस्त बात्मा का साचारकार नहीं हो पाता है। यदि खिन्या नष्ट हो आए. तो आत्मताचारनार होने में विजन्थ नहीं लगता। सो इस ऋविया को इर करने के लिए मैं ने यही बपाय सोचा है कि पहले इस जगत के अन्त का परिचय बाम कर लें। इस का अन्त होने पर आरमतरव स्तरं प्रत्यच हो जायगा। किंतु यह संसार सो बहुत संबा चौदा है, इस छाटे से गारीर से तो इस का बन्त पाना स्वप्त में भी बसंग्र है। ऋतः कृपा करके काप मुक्ते यही बरदान होतिए कि मेरा शरीर सब सक बरावर प्रति घंटा के डिसाय से एक योजन वडा होता जाय जब तक मैं पूरी सृष्टि का अन्त न लगा ल<sup>ें</sup>। मेरे अस बड़े शरीर में संसार भर से ज्वादा बल, गरुड से भी ज्वादा वेग और सबँदा के लिए शारी ग्यता वर्तमान रहे । इस शरीर को में जब तक चार्ट सब तक चारण किये रहें और अब चार्ट तब छोड़ हूँ. यह राक्ति मी मुक्ते अवस्य मिछनी चाहिए। क्योंकिन वाने कव उस की गुरुता से में थक गाऊँ और वह अपने आप जल्ही बाखत्याग ही न करे, ती येरी भारी दुर्दशा ही जायगी। क्रथवा यह भी तो हो सकता है कि मेरी इच्छाकों के पूर्ण होने के पहले ही वह नए ही जाय। ऐसी दशा में बाप के बरदान देने बीर मेरे तप करने का फल्ड भी बाधरा ही रह लायगा । से। इस जिए भी खपनी सत्युको अपने धपीन रक्षना ही मुक्ते अधिक विवस प्रतीस होता है। साथ साथ मुक्ते ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए कि सबैन के खिए मेरी अपतिहन गति रहे--- भन नहीं जाने की १२ड़ा करूँ तभी तहाँ पहुँच जाऊँ । में चाहता है कि मेरे एस बड़े शरीर की व्याप-कता इस बद्धायड अर्पर से भी अधिक बड़ा हो भीर उसे कहीं जाने धाने से कोई रोक न सके। हे देव, अधिक क्या कहूँ ? यस यही वार्थना है कि आप मुम्ते सब तरह से इस याग्य बना दें कि में इस जगद का अन्त पाकर श्रन्त में श्रारमा का साचारकार कर लें।

कदानी तुक्ते ये सब शतियाँ प्रदान करके शन्तवाँन ही लायेंगे । हस के बाद एक घड़ी में एक योजन के श्रनुपात से तेरा खरीर बढ़ने लगेगा, तम के कारण जो दुर्बलता आई ररेगी वह भी उसी एक दूर हो जावगी और स्पूर्व की तरह प्रमा से श्रन्त में तेरा शरीर चमकने छगेगा । वर देकर श्रन्तवाँन होने के बाद बद्धाओं को बद्धपुरी पहुँचने में तितना समय छगेगा । तनने ही देर के थोच वूँ पर्यांत शीय बल से संदान हो जावगा। किर तो तुक्ते ये सब बदायद इस प्रकार बढ़ते हुए जान पड़ेंगे जैसे श्रांभी के समय सूचे हुए तिनके उड़ते ननर शाते हैं। मदारहों की ऐसी हालत देशकर तें प्रसन्न होकर धाकास में उद्धल पड़ेगा और एक ब्रह्माएड के बाद एक को खाँपता हक्षा अनेकानेक अजावटों को देखने लगेगा। सेरा दारीर तो प्रमुश मति घटी योजन भर बढता ही रहेगा. अत कहा समय के बाद तें समस्त ब्रह्मापड़ों से यडा 🕅 नायगा घोर इन मदावहों के बन्त में स्थित महदाकाश को भी तें बावने शरीर से टक लेगा। परत यह सब होने पर भी सके इन ब्रह्माएटों के क्रावितान कर चितातम का जान नहीं हो सकेगा । शिस की कानकर ज्ञानवान स्तोगों को छात्री को स्थाधि सिस्तरी है। कारण, ज्ञानवानों की यह सब खटि ( बदावर ) विध्या प्रतीत होती है और वह बारमसन ही सत्य, और कहानी को आगत ही सरक प्रश्नोत होता है, धारकतस्त्र कहा वहीं । सो घडानी होने के कारण हुमें भी दस क्रथिष्ठान का बान नहीं हो सदेगा। इस महदाकाश को देखकर भी तें इस की महता को अपने महा शरीर के अभिमान में कछ नहीं सिनेगा, वहाँ भी सँ यहाँ रेखेगा कि मेरा शरीर बड़ा भारी है और मैं बहुत उस्कट हो गया है. मेरी बरावरी कोई नहीं कर सकता. इत्यादि । किंतु इसी के साथ तेरे सप से स्टबन होनेवाला सन्दर फल वैशाय भी तुमा में क्या जायगा निस की बनाइ से में धवने शरीर से एकाएक उच बठेगा और उस का निराहर करने खगेगा। यहीं से ज्ञानमार्ग की ओर तेरा झकात होने खगेगा, अपनी मुसँता पर दुधित होकर में इस सचाई को बानेगा और बदसायगा कि हाय. में ने सविद्या के कारण स्टिट को सीमित करना चाडा-उस की कहाँ समाग्रि है, यह देखने की इच्छा की ऐसी इच्छा वैसी छटि भर **ाक**दाचित्र किसो ने न की द्वी। अस इच्छा को पूरी करने के लिए मैं ने क्या क्या नहीं किया ? खाशी वर्ष तय किया, बार्सव्य होश सह । चन्त में ब्रह्मानी वरदान देने चाये. तो मर्दातादरा में ने प्राँता क्या ? बड़ा भारी हारीर और बहत उपादा मोतन पचाने की शक्ति। यह सब सप्रिका चन्त देशने के लिए ही न १ दस समय बदाओं क्या नहीं दे देते १ स्वर्गे, वैदृष्ट, भूकि, मृक्ति—चाडे की वस्त में माँगता, वे अवस्य वही देते । खेकिन सब पराधों का परित्याम कर में ने केवल स्टिका होर देखते का उपाय किया । अपनी मर्खता का भार यह शरीर क्ष्मेक बद्धादहों से बड़ा होकर भी स्टिया अन्त न पासका। और प्रव सि यह सरीर एक भयकर क्षेत्र्य माल्म हो रहा है। अब समक्त में क्या गया कि सदसंग भीर सत शाओं का मनन किये बिना धान नहीं हो सकता, ज्ञान हुए बिना प्रविद्या इर नहीं हो सकती और अविद्या नष्ट हुए बिना बदात्व (परम शान्ति) नहीं विल सकता ।

इस प्रशार सोच विचार कर तुँबला के वस्तान के प्रभाव से प्राध्यापान सापकर वस महाभीन स्परित की प्राध्याहित कर देगा। असल्य परेतों के समृद्द की भाति वह विस्ताल स्परीर भीचे गिर पड़ेगा और बला की स्पष्टि की चूर पुर कर देगा। प्यारे प्रमु के पेतियो, यह तो लिक्स ही है कि मुनि की भनिष्य वाणी क्षाप्राः सरय प्रमाणित हुर होगी। तरनुकार यह कथा अभी बहुत बड़ी है। आगे भास ने यह सम्माणित हुर होगी। तरनुकार यह कथा अभी बहुत बड़ी है। आगे भास ने यह सम्माणित हुर होगी। का भार ने यह सम्माणित कर कि किस भक्ता प्रिटक्का ने वस मुद्रा खागेर का भाषण किया और किर से बजा ने छाट रची ( जैसा कि कपर हम कह हो आप हैं ) बाइ में हन्होंने ध्याप के अगले जन्म का मी हाज बतलाया है कि वह बड़ा उपलिज्ञालों राजा हुआ, अपने बाहुपन से समस्त प्रियोगण्डल का संस्व किया और वह के बाद परम उपनित की मापि के किए प्रयत्न किया है। किंतु अन कथाओं से हमारा विशेष संबन्ध नहीं है। हमें सो पही दिखलाना था कि मरणकाल में जो लेसी भावना रजता है, बाद से अन्य में वह बसी मात का उत्तरि भारण करता है। वह बात यहाँ तक के कथावर्णन से ठीक प्रमाणित हो गई। इस लिए भगवान की यह बत्ता सच हो है कि—

है फर्जुन, मनुरूप या कोई भी जिस जिस बाद को ऋपने ब्यान में श्लाकर घटन में श्रार्थित को क्षीडता है, इस आब से आवित रहने के कारण वह सर्वेदा उस भाव की ही मास होता है। इस विषय में अन्तर कभी नहीं पड सकता। इसी मगादास्य से पुगर्यों की वे सब कथाएँ सस्य सिद्ध होती हैं किन्हें सुनवर खबिरवासी क्षोग संदेह करने जगते हैं कि श्रव वडे पड़े जानी के मुक्ति नहीं मिलती, तेर किसी वापी को किस बकार मिल सकती है। जैसे-शहभरतजी एक परम जिस्क शानी प्रशायक्य थे। सीयन भर तम्होंने ब्रह्मचिन्तन के सराये भीर बुख नहीं सोचा विचारा, किंतु एक दिन एक दिरम का बदा विचित्र प्रकार से छन की गले पड़ गया। बात यह हुई कि जहमस्तजी नदी तर पर जल मरने गये हुए थे। वहाँ हिरमों का मुंड पहले से ही पानी पीने बता हुआ था। इतने में बस मुंड पर रोर ने आक-मय किया। हिरन भाग चले। इन में एक गर्नियो हिस्सी भी थी। इस का बचा जनने का समय करीय क्या गया था। इस लिए वह शेर से अयमीत होकर अगी, तो तेग छुजीग मारने के कारण पेट में उबादा उथला पुथला मच गया और नदीतट पर द्वी उसे अधा पैरा 🗓 गया। किंतु पशुकी जात, अपने प्रार्थों के सामने नवजात ब्रियुके प्रार्थी का मेह न करके वह माग ही गई। बचावहीं पड़ारह गया। सबीग से दोर की दृष्टि वस पर नहीं पड़ी। बह मुंद के पीछे ही दौड़ाचला गया। लड भरतजी का अब कर्तव्या ही गया कि एस बचे की रचाकरें। वेबसे बठाकर अपने क्याश्रम पर खे गये और बस की जान बचाने के ळिए सब प्रकार की सेवा टहल करने सतो। समृष्ट से दूज पिजाना, सुकामा, टहजामा श्रादि ही धन के प्रधान कमें हो गये। वसचिन्तन एक प्रकार से शिथिल पड गया। इसना 🎳 नहीं ; यरिक प्रस के उत्पर धन का देवना घना पेन दो गया जितना कोई छैछारी मापा में चारों क्षोर से अकड़ा हुआ गृहत्य अपने पुत्र को भी त्यार नहीं कर सकता। अन्त में लड़ मरत के मरने का



समय था गया, फिर भी वे इस का मेन खोडकर यगविष्यतन नहीं कर सके और इसी की विस्ता में उन का रागीर छूट गया। फलस्वरूप उन की जीवन भर की सापना थीर डाली-पार्जन फिसी काम नहीं आये और मुक्त होने के बहुने उन्हें फिर से संखार में जन्म लेना पड़ा; यह भी दिरन की योनि में। यह तो ज्ञानी की विषयीत गति ( मुक्ति के बदके भावानुसार मुक्ति मिलना) सिद्ध करनेवाछी कथा हुई। कन कड़ानी को विषयीत गति ( कमैनन्य भोगदण्ड के बदले जन्म समर में भगवान् का शाद लेने से मुक्ति मिलना) सिद्ध करनेवाछी कथा मी आप लीग जान हो।

भगवान् रामचन्द्र के वित्र सुधोव के बाई बालि का नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे । इस ने अनेक सन्यों और उद्यावारों में हो अपने अंवित का अधिकांश समय नष्ट किया था । परंतु प्ररण्काल में उस ने मगवान् के कहने पर मी संसार का—अपने गरीर तक का मोह नहीं किया और अगवान् को उसे सायुक्त मुक्ति देनी पड़ी । अधिक कहना मार्थ हैं। पीड़े में यही समक नाह्य की असे सायुक्त मुक्ति देनी पड़ी । अधिक कहना मार्थ हैं। पीड़े में यही समक नाह्य कि सभी व्याव पुराणों का यही निर्मित सिद्धान्त हैं कि जो जिस भाव की, वस्तु को, प्राणों को अन्त समय में अपने अ्यान में स्कता है वसी भाव, वस्तु क्रयवा प्राणि-गरीर को वह आगे प्राप्त करता है । हस जिए सभी को चाहिए कि अपने मन को सन प्रकार से सर्वा मार्थ हों लगाये रहीं, विस्ते संसारी वस्तु में अनुराग व बढ़ायें । संसार में रहकर अपने प्रारम्भात में हो लगाये रहीं, विस्ते संसारी वस्तु में अनुराग व बढ़ायें । संसार में रहकर अपने प्रारम्भात का मार्थ मान्य को अवरय प्राप्तिस्त कर सके, तो निश्चित बात है कि सरयुकाल में भी अपन प्राप्तान् को अवरय प्राप्तिस्त रहा सकोगे और आनन्द के साथ संसार-सारा को तार जाओंगे। यही करने की गेरखा प्राग्तान् वागे के रलोक में अर्जुन की हे रहे हैं—

## तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च। मर्च्यार्पतमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयः॥ ७॥

इस लिए ( हे अर्जुन, तुँ ) हर समय म्रुझ को स्मरण कर और युद्ध कर । म्रुझ में मन बुद्धि को समर्पित करके निःसंदेह मुझे ही माप्त करेगा ।

गी० गी०—हे प्रजुंन, अन्त समय की भावना ही आगे की उन्नति अवनति का कारण है। इस ठिए हूँ हर घड़ी मेरा स्मरण, मजन, ध्यान, बन्दन आदि भी करता रह और साथ साथ अपना स्वधर्मभूत चित्रयोचित युद्धरूप कर्म भी किये चल। में तुम्म से निश्चय कहे देता हूँ कि यदि तूँ अपने मन और बुद्धि को युन्न में लगाये रखेगा, तो परिणाम में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करेगा। क • प्र • — स्वारे मित्रों, आठवें शस्याय के प्रारम्म में श्रातुंन ने जो सात प्रथ किये धन में से इस प्रथ का कि 'प्रवाखकाल में आप को नियतात्मा लोग किस प्रकार जानते हैं ?' वत्तर तो भगवान ने यहाँ दिया ही है, साथ साथ आप लोगों को यह भी याद रलना चाहिए कि शर्तुंन ने पहले श्रद्धाय में जो जो शहूएँ की थीं वन का भी वत्तर मगवान इन सव श्रद्धायों में दे रहे हैं। तक्तुसार इल श्रद्धाक में भगवान उस शहू का भी समाधान कर रहे हैं जो अर्जन ने पहले श्रद्धाय के चौकालोहर्स श्रोक में की थी। यथा—

सत्सन्न कुछ धर्मीण। सनुष्याणां जनादेन ।

नरके नियतं वासी भवतीत्यनुशुश्रम ॥

स्रायंद्र हे ननार्दन, में ने सुना है कि जिन मतुष्यों के कुलवर्ष नष्ट हो जाते हैं वन का स्वत्रयमेव भरक में वास होता है। सो मगवान् यहाँ पर अर्जुन को साल्स्वना दे रहे हैं कि हूँ युद्ध करने में किसी तरह के पाय का अय मत कर, क्योंकि युद्ध करता हुआ भी हूँ यदि मन स्त्रीर पुद्ध से मेरा भजन करता रहेगा, और सब चिन्ताओं में न पड़कर मेरा ध्यान वसकर सनाये रहेगा, तो तुक्ते या तेरे जुछ को मरक नहीं होगा; विकेद हुस प्रकार खपने कमें का पालन करने से तुक्ते पुष्य ही होगा और मेश स्वरंग ती तुक्ते मुक्त में स्वरंग कर ही देगा।

भगवान के इस वपरेश से यह सेरेह अपने काय दूर हो बाता है कि भगवान की पाने के लिए परवार छोड़कर, हाथ में माळा खेकर लगळ में बाल करना ही जरूरी नहीं है। मगवान खुने को जरूर करके समस्त ससार वी इस रलोक के हारा यही वपरेश है रहे हैं कि अपने अपने वप्ये, आजम, कुल, संप्रदाय और नाति अपना स्पृति के पाने के क्युलार जिस के लिए को कर्तवार की हो गया हो उसे टरता के साथ वसी पाने कर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, यह प्रपान अवस्य जना रहे कि मन और बुद्धि भी उन कर्मों या कर्मा के पत्ती में न जा जायें, मरुत्त ये दोनों सर्वेश भगवान में मग्न रहें। तिस क्कार यह हाथ में कोडा हो लाने पर मनुष्य दूसरे हाथ से अपने अनस्यक कर्मों को पूरा करता हुआ भी मन से यह नहीं भूळ पतात कि मेरे एक हाथ में कोडा है, वर्त कर रहा है, वसे स्पर बध्य की चोट और ठीकर आदि से पताते हैं। इस साथ में कोडा है, वर्त कर नहां है। वसे स्पर बध्य की चोट और ठीकर आदि से पताते हैं। से साथ में मात हो गया हो हमें मात से से पता माति को सर्वेश मगवान को और हो लगाये रसना चाहिए। इस पता के हिस्स मन को गति को सर्वेश मगवान को और हो लगाये रसना चाहिए। वे एक पत्र के लिए भी दिस्तत न होने पारें।

इस ने एत जोगों को भी देखा है कि खून लंबा तिजक जगा खेते हैं, लगी चोटी अथवा दादी रता खेते हैं, मुँद से बचस्वर में 'राम राम' या 'कृष्ण कृष्ण' जिल्लाया करते हैं और नाम एसे ऐसे पृथ्वित करते तथा मन में इतना कपट रखते हैं नि पृथ्वा भी रागद उन से पृथ्वा हो करती होगी। और बन से यदि कोई कहता है कि ऐसा दिखलोगा, कपटपूर्ण प्यवहार क्यों करते हो, तो दावे के साथ कह बैठते हैं कि वाह, इस में कपट कैसा ! मगवान् में तो अपने नाम का यहाँ तक माहात्म्य नतवाया है कि वस की खोट में मनुष्य अपने वाप रादों की हरया तक यदि कर बावे, तो भी उसे कोई पाप नहीं कोगा; विके वह मगवान् का नाम लेकर आगर ऐसा करेगा, तो वसे मगवान् अपने समीप बसा लेंगे। परंतु कहना अनागरयक है कि ऐसा अपें लगानेवाले पोर नरक में हो लायेंगे। कारण, मगवान् केवन अपने मन से अपांत मुहँ मर से नाम लेनेवाले के लिए यह नहीं कहा है कि तुम लो पादे करते रही, किंतु उन का कहना उस के लिए है लो पूरे मनायोग और पुढियोग के साथ मगवान् कर अपने अन्तःकरण में स्वरण करता हुआ अपने संसारित के साथ मगवान् हो से संपेप मंगवान् में यह कि मावान् मुँहमात्र से सामम्मन करने का नहीं, अपि हु हुय से प्रमारमा का समया करने का वपदेग है रहे हैं। इस लिए अपों का अन्य करनेवाले हुए पारियों को वार्तो पर मुद्धमान् का कमी नहीं मुखना चाहिए और स्थिर मुद्धि से युक्तिपूर्वक सीचविवारकर किसी भी मगवदाक्य का ममें समयक की चेश करणी चाहिए। अस्तु ।

मगवान् मे जब कहा कि हे कर्तुन, हूँ युद्ध कर और भेरा स्मरण मी करता
रह। यदि मुक्त में मन युद्धि को अपित किये बहेगा, तो युद्ध करके भी हूँ मुक्त को ही माप्त
होगा, इत में जरा भी खरेह नहीं है, तो इत पर कर्तुन ने मन किया कि हे अगवन, आप के
रूप तो जनेक मकार के हैं, खतः यह में कैसे आनूँ कि आप के कीन से रूप का स्मरण करता
हुणा में युद्ध करता गई है साथ साथ यह भी एक वध है कि एक ही समय में युद्ध और आप
का स्मरण—ये वो कार्य कैसे किये आ सकते हैं है

भगवान् ने बत्तर दिया कि कोई मुश्किल काम नहीं है, ब्रम्यास के द्वारा कोई मी कठिन से कठिन कार्य सहल से सहछ बनाया जा सकता है। क्योंकि—

## अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥ =॥

हे पार्थ, अभ्यासरूप योग में लगे हुए, अन्यत्र कहीं न जानेवाले चित्त से ध्यान करता हुआ (मनुष्य) परम दिन्य पुरुप को प्राप्त होता है।

गी० गी०—हे अर्जुन, जो मनुष्य निरन्तर के अध्यास द्वारा पित्त को अपने वश में करके उसे परमात्मा में ही छगाये रखता है, उसे इघर उघर कहीं मटकने नहीं देता, वह मनुष्य अपने ध्यानयोग के प्रमाव से उस परम दिज्य पुरुप को अन्त में प्राप्त करता ही है। वारायर्थ यह कि अन्य अन्य सांसारिक कर्मों का करनेवाला मनुष्य भी अभ्यास की सहायता से अपने चित्त को ऐसा वना सकता है कि वह एक ही समय में युद्ध आदि के रूप में उपस्थित अपना स्वकर्मपालन भी करता रह सकता है और साथ साथ परमात्मा का भ्यान करता हुआ उस सिच्चितनन्द परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है।

कः प्र- - यारे भारयो, लोग कहते हैं कि मैं चाहता तो हैं कि सब तरह के कामी के साथ साथ भगवान का भगन भी किया कहें, पर जब काम में मन लग जाता है तर भगवान की याद ही भूल जातो है। इस समय केवल यही एक विचार और सब प्रकार के विचारों को दबा रखता है कि किस बकार हाथ में लिया हुआ काम ठीक ठीक, परा और लग क्तरे । किंत ऐसे कोगों से पछना चाहिए कि जिस कात को तह परा बतारना चाहते हो और एक के इत्ता प्राधिक की प्रसन्न करके इष्टफल का खाम करना चाहते हो वह काम करना क्या तुन्हें जन्म के पहले से हो माजभ था? यदि हाँ, जैसा ( के। होना भारवर्य है ) तब तो कोई हजत नहीं है, किंत ग्रहि 'महीं ' अस का उत्तर है, तो उस काम को अब कभी तम सीख रहे थे, वह काम करने का सम्यास कर रहे थे इस समय भी क्या अपने आप सुम्झाश ध्यान बरावर उस काम में जम पाता था १ विवस होकर ऐसे कोगों को मानना पड़ैगा कि नहीं, वस समय मेरा मन दीड़ दौड-कर इन प्रानी बाहीं की और ही अधिक जाया करता था तिन का कि लडकपन में अपने भाप ही श्रम्पास पड गया था। शर्थात संसारनिर्वाहोपयोगी काम करने के पहले बालपायस्था में को खेल कुर सीखे गये थे उन्हीं में मन दीड़ता रहता था. किंत घीरे घीरे डघर से मन को हराने का अभ्यास करके सासांदिक कार्यकान में ने सीला है। गर्ज यह कि बी० ए०, एम० ए०, इंभिनियरिंग या कोई भी कला कौशल की परीचा तमी पास की सा सकतो है अब रस का कोर्स तैयार हो. परी वामन्य बच्छी तरह बम्यस्त हों। और यह मस्येक साव्हर जानता है कि विमा मन को स्थिर किये एक राष्ट्र का भी ज्ञान होना ऋसंबय है, बड़े बड़े साहित्यिक, ऐति-हासिक. दार्शनिक, पार्विक सदयन्थीं और शाखीं की तो बात हो निराती है-- उन का इत्यंमृत (ठीक ठीक ) प्रार्थ लगाने में अच्छे खच्छे विद्वान परेशान हो जाते हैं। किंतु घटपास करने से—- चित्त को स्पिर श्लकर बार बार उन ग्रन्थों का चिन्तन मनन करने से कठिनतम ग्रन्थ भी सरछ होकर हृदय में घारित हो जाते हैं और तब परीचा देनेवाले को कोई परेशानी नहीं बडानी पड़ती। आसानी से अञ्चासी विद्यार्थी परीचा के बर्नों की इल कर देते हैं और बत्तम श्रेणी में ब्लीर्थ हो आते हैं। सो इस्रो प्रकार चित्त को एकाप्र करके परमात्मा को घ्यानिः चतः करने का अभ्यासः करनेवारा योगी भी भार बार प्रयत्न करता हुआ अपने डयोग में एकड हो ही बाता है। फिर जिस प्रकार खाना पीना, सोना आगना, मित्रों से मेंट मुलाकात करना, फुटबाल और किस्टेट आदि के मैच में शामिल होना तथा वहाँ मीबाशी मार छेना बगेयह यवहारिक सभी काम किसी भी परिश्रमी विवार्णों को विशेषकारी नहीं होते—इन सब म्यवहारी में पूग पूरा मतेता हुआ भी यह परीशा में भी पास हो ही आता है—एसा नहीं होता कि इन राज सम्बद्धारों में पूग पूरा मतेता हुआ भी यह परीशा में भी पास हो ही आता है—एसा नहीं होता कि इन राज सम्बद्धार के स्वार्थ में अपने कोई विस्मृत हो जाय, हार्य मित्रार परमारमा को ह्यान में रखे रहते वा अम्यास करनेवाला मो अपने कोई विस्मृत हो जाय, हार्य समस्त कार्यों को करता हुआ भी बरावर परमारमा को हरण में शास्य रखने में समर्थ हो जाता है, कोई भी कार्य करता हुआ वह मन और युद्धि को अगवान् में ही अर्थित किसे रहता है। इस का परियान भी जेता चाहिए वैसा हो मिलता है—अभ्यास्थोगी एश्वायवेता पुरुप अब सक संसार में रहता है जित्र सक सब यकार से सुबी, संपन, स्वयं आवस्त्री बंग रहता है और अपने आनम्ब से पारवंतरियों को भी आवस्त्रिक करता हुआ अन्त में परस्थान को पास हों भाता है।

इसी काममाय से मगवान् ने कहा कि हे कार्तुन, इपर बपर घरकने से निष्टत हुए और कम्पासमीग से युक्त जिल से परमारमा का जिन्तन करनेवाला मनुष्य परम रिष्य पुरुष परमारमा को नाम डोला है ?

इस पर फर्जुन ने प्रत्न किया कि हे मचो, उन परस दिव्स पुरुष की पहचान क्या है और किस रूप में उन का चिन्तन करने से उन को प्राप्ति होतों है ?

इस का बत्तर देते हुए भगवान् कहते हैं कि—

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेवः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥६॥ प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैंव । भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुपमुपैति दिव्यम् १०

जो ( पुरुष ) सर्वह, पुरातन, शासक, छोटे से भी छोटे, सब को धारण करनेवाले, चिन्ता से भी परे, सूर्य के समान तेज वर्णवाले, अन्धकार से खतीत दिन्य पुरुष ) का मरने के समय में भक्ति और घोगवड से युक्त होकर, दोनों भौंहां के बीच में अच्छी तरह से माण को मविष्ट करके अचल मन से ठीक ठीक स्मरण करता है वह उस परम दिन्य प्ररूप की माप्त करता है। गीं गीं —हे अर्जुन, जिस पुरुप की यह इच्छा हो कि में सानन्द ससार-सागर को पार करके परमात्मा के घाम को चढा जाऊं और उन्हें प्राप्त कर खूँ उस के छिए क्वेच्य कर्म यही है कि वह मृत, मिद्द्य, वर्वमान खादि सब कार्डों के ग्राता— सर्वज्ञ, खातराय पुरातन खर्यान प्राचोनतर, सब के नियन्ता, सुक्ष्म से भी सुक्ष्म रूप में रियति रखनेवाले, समस्त विश्व की धारण करनेवाले, किसी की भी चिन्ता के विषय न होनेवाले, सूर्यनारायण की तरह अत्युरुट तेज को धारण करनेवाले और खज्ञानरूपी अन्यकार से परे रहनेवाले, दिव्यक्षपघर, परम पुरुप का निरन्तर ध्यान करे । इन का ध्यान करने की विधि यह है कि सर्वद्य इन की मिक्त में छीन रहे, मरण काल की घोर संकटापन्न दशा उपस्थित हो, तो भी उन्हें न मूले, अपने अन्तःकरण और द्विद्ध को योग के घळ से मुद्दढ बनाये रहे, प्राणवायु को दोनों भीहों के बीच में टिका दे और स्थिर मन से उस एरमात्मा का स्मरण करता रहे। पेसा करनेवाळा नि:संदेह इस परम दिव्यस्वक्षपपारी पुरुषोक्षम को प्राप्त कर लेता है।

क प - विष ब्रमुपेगी सञ्जनो, यहाँ पर 'क्वि' पुराण' कादि शम्द भगवान् के विशेषण में प्रयक्त हुए हैं। इस लिए यहाँ किए का कर्य सर्वेज ही करना शिवत है, सीचे टेंडे छन्दीं की रचना करनेवाले आयानक के या पुराने चिताला का बीध इस शब्द से क्यारि नहीं करना चाहिए। बसो प्रकार पुराख शब्द से भी व्यासनी के रचे हुए ग्रहारह पुराख भीर रपपुराणा न क्षेत्रर अनन्त छटि से भी पुराने परमारमा का ही अर्थ छगाना चाहिए। सन के पाता और अनुस्थलक से भी वे डी छत्तित डोते हैं, क्यानकल के, प्रमा की घन संपत्ति के ग्रीपक, सम्राट् के लिए गीता में ये शब्द नहीं आये हैं। ये ग्रासक स्रोग तो स्वयं सच के सिर पर सब दिन सवार बहते हैं, और इन के सामने पड़ने से सो सब लोग बचने की ही कोशिय करते हैं। किर भला इन के ध्यान से बोई क्खि बत्तम कलपानि की खाशा कर सदता है ? ये शासक लोग न सर्वत होते हैं, न एक साथ सन की कोई वार्थना सुन सकते हैं। सब की भी जाने दो, दो चार की भी एक साथ व्यवर इन के दबौर में अर्जी किसी किस्म की पहुँच लाग ती ये घवडा उटते हैं श्रीर विगड्कर-सीजकर--न्याम के बहुते झन्माम करने पर बतारु हो लाते हैं। किंतु वह सब का शासक पश्मेश्वर सबैद्या, सब की, सब समय सुनने के किए तैयार ग्हता है, मुनता है और प्रसन्न होकर मुन्दर न्याय कर देता है। इसी परमेश्वर न्नग्रानिधन्ता के लिए भगवा क्रुंच से कइ रहे हैं कि इस परमेर्दा की मरने के समय में भी होंगिन मत विस्पृत करो । उस परमेरवर के छमीप तो इस लोक के सधा या र्रंक सभी नरावरें हैं। तभी तो यहाँ प्रत्वक देखने में भी आता है कि निस्न क्षेत्र से कोई दक्षित दुस पारहा है एसी दोग से बड़े से बड़ा राजा मो दुखित होकर शेरहा है। वह परमेट्दर जैसा स्थ कुछ करने में समर्थ है वैसा ही कठिन क्याय से बानने याग्य भी है। बसे बानने के लिए मन की
चञ्चकतारहित, हृदय की योगवल के द्वारा हट और मिल से युक्त वनाना पड़ता है तथा प्राथाग्यु
की गित को नियमित रूप से दोनों मीढ़ों के बीच में स्वकर ठीक ठीक तिथि से स्वान
करना पड़ता है। तभी यह परम दिव्य पुरुष स्थान में टिक्ता है और स्थाता को अनना सामीप्य
प्रदान करता है, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता, न पा सकता है। यह परमाहम क्यारिय
स्थान करता है, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता, न पा सकता है। यह परमाहम क्यारिय
स्थान करता है, अन्यथा कोई कुछ नहीं कर सकता, न पा सकता है। यह परमाहम क्यारिय
स्थान स्थान स्थान चमकीले वर्षांवाला है, इस कथन से स्थाट है कि निता प्रकार स्था की
स्थान में टिकाने के पहले यह व्यवद्यक है धीरे धीरे हन्दें देवने का अध्यास बड़ाना चाहिय,
विना सन्यास किये हन को स्थान में रकता तो क्या, उन की कोर एक बार देखने से भी कौंलें
चौपिया बडती हैं, वसी प्रकार परमाहना को स्था, उन की कोर एक बार देखने से भी कौंलें
चौपिया बडती हैं, वसी प्रकार परमाहना को भी यदि कपने स्थान का वियय बनाना चाहने हो,
सो पहले अपने जानचड़ को इस योग्य बनाओ कि बत सें बस दिव्य पुरुष की स्था कै समान
चमकीली आकृति प्रतिविक्तित हो सबी। जाननेव उस के रूप को धारण करने के लायक

इन्हों मानों को कर्जुन के हृदय में येठाने के लिए यगवान् ने कहा कि हे कर्जुन, जो पुरुष बस सर्वेश पुरातन, सब का नियन्त्रण करनेवाले, खोटे से खोटे, सरिमात्र को पारण करने वाले, पिन्ता के विषय से रहित, स्पूर्व के समान चयकीले, अन्यकार से परे रहनेवाले हिन्य पुरुष को मरने के समय में भी अचल मन से भित्तयुक्त और योगवल से युक्त होकर तथा दोनों मीही के बीच में भली माँति प्राय्य को रोककर याद करता है यही इस को मास कर पाता है।

यह कठिन बनाय सुनकर कर्मुन वड़े चक्तर में पढ़ गया और किर भगवान् से वते पूछना पड़ा कि है महाशाम, यह वचाय तो ऐसा नहीं है जी सर्वसाध्यारण के करने घोग्य हो। इस लिए मेरी पार्षमा है कि आप कोई ऐसा बनाय बतलार्थ जी सब से सच सके।

भगवान् ने कहा— अच्छी बात है अर्जुन, अब में तेरी इच्छा के अनुकृत ही तुक्ते क्याय बतलार्जेमा कीर-

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संघहेण प्रवच्ये॥९९॥

वेदवेचा लोग जिस को अत्तर कहते हैं, विगतराग योगी लोग जिस में प्रविष्ट होते हैं, जिस को चाहते हुए (सानक लोग) ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं इस पद को (में) तुझ से संक्षेप में कहुँगा। गीं० गौं०—हे अर्जुन, नेद को जाननेवाले विद्वान् छोग जिस नहा को अक्षर स्वर्थात् अविनाशी—कभी नष्ट न होनेवाळा—कहकर वर्णुन किया करते हैं, जिन का राग वस्तुवः नष्ट हो गया है, ऐसे विरागी लोग जिस नक्ष से प्रदेश करते हैं और जिस नक्ष को जानने की इच्छा रखकर साधना करनेवाले अक्त छोग कठिन महाचर्यव्रव या पाछन करते हैं उस परम पद का शान मैं थोड़े में, अत्यन्त सहज रीति में समझकर तुमें कराऊँगा।

क. प्र--प्यारे मुभु के प्रेमिया, यह स्वामाविक बात है कि कोई भी प्रधिकार रखनेवाला व्यक्ति दापने प्रधिकार में उहनेवालों को यहते समझ लेता है कि किस प्रकार का लाना क्पड़ा, रहन सहन व्यवक्त पड़ेगा. कैसा व्यवेश गुलकारी सिट होगर और कैसा बाचरण प्रकृति के क्रमणन पड़ेता। बाद में इसी के क्रमसार यह तिस जिस धीग्य समस्ता है वसे व्सी प्रकार का भोजन बका घर बार, शिचादीचा दक्तर सुयोग्य बनाताहै। यदि पसान विया जाय और विमा जाने समभी भिन मिल गुण, प्रकृति, जाति, स्वभाव आदि क छोगों की मनमाने हुंग से एक ही प्रकार का भोतन बख, शिचा दीचा देने की चेटा की शाय तो स्पटत सिद्ध है कि वैसा करनेवाला स्वाप में भी कोई सुफल नहीं व्याकित कर सकता, विवक्त वसे क्रिया परिमाण में राफल ही मिलेंगे--पहले तो ऐसा करने से धनी बहत संघव है कि प्रकृति के प्रतिकृत पदार्थसदन और यदि के विरुद्ध शिक्षाग्रहण जी चेटा से अनेक प्रकार की व्याधियाँ धरपत्र हो कार्पेगी तथा अधिकार रखनेवाले और अधिकार में रहनेवाले होनी समहायों में विकलता फैल नामगो, और बुख देर के लिए मान लें कि ऐसी दोई बात म भी हो, तो भी यह तो िश्वित हो है कि ऐसी दशा में अधिकार में रहनेवाले लोग श्रवनी हचित पर्वांह न रताने के कारण अधिकार रक्षनेवाले को प्रकोश्य कडकर इस के सहवास से अन्नग हो नायेंगे। परत् यह सब वहीं संभव हो सकता है कि कहीं केवल स्वाधियों का गरोह एकतित हो । भगवान् और कर्जुंद के मध्य तो इस तरह के वर्ताव की करपना तक नहीं हो सकती। अतपद मगवान् भर्जुन को को ज्ञान देना चाहते हैं वस के विक्य में पहले ही वरसाहित कर देना चाहते है कि यदि भागे कही जानवाली बात पहले से व जानने के कारण अर्जुन को कुछ द्विष्ट भी मानुम पड़नेवानी हो. हो वह पहले से उस की उपादेवता और महत्ता को आनकर दस में कुछ विशेष प्रेम पैरा कर से श्रीर ब्यानपूर्वक पूरी पूरी बात सुन से ।

इस के श्रतिरिक्त एक पात और है। वह यह कि मगवान् अर्नुन को यह पतला देना पाहते हैं कि दे अर्नुन, श्रव में काभी बड़ा हो चुका है, तेरी खबस्या अब न तो इस लायक दे कि मूँ गुरू से श्रातिर तक सब वेदों का अस्यास करके श्रपर बेळ का सान प्राप्त कर ले, न इसी योग्य है कि सब स्थापारी को समेरकर वैद्यागी बने और ब्रक्ष में प्रवेश करे। और मदावर्ष भी तो घर पार्यों हो क्या हो सकती है जब कि तेरे अनेको निवाह और पुत्र आदि हो गये हैं। अतः मद्राचर्य के अस्ये तो बस मद्रा को जानना तेरे लिए नितानत अनमत है हो। फिर भी मूँ निवारा मत हो। यह जिन्ता मुँ होड़ रें कि में इन सभी मार्यों के अयोग्य हैं, अतः मुभे सस निया का नहीं हो सकेया। कारण, मैं ऐसा उपाय जानता हूँ कि यह साम एमता म स्रोने पर मी मूँ उस प्रमा पर के वियय में पूरी आनकारी पा आयगा, और वह भी पहुत प्रोड़े में पा आयगा। अस्त :

भगवान् ने जब पहा कि है अर्जुन, वेद के बानकार जिल को श्रवर कहते हैं, राग रहित यसिगण जिल में मरेश करते और सावक जिल को जावने की इच्छा से महाचमैतत का बावरण करते हैं यह पह संवेपता में तुम्क से कहूँगा, तथ धर्मुन ने हाथ थोड़कर प्रसप्त प्र पूर्वक कहा — बड़े हवें की बात है प्रयो, आप ने मेरी दार्यना सुन की, यह मेरा परम सौमाण्य है। इस लिए श्रव कविजन्न काप वह सरस्त और संविष्ठ बपाय बतलाने की कृता करें कि करें सुनकर में हताये होजें।

मगगन् ने भी थोड़ा हँसते हुए वी कहना शुरू किया कि-

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूज्यीधायारमनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति स्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥
(इन्द्रियों के) दरवाजों को संयमित करके, मन को हृदय में रोकअपने प्राण को मस्तक में टिकाकर, योग की धारणा में अच्छी तरह

कर, अपने प्राण को पस्तक में टिकाकर, योग की धारणा में अच्छी तरह स्थित होकर, ॐ इस एक अत्तररूपी ब्रह्म का उचारण और मुझ को स्मरण करता हुआ जो ( पुरुष ) क्षरीर को छोटकर जाता है वह परम गित को जाता है।

गी० गी०—हे अर्जुन, कान नाक आदि पाँच झानेन्द्रिय श्रीर घाणी आदि पाँच कर्मेन्द्रिय अर्थात विषयों को ग्रहण करनेवाड़ी जो दसों इन्द्रियाँ हैं उन के रास्तों को धंद कर देना चाहिए, मन को इघर चघर भटकने से 'रोककर हृदयकमछ में निश्चित रूप से स्थिर कर देना चाहिए, अपने प्राणों को गतिहीन सा करके उसे वशीकृत मन की सहायता से हृदय के ऊपर की ओर जानेगाड़ी नाड़ी से होकर श्रीमद्भगवद्गीता ] ( ४६ ) [ स. ८ रहेग १५-१३ ऊपर चढावे और इस प्रकार चसे मस्तक के मध्य में स्थिर कर देना चाहिए। इस के याद योगधारणा को घारण करने की प्रवृत्ति रखने नाले साधक को चाहिए कि 'क्र' इस एक अक्षररूप ब्रह्म का बार वार उच्चारण करता हुआ उस ॐ के ऋर्थ-स्वरूप मुझ परमेश्वर का चिन्तन करें। कारण, ऐसी सर्वाह्रपूर्ण विधि से समरण करके जो कोई भी देह को छोड़ता अर्थात कलेवर बदलता है वह शरीर छटने के बाद परम गतिरूप मुक्त परमेश्वर को ही प्राप्त होता है।

कः प्रः — प्यारे मित्रो, पोछे वे कस्याया में क्रवेक स्थानों पर कहा जा चुक्ता है, कि निस प्रकार किसी घर के। साफ सुधरा श्याने के लिए रीशनी और हवा आने वाने के लिए ईंडी-नियर होग इस में चारों कोर सँगले और दरवाने बना दिया करते हैं इसी प्रकार इस शरीर रूपी घर की बनानेवाले इजीनियर ( भगवान् ) ने इसे स्तस्थ, बगतिशील खीर चलता पुरना रलने के लिए इस में इन्द्रियरूपो इस दरवाजे लगा दिये हैं। किंत यह दितने अफसीस की बात है कि एक संसारी इंजीनियर के बनाये घर का मालिक ती लड घर संबन्धी सब काम कात कर चुक्ता है— घर से बाहर लाने आपने का प्रयोजन नहीं रह जाता—सेने या किसी द्यापि तक विभाग करने का समय व्या जाता है, तेर व्यपने घर के सब इरवातें। को सावधानी के साथ बद कर देता है, ताकि मुक्ते असावधान पाक्य कोई चार चनार मेरे घर में न पुस कारे कोर सब सामानों को न चुरा से जाये, सेकिन भगवान के बनाये घर (शरीर) के मालिक (हम = कारमा ) इस प्रकार की सात्रधानी की बिल्कुल अनाररएक मान बैडते हैं, इस के इरवाजो (इन्दियेः ) की दिन रात खुला रस छोउते हैं। भारपा, विचारी ता सही कि चाबिर ऐसी बसावधानी का कारण क्या है ? इस का कारण पद्दी देकि इस शरीररूपी घर की कोई यह नहीं समस्ता कि इस में कुछ चुराने की वस्तु रही हागी, स्त्रीर ईंट पत्यक्त के परे। पर इस जिए सतक होट रखता है कि इस की समक्ष में इस घर में इस के ही जीवननिर्वाह की नहीं, यदिक वस के पुत्र पीत्र तक के क्षीवननिर्वाह की सामग्री-क्ष्या पैसा, साना चराकीं, दीश माती, प्रांच माणिक्य आहि मरे पडे होते है। परतु यह समस्त बड़ी ही मूर्वतापूर्ण है। भरे, अब कि एक अल्पवृद्धि मनुष्य के बनाये घर में चीरी करने के येग्य सामान मरे पड़े ही सकते हैं, ते। भला यह कब समय हो सकता है कि उस महा बुदिमान् ईश्वर के निर्माण किये पर (रुपीर) में चुराने छायक कोई वस्तुन हो। दस में भी प्सो पसी चार्जे मरी रखी हैं जिन का मृत्य रुपये पैसे क्षोर चाँदी सोने से कई लाख गुना अधिक दे। वे चीनें दें ज्ञान, वैराग्य, सरय, शील, इया ऋदि ऋदि । कोई वह सकता है कि धन सपति ते। घल पदार्थ रें, इस लिए वन को दूसरा कोई (जी वस्तुत बन वस्तुओं का मालिक न देश्कर भी श्रनुचित रीति से माबिक बनने की इच्छा रक्षता है) चुतकर अपने कब्जे मं कर सकता है, पर भान

वैराग्य ब्रादि तेर वैसी वस्त नहीं हैं, फिर इन्हें कोई खरा ही कैसे सकता है ! इस का वसर यह है कि जिस प्रकार मनुष्यों द्वारा संग्रहीत चल वस्तश्चों के चरानेवाले चेत्र चल प्रकृति के मनध्य है।ते हैं इसी प्रकार इन घचल या ग्रहीय वस्तुओं के चुरानेवाले चेर भी धचल ग्रथ च करोप ही होते हैं हैं इन चोरों के नाम भी आप की मेरे को कई बार बताये था चुके हैं। उन के नाम है-काम, कोच, मद, मेाड, लोम आदि चादि । सा इन श्रतेय और दर्निवार चारीं से वन क्रमुख्य रक्ष ज्ञान वैशम्य कादि को सरवित रक्षने के जिए यह परव बावस्थक है कि ईट परथज के घरों के दरवाओं की माति इस घर के मी दरवाओं को साउपानी के साथ. सतर्कताएं ह मंद करके रही, अन्यथा काम, जीव शाहि जबरहस्त चीर इस घर में जब घस जागेंगे, ती तुम्हारा किया कुछ नहीं है। सकेगा। इस प्रकार बाहरी सक्ती की सरचित रखने का स्परेश देकर यारो बतलाया है कि मन को बोको । इस का लाख्याँ गरी है कि कोई यहत्य यदि एक तरफ ग्रापने घर के दश्याओं को बंद करके भी दसरी तरफ क्रापने दीठ छडके को घर में नहीं वैठा पाता. ते। उस की सब कारवाई भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह ते। स्पष्ट ही है कि जब मकानमाधिक का लड़का ही उस के बंद किये दरवाजों को सोख देया. ते। उसका बंद करना या म करना देशों बराबर ही है। से हसी जरह इस अरीरक्की घर के क्षरवारी की बैंड करना भी उस हासत में ध्यर्थ ही सिद्ध होगा यदि मन ग्रहाशत खतन्त्र रूप से उन रास्ती का हपयाम करते गहेंगे। इसी लिए इन्डियों के दरवाओं की बंद करने के बाद मन की हहय के भीतर रोक रक्षने के लिए वहा गया। किसी का टीट लडका तभी कहने में आता है जब उसे लाजच देकर, पुसलाकर, हार्दिक मेम दिललाकर मुनामनियत से वस में करने की चेटा की जाती है। अगर ऐसान करे और हट से दसे बस में करना चारे, ते। कल बलटा ही होता है, लड़का और क्यारा दिलाई करने पर बतारू है। जाता है। वेसे ही मन की भी पैमसहित समस्ताने की लट्डत है और इसी लिए वसे शरीर के सब से बड़े कोमल उत्तम और निय स्थान हृदय में स्थिर करने की बात भगवान ने कही है। इस के बाद माणों का दर्श ग्रामा ग्रमीय यह सब कुछ करने पर भी प्राण्याय अगर अपने इच्छानुसार धाती जाती रहेगी, ती वस के संतर्ग से हृदयस्थित मन भी चझल हो वठेगा, क्योंकि मन और हृदय के समीप से हेक्स ही उस के धाने जाने का मार्ग बना हुआ है। अत्रय सगवानुने कहा कि अपने प्राप्तों की नीचे हर्यप्रदेश में न लाने देकर अपपर जलायड (सस्तक) में चढ़ा दी। अब यह प्रभान बढ़े कि इतना सब प्रपद्ध किया किस लिए जाय, इसी से कड़ा कि योगघारणा में स्थित रोने प्रयाद ये।गथारका को घारक करने के लिए यह सब प्रयत्न करो । ये।गथारका में स्थित होने के बाद भी वेकार बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योकि वेकारी से अवकर कदाचित्र मीतर की सब श्टरताएँ श्रस्त व्यस्त न हे। नायें, ऐसा मय है। इसी छिए ऋहा गया कि यह सब सावन

कर चक्रमे पर महा से 'ठॐ इस एक अवर मं विराजमान बढ़ा की खनाइत व्यक्ति करते रते. मेंड से सर्वेश के का बचारण करो। के यह एक हो अचर सब प्रकार के सामध्ये से परिपण है। ससार मं या ससार के बाहर करूप सभी ती हों में ऐसी की रे बस्त नहीं जी रस ॐ की सर्वेष्णपक शक्ति के अन्तर्गत न हो। ॐ का बचारण करते रहने तें मोचाधी नीव को समित होती है. कामनाओं के दास को कामनाएँ पूरी दोती हैं। वोई ऐसा सब्दाय नहीं को अंभ सहस्त्र को स्वीकार न करता हो । येद को खावाओं में सब से पड़ता स्रवर अंकार ही हैता है। वेंग्डार के मध्य की यदि थे। न समक्त सकी, तो पत्रा पाठ आदि करने के समय ाव कभी तन्हारा मन चञ्चल हेक्कर रूघर चंघर दौडने लगे उस समध्तम सब और से ध्यान हराकर कल देर केवल इसी एक अचर का स्वारण करके देश तो कि तुम्हारे यम की चल्लाता कितारे क्षीधना से दर होकर स्थिरता का जाती है। ये।गरराँनकार ने इस ॐ के महत्त्वरणैन में कारवाय के कादवाय के लिये हैं। वह सब यहाँ बतलाने का न ते। कादसर है, न कोई भार-द्याकता ही । यहाँ तेर इतना ही समग्र का कि अंश्वार परविता परवेश्वर का एक नाम है। तिस का बनवरत क्वारण करने से द्यानभद्व दाने का अप नहीं रहता और साथना में शीप्र सफलता प्राप्त होती है। इस ॐ का अनहद बाह नाम है और ग्रेगियेंग की इस का चीबीसी घटे अनमव हाता रहता है। परतु की दीवी वक्षों हैं वे अवर चाहें कि हवें भी इस धनहर का कुछ धनमध माम हो, तो बन्हे चार बने मात काल बठकर इस की इर्शन सुनने का प्रयक्ष करना चाहिए। प्रयत्न करने में कीई ज्यादा टीम टाम नहीं करना पहला है। बस का केवल यही व्याय है कि बस समय बदकर काने सिर के सब खिडीं-कान, माझ, मुद्द, बाँत-को अपने हाथों से बन्यकर खेबा चाहिए और भीतर से इस रच्छा को मोर देना चाहिए कि अकार का ध्वति मुक्ते सुनाई पड़े । हाँ, यह ध्यान रहे कि नहीं बैठकर यह क्योग किया काय वहाँ किसी मकार का हो हरूला या यात चीत करनेवाला की है न रहे कपाँद स्व एकान्त स्थान में इस ध्वनि को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय ष्यान देने पर पहले की सन्तार वा तान्द सुन पडेगा, वन अनहद नाद नहीं सम्मना चाहिए। वह तो बाहर सुन टूए पहले के जी शब्द भीतर के भावी को बहेतिन कर मुद्रे हैं वन की सत-**कार है। क्षतहर नाइ तो कभी कई** सीढ़ियों के बाद सुनाई देगा। पहले के सप्ताटे के बाद विषड़ी पक्त नेशी 'बद बद, सुदबुद' कुत्र व्यासन जान पडेगी। यह भीतर के यान पुरसी **को⊸**कत कोर कल्ल को कछन करन, सोक्ल पंचाने, इस का रस, रक्त, मास, सङ्घा, मेदा, इट्टीफादिबनाने, मल कीर सूत्र की बन के यस्ते से बाहर निकालने सली मशीनों की व्यान दोती है। इस पर स स्वान हराने पर एक सीखरे प्रकार की स्विन सहत होती हुई मानुम होगी। यह मस्तिष्क के चीहर काम करनवाकी इंतिन की आजात है। इसी पकार धळग कलग व्यक्ति में छः तरह के शब्द पहले (व्यान के कानों से ) ग्राग आर्थेगे तब क्रन्त में सातर्ने दर्जे पर अन्तार की ध्वनि हृदय के मीतर गुलार करती हुई प्रकट हो नायगी। यह पहले कहा जा चुका है कि उँकार सर्वेगरहत से व्हपन्न होता हुआ मालम होता है। पर वास्तव में वह कहीं से स्टपन होनेवाला नहीं, सबैदा से वर्तमान है। चहत विशेष चेद्य रहका निमना . कुछ दिनों तक इस शब्द को स्पष्टरूप में सनने का ब्वीय करने पर ही यह मनारे दे सकता है। कोर चाहे कि दो चार दिन के कछ ही घंटों की कीशिश से वह मित मित होनों तरह के पदार्थों में सफलता प्रदान करानेताला जन्द्र मनाई यह जाय, सो यह वैसा ही है लेसे कोई खाड़े कि प्रारत से पैरल चलकर रस बीस दिनों में पेरिस की छटा, लंडन की चड़ल पहल या न्ययार्थ-गरं दनिया-की विस्मय भरी विचित्रता इन अपनी खाँसें से देख और वहाँ बहाँ के नागरिकों की. अपने ही दंग की. चुडलवाजियाँ अपने ही कानों सन ली जाय । ती सोचा हो सही कि जिस नगर के बादागयन के विषय में लेग वर्ष आनकार है कि कहाँ आने में कितना समय लगता है भीर किस ध्याय से बाना पडता है, वहाँ के दरशें को देखने या शर्नों को सनने की भनिवापा ते। अपने मन के असाबिक ल्याय खराने और अयरन करने से परी ही नहीं होती. फिर जिस लगह से वह ॐकार की ध्वनि वाती है वहाँ के किसी भी विषय का हान म रखकर भी एस उँकार की प्रवृति कोई कैसे सन सकता है ? इस लिए निधित है कि तिस दस्त की देखने, सुनने, पाने श्रीर छपभाग में काने के लिए स्वभावतः-अर्थात इस वस्त भीर इस के साथ चाडे जिल प्रकार का संबन्ध रखनेवाजे व्यक्ति की योच में इस के कार्य के अनुसार काम करनेवाली प्रकृति के द्वारा-जितना समय पहले से निधित हो चुका होता है क्षतमा समय लगे बिना वस वस्त को देखना, वस का शब्द सनना, वस को पाना सथा बसे वप-भेता में जाना कभी संभव नहीं है। सदता । श्रीर यह ते। कहना ही नहीं है कि समय भी स्ती हिसाब से कम और ज्यारा छगता है जिस हिसाय का बढा थे।य-गर छच कार्य होता है। धौर उँ की महत्ता सा समैविदित ही है। बातः वस की ध्वनि को अनुभव की वस्तु बनाने में निध्य ही कम समय नहीं सरीया ।

इस मुकार इन्दियद्वारों का अवशोध करने से लेकर के इस क्काचर ब्रम का का का क्या करने तक समयान् ने परमध्य प्राप्ति के पाँच व्याप वतकाये। इन में इन्द्रिय, सन, इदय, मस्तक, प्राया और कच्छ तक का काम जतम हो जाता है। इस के बाद चुद्धि का नंबर म्नाता है। इस के बाद चुद्धि का नंबर म्नाता है। इस के बाद चुद्धि का नंबर म्नाता है। इसि के बाद चुद्धि का नंबर म्नाता है। इसि के बाद चुद्धि का नंबर माता है। इसि के बाद विश्व वनाशी रहती है। इसि किए केंन्यर का उचारक्य करनेवाले की चुद्धि भी म्नायाय का विषय वनाशी रहती है। इसि किए केंन्यर का उचारक्य करनेवाले की चुद्धि भी म्नायाय का विषय वनाशी रहती है। इसि किए केंन्यर का की चुद्धि भी का समय कोई यह विषय का विषय की मुक्त में मात्र तक स्वयं की मुक्त में साथ करने वा वचारक कर ही रहा है, इसी से मुक्त में मात्र तक

मिल कायेगा ही, फिर बुद्धि के उपर किसी तरह की क्यांबर दालने की क्या करूरत है ? वह चाहे तें। क्षत्र भी किया करे इस से मेरा क्या बिगड़ना बनना है ? नहीं. ऐसा कभी महीं सोचना श्राहिए। विदेको अरतम स्वतन्त्र रक्षकर सद साधनाओं के विधियत पारुन सहित उंग्हार का महा से ट्यारण करना व्यर्थ चला नायगा, क्योकि यदि बहि की कला धाड दिया नाय कीर समस्त अह स्वाङ से कोई समुख स्वस्थित कार्य किया नाय ता कुछ देर के लिए भले ही वह कार्य सुधरा हुआ ला मतीत होता रहे अथवा वास्तव में घनता ही घला काव, किंतु इस का अन्त तक सुध्य रह जाना सत्तमय है। बुद्धि चपनी राष्ट्र पर सकेनी चलती चलती कछ देर में और और साथियो को भी अपने साथ कर ही खेती है। इसी जिए अन्त में मगवान ने एकासा कर दिया कि इन्द्रियद्वारसंयम. हृदय में मनीनिरीय. मस्तब्क में धारानयन, यागधारका में प्रष्टल और वें रूप चकर बचा का क्वारण करने में जीन होने के बार स्मृति के अटर मुक्ते रही। यह नहीं चल सकता कि सोचे। कल और फल चाँड कल । बढ़ि मध्द में गति चाहते हैं।, परमपद के इच्छुक हैं।, क्षेत्र सब निवमें। का पालन करने के साप साध बाद भी मेरी ही करते हो। ऐसा करने से भाउरव ही तम सब से बतम गति पाश्रीगे. क्योंकि सरहारा यह सर्वेदा का श्रम्थान सरने के समय भी तस से यही सब कार्य करा लेगा यानी बाब्यासयस अपने आप तम इस संकटकाल में भी सर्वत्र सुख ही सख का जनमब करते रुप सब तरह से मेरा ही स्मरख करते रहेागे और बतम गति को पहुँच लाहोते। कर्तन की इसी अधिका से पर्यंत- परिचित बनाने के लिए अगवान ने इस से नहा कि

कञ्चन का इंछा गूमका से प्यान पायचन बनाव के किए समस्तान न कर से नहीं के है कञ्चन, सब द्वारों को संसम में रक्षकर, मन नो हदयकमल में सपुटित (मूँद) कर, अपने मायों को मस्तक में ले चाकर, येसपारया में सब मकार से स्पित होकर, उँग इस एकाचर मद्य का क्यारया और मेश विश्तन करता हुआ ने। भक्त इस पाळ मीतिक शरीर को होड़कर प्रयास करता है वह परम क्सन गति की मास होता है।

परम दिन्य पुरुष की माति का यह सरल वपाय सुनकर अर्थुन काथये में नहीं पड़ा। हस ने सीचा, भगवान् इस के पहले जो क्यायोपरेण कर सुके हैं वल से तो वास्तव में यह वपाय मुख सुगम माजूम होता है, तपापि कतना सहन थोपगम्य तो नहीं ही है जितना नि में पाहता था। में मगवान् का अधिक सहवास रक्षनेवाला हैं। ऐसी हालत में भी जब यह परम गतिवासि का स्पापम् त वपाय मेरे लिए ही कम किन नहीं मतीत होता, तब सर्व-सामाय के लिए में कैते समझू कि वन को यह सहम मतीत हो सकेगा। इस लिए इस से भी शहि कोई सरलतर क्याय हो, तो बसे भी बतला हेने के लिए माजून से मायुंग करनी चाहिए। ऐसा निश्यकर वस ने मगवान् से कहा—हे कृपालो, मेरो पायुंग पर च्यान देवर आप ने सुगम रोति बतलाई, यह आप को दवा कार्य है, पर आप के लिए सहस और सरल प्रतित होने-

वाली बात क्या चौर सब के लिए भी वैसी ही ही सकती है ? कभी भी नहीं ही सकती। बार को सागरन प्रतीत होनेवाली बात कीरों को असाधारन जैंचे, यह सामाविक ही है। इस लिए मेरी पार्यना है कि यदि कीई हल से भी सरल मार्य आप की प्राप्त करानेवाला हो, तो सस का वर्षरेश रेकर मेरा करवाना कीलिए।

> अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सलभः पार्थं नित्ययक्तस्य योगिनः ॥ १९ ॥

हे पार्थ, अनन्य चित्तवाला होकर जो नित्य निरन्तर मेरा स्मरण करता है उस सर्वदा युक्त रहनेवाले योगी को मैं (अत्यन्त ) ग्रलभ हूँ ।

गी० गौ०—है अर्जुन, मुक्त में अपनी सर्वतामुखी भक्ति रखकर, और किसी भी देवी देवता को अपने चित्त में स्थान न देकर जो भक्त पुरुष प्रति दिन अहर्निक्षि मुक्त को समरण करता है, मुझे भजता रहता है उस अनन्यभावापन्न, सर्वदा अपने में (मुक्त, परमात्मा में ) मुक्त रहनेवाले यानी खुटे हुए योगी मक को मैं बड़ी ही सरस्रता से प्राप्त हो जाता हूँ।

कि प्र भग्न-स्वारे भार्षो, कर्मुन की प्रार्थना से समस्त विश्व की मलाई के लिए मिरित होकर भग्नवर्त्त भी कृष्ण ने इस इलोक के हाय सच्युन ही अपनी माहित का अरवन्त सरक सास्ता बतका दिया है—टीक वैसा ही सरक जैसा चाहिए था जर्थांत 'दाम कर्य न निर्देशरी रंग भी बोला हो' वाली कहारत के हनह मुतायिक। इन्दियों को बन्यन में रजने को फलग चिन्ता करने की करनत नहीं, मन और हर्य की ओर समय लगाकर कोई बलेड़ा रठाने की आरद्यवता नहीं, मलान्द में धार्यों को लोन करना व्यथं है, नाक कान, खाँख मुह यद करने और प्रायायाम साधने की मेहनत से कोई मतलब नहीं, अवर बल को ठीक ठीक गानने के तिए साखों के पनने रलटना अथवा चार भार अनेक प्रकार से मस्तिष्क पर द्यान बालना किसी काम का नहीं; मतलब है सिर्फ खादिसी क्याय—प्रमान का स्मरण करने से। यदि घोड़ा बहुत कोई प्रन्य प्रयास करना है, तो इसना हो कि जन्य (इसरे ) में न फर्सकर खनन्यवेता (केवल प्रमावान् में चित्त लगानेवाल ) वनना है। वस यह यी तुस से नहीं हो सकेगा ? रतनी सरख ]

भीत है कानाम से हतने बरे फल की पाप्ति का छाजच भी क्या तस्टें उरसाहित नहीं बना रहा है ? देशो, सब सोच सलमकर बसर थे। किसी तरह के सकीच या दबाव में पड. मूँह से 'हां' वहकर कार्यकाल में दीन दिसलाने से कोई लाभ नहीं हो सकता। वैसा करना हो सब तो यही कहीं उपास श्रव्या है कि 'ना' कह दो और निर्देश्य होकर श्रपना काम करो। पर्रंत हाँ करके दसरों को. भगवान को और छद अपने आप को घोला देने की कोशिश तो मत क्षे करो । बाप मी जानते ही होगे कि दोंग किसी को बच्छा नहीं सगता-सोटे खोटे बरने की क्षम पर बेहर नाराज हो जाते हैं और वसे अपने समृद बाहर से कर देते हैं यदि खेल कर में भामित होकर कोई उन का साथी किसी किस्म का दोंग करने सवता है ग्रीर सच्चे मन से केस में जरीक नहीं होता । किर ऐसा तम दिस तरह समक सेते हो कि सहिमात्र के गा गा भा हाळ जाननेवाले परमाध्या तस्हारे दिखावटी मजन सेसवा होंग और समार में तस्हारी छगालि कैनने हेंग 9 ग्रहि इर कारक में तम्हें कारने होंग पर हो चम्रह है और समान में तम इस होंग के बस पर की अपनी प्रतिष्ठा बदवाते नाते हो. तो भी तम विश्वय जान जो कि धन्त तफ तरदारा यह ख्याल सही सलामत सब्बा नहीं उत्तर सबता । कोई घटी ऐसी अपने आप आ सडी होगी कि तुरहारे छाख प्रयत्न करने पर भी दोंग का पूर्व अपने आप जास हो नायगा चीर सस के भीतर को तम्हारा विकृत, बीभरस, चुन्यास्पर रूप दिखाई देगा उसे देखकर समाज तुम्हारी और से इस कर्र ऑसे पेर बेगा जैसा शायर गंदी से भी गरी कोर्र दूसरी वस्तु देलकर भी न पेरता हो । इस लिए भगवान् के कथनानुसार 'श्रवन्यवेता' यनकर सच्चे भन से भगवात की याद वरो, दींग करके भगवात का नाम छोगे, तो वन का वही ससारसागर से पार जगानेवाणा नाम तुरुद्वे नरबसागर मं दावनेवाला हो। बायवा स्तीर वहाँ पर जल जलकर भी करना दौप मगवान् पर कादीगे कि मैं किंदगी भर धार्थ द्वी क्स कपटी का नाम जपता रहा इत्यादि : इस के फलस्वरूप तुम्झारे नाकवाल की खाधि अनन्ता की माप्त करती काश्मी । यही कारण है कि सभी शाय, पुराण, इतिहास आदि में कपट रहाकर कोई कार्य भारनेवालों की बार भार निन्दा की शई है। स्त्रीर मगत्रान् का नाम लेने मंकपट रखनेवाले, भागवान के नामसभा वा भारू विद्याकर अपने की सामु महात्मा सिद्ध करने और किसी की भारती सापुता के विद्वास में बालकर रुगनवाले को सक्सी मनोटित का मनुष्य कहा गया है। पुराणों में पसे क्षतेक कपटी सायुवेची रायुकों की कथा आई है। जिन में कालनेमि की कथा बहत प्रसिद्ध है। वह सचेप में भीचे दी जाती है। संसारपसिद रामधवण युद जारी हो चुना था और निरम मित जोर परुउता मा रहा

पा। वहें पहें कीर रामस जिन ने इसी दिक्यातों की मी स्थाने चाहुनक से जीत वही देंद में रक्ष स्ट्रीमा था, भगवानू राम भीर रूपमया के सीसे मुख्यों के शिकार हो होकर परकोक्त के मार्ग को कोलाहत पूर्व बनाते हुए इस छोक की लीखा समाप्त करते चखे था रहे थे। रावण अपने नित्त भीरों को देशकर छोचा करता कि काल के साथ युद्ध छिड़ने पर भी ये निजयी ही रहेंगे छन्दीं को अपनी खाँलों के सामने रोजावतार भी लपस्यां के उपाधातों से व्याद्धल हो परासायी होते देस कोच के मारे अपने व्याद्धल हो परासायी होते देस कोच के मारे अपने व्याद्धल के लेखा। वसी व्यान्त करने के लिए वस के केठे खड़के सेपनाद ने अपनी बाहों को व्याकास में ब्यावर मतिया करने के देंग पर कहा—
पितानी, आस तो अब संध्या हो गई, रात मर के लिए रचवियाम का समय आ गया, कितु सवेदा होते हो सेरो वाहों की करमाता देख खीनियान—

'कौतुक प्रात हेरित कहु सोरा 🕸 करि हवें बहुत कहीं का थोरा i)' मैं को जुल कर बालुँगा वह कहने मान का नहीं है। वस का परिचय आप को देलने पर ही मालुम हो सफेगा। इरवादि 1

मेपनार बास्तव में संसारवसिद्ध बलवान था। वस की बात में छुटाई की करपना कोई इस का दामन भी नहीं कर सकता था किए राज्य तो इस का विता ही था। सहाय की इस की बातों से कपनी जीत का काफी महीसा हो गया । इस ने मेघनार को द्यार सहित कपनी गोर में सींधकर पैठा लिया चौर यद संबन्धी चनेक विषयों पर इस के साथ परामर्श करने लगा । विचार करते करते ही रात बील गई। सबेस होते ही अगवान राम का दक्षवारल यह के लिए मैगार होकर भवने भवने जिलिए से निकल वडा और शतगा के किले को चारों भोर से वेरकर 'हो हल्ला मचाने समा। जोर गल सनकर राचस तैवार हो गये। यपना श्रवना श्रव शक से सेकर चारों और दोड थव मचाने खगे। बहत से राचस किले के अपर चड़ गये और वहाँ से पर्वतों के शिक्षर दठा बठाकर नोचे बानगें के अपर गिराने खगे। पहले भीरे भीरे, फिर मजे में होनों और की सेनाएँ बापस में ज़क गईं। अयंकर अयंकर बाग के गोले बरसने लगे। घोदामाया शरसाहित होकर धेसा घोर गर्जन करते. मानी प्रस्तवकाल के नारल गरम रहे हीं। मेचनाइ ने अब बाहर का सब समाचार सुना, तो वह ढंके की चीट करता हुआ बड़े बीर गम्भीर भाव से किले के बाहर निकला और बंदरों के सामने आकार पृद्धने खगा कि वे दोनों भाई कहाँ है जिन की बीरता, सुनता हूँ, समस्त लोकों में विसिद्ध हो रही है ? लाथ ही मैं यह मी जानना चाहता है कि हन दोनों भारयों के प्रमुख सहायक नक, नील, द्विविद, सुपीय, प्रदूर और हनुमान कहाँ हैं ? में आज एक एक करके सब की खबर तो लेंगा ही, किंतु इस दूर विभीषण को सो में सास तौर पर कुछ सबक सिमाना चाइता हूँ कि जिस माईके मेरे जैसा पुत्र मीजूद है इस के साथ विरोध करने से क्या मना मिलता है।

मेपनाद की बातों का किसी ने शुखु उत्तर नहीं दिया। इस से यह क्रोपित है। इटा खौर एक एक बार में टेर के टेर वाल अपने पनुष परस्व रक्षकर राम की सेना पर चलाने लगा। पंदर्से चौर मालुओं में मला ऐसा कीन था जो इन्द्र को भी परास्त करनेवाले सीर सेमनाइ के सामने दो चार मुद्दें भी टिक सकता। इस लिए वानर मालू मांख लेकर कहीं तहीं शाम चले, एक भी सामने ठइरने का साहस नहीं कर सका। किंतु क्या मेथनाइ पमंगुद करनेवाला पार्मिक बोर थे। इे ही था कि पीठ दिसाकर मागनेवालों के ऊपर वाचा न .चलात ? वह ता पमंद्रीसी राचस मिस्ट ही था। तभी तो इस भे वन भागनेवाले पंदर मालुओं को भी नहीं छोड़ा चौर पर्यक को गिन गिनकर इस इस वाख मारे। विचारे चीट से मारीर होकर प्रथियों पर गिर पड़े, जिन्हें देशकर मेथनाइ असजता के मारे जोरों से महहास करता हुआ चेर राजने करने छगा।

हनमान भादि धोर वानर शमी सक मेधनाट के उपदव से वेलवर थे। भागनेवाले बंदरें में से किसी ने सबर पहुँचाई। समाचार पाते ही इनुमान्जी का क्रीथ महक एठा। क्रीय से दन की मुखाकृति साज्ञास काल की तरह बतीत है।ने लगी। दन्हें।ने दीवकर पक धर्मकर पर्वतिशिक्षर क्षणाङ लिया और क्से ले जाकर मेधनार के जपर पटक दिया। परंतु बढ ऐसा मर्स नहीं था कि जुपचाप लड़ा रहकर हनुमाननी का आधात अपने अपर से धेता। इस ने इन्माननी को बेगसहित अपनी और पहाड क्षिये आते देखकर पहले ही अपनी भासरी माया का व्यापय के जिया और भाकाश में आकर छिप गया। डॉ. दस पर्यंत की चार से, जिसे हनुमान्जी ने मेघनाई की क्षप्त करके फोंका था, उस का रथ, सारधी और घोड़े कादि चूर चूर हेकर घुल में मिल गये। इनुमानुकी ने जन देश कि मेश श्यास व्यर्थ करके वह दूर आकाश में चला गया है, ते। क्रीयमहकानेवाली कड़ी कड़ी वातें कहकर वे वसे कवकारने क्यो, पर वह इनुमान्त्री के बक से पूर्णतः परिधित है।ने के कारण नीचे नहीं व्याया और हनुमानुजी की कट्टियों को कनसुनी करके अपर ही अपर इस सरफ चला गया णहाँ मगनान् रामचन्द्रभी, लच्छणनी स्त्रीर सुधीव स्त्रादि येटे हुए थे। वहाँ लाकर उस मे रामनी की तरह तरह के दुवैचन कड़कर धन के जपर बहुत प्रकार के खन्न राज परेंके, किंतु वन्देंनि शेलवाइ में ही वस के सब प्रयत्नों को दिल भिन कर दिया। भगवान का कीतक पर्यो बल सामध्ये देलकर वह कुछ जलित ती अवस्य हुआ, फिर भी अपनी जड़तापूर्ण कारवाश्ये से बाज नहीं भाषा। स्रज राख के मुकाबले में अपने की कमजीर पाकर इस ने उन्हें आसुरी मारा से तंग करना चाहा और जैसे कोई मूख व्यक्ति हाथ में साँप का यदा खेकर गरुटनी को भगभीत करना चाहे वैसे ही वह अपनी साया के द्वारा रामकी पर अपना प्रमाव जमाने की महो चेष्टा करने खगा। किंतु तुबसीहासभी ने सच ही कहा है कि-

> 'जासु प्रवल माया वस, शिव विरंचि यह छोट। तादि दिसावइ निसिचर, निज माया मति सोट॥'

जिस की प्रचल गाया के वस में सिव श्रद्धा कादि सभी बड़े होटे देव, वाजि, मुनि सक्त रहा करते दें धन्हों राम मगवान् को दुर्वुद्धि राचस मेपनाद व्यपनी माया दिसलाकर वस में करना भारता था।

यास्तव में जा मीच और दुर्दृिद होता है यह नार बार लज्य गर्वोक्तर भी काशी येहयार् नहीं ग्रेड़ता। मेपनार कभी श्राकास में काकर मगवान् के अपर क्यान की वर्ष करता,
कभी लून, गीन, मल, मून की पारा वरवाता, कभी हुई, परवल, येड़ ब्यार्ट गाँक रही,
कभी लून, गीन, मल, मून की पारा वरवाता, कभी हुई, परवल, येड़ ब्यार्ट गाँक फिंकर '
धेट पहुँचाना चाहता; लेकिन मगवान् अपने मन में किछी प्रकार का विकार म
क्षाकर अनापास ही, अपनी हच्छामात्र से क्य की माया की विनष्ट कर देते। हाँ, भार बार
बासुरी माया को अपने अपर कैलते और मगवान् की शक्ति से क्य को नट होते देलकर येदर
भालू वगैरह साधारण लेकिक कुछ अवने से लगे। मगवान् की अपने सैनिकों के मन की
बद्धिता मालूम हो गाँ। वन्दोंने समक लिया कि वानर मालू अन अधिक समय तक ऐसी
रया में रहना सहन नहीं कर सकतें, क्योंकि वे राचती माया के स्वस सल्तुतः प्रयमीत हो रहें हैं।
पेसा नानकर वन्दोंने थोड़े रोज के साथ एक बाय चलाया। वस वाय ने एक ही चेट से
मेपनाद की सारो माया की समूल नट कर रिया। इस के बाद मगवान् ने अपने मत्त सैनिकों
पर एक कुपारिट हाली निस से हन का सब प्रय वसी चया दूर हो गया, वे नये वल पील्य से
पुक्त हो गये और राचसीं के साथ सहन के लिए बताव्ली प्रकट करने लये। तब मगवान् से
साथ कीन स्वर्य और स्वर्य मेर चल पड़े।

रावण को अपने गुप्तचरी द्वारा जब लक्ष्मण्यां के मेदान में बतत्वे का समायर मालुन हुआ, तो इस ने भी मैपनाइ की सहायता के लिए बहुत बड़े बड़े योहाओं को मैदान को और भेन दिया। मैदान में आपनर दोनों और के बीर आमने सामने बट गये और नहीं तक जिस में बता या यस में जहा भी कंजूडी न करके आपस में, एक दूसरे से, गुपकर छड़ने हमें। जिस के साथ मिड़े, सी बात ययि इस मुद्द में नहीं थी (क्योंकि हम पहले ही कह आप में हैं), सी बात ययि इस मुद्द में नहीं थी (क्योंकि हम पहले ही कह आप में हैं), सी बात ययि इस मुद्द में नहीं थी (क्योंकि हम पहले ही कह आप हैं कि रासस पार्थिक युद्ध नहीं करते), किर भी एक दूसरे के सहावक की परीदा सेने की बात ही कराचित मन में ठानकर नेपनार और रोपावतार अवभागी का व्यवस में गुद्ध होने छमा। दोनों ही असापार्ण थीर थे। न तो मेपनार स्वयस्थान को पीड़े हटा पाता था, न सदस्य में हम से मेपनार हो पीड़े हटता था। अनेक भार अने स्वयस्थ में सेने पर कर के मन में और स्वयस्थ भीर उन्होंने एक साथ ही अनेक महा मर्यकर वाखों की वर्षों कर मेपनार के स्वर आप भीर उन्होंने एक साथ ही अनेक महा मर्यकर वाखों की वर्षों कर मेपनार के स्वर सारा, सारां भीर पाह के मेर करते हुए अनक में सारा साथ के शारीर की भी जगह का साथ ही अनेक महा स्वरंध साथ है भी को आप का नाह से स्वरंध सारां भीर वर्षों कर मेपनार के स्वरंध सारां भीर का में अप कर करते हुए अनक में सारां सारां साथ है। सोरां की नाह का मां सारां सारां की नाह की भी जगह का है से सारां सारां से सारां की नाह की नाह सारां सारां सारां में सारां की नाह का मां सारां सारां सारां की नाह की में जगह का है सारां सारां सारां की नाह की नाह का सारां सारां सारां सारां की नाह की नाह का सारां सारां सारां सारां सारां की नाह में सारां का सारां स

चतविचत करके वसे एकटम जर्नेर बना दिना। मेघनाद को श्रपना सपूर्ण शरीर शिथिज े होता मालूम पहने खगा और इस ने अनुमान किया कि इस प्रकार ते। यह राजकुमार मेरे प्राणी का 🖺 हरण कर खेला और में मेंह 🕻 ताकता रह बार्जेंगा। नहीं, नहीं अब ऐसा होंग नहीं होने देना चाडिए। मैं बड़ी गलती पर था कि अन तक इस की सकमार राग-कुमार जैसा ही समक्षता रहा। लेकिन अन इसे जनाये देता हैं कि इन्द्रजित-मेघनाट-के साथ समृत्य युद्ध मं शाबीक होना कैसी बात है। इपर मेघनाद मन में यह सथ विचार कर रहा था तथर लद्यसात्री समातार वसे वासो से पायल करते ला रहे थे। इस से इस का कोश की। क्रियक महक वढा और इस ने अपने तरकश में से बहुत दिनों से सरवित रखी हुई बीरवातिनी नाम की एक *मन्त्र* से अभिष्टित दक्ति निकानकर कदमस्त्रज्ञी के जपर हो।ड दी। क्रमी के तामन तेज से पर्णे बढ़ कांकि सीधे ल प्रवर्ण जी की छाती में जाकर घस गई। ये इस के लगते ही मुखित हो गये और पृथियों पर गिर पहे। वन्हें गिरा देखकर मेघनाइ खुरी में उड़त पड़ा और ऋपने ही समान सैंसड़े। वीटाओं नो साथ लेकर निर्भवता के साथ सहस्य-भी के समीप जा पहुँचा। वहाँ सब बोहा एक साथ शिवकर वन्हें वहा से जाने का प्रयास करने क्रमे। यहत देर तक अनेक प्रकार से वे सब शायन की की बडाने की कीशिश करते रहे. पर अच्याताती होए के चतनार थे। समस्य ब्रह्मावट का आर अपने निर पर रखनेवाले। इन्हें पठाने का सामध्ये भना क्रोड है। करोड सक्सों में कैसे है। सकता है ? अधनवाती किसी बकार दन के दश्ये नहीं दह सके। कन्त में वे सब खाजित है कर किसे की और चले गये।

क्षचमण्डी और मैघनाइ का युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, वन का युद्ध देखकर बाकाश में देवता लोग भी दालों श्रेंगुली काटने लगे थे। इस छिए उस दिन क्षेत्रल इन्हों दीनों धीरी के यह में सब्या हो गई और जवप्रधनी के मूर्वित होकर गिरने के बाद हो दोनों तरफ की सेनाएँ प्रपने शिविर में जीट गई। सब सेना नायस चली आहे, पर सचनग्री आभी सक नहीं कीटे. यह देशकर अशब्द जडाव्ट के अधीरवर, सर्वंशायक, सर्वंत्र क्रातेय श्री रामधन्द्रभी में भारने किसी पारवैनता ( यगत में चैठे ) पुरुप को जैसे ही पूछा कि रूपमण् अन्य तक क्यों नहीं आये ? वे कहाँ हैं ? कि इतने में हनुमान्जी लचमण्जी की अपनी बाहों पर कारी सामने हैं आते दिखाई दिये । वन्होंने छच्मखनी को लाकर घीरे से भगतान के सामने रख दिया श्रीर एक किनारे सुपचाप छड़े हो गये। लक्ष्मख्ञी को ऐसी सोचनीय इसा में देख रामचन्द्रजी को जैसा दु झ हुमा इस का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे शोक की ऋधिकता से कुछ बोल नहीं सके, एक टक जनमण्डी का मुहँ देखते रह गये।

काम्बवान् भी वहीं मौजूद थे । उन्होंने समफ विधा कि प्रभु इस समय भाई के स्पेक से कत्यन्त चिन्तित हो रहे हैं। इन से किसी विषय में पराप्तरी मौंगता बचित नहीं होगा। इस लिए सुपीय से उन्होंने कहा—छङ्का में सुपेय देन रहते हैं। बन्हें नुवाने के लिए शीध किसी को भेजना चाहिए।

हनुमान्ती तुरंत सामने आकर सड़े हो गये और नसता सहित बीले—मुक्ते आजा हो, तो में अपना परम सीमान्य समझेंगा।

सुयोव ने जाने की कत्माति है ही। इनुमान्तों ने बहुत छोटा कप धारण किया थीर वित सहित मस्यान कर हिया। सुवेख के घर पहुँचकर उन्होंने देखा कि वह पर में मीजूर है, बस चटपट उस के मक्तन को इठा जिया और भगवान लक्ष्यणां। को लेकर चिन्ता में मा नहीं पड़े थे वहीं लाकर रल दिया। 'घर जमीन पर रल दिया गया' यह अनुमन होने के साथ ही सुवेण पर ते बाहर का गया। उस ने सामने देखा कि समस्त जगद को जीवनहान देनेवाले परमातमा अगद में मयाँत स्थापित करने के लिए कतता लेकर लीवनहान देनेवाले परमातमा अगद में मयाँत स्थापित करने के लिए कतता लेकर लेखान कर रहे हैं। उस में में में कर में से मान कर रहे हैं। उस में में मानेवा में सीकृत मयावान के चरवां की पकड़ लिया और बार बार उस पर अपना मत्तक रक्षर प्रणान करने के बार कथववां के घायत सरीर की परावर सरीर की परावर सरीर का कर कहा—पवलागिरि पर्यंत पर संजीवनी चूरों है। वह परि सुनह होने के पहले किसी तरह लाई ना सके, तो अद्यायां के माया कल सकत हैं, नहीं, तो मेरा कोई बरा नहीं चल सकता। किनु में जानता हैं कि यह कुछ कम अपनि नहीं है। इन की गति मन के बरावर है। सुवेण की बात सुनते ही उन्होंने आने के लिए तरपर होकर कहा—में माने के बरावर है। सुवेण की बात सुनते ही उन्होंने अपने के लिए तरपर होकर कहा—में अपने के बरावर तिये आता हैं, और हरप में प्रभु के चरणों का ज्यान रस आकारागांग पकड़ हिया।

राज्य के गुप्तचर दिन रात शतुष्य की लेना में यूथ पूनकर हर एक बात की बोह लैते रहते थे। मायाकण होने के कारण वन्हें कोई देव नहीं वाता था। यक गुप्तचर में सुपेय के आने से खेकर हनुमान्त्री के पृत्त जाने वाक कुल खबर कह खुनाई। रावया वस के उत्तर बढ़ा खुछ हुआ। इस लिएकले खूब शानागी देकर बिरा किया और स्वयं वालनेति नाम के एक मिस्ट राच्छ के पाल जा पहुँचा। कालनेति ने वटकर स्थाम किया और आहर पूर्वक रावया की बैटाना चाहा, किंतु यावया की बैटने की सुध नहीं थी। वह बपने शतु के मार्द के जीने में सफल विष्य दालना चाहता था और कालनेति की क्यमें विष्य चवाने के लिए हो दस के पाल काया था। पर वह मी जानता था कि हनुमान्त्र के मार्ग में विष्य सड़ा करने के लिए कालनेति का सहस्य सहस्य नहीं हो सकता। और कहाचित्र कड़ाई से काम लेना पड़े। इस लिए वस के पार को आर इस समय यहण करूँगा, तो पीछे कड़ाई करने में संकोच हो सकता है। बतः कीप सहित कालनेति की मरसँगा करते हुय वस ने कहा— ं रे मुम्हारे जीता मूरी ही इस संग्राम के समय आराम ही आसन पर बेटने और दूसरों को मैठाने का समय और साहस रस सकता है। मिले ग्रंजु का सब मकार से विनास करने की बिन्ता होगी यह ऐसी चात इस समय व्यवहार में तो क्या, मन में भी नहीं का सकता। सेर, भात करने का अवसर नहीं है। में तुम से यही कहने आया है कि बटसट माया करने के लिए लैसर हो ग्रंजु में हुए ग्रंजु से मीठाने स्वारं नगा है। अगर कल प्रात का नक पह हम है सिरिटर में लोटकर न आने पाये, तो लक्षण नहीं जो सकता। इस लिए तुम इसी बल चले काओ होर खररी प्राया में उसे तथ कह के लिए कैंसा रही।

कालनिम का सिर पृथ गया। वसे आपे चल के लिय अपनी छुरपु साचाद सामने दिश-आई पड़ गई। बस ने सोच लिया कि राज्य वी आता न माननेवाला और रामद्त हनुमान् के मार्ग में रोजा करकानेवाला बना बनाया काल की सुराक है। किर भी अपनी बुदिमानी पर पीड़ा बहुत मरोला रसकर नहीं ही विनतों के साथ बस ने रावय से कहा—पनी, अपन की भावा हो, और वसे मानने से में इनकार नर हूँ, यह स्वल्न में भी समय नहीं है। इस लिए इस कार्य के महत्त को देखते हुए वेशा निवेदन है कि शीवान् मुझे हुनुमान् का रास्ता रोक्तने के छिए न भेने, सी अपिक कच्छा हो।

रावय ने बहा—क्यों ? तुम्हें क्यों न भेजूँ ? क्या शत बात में श्रव तुम से राय केनी पड़ेगी ? यह अभिकार तुम ने कल से और कैसे श्राप्त कर विवा ?

ंपड़ रहा है कि दो हो चार दिनों में एक भी लक्काबासी बीवित नहीं यहने पायेगा। राम के विकराल बाए समस्त लक्का के निशावरों की भूनकर रस्त देंगे और आप की पहताने का भी किसाय नहीं मिल सकेगा। किसाय नहीं मिल सकेगा।

ा रावध का संपूर्ण गरीर कोपाशि से तपकर तमतमा रहा । वस ने बड़ी तेन कपट-कर कालनिय से कहा—क्यों रे भीच, निस के दुकड़ों पर निहमी वसर। कर रहा है। वस के सामने ही वस का सर्वनाय मना रहा है है और नहीं, तेर कवर से विकती चुपड़ी बात भवा-(कर मधुरमाधी बनने । और मेरी । मलाई करने का देगर रचता है। । यदि इस समय इतने बड़े कक्यों काम पर पुक्ते भेजने नहीं कापा है ता, तो इस सङ्घ से अभी तेरा सिर । यह से सलग कर देता। बोज, जाता है हनुसान की सह में विम व्यस्थित करके जैसे भी बन सके वैसे बसे वपर ही रोक रसने या सभी कुछ देर है है

- इस प्रकार अपना मिष्या ठीक ठीक सेवा विचारकर कालनेमि ने काँहा — जब आप की ऐसी ही हरहा है, तो में आप के आशानुसार आने के जिए तैशार हैं। कहिए, और कुछ आशा है या यस हतनी ही ? अब में सब प्रकार आप की सेवा में अपने प्राचीर को न्यासुबार करने के जिए तैयार हैं।

गाराण ने श्येषापूर्वक अटहास करते हुए कहा—ह. हः हः हः, ठोक है, विहहार लेका के सम मं इतनी बाता के बाद यदि शीति श्रयम हुई, ते। इसे में अल्वामाविक महीं समक्त रहा हूँ। सेर, और कोई हुत्तरी बात मुख्ते नहीं कहनी है। इस समय तुम इतना ही काम करासहें, ते। बादी बहुता है। वालों की की काम करासहें, ते। बादी बहुता है। वालों की काम करासहें, ते। बादी बहुता है। वालों की काम करासहें, ते। बादी बहुता है।

श्रीमद्रगबद्गीता न

कालनेमिने सिर नवाकर रावण के सामने ही घवलागिरि के छिए यात्रा कर दी। रावण भी वहाँ से चलकर अपने महतों में आ गया ।

इनुसान्त्री ने यथपि रास्ते में कहीं विकल्प नहीं किया, फिर भी न मानुम किस माया के बढ़ से काछनेमि धन के घवलपर्वंत पर पहुँचने के पहले ही बस पर्वंत के निकट पहुँच गया। रापसों को माया बड़ी विधिव है। माल्म होता है, वे मन से मी तेल गतिवाले होते हैं: त्तपी ते। मनोशव ( मन की गति के समान गति रखनेवाखे ) हतुमानृनी कई वर्ण पहले चल-कर भी पीछे रह गये और काखनेमि बन से माद में ( शबया से काफी बाद विवाद करके ) चळने पर भी वन के पहले ही अपने काशीट स्थान पर पहुँच सवा कोर बन के मार्ग में ठका-वट डाकने का इंतनाम करने लगा। इसी लिए सब को नुलछीदासकी की यह बक्ति स्वीकार करनी डी पडती है कि-

'जानि न जाय निसाचर माया ।' कालनैमिटस पर्वत के ठोक शास्त्रे पर कुछ दुर इपर ही आयकारा से प्रथिवी पर

इतर गया और विचार करने लगा कि किस ब्याय से इनुमान्त्री को फँसाने में सफलता माप्त है। सकती है। इस के मन में कई कितम के खुल कपट व्याते व्योर विसीन होते चले गये, पर वन में से बसे एक भी सुन्दर नहीं लान पड़ा। इस ने सीचा कि ये सब सुद राजसी करतूर्ते परम राममक्त इनुमान्त्री पर कारगर नहीं हो सकतीं। यन की देह के बायुस्पर्य से ही ये क्षेत्री मेाटी मापा की रचनाएँ इवा में मिळ व्यर्पेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी वार्तो की, जैसी कि क्रम तक मेरे मन में आहें गईं, इनुमानूनी देखते ही समफ लागेंगे कि यह भ्रासरी मापा का तमारा है, और अब बता वन मायाओं का प्रभाव पूछ में बिलाते बन्हें क्या देर जग सकतो 🕏 १ निश्रम ही कुछ नहीं, विवकुल नहीं। इस तिए धन वी काय में लाने के लिए ती कोई ऐसी माया होनी चाहिए जी एकाएक अन्देंभी वास्तविकता के भ्रम में दाल दे। इस प्रकार बहुत सीच विचार के बाद इस ने निधय किया कि सिवा सामुदेव पारण करने के श्रीर कोई द्रवाय नहीं ही सकता जो चय भर भी इनुमान्त्री को असित कर सके। केदल सम-भक्तिका दोंग रचकर ही टस रामभक्त के ऊपर कोई माथा टाली जा सकती है। बस, फिर क्या देर थी ? यह सब क्षेत्रिक, विचारने और स्थिर करने में चाहे जितनो देर छमी है। निश्रय पक्षा हे। जाने पर उसे कार्यकृप में परिखत करना उस मायावी के जिए कोई कठिन कार्य थोड़े हो था ? उस ने उसो चल अपनी पनल आसुरी माया का आश्रयण किया और उस के द्वारा इस मर्थकर बोहड़ जंगल में ( जहाँ कालनेशि उतरा था और वैठा हुया हुनुमान्जी

को फँसाने को युक्ति सीच रहा था उस स्थान पर सचमुच हो ऐसा घना नंगल लगा हुआ। भा कि दिन में भी दाथ को दाय दिलाई देना असंभव हो रहा था।) एक वड़ा ही मनोरम

बाग तैयार करवाया । अन बाग लग गया और वसे देख मालकर कालनेमि को यह विज्ञास हो गया कि यहाँ कन जंगल का कोई भी चिंह क्यांशिष्ट नहीं रह गया है, तो उस मे भावनी मामा को सक्त दिया कि बहुत ही शीध इस बाग के बीचा बीच में स्वच्छ सगन्यित जल से परिपर्ध एक रमयोक तालान, इस के पश्चिम किनारे पर एक विशास देवमन्दिर भोर इस के पोछे छोटा सा. कित अतिशय प्रनोहर, आपि प्रति के बहते के रोग्य शास्त्रम तैयार हो साना चाहिए। साथ माथ प्राप्त रहे कि बालार के जाते और के घाट कीमती संगममेर से बॅथे हों, मन्दिर में पत्थलों की जगह हीरा, पत्रा, काल. मानिक, नीलम कादि कतथ्य जवाहिरात व्यवहार में लाये जार्य शीर इस के मध्य में सावान राम की ऐसी दिव्य मूर्ति स्थापिस हो जिसे देखने पर कोई कट्टर शनार्थ ( धर्मद्वेपो ) भी एक बार बाकर हुए बिना न रहे, इतना ही नहीं: बल्कि वस मति में ऐसी विचित्र और अतीकिक हारा दिखलाई पडती रहती चाहिए कि घोर निरीस्वरवाही भी हमें ईस्वर मानकर इस की भक्ति करने के लिए अपने हर्य में विश्याता का अनुभव करने लगे। श्रीर यह ते। सभे समस्ताना ही नहीं है। गा कि वस मन्दिर के पीछे जो आध्यम यने वह सुन्दर और शाकर्यक है। ते हव भी पकरम सादा होना चाहिए, ताकि हमें ही देखकर दस में रहनेवाले की सास्त्रिकमा अलक भाष । हाँ, मन्दिर और साधम देशों की दीवालों पर ऋच्छे सच्छे पार्मिक सन्त्र, सुनी हाँ स्तृतियों में से खुने खुने कुछ रहीक बीर भगवान के सर्वप्रसिद्ध बरेक नाम प्रवट्स प्रक्रित रहें। मापा का कार्य ही दिखलाई पड़ता है, कारण का पता नहीं लगाया जा सकता।

मापा का काय ही उसकाह पड़ता है, कारण का पता नहां कमापा जा सकता। तरन्तार एक तरफ कालनेमि व्यवनी भागा को अपर कहते के मुताबिक सब यातें समकासा जाता या और दूसरी तरफ माण उस की वातों का पूर्वतः पालन करती जा रही थी, अर्थांद केदल कालनेमि के कहने और उस की माया के सुनने में ही जो जुड़ समय लगता था, ती जमता था; याद में उस की कही हुई वस्तुओं ( तालाव और मन्दिर व्यवि की इमारतें ) के बनने में निमेष भर भी विलम्ब नहीं होता था। यहाँ तक कि हश्यं कालनेमि भी नहीं जान पाता था कि कब मैं कालाएँ दे रहा हूँ और कब साथ किस शीत से उस का पालन होता जा रहा है। ताल्यमें यह कि मेंगे आजाओं के भुताबिक माया कैसे कैसे क्या क्या कर रही है, इस्पादि बाता को कालनेमि भी नहीं जानता था और भुत से विकलकर अस की आजाओं के प्रार्थ वानुमण्डल में ठीक ठीक खुत भी न हुए होंगे कि इसने ही समय में सब खुड़ ठीक शक करके माया ने उत्तर दिया कि आप के कथनानुसार सब तैयारों हो गई। अब कामे चतलाइए कि में क्या करूँ ?

कालनेभि ने कहा----ग्रव तो कुछ करना घरना श्रेष नहीं रह ग्रवा है, देवल हरूमार के सा जॉसने की करार चक्की रह गई है। वहें साथरें को बात है कि सब तक वह साया मालूम होता है, हम खेगोर ने बड़ी ऋत्वाभाविक जुर्तीबामी से काम जिया है, क्येरिक यह बंदर मी कुछ सापारण वेस से चलनेवाचा प्राची नहीं है, मन के माफिक वस की चाछ है। किंतु हों, पक बात तेर भूली ही का रही थी। भोक, श्रीह; बड़े मौके से याद का गई, नहीं तेर सब किया कराया मार्थ है। काना चाहता था।

माया में चिकित हाँह से कालनेमि की स्रोर ताकते हुए कहा—क्या है देव १ पेसी कीन सी महावपूर्य एक ही चात वाकी रह गई है जिस के निना सन गुढ़ गोवर हुमा का यहा था ।

श कालनेमि ने कहा—स्वरं, कुछ मत पूछा । सचमुच ही वह सब से पहनी कीर नकती वात है। ईरवर को धन्यवाद है कि उन्होंने मेरी छात रस छी । नहीं, तो मेरी छप अभिकाष मत की मन में रह जाती और निश्चय ही जात राज्य के हाथीं यमपुर का पायपी है मिल जाता । सुनों—सात यह है कि आज मेयपाद ने संगुल युद में धनवान राम के मायोर से मी अभिक पिय छोटे माई छचवच को शक्ति से चायत कर दिया है। वे अभी तक कर्ष सतक प्रवस्था में राम की गोद में पड़े हुए हैं। इन्हों को स्वर्थ करने के लिए सनुयान पत्रता निरि पर से संजीवनी यूटी लेने चले हुए हैं और रावय की आज्ञा से में करहें इपर ही फैसा रसमें के लिए यहीं आया हुआ हैं। से तुम से में ने सब तरह की सुविधाएँ तो करवा जों, और इस पर स्थान ही नहीं दिया कि सुनान कपना वैसा जस्पी काम योच में छोड़कर हस समह उतरों से किस छिए और क्या सोधकर। अब ते। सब कुछ तुम्हारी समध्य में आ गया न १

- ा भाषा ने कहा—हाँ, हाँ, सने में। यदि कव भी न समध्यती, तो नया रावण जब काय को इस लोक से बिदा कर देता और मुक्त से दूसरों से सुनकर सब हाळ मालूम होता तब समस्ती ? हाँ, तो कव यह वतकारण कि उन्हें यहाँ वतरने पर बाद्य करने के लिए कीई युक्ति भाष ने स्थिर वर की ?
- ा वालनेति ने कहा—हों, स्थिर कर खुना हूँ । वह युक्ति यही है कि तुम खनी आकाश-मार्ग से वहती हुई यहाँ के दिख्या दिखा की जोर चली जाओ । नेरा रुवाल है कि शायर सुन्दें उपारा हुर आने की अरूरत नहीं पड़ेगी, कुल हो दूर आने तर इचर खाते हुए इनुमान् से तुम्हारो मुलाकात हो लाएगी, क्योंकि वे खन यहाँ पहुँच हो रहे होंगे। यह तो तुम नानती हो होगी - कि हनुमान कभी पक्तनेताले जोन नहीं हैं। इस स्थिप यह निधित है कि अपने खरप पर पहुँचने के पहले ने कहाँ कह नहीं सकते। परतु तुम्हें वन को शेक्सर हस बाग में बतारना ही होगा।
  - माया ने कहा—क्या बन्दें नीचे बतरने पर विवशा करने के खिए कोई छपाय मुफें ही छीचना पटेगा १ क्योंकि चाप ने केवल इतना ही कहा है कि दिचया और लाने पर स्त्रीय ही

हन से भेंट होगी कोर छन्दें खलरय पृथिवी पर बतारना पड़ेगा। बाप ने यह नहीं बतलाया कि हन के जपर सवार होकर पृथिवी पर बलपूर्वेक ठेल हूँ भी या कोई परयक प्रहाद वन के जपर प्रशक्तर नीचे गिराकाँगी।

कालनेमि के इतना कहकर खुन होने के साथ ही माया भाकाश में वह गई घोर दिच्या-भिमुख होकर हवा में निक गई। कालनेमि ने वस से लेसा कहा था वैता ही हुआ भी। हनुमान्त्री से माया का कुछ ही चयों में साचारकार हो गया। वन्दें रेसते ही वह खुनके से वन के रवासों में मिलकर भीतर युस गई चोर कालनेमि की आशा का शरयचर पालन करने स्ता।। गर्के यह कि माया के प्रचन्न में पड़कर हनुमानकी प्यास से म्यायुक हों गये और प्रधिनी की और हेसने स्त्री कि कहीं कोई जलाया और स्वय्य स्थान दिसकाई है, तो नोचे बतरकर प्यास पुकालूँ चौर पोड़ी देर विशास खेकर तन काले वहूँ। न्योंकि अब वह पर्यंत भी गुद्ध हुर महीं है जिस से विलास होने स्थान कार्यं में बालस्य करने का बोई मय हो।

वहीं तो सब जुड़ माथा की प्रेरणा से ही ही रहा था । बाग कोर ताजाब के जपर
पहुँचकर ही तो ह्नुमान्ती में भीचे रहि हाली थी, इत खिए तुरंत वन्हें निर्मेल जलाशय और
स्वच्छ स्थान ही नहीं, अधितु एक श्रृषि का आध्यम भी दिललाई पह गया । आश्रम देतते ही
बन्होंने निर्चय कर लिखा कि यहि प्यास जुकानी और विश्वान्ति करनी ही है, तो इस से
सुन्दर लल कथना रमणीक स्थान आगे चलकर करनाथि नहीं मिल सकता । बात: यहाँ बतरने
के विषय में अधिक विचारना और विलम्ब करना थ्या है। इस तरह याया के केर वे बार के
हुनुमान्ती नीचे प्रियंत पर बतर आये और आश्रम के इरवाने की और बले कि इस के स्थाने
बाले मुनि से पृषकर सरीवर का लल पीज ।

श्रीमद्भगवद्गीता ]

माया को इनुमानुत्री का पता खमाने और वन्हें मायित करने के लिए भेनकर कालनेमि ने अपना राज्यसम्ब अट पट ऐसा बना जिया जैसे साचात कोई सिद्ध महर्षि हो और हाथ में भाला लेकर महँ से बारंबार 'राम राम' क्यारण करता हुआ। आश्रम के भीतर आसन लगा दिया। इनुमान्त्री प्यास से व्याकुळ तो थे ही, जल्दी जल्दी आकर दरवाने पर से भॉक्कर धन्होंने देखा कि चाश्रम के स्वामी मुनिजी बड़े प्रेममात से प्रमु का नाम अप रहे हैं। हतुमान्त्री दस के बाहरी आहत्वर पर मुख्य हो गये. माथाउरा यह नहीं जान सके कि यह पूर्व राचस है कीर मुक्ते फाँसने के लिए ऐसा बाना बना रखा है। वे सीधे लाकर उस के पैरों पर गिर पट्टे कीर होने हाथ कोडकर बंशाम भी किया। इनुमानुमी की निःशङ देखकर मुनिवेपभारी कालनेति चपने मन में बड़ा प्रसव हुआ कि मेरी माया इन के उत्पर क्षय मंत्रे में कारगर ही गई भीर शायद अब मैं अवस्य अपने कार्य में पर्योतः सफल होकर यहाँ से लीटेंगा। वस मूर्ल मे ग्रह एक बार भी नहीं सीचा कि अपने अक्त की रचा करने में मगवान पता भर भी गाफिल महीं पहते । यह संशा होकर चपनी भगवडिक्त सिंह करने की चेदा करता हुआ भगवान के भजीतिक गयों की भनेक कथाएँ समयह मापा में हनसानती को सनाने जया। कथा के सिलसिले में उस ने इनमानुशी से कहा कि इस समय त्रिमुदनपति रामचन्द्रशी राचसरान रावण के साथ पुद करने में छने हुए हैं। ययिष शतक आज तक सर्वत्र विजयी होता चला भाषा है और इस बार मी क्स के बन में ऐसा डी निश्चय है कि में जरूर जीतेंगा, किंत छव की इस की जीत नहीं, मृत्य होगी। शमचन्द्रकी के वाख सवस के प्रार्खी का अवस्य हरण करेंगे. इस में रसी भर भी संदेह महीं है। मेरी वार्ते सुनकर तुम्हें दिस्तय हो रहा होगा कि कहाँ सहा का रामरावरायद और कहाँ यह धवकाशिरि की तराई : श्रीर यहाँ बैठा बैठा ही में वहाँ की बातों का किस तरह तुम से वर्णन कर रहा हूँ ! किंतु माई, मैं पहचान रहा हूँ कि तुम भी एक सच्चे रामभक्त हो. भीर इस नाते तुम सचमुच हो मेरे अभिभ्रहरूप मित्र हो। इस लिए मैं हुम से कुछ पदों नहीं रखना चाहता. सब सत्य सत्य बतला देवा चाहता है। बात ऐसी है कि में ने हमारों वर्षे कठिय तपस्या करके, वड़ी बढ़ी साधनाओं का साधन करके ज्ञानहीट प्राप्त कर की दै। दार्जों कि संसार में चौर मी बहुत से तपस्ती हैं चौर उन में से बहुतों को घोडी महुत ज्ञानर्राष्ट मिल भी गई है, पर मुक्ते जैसी प्रवल और खिक मात्रा में वह रिष्ट मिली हुई दे वेसी वदाचित किसी को नहीं मिली है। यही कारण है कि में यहीं से संपूर्ण लङ्का झौर यहाँ होनेवाली सब बातें स्पष्ट रूप से बिलकुल मत्यच की तरह देखने में समर्थ हो रहा हूँ। श्रास्तुः विशेष वार्ते किर होंगी। तुम शायद कहीं की लबी यात्रा से व्या रहे हीं श्रीर इस समय मेरे क्रतिथि के रूप ≅ वपश्चित हो । इस जिए कहो कि मैं शुम्हारा क्या सत्कार करूँ ?

इनुमान्त्री ने कहा-भगवन्, मुक्ते बहुत तेल प्यास लगी हुई है, में कल पीना चाइताई।

सुनि (काननेमि ) ने कहा-च्छो, सह कमयब्दलुभरा स्वाहै। इस में का निर्मल स्वासिष्ट अरु पीकर अपनी पिपासा ज्ञानन करो।

हनुमान्त्री ने वहा--- स्तने जल से मेशी सृति नहीं हो सकेगी। में तथा होएँ आहार विहार करनेवाला है, मतः थोड़े में मुके संतीप नहीं होता। आजा हो, तो साजाव में जाकर कल पो सूँ और थकाउट हर करके पुनः अपना साला पकरूँ।

मुनि ने कहा—ध्यार्थ है कि मक्त होते हुए मी तुम्हारे अंदर संतोष की अभी तक बड़ी मारी कभी बनी ही हुई है। यों तो यह असंतोष आख्याम के लिए हानिकारक---करवाय-विरोधी—है, किंतु मक्त के लिए तो यह अयंकर बहर हो है। मालूम होता है, आन तक किसी योग्य गुरु से तुम्हारी मेंट नहीं हुई है और यह निश्चित बात है कि मुरु के मुद्रा से लागी-परेरा सुने बिना सच्चा संतोष और शानित नहीं होती। सो मैं बाहता हूँ कि आन देवयोग से तुम्हारा मार्थार्स हो गया है और मेरे जैसा गुरु मिल राखा है, तो इस खबसर का तुम्हें अधित ताम बढ़ा की दूँ अध्याद दोखा रेकर सुम्हार काम को दूर कर हूँ जिस से सुम्हें ग्रामित और संतोष की मार्स हो शाब ध्वेश भीर थोड़ में न अध्या सकने की विरक्षत्वन न वहने पाये। इस लिए लाभी, तालाप में स्मान कर स्था भी की सम्बन्ध से की शा

कहना नहीं होगा कि हनुमानको पर्यं कप से कालनेमि के मायानाज में पड़ चुके थे चौर अगर मुख कसर रह गई थी, तो उस की पर्ति के लिए कालनेगि दौचा देने का इसरा नाल विद्धा प्रशा था । इस कपटी विने की ब्राह्म मानकर दीचा होने के विचार से हनुमानुमी तालाव में स्नान करने चले ही नहीं गये, बलिक इस ताळाव के लळ में उत्तर भी गये। बीर यह तो भगवान् ही जानते हैं कि तालाच में स्नान करके कालनेमि से दीचा खेने का उन्हें क्या फ्ल भिलता ? वहाँ में यचकर वे संशीयनी लेने और लड़ा लाकर लचनवानी की जान सचाने में सफल होते या महीं, यह कीन कह सकता है। किंतु यह तो होना नहीं था; फिर कालनेमि की माया किस तरह सफल हो ? इनुमान्ती अब तालाय में उतरकर थाह खेते हुए भीरे भीरे स्नान करने भर पानी की और बढ़ते चले ना रहे थे वसी बीच में एकाएक वन का पर किसी जलतनतु के अपर पड़ गया। हनुमान्त्री की सम्मीरता ती सर्वविदित ही है, किर एक हुद जजनन्तु निचारा कैसे हम का यार सँगाज सकता था ? हनुमान्त्री के पैरों से इबने के कारण ३स के प्राण व्याकुल हो बठे। इस लिए बड़े कीच के साथ उस ने हनुपान्त्री के दोनों पैरों को लकड़ लिया। दो चार बार इनुमान्त्री ने कोशिश की कि वह बन का पैर छोड़ दे, पर जब वह अपने शरीर को भीर भविक कड़ा करने लगा, तो हनुमानुती को भी कोप आ गया भीर एन्होंने भपने पैरों से ब्रुचलकर भीतर ही मीतर उसे मार दाला। इस के बाद वे स्वान करने के शिव अपने सिर को पानों के अंदर द्वातने जा 🗓 रहे थे कि इस गरतु का मरा ٩

मामा को हममामजी का पता लगाने और दन्दें माधित करने के लिए भेजकर कालनेमि ने ब्रपना राससरूप म्हट पट ऐसा बना लिया जैसे साचात कोई सिद्ध महर्पि हो श्रीर हाथ में भाजा लेकर मह से बारंबार 'राम राम' बचारण करता दश्य अध्यम के भीतर आसन जगा दिया। इतुमान्जी प्यास से व्याकुळ तो थे ही. जल्दी जल्दी आकर दरवाजे पर से भाँकरर इन्होंने हेखा कि आध्य के स्वासी मनिजी बड़े जैममान से प्रय का नाय जब रहे हैं। इनमानजी इस के बाहरी आहम्बर पर मुख्य हो गये. मायावरा यह नहीं जान सके कि यह यह राज्यस है भीर मफे फाँतने के जिए ऐसा बाना बना रहा है। वे सीधे जाकर इस के पेरी पर गिर पहे कीर होनी हाथ जोडकर प्रकास भी किया। इनमानको की निश्च है स्वकर मिनेवेषधारी कालनेति अपने मन में बड़ा प्रसन हुआ कि मेरी माया इन के जपर अब मजे में कारगर हो गई और शायह क्रय में क्रवहर क्रवने कार्य में पूर्णतः सफल होकर यहाँ से जीटेंगा। वस मूर्ण ने ग्रह एक बार भी नहीं सोचा कि खपने भक्त की रचा करने में भगवान पुत भर भी गाफिल महीं पहते । यह एका होका कपनी मगबद्रिक सिद्ध करने की चेष्टा करता हुवा भगवान के ब्रुडीकिक गर्हों की ब्रुनेक कथाएँ सुमपुर मापा में हुनुमानुती को सुनाने लगा। कथा के सिलसिले में उस ने हनमानकी से कहा कि इस समय विभुजनपति रामचन्द्रकी राचसरान रावण के साथ यह करने में छगे ४० हैं। यथिय शत्य जान तक सर्वत्र विनयी होता चला जाया है शीर इस बार भी इस के बन में ऐसा ही निश्च है कि मैं अरूर जीतेंगा, किंस घर की श्स की जीत नहीं, सूरय होगी। रामचन्द्रजी के वाख शतक के प्राव्हों का अवस्य हरण करेंगे. इस में रती भर भी संदेह नहीं है। सेवी बातें सुनकर तुम्हें विस्पय हो रहा होगा कि कहाँ सहा का राजरापण्यह और कहाँ यह घवलागिरि की तराई : और यहाँ बैठा बैठा ही में वहाँ की वातों का किस तरह तुम से वर्णन कर रहा हूँ ! किंतु भाई, में पहचान रहा हूँ कि तुम मी एक सब्ये रामभक्त हो, भीर इस नाते तुम सचमुच हो मेरे श्रमित्रहरूय मित्र हो। इस लिए में तुम से कह पहीं नहीं रहाना चाहता, सब सत्य सत्य यतला देना चाहता है। बात ऐसी है कि में ने इनारों वर्ष कठिन तपस्या करके. वडी बढी साधनाओं का साधन करके ज्ञानरिष्ट ग्राप्त कर ली है। हालों कि संसार में और मो बहुत से तबस्ती हैं और इन में से बहुतों को घोड़ी बहुत ज्ञानर्राष्ट मिल भी गई है, पर मुक्ते जैसी प्रवस और श्राधिक मात्रा में वह रहि मिली हुई देवेसी कराचित किसी को नहीं मिली है। यही कारण है कि मैं यहीं से संपूर्ण लहा और वहाँ होनेवाली सब बातें स्वष्ट रूप से बिल्कुल प्रत्याद की तरह देखने में समर्थ हो रहा हूँ। म्मलु ; विरोप बातें किर होंगी। सुम शायद कहीं की लंबी यात्रा से बा रहे 🛍 खोर इस समय मेरे फर्तिपि के रूप में उपस्थित हो । इस ब्रिए कही कि मैं मुम्हारा क्या सरकार करूँ ?

हनुमान्भी ने कहा-भगवन्, मुखे बहुत तेल प्यास सभी हुई है, मैं नल पीना चाहताहैं।

सींचने का प्रयत्न कहा। यदि सब की तराह में ने मी ऐसा ही किया. तो मेरी सर्वेशेष सन्दरता है। क्या और किस काम की रही ? इस लिए इसे भी कम से कम मेरे लिए हो ऐसा परात्र करना ही चाहिए जिस से मैं अपने प्रति उस के प्रेम का कछ धोड़ा बहुत सनमान कर सकें। में ने अपना यह विचार अपनी सक्षियों पर भी प्रकट कर दिया और बन सबों ने इस का समर्थन भी किया, पर्रत एक चनर सही ने कहा कि आदिए अब तक वह तके हेतेल धीं नहीं सब रुफ़ बिचारा चपना प्रेम कहा तेरी बला से बहेगा १ - इस पर लग में ने कहा कि में ही कर बसे देख चरी हैं जो इस प्रकार तम स्रोग इस के साथ मेरे गठवन्धन तक की तैयारी कर ज़की हो, तो इस ने वहा कि तें बाबी तक बावने को लियाकर उलने के कारण बाबगतती में प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सकी है, और वह दिन गत सब को गाँकों के सामने वा जाकर काफी मराहर हो खना है। इस जिए तें ख़द खोच सकती है कि जब बस ने तेरे बारे में कुछ जाना सनामी नहीं है. तो मजा तके क्या इद है कि उसे किसो किस्म का दोप दे सके ? ब्रीट तें ने अपनी सक्षियों से वस के रूप, गुण, शीज, स्वमाव आदि सभी बातों की चर्चा सन की है भीर मन हो मन जान रही है कि वसी तरह के परुष से मैं प्रेम कर सकती हैं। इस हालत में जिस से पहेगी वही सके बड़ी राय देगा कि तेरा ही कर्तव्य है कि पहले बस के सामने अपने की प्रश्यक करके वसे कारणी कोर कॉस्टर का प्रयत्न कर । वॉ. इतने पर भी कार वह तेरी क्षेत्रा करे. तम्म से ब्रेस के द्वाव मात्र न दिस्तताये, तब इसरी बात है और तभी इसरा क्षाय करने को भी नवरत पड सकती है। किंतु सभी तो हर हासत में यही वसित और नायन मालुम 🖈 रहा है कि लूँ एक बार किसी तरह धने अपना यह रूप दिखला दे।

बात सब तो भी ही, दूसरे में अब अपने दिल में एक प्रकार की कमनीसे भी मह-सूस करने लगी भी कि उस के साथ चार ऑंटों हुए बिना ग्रायद मुझे बैन नहीं मिल सकता। इस लिए अपनी सली भी बातों से मिला हुआ अनतर कर किसी ताह में वार्य नहीं लाने देना चाहती थी। में ने पहा — अगर तुम छोगों को यही ठीक माल्म होता है कि में ही पहले इस के सामने जाने और वसे रिकाने का ठीका उसकें, तो में अपनी और से इनकार हो कैसे कर सकती हैं, वसीकि तुन्हों छोग तो मेरे पायदर्शिका, गुमचिन्तिका और न जाने क्या क्या हो, किर तुम खोगों की सब के दिलाफ में चुल कर भी कैसे सकती हैं ? तुम लोग जैसा अचित सममी, करो, कराओ, में सब तरह से तैयार हैं।

सही ने कहा----जन मूँ तैयार है, तो अन और नया करना कराना है ? सिफी महाराज इन्द्र के दर्नार में ऐसे समय से पहुँच चलने की जरूरत है, जन कियह युवक भी नहीं मौजूर रहे ।

में ने कहा—केहित महाराज ने तो अपने दर्शार का इन दिनों नियम ही न माजूम कैसा अकटा सीपा नना रखा है कि वहाँ जन अन्तराएँ रहतो हैं तब गन्यवै नहीं काने पाते और

िक्ट ८ इले. १४

हुआ ग्रारीर छोडकर इस की बाल्मा ने एक स्वर्गीया ऋष्यरा का रूप घारण कर लिया और विकास पर चत्रकर शाकाश में क्रमणः जपर जाना मारम्म कर दिया । हनमाननी की इस धरना से पड़ा धार्थ्य हुआ । वे चिकत दृष्टि से ऊपर देखने छगे । उन्हें अपनी घोर ध्यान सहित देशते देशकर मुख देर के खिए उस अप्सरा ने अपना विमान आकाश में स्थिर कर दिया और हतपानती को संबोधित करके कडा---

हे करोश, मुक्ते रेसकर आध्यान्वित होना तुम्हारे जिए स्थामाविक ही है। परंतु तम ने मेरा बहुत बड़ा बपकार किया है। इस लिए सुन्हें आधर्यसागर में पड़े पड़े दबते उतरासे रहने के लिए छोडकर मैं चली जाना नहीं चाहती । तुम्हें बपना पूरा हात बतलाकर नहीं जाऊँगी. तो असरवतारोप की भागी बनेंगी, क्योंकि तुम्हारी ही क्या से खात में मकरयोनि से नक्त क्षोकर अपना पर्वे शरीर माप्त कर सकी हैं।

क्षप्रसावती नगरी में एक गरुवर्व रहता था। वह वहाँ के राजा रूट का वडा कपापात सम्प्रा लामा था । इस की ग्रवावस्था, सगठित गरीर, सन्दर महाकृति और आकर्षक आँखीं पर इन्द्रपति की सभी श्रद्सराएँ मन्य थां, सब इस श्रवत्त में लगी रहतीं कि वह गन्यये मेरे यति स्निग्यता प्रदर्शित करे-सुभ्य से प्रेम दिखलाये ।

वह गम्पर्व देवराज इन्द्र को सभा का वसूल गायक था। वस का बीखाविनिन्दक स्वर अब सितार के स्वर के साथ एकाकार होकर वायु के द्वारा क्रमशवती के कीने कीने में कुल जाता तब वहाँ ऐसा कोई ऋषि, महर्षि, सिद्ध, शम्यवे, नाग, कियर नहीं रहता जो अपने हरय को बरकी मुद्दी में सँभासकर दश सकता—मो जहाँ निस कार्य में रहता वह उस कार्य को भल जाता और मन्त्रमुख होकर उस की स्वरकहरी में वह जाता। वस के पशु. पक्षो और द्या आदि भी द्वापना व्यवना आहार विहार छोडकर वस के गाने को सक्जीनता के साध सुनते रहते।

. 🦟 मेराघर भी बसी नगरी में भाकीर मैं भी इन्द्र की सभामें गाने के द्वी काम पर नियक्त थी। शिस प्रकार परुपों में वह गन्धवें सब से ऊँचा गायक प्रसिद्ध हो गाया था। इसी प्रकार महिलाओं में मेरी अरावरी करनेवाली कोई नहीं थी। मेरी अवस्था मी इस कै मरावर 🛍 भी और शारोरिक गठन में तो मैं भन्सराओं की सिरसीर भी ही। में ने भी कपनी सिल्यों से वस युवक की तारीफों सुनों; और किसी किसी ने तो मुक्ते यहाँ तक वत-छ।या कि मैं दी इस लोक में एक सुन्दरी हूँ जिस की कोर वस गन्धर के सुकाब की कुछ संगा-दना भाजूम होती है । मेरी सब्बियाँ मुक्ते इस बात के लिए असवाकी रहतीं कि मैं अपने हाव भाव हें इसे बयनी तरक काक्यित करूँ, किंतु मैं सोचती थी कि जब पुरुषों में वह बीर खियों में में सब से बढ़ चढ़कर हूँ, सो कोई कारण नहीं कि सन जियों की भौति में भी बसे अपनी कोर बुद्ध करने छापक नहीं रहा जा सकता है। कारख, जो उपाय में ने सोचा है उस में तेरे वितानों को भी पार्ट लेना पड़ेगा। पुरुषों की महफिल में क्षमर कोई जो जाना चाहती है, तो उसे पुरुष की मदद पहले खेनी हो पड़तों है। इस खिए यह तो पुरुषा हो न्यार्थ है कि पितानों को इस कार्य में मैं क्यों गामिल कर रही हैं। इसे बात यह पुरुषे की कि इस कार्य में भाग सेकर करने ऐसा कोन सा कार्य करना पड़ेगा निस के खिए इतने इंतनाम बात और कियाब हुए वान में शक्त पार्ट के अलाव और कियाब की स्थाप कर हो है है तो इस का जाब हो दर क्षसल में सब बातों का जाबाब और यही वस नियम का खरवाद है। में ने बहुत सोच समस्कर जब देश लिया कि इस के खलावें और कीई रासता नहीं है तब क्षन में इस बाय को कपने मेंन में स्थित किया है।

में ने वहा— सबी, जब पितानी को ही बात है, सो बसे मुख्य से क्यों खिपाना चाहती भी ? क्या तुम्मे मालूम नहीं कि पितानी को कोई बात मुख्य से खिपी वहीं रहती है ? इसरी कोई सेतान न रहने के कारण या किसी भी उन्ह से सही, वे मुख्य से सथ जिये पिता कोई सीटी से सोटी बात मी नहीं करते ?

ससी ने कड़ा — हो हव तो में भली माँति कानती हैं, और इसी जिए मुक्ते अपने सीचे रपाय के सफल होने की बाशा भी है। लेकिन धोडी सी खडचन दस मं यही है कि वह काम वन के स्वभाव के विरुद्ध है। तें तो लानती ही है कि धारने मुँह से वे खपनी था धपने समें संबन्धी की किसी के आमे सारीफ करके कोई काम नहीं निकासा करते. इसे वे अपनी इजात पेचने के बराबर सम्रमते हैं। और मैं ने इस स्वमाद के स्वता ही यह क्वाय स्थिर किया है कि करू वे जब इबार में आयें और बहाँ वस युवक गरूपने की गाने में मरागृत पायें, हो दसी समय महाराभ इन्द्र के सामने सभी यह कहकर पेश करें कि 'दैवेन्द्र, जान इन महाराय का गाना समाप्त होने पर एक जिनट के लिए दबाँट की और कायम रहाँ—सभाविसर्जन न करें-- एवं कृता करके मेरी इस करवा का भी एक गाना सुन सें : इसे ( करवा की ) वह गाना में ने कल ही सिखाकर तैयार कराया है, और इसी समय इस लिए सुनम देना चाइता हैं, ताकि वसे सुनदर भोमान् शरने थोमुख से निरेधन करके बीक धेक कह सकें कि दोनों के गानों में कितना शन्तर शथवा समानता है। तेरे पिता को देवधन मानते तो हैं ही; दूसरी बात यह भी है कि इस समय गाने के प्रसंग में संगवतः उन्हें यह घ्यान भी व रहे कि तेरे पिता कोई निग्रमविरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यस, किर क्या पूछना है ! अवस्य ही वे नियममङ्ग से होनेवाले क्रोध को भ्लकर प्रसमानुरूप तुम्हे माना सुवाने की खाझा दे बैठेंगे और इस प्रकार बस युवक से तेरी चार कॉंट्सं धनायाल 🗗 हो अधेंगी।

यह तो कहना हो नहीं है कि अपनी सालों की नातों से मुन्हें कितनी मसजता पूर्व और इस मुक्क से जिलने की कितनो प्रनल आया मेरेमन में लहराने लगी; फिर क्षय गन्पर्य रहते हैं तब इस खोग नहीं जाने पातीं। एसी हालत में वस के रहते हम दर्जार में क्यों कर व्यस्थित हो सकती हैं ?

ससी ने कहा — नियम होता है, ता वस का चपवाद भी होता ही है। यह दूसरी मात है कि उस चपवाद का स्वरूप खड़ा करने में कुछ थोड़ी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े या मुख दिकान कम नाम। पर इस के लिए चिन्ता करना चनावरमक है। कठिनाई और देर का विचार करके किसी अपूर्व वस्तु के पाने वी खालसा इतिहास में आज तक म तो किसी ने सोड़ी है, म मविष्य में ही कोई इस सरह के कामों में चतुसाहित होने नाला कर्यम होता। बहिन मेरा तो यही चनुमव है कि कठिनाई, परिश्रम और समय को अधिकता, ये तीनों ही जिस काम में जितनी अधिक मात्रा में सामने चाते हैं, इस कार्य की सिदि के बाद वम का कता है अधिक मान में जितनी अधिक मात्रा में सामने चाते हैं, इस कार्य की सिदि के बाद वम का कता है अधिक महरा और मूच्य व्यक्त जाता है, और उसी के अनुसार फलमाति के मानवद में दियोगता तो रहती ही है। इस किए इस बात की मूँ विश्वतुल चिन्ता न कर कि रूद समा में पुरुषों की व्यक्तियति में इस जियाँ कैसे जा सकती हैं है इस का उपाय मैं यतकारूँगी, मुक्ते के बल चलने के लिए तैवार रहने की करूरत है।

में ने कहा—सत्ती, यह में पहले ही कह चुकी हैं कि लैसा तुम लोग कहोगी वैता करने में मुक्ते अब कभी नोई अपनित नहीं होगी, में सदा तुम्हारी साथ पर चलने के लिए अपने को सब सत्ता है कि पदि नह नियम की अपनादवाली कात मुक्त से कहने में नोई हम को तो स्थर्थ करे लियाकर मुक्ते क्यों चिन्तित नर रखना चाहती हो है क्या मेरे सुन लेने से तुम्हारा यह बयाय कारगर नहीं होगा है या इस के कलावे कोई हमती ही मात है किस के नारण तुम मुक्त से भी वस वियय में पहाँ रसना चाहती हो है

सली ने बहा— मूँ मेरे बहने के मुताबिक चलने के लिए सैवार है, इस के लिए में अपने नो भाग्यशालिनो समझती हैं और मुके पूरी तरह से विश्वास दिला देना चहती हैं कि तैरा मनीरथ अवद्य सफल होगा। पर मूँ प्रसादकों समझ हो है कि मैं या हम में से कोई भी शुक्र से कुछ दिवानर करता परता है? मूँ निभव समझ स कि मूत, भविष्य, मत्रीमान— तीनों बाल में खम में भी हम लोग तुक्र से नुख दिवानर न रखी है, न रखता है, न रख सबती है। यत निमम का अववाद क्या होगा, यह अभी विचारकर स्थिर करना था, इसी से अब सम के से नुख हुत सकती है। यत निमम का अववाद क्या होगा, यह अभी विचारकर स्थिर करना था, इसी से अब समर मूँ वह जानना चाहतो है, तो मैं मह में सीचकर वपाय स्थिर कर लिया है। सो अब समर मूँ वह जानना चाहतो है, तो पुत्री से लान सकती है। परनु यह बात अवस्य है कि वस बात वा यहां सुतनर यहाँ तुके मुक आता पड़ेगा अपीद वह बात और कि सा से सामने मुककर भी तेरे मुँद स न निकलन पाये, क्योंकि ऐसा होने से हम लागों वो चात हाड़ी पड़ वा सकती है और उस स्था में कि स

मुद्द करने छायक नहीं रहा जा एकता है। कारण, जो अपाय में ने छोचा है उस में तरे पिताओं को भी पार्ट लेना पड़ेगा। पुरुषों को महक्तिल में ग्रम्म कोई जो जाना पाहती है, तो उसे पुरुष की महर पहले जेनी हो पड़ती है। इस जिए यह तो पूछना हो व्यप् है कि पिताओं को इस कार्य में मैं क्यों ग्रामिज कर रही हैं। रही बात यह पूछने की कि इस कार्य में भाग सेकर कर हैं ऐसा कौन सा कार्य करना पड़ेगा निस्त के छिए इतने इंतनाम बात और छिपाव इसन की सकरत पड़ रही है है तो इस का जान ही हर ब्रास्त में सब बातों का जान कीर वही कस निरम का खरवाद है। मैं ने बहुत सोच सम्बद्ध कर कर देश जिया कि इस के ब्रालवें और कोई साहता नहीं है तब करन में इस ब्याय को अपने मन में स्विद किया है।

में ने वहा— सकी, जब पिताओं को हो बात है, तो बसे मुक्त से क्यों छिपाना चाहती भी १ क्या तुम्में माल्म नहीं कि पितानी की कोई बात मुक्त से दिशी नहीं रहती है १ इसभी कोई संतान न रहने के कारण या जिली भी वरह से सही, वे मुक्त से संय किये विना कोई सोटी से सोटी यात भी नहीं करते १

ससी ने बड़ा—हो सब तो मैं अली माँति जानती हैं. और इसी लिए समे अपने सीचे स्पाप के सफल होने की बाजा भी है। लकिन घोडी सी घडचन उस में गडी है कि वड काम बन के स्वमाव के जिरुद्ध है। तेँ हो जानतो ही है कि अपने मेंड से वे अपनी या अपने समें संदर्भी की फिसी के आगे तारीय करके कोई काम नहीं निकाला करते. इसे वे अपनी इजत पेचने के बराबर समस्ते हैं। सीर मैं ने इस स्वमात के स्वटा ही यह बपाय स्थिर किया है कि करू वे जब दबौर में नायें और वहाँ उस यक्त गर्यवें को गाने में मरामन पायें. हो दसी समय महाराज इन्द्र के सामने शके यह बदकर पेश करें कि 'देवेन्द्र, आज इन महाशय का भाग समाम होने पर एक प्रिनट के लिए हवाँद को और काग्रम रखें-समाविसर्जन न करें--- एवं तथा करके मेरी इस करना का भी एक साना सब लें। इसे (कर्म्या की ) बद गामा में ने बज ही सिकावर तैयार वराया है, और इस्ते समय इस बिए सुनना देना चाहता हैं, ताकि उसे सुरक्र भोगान अपने शोमुख स निरोचन करके ठीक ठाक कह सकें कि दोनों के गानों में किसना शन्तर श्रथवा समानता है। तेरे विता को देवरात मानते तो है ही। इसरी बात यह भी है कि वस समय माने के प्रसंग में संबदत उन्हें यह ध्यान भी न रहे कि तेरे पिता कोर नियमविरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यस. किर क्या पछना है ? अत्रस्य ही वे नियमसङ्ग से होने प्राले को भ क्लाकर प्रसमानुरूप तुन्के माना सुनाने की व्यक्ता दे चैठेंगे और इस प्रकार उस युवक से तेरी चार कॉॅंसे श्रनायास ही हो जार्येगी ।

यह तो कहना ही नहीं है कि अपनी सध्ये की बातों से मुक्ते कितनी प्रस्नकात हुई स्त्रीर दस मुक्त से विश्वने की कितनो प्रयक्ष आध्या निरेमन में लाहगने लगी; फिर मी मैं ने अपनी सही से पूजा — आजी, जब तुम मेरे विता की मक्ति को जान गही हो कि वे अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करते — और 'आदमा वे जायते पुत्रः' के अनुसार अपनी संतान अपना हो रूपान्तर है — ऐसी परिस्थिति में तुम्हें यह मरोसा कैसे हो गहा है कि तुम्हारे कहने के मुताबिक वे मुक्ते अपने साथ दबीर में से कारिंग और मेरे गाने की तारीफ ही नहीं, परिक्र अपने सिक्शन की भी महाहुरी अतार्थेंगे हैं

सली ने कहा— रून बातों से तुके कोई सरोकार नहीं। मैं ने किल तरह बन्दें रामी कर खिया, यह तूँ पीछे खुद बान बायमी। बाँ, ब्रमर हल विषय में वे तुक से खुछ पूछें शाँचें, तो हूँ पहीं कहना कि मैं कुछ नहीं बानती, न मैं ने इस संबन्ध में किसी से कीई बात चीत की की है।

में ने अपनी सली का कहना मान किया। वह सचमुच चडी चतुर सली थी। न
नाने वस ने मेरे पिताओं को वया उल्ला कीया पाठ पड़ाया कि ये वस्तुतः इसरे दिन दर्वार में
नाने के समय से मुद्य पहले हो मेरे पास आकर कह मये कि उन के साथ मुक्ते भी आन देनेन्द्र
की समा सुरोधित करनी पड़ेगी। में तो उन के हुक्स की बाट पहले से ही जीह रही थी।
और तैयारी मुक्ते क्या उन के कहने पर करनी थी? अरे, यह तो तभी से हुई रली थी नव
से अपनी सिलयों से में ने उस युवक के रूप गुज को प्रशंसा सुनी थी। सलियों अपनी विफल् कता वा—अपने हात भाव दिस्ताने की स्वर्थता ना—जितना ही वर्षन कर कर मुक्त से उस युवक की ग्रन्भीरता का परिचय देतीं शतना हो में हव होकर अपना म्यहार बढ़ाशी जाती थीर मन में निभय रलती कि इन सनों की तरह यदि एक बार भी मुक्ते अपने उद्योग में कामयाशी न मिली, तो में दुवारा उस के सामने अपना चेहरा नहीं दिस्हार्जी, हतना ही नहीं; विषक्त संगत हुआ और जरूरत मालून पड़ी, तो में अपनो जान तक दे हालूँगी। परंतु भगवान की कपा से मेरे सित येता करसर ही नहीं काया।

ठीक समय पर पिताजी के लाघ में उस समा में हाजिर हो गई। में ने यह सब बिल्हुज नहीं जाना कि वहाँ जाकर इन्द्र महाराज के लाध पिताजी ने क्या क्या वातें की क्रपंता मेरे बारे में क्या कहा सुना। मेरी तो वहाँ पहुँचते ही जो उस गुरु के उपर रिट पड़ी वह उस समय तक वहीं दिवी रह गईं जब तक मुक्त से यह गहीं कहा गया कि 'अब अपना गाना सुनाकर तुम अचीपित का मनोरक्षन को।' इनुमान्त्री, आप से में एक अचर मी हरू नहीं कह रही हैं, वस्तुतः उसे देखकर में अपने आप को मूल गई और मुक्ते वहाँ के नियम कायरों की भी याद नहीं रह गई कि मैं एक बार प्रधा और सम्यता के अनुसार महायान इन्द्र और महा-गानी राची का अभिनादन कर खेती। किंतु देवताओं के राजा इन्द्र बास्तव में देवताओं के राजा है, अधुरों के राजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेरी एष्टता या उच्युक्तस्ता पर रती भर भी स्पान महीं दिया और शाद में माने का हुक्म पाने पर अब में ने चींककर करें नतमस्तक ही मणाम किया, तो बन्होंने मुखनतापुर्वक हँसकर और मेरे सिर पर हाथ रसकर आसोबाँद दिया कि 'तेरी मनोबाण्या पुरी हो।'

चाप ही कही वपीरा, कि क्या कोई इसरा शजा महाराजा या धनी मानी चपने सामने ही किसी छोक्री की ऐसी हक्षेत और दिआई देखकर इसे चमा पर सकता था? किंत देवेन्द्र ने चमा दी, इतना ही नहीं, पश्यत साथ साथ मेरे एस आचरण का चत्रत्वच रूप से चनमोदन भी किया। डॉ. में उन के बाहारियेंचन को उन का डादिक बनुमोदन ही आम तक मानती चली भारही हैं भीर बात भी वही मानती रहेंगी। बीर बोर्ड चाहे जी कछ बहे, पर में सी इसे भी धन के भाशीबीड का हो प्रमाय मानतो हैं कि जो। स्वक कमरावतो की तमाम सन्दरियों के दाव, भाव, कराद की कारहेलना कर चुका था. जिस ने किसी की और एक यार देसकर उस भी बतनी भी इच्छा नहीं पृक्षिकी, जिस का स्ववाय ही सायद युवतियों की कोर न देखना को गया था वही युवक दर्शार में मेरे अपस्थित होते ही मेरी रूपस्था का पान करने में पकदम मेरी हो भौति छवलीन हो गया । श्रस्तु, विता श्रीर इन्द्र की ब्यास मानकर में न गाना प्रारम्भ किया। पहले तो में भन हो मन बहुत घवड़ाई कि मन को ऐसी बावाँडीज स्थिति में मछा मुख से गाना किस प्रकार यन सकेगा. किंतु बड़ों को काश भी कहाचित आशीर्वाद का ही काम करती है, क्योंकि गाना शुरू करने पर मुखे अपने हृदय में ऐसा बढ माल्म होने लगा, मानी गीत की चिपहातु देवी सरहाती स्वय मेरो बाखी में बा घुली ही और अपने भाग मेरे कण्ड से व्यति निक्तती चली जा रही हो । बस्तुत इस दिन मुक्ते देशा अनुमद हुवा कि इस तरह का गाना में ने कान तक कथी नहीं गाया है, और इस अनुभव की सरयता का मुक्ते वस समय प्रमाण भी भिन्न गया अब वह सर्वेश का सन्देनी युवक सन के सामने प्रवारक अपनी प्रसन्ता । स्पक्त कर मैठा और बाह बाह करता हुआ मेर स्वर में स्वर्थ स्वर मिलाने खगा।

मेरे गामे हैं सबक होनर मेरे पिता ने नेता सस्तर पूग निवा भीर महाराज इन्ह ने अपने क्या का कीमती मुखाहार निकालकर मेरे गले में हाल हिया। इस के बाद भी जब बन्दें सतीय नहीं मालून हुआ, तो बन्दों कहा—चुकि, यह हार तो में ने सारकालिक बसेनमा बरा दे शाला है। बारतन में तो तेश माना इतना सुन्दर हुआ है कि हम्प हाय वस कर पूर्ण पुरस्कार हो हो नहीं सकता। किर भी में अपनी श्लाकता ग्रान्त करने के लिए कुछ न कुछ मुक्ते और देना चाहता हूँ। इस लिए को भी इस्या हो बह बरदान मूँ मुक्त से माँग से।

में संशोधवया व्यों की त्यों सड़ी रही, कुल कहते नहीं बना। इस पर महारान ने पुन-भावनी बात रोहराई और और देशर मुझे वश्तान मॉमन के लिए करसाहित किया। भातिर पड़े प्रयत्न से में ने भावने मन को स्थिर किया और किसी प्रकार सकीच की दूर करके बहुत मन्द स्वर में कहा—देवेश की यदि यही व्यक्ता है, तो बस का पाळन न करने में मला भेरा कव कुशक है, कितु अपनी समक्र में तो मैं कपने माने का जितना पुरस्कार पा चुकी हैं यही मुक्ते कहता मालग हो रहा है।

र्देवाभिपति (इन्द्र) ने कहा—परंतु तुम्ने अपनी समम्म से काम लेने के लिए ही में ने कहा नहीं हैं; किर हैं क्यों व्यपं विकस्य करके मेरी व्यक्तियाप पूर्व नहीं होने देती ? सीप्र मनीऽभिरुतित वर क्यों नहीं माँग रोती है ?

कन्त में मुक्ते लाजा छोड़नो हो होगी, यह मैं पहले से ही समक रही थी और इसी लिए इतनी देर की होला हवाली में में ने क्से बहुत जुड़ इर मो कर लिया था। सो वन की धात समाप्त होते ही में ने भी कह डाला कि यदि प्रमु नी यही क्याश है, तो मैं बाहती हैं कि यह युवक मुक्ते पति के रूप में बाहती हैं कि यह युवक की भीर देशकर इस बात का पता लगाने की खेड़ा करने छगी कि मेरी बातों को सत पर कैसा खलर पड़ा है। भगवान की कृपा से मुक्ते वह कर खातृत में ये ही मान स्पष्टत का चित कर पति मेरी को स्वार पड़ा है। भगवान की कृपा से मुक्ते वह की खातृति में ये ही मान स्पष्टत काचित हुए जिन की मुक्ते खाशा और धावरवकता थी क्यांत सेरी विचित्र वर माँगने की मणाछी से परम प्रसन और रूप के समर्थन के छिप पूर्णतः छत्तुक वह युवक कमी मेरी भोर और कमी इन्द्र की भोर देख देलकर मृत शब्दों में साज साक खननी स्पृक्तवा पकट कर रहा था। वह के इन भावों ने मुक्ते और ज्वारा वेचेन कर दिया और मैं सगवान से बार बार मनने छगी कि है प्रभी, महारान इन्द्र के मन की मेरे खनुरूल चनाइए कि ये अपने वचन का शीध पाछन करें भीर मेरी धमिजाप पूर्ण हो। भगवान ने मेरी धार्मन सुन सी।

देवेन्द्र ने पुश्च होकर कहा—वेश, तेरी मनोश्चित की में हृदय से सराहना करता हैं।
तूँ ने अपने योग्य ही अपना सहचर चुना यह तेरी शुद्धिमानी का राजीन और प्रवक्ष ममाया
है। में अपनी और से वस युक्क को मुक्त करता हैं। वह चाहे, तो सहये तेरा पायियहूण कर
सकता है। हीं, अगर वसे स्वयं इस निषय में कोई आपत्ति हो, तो वसे प्रकट करके वस का
परिमार्णन भी बसे हसी समय कर खेना चाहिए।

इस पर में ने फिर उस गुनक की ओर देसा। यह प्यातः सहमत दिसलाई दे रहा था, किंद्र मालूम दोता था कि अपने स्वाधादिक संकोची मिजान के कारण कुछ कह नहीं पाता है। इस लिए में ने उस की और इसारा किया कि अन क्यों देर कर रहे हो ? जी कुछ कहना हो, सीग्न कहते वर्षों नहीं ? उपर मेरे पिता ने स्वष्ट सम्बंधों में ही उस से यह साला कि प्रमुक्ती स्वाहा तुम ने सुन की। मेरी पुत्री तुम्हें अपना पति वर रही है। क्या तुम्हें इस निष्य में जुछ कहना है ? स्वाहिर दिवस होकर को भी अपना संबोध छोड़ना पड़ा। उस ने मसक छुकाकर

देवराज से कहा — हैव, यह मेरे क्षेत्रक जन्मों के स्तम कमों का सजीव और प्रस्पत फल है कि

एसी सर्वगुण्यंपना युवती सह्वरी के रूप में मुक्ते बात हो वही है। इस पकार की सुन्दिर इस कार की महिला मेरे की की की की की महिला मेरे की स्वार की की नहीं है। इस तिल मेरे भी गणना ही क्या है ? कमरावती घर में जो सब से बड़े बड़े सीमाम्पराली पुतक हैं वे भी ऐसी रूपवती की रूप की माम्पराली मुक्त हैं वे भी ऐसी रूपवती की रूप की पाकर शक्ते माम्पर की कीटि स्वार ना कर करेंगे। इस पर भी सब से बड़े सीमाम्पराली की बात तो यह है कि इस कम्या का पति पनना स्त्रोक्तार करके में ममु (बात) की भाजा का पालन करने से बात होनेवाला यस और पुत्प कमायास ही प्राप्त कर लूँगा। इस परिस्थित में कीन ऐसा मुद्यात होगा की किसी प्रकार की क्यांति कर सके। भीमान की कास का मां सिर खाँगों से पालन करने के लिए सर्वहा तैयार हैं।

इस के बार बहे बार पास से इस होगों का विवाद हो गया । जीवनगाना का विकास भूत ( श्रथमा कर्तस्थ्यालनस्य ) कार्यं तो हम कोगों का यहले से ही निधित था--परवसमान में थे-मेरे पति-शीर खोसमाज में मैं प्रधान दोने का सुख शीमान्य नीत ही रही थी. बाद इस होनों के वह हो जाने से बह निवसित नार्थ ( बावने बावने समय पर समा में गाना बमाना ) भी एक साथ जिलकर होने लगा चौर इस सरह हम खोग चाहिसीय गायक प्रसिद्ध ही गये । सोने में सगन्यि, सागर में पर्ये चन्द्रोहय और हृहय में हृहयेरवर भी प्राप्ति से संतार जिल स्वर्मीय सुल की करवना करता है वह सुल हम क्रोग नित्य चीवीस घंटे छक्क छक-कर लटने लगे । अमरावती के अंदर वेमियों का शायर ही कोई पेता बोडा रहा हो जो हमारे भाग्य की स्पर्धा न करता हो । इस लोग इस नगरी के चढते किरते संगीत कहे जाते थे । निस बरसन सपना समारोह पर हम कोग वपस्थित न हों यह सर्वर्समित से अपूर्ण सिद्ध हो क्षाता था। चौर कोई कोई चन्तरह तो यहाँ तक कह बावते थे कि अगरावती के प्रशीरयर श्रवी:वरी-स्वयं इन्द्र इन्द्राणी भी द्वमारे सुस्तपूर्ण बीवन को देवकर अलच बडते थे। परंतु इंदरीय सहिमात्र के जिए एक परियाण में खागू होनेवाला नियम 'सब दिन बात न एक समात्र' इमारे लिए भी खुका चैगान खेकर एक दिन वपस्थित हो ही गया-हमारे भाग्य ने भी एक दिन इमें यसका दिया कि अब मेरे विषयी ( दुर्मीय ) का राज्य स्थापित होने जा रहा है, अतः में नियस शर्याचे तक के लिए वस्थान करता हैं।

किसी बड़े प्रवल देश्य पर विनय पाने के बयलप्य में एक दिन देरेन्द्र में प्रमानती-निवासियों को आगा हो कि 'आज सब सोग प्रधासिक असव पनाने में हो संख्या रहें, देनिक कमों को गहीं तक बन पड़े, ज्यान विषकुत मेंद रहा जाय।' जह जगारी में दहनेताले एक तो यों ही प्रवीदा बस्सन में निमास बहते हैं——यसन का तो कोई नाम यो नहीं जानता; बस पर भी जब राजा की कोर से मुनारो हो गई कि प्यानी ग्रांटि यर केवल करसद हो बस्तव भाग मनाया जाय, से बस खमस के बस्सन मनाने की बहित्या का अक्षा कोन वर्षने कर

है। सारी स्तारी बाफों का प्रमालवाना बन गही थी। बदश, खवान, बंधा, खी, पहंच किसी को किसी की सबने की करात नहीं थी. अब अपनी अपनी बदि और रुचि के अनुसार सम को करना प्रस् आनते थे। बहुई हैंसी के फीवारे घट रहे थे, वहीं साने की प्रम मची हुई थी, कहीं नाना प्रकार के खेळ कृद को चहल पहल थी और कहीं नाच तमारों का मानार समी भा । जिस की जिस करहे में पहुँच थी वह वहीं अपनी मस्ती में यस्त हो रहा था। क्षम स्त्रीत सर्वत से ब्रह्मराज के चन्त पर के खिलाड़ी और चन्तरहों में चाराड़ी जिने जाते थे। क्षम दिन मला क्रव संभव था कि दर्वार को छोडकर कहीं सन्यत्र वरसद में शरीक ही सकते। सबह से ही हवार लग गया था और अपनी अपनी पारी पर कम से समी प्रसिद्ध प्रसिद्ध मनेंग्रे बक्तिमें माने बाचने मजरते चले का रहे थे। हम (पति पत्री) भी सपनी दयदी प्रचा पत्रे थे. पर सब लोगों की माँ ति हम कोगों को दबाँर में गाने की छड़ी नहीं मिली। हमारे किए सरकारी काता थी कि बाज चौबोस घटे दर्बार में हाजिर रहना पड़ेगा और अपी हास्य विनोड से भागगतक समयस्थित सब का यथेष्ट मनोरव्यक करना परेगा । इस में नवीनता इतनी ही थी कि 'सरकारी बाहा' शब्द ज़ड़ा हुआ था। नहीं, हो दिन दात मनोरक्षन करना तो इस छोगों का वसी दिन से एकान्स कार्य हो चना था निस दिन इस दोनों दो तन एक बार्य हुए थे। इस लिए बाहा की आक्षा नहीं, बलिक निमन्त्रण मानकर इस कानन्द भनाने में हीन दुनिया से भेसवर हो रहे थे।

सुबह महीं हुआ था सभी से फानन्यामार गर्म हो चला था और लैसे जैसे दोपहर होता आपा तैसे तैसे वस कानन्द की गर्मी चतुर्ती हो चला गर्म थी। कर, कहाँ से, कौन चला है और कर, कहाँ से, कौन चला है और कर, कहाँ से, कौन चला होता है, यह न तो कोई लानता था, न जानना चाहता था और न लानने की कोई लाकता ही थी। जरूरत झगर कुछ थी, तो इतनी ही कि जर कोई मवागन्तुक दिखलाई पढ़ लाय करी इस नसे किसी मकार प्रतक्ष बना देना। पर्तृ यह तो जीव-सात का स्वमाय है कि जब को बाई अरने कर्तथपालन में अम्परत हो चाता है तभी से वह सस कर्तथ्य की और से जुल न कुछ वयेथित माववाळा बन बाता है। हम छोग भी सब इस प्राप्त को भूव चले थे कि जो मनोराजन हम कर रहे हैं यह जिस के लिए दिखा लाता है वस के अनुकृत हो पड़ रहा है या विकृत्व भी; स्थवा जिस के साथ जैसा मनोराजन हमारो भीर से किया गया वह कर वे योग्य था कि नहीं है व्यवि यह एक मारी प्रतावयांनी थी, पर इस भीर किसी का स्थान नहीं का बहुर था। सी इस अनवपानता का फल भी मायान ने कार्यों हाथ दे दिया।

ठीक दोपहर के समय न वाने किस क्योर से घूमने किरते हैं दर्भार में का पहुँचे। वैद्धे तो देनेन्द्र को जब कोई हा

द्वास्यपृर्य

भीर ऋषि मृति मुकाये जाते थे. पर यह अब की बारवाला जलसा धन्होंने प्रारवेट तीरपर केवज घरेल लोगों के लिए मनाना शरू किया था। इसी लिए इस हके इस केजी के लोगों को न तो निमन्त्रण दिया गया था. न किसी के काने की संभावना ही की गई थी। किंत हमारे भाग्य में तो कुछ और ही बहा था. फिर निमन्त्रित या धनिमन्त्रित होने से क्या हजा. प्रहर्षि हर्वासा सेंसे 🛭 । श्रपने आप आकर स्परियत हो गये । इस सब के सब अपने श्रपने रंग से हुँसने हुँसाने में बस्त तो थे हो. इस किए दर्वासा ऋषि के स्त्रमाय का खगान न करके हज के कार्न पर भी हम खोग हुँसने में मशगूल रह गये, इसना, हो यहाँ, बविक हम होनों प्राथी। साचात रूप से दन की ही हुँसी रहाने रूपे। स्थाप तो जानते ही हो कि व्हपियों मनियों का वेप. इन का रहन सहय, बात व्यवहार भावि सभी कछ साइगो की भी पराकास को पार कर चका होता है-वे छोग कभी हजामत नहीं बनवाते, खतः विर और दाई। के बाल स्वतन्त्र, रूप से बदकर एक सामा लंगल का रूप धारण किये रहते हैं, नासन शेर माल के नासन की मात कारते रक्षते हैं, पेड की छालें कपड़ों की लगह इस्तेमाल की जाती है, और वन का रंग एक सी यों को चमड़ों की बराबसे करनेवाला होता है. फिर बस पर भी यहि वे दरकछ ( खातें ) काफी दिनों से व्यवहत हो रहे हों तब तो पछना ही क्या है ? वैसा हो वन का भी परिपान था किस से बाहरी रूप रेखामात्र से हमारी रहि में वे सादात भीजरात प्रतीत हो रहे थे। सो वन के इसी रूप रंग, चाल चलन की एक एक करके हम होनों माणी टीका करने और जोर लोर से उहाका मारकर विकट रूप से हुँसने हुँसाने खरो । हो एक विधा तो दुर्गासाओं को विधाल महीं हुआ कि ये सब मेरी हँसी बड़ा रहे हैं, किंतु बार बार अपनी और देखते और मुँह में कपड़ा ठॅस ठॅसकर हॅसते देसकर बन्हें सच्चो स्थिति के समस्तने में देर नहीं सारी ! बन्हें स्पष्ट गालम हो गया कि इन्द्रपूरी के ये छोड़रे भारती अज्ञानों के मह भीर शुन्हरता के गर्व में चर हो रहे हैं और मेरी प्रभुता की अबदेखना करते हुए मेरी दिल्लगी उड़ा रहें है तथा मेरे तपस्वीदेव की घणा की दृष्टि से देख रहे हैं।

कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, निले माल्य हो नायगा कि नहीं में संगानित होने को आगा से काया था वहीं मेरे एक एक हाव भाव को लेकर युक्ते अगमानित करने को लीजा हो रही है, वही गुस्ले से जनने समेगा । किर दुर्गाला ऋषि तो इतिहासप्रसिद्ध कोभी हैं, वे सो तितने चया कोपरिहत रह गये वही आश्रयं की भात थी। अस्तु, अब वन्दें माल्य हो गया कि ये नवस्पति मेरी लिल्ली वड़ा रहें हैं उस समय कोप के आर्थित से नैसा वन वा आकार। प्रकार हो गया वह वर्णन करने के नाहर की नात है | वे कोप से रस्त्रयण हुए अपने युगल नेत्रों को हमारी और प्रसिक्त करके अपकार को नात है | वे कोप से रस्त्रयण हुए अपने युगल के को हमारी और प्रसिक्त करके अपकार गर्जन तर्जन करते हुए हम लेगों की नाज प्रकार के क्यूंकट वाक्य सुनाने लगे। वन का यह रूप देवते ही सारी समा स्तर्भ हो गूर्ग, देवरान

इन्द्र और इन्द्राची तक की सिद्धी बद हो गई, वे जोय सिहासन पर से स्टकर सडे हो गये श्रीर दीनों द्वाप ओड़कर बलेक विधि से उन की स्तुति करके उन्हें शान्त करने की पेष्टा काने त्यो । जय हमारे राजा शनी की हो उन के मय से वरी हाजत हो रही थी. तो स्वीर लोगों के क्षत्र की दशाका मेला वीन वर्धन कर सकता है। थीर टन के क्रोप के जी सास पात्र धे दन की दशा की तो चर्चों ही क्या की सा सकती है। हम दोनों की एक प्रकार से हत समय वेदीरा ने का घेरा था और इतना मी ध्यान नहीं रह गया था कि इस परिस्थिति में हमारा करेंग्य क्या है। हाँ, बुख समय बीतने पर चल्रवता इम यह सममने कायक हो सके कि हमारे ही ग्राचरण से ऋषि को द स हका है और वे कृद हुए हैं. श्रत हमारे किए इस समय शती रचित है कि दन के चरणों पर निरक्तर—जोग पीट होकर—उन से समा की मोस होते । हिन यह कर्त-यक्षान भी हम लोगों को स्वय थोड ही सुधा था ? नहीं, यह तो सब हुआ इस अपने प्रमुखें --इन्द्र और राशे-को इम ने हाथ साहे हुए सप्हरी हवासा कारि की कारि कारी देखा। अस. वसी हम हम दोनों भी लाका वन के येरी पर सीथे गिर क्षे भीर बार बार प्रार्थना करने करे कि है दवाकी, हे बहर्षे, हे सर्वोन्त्यांप्रिय, है सर्वे कार्यकारणसमर्थं प्रमो, हवें चमा कर, चमा करें, चमा करें । हम क्षेत जात स्वताय सरा पान के कारण शानशन्य होकर केवल आयोर प्रयोह को ही आत के जोवन का प्रशानत ध्येप बना रहे थे । इसी बीच में मोमान का श्रवानक शासकान हो तथा और हम लोग बिना भाने सने श्रीमान को भी कापने नाग रग में शामिल करने की धुन मंखन गये। इमें यह रुयाल नहीं आया कि आप के समान सबस्वी मुनि परमारमा सबस्थी आयोद प्रमोद छोड़वर क्रमा प्रकार के कानन्दीरसव में माग नहीं निया करते । यस, इतनी दी गासमधी क कारण हम से धाम श्रीमान का व्यवस्थ हो गया है। किंतु श्रीमान बोध करना वानते हैं, तो दरे मेम के रूप में बरल डालने में भी पूर्व समये हैं। इस लिए हम बार बार प्रार्थना करता हूं श्रीर वियास रतने हैं नि बाप ह्या करके हमारी भूत को बबस्य माफी देंगे । हम लोग थीमान् भी दया क निराशी है, श्रत भीमान् श्रवना पालक लानका हमार उपर दया करें ।

इस प्रकार बहुत हैर तक इम क्षेप तीन बनकर उन के घरकों में पहे रहे और इसा की मिचा माँगते रहे। व्यक्तिर मगवान् की कृषा से उन का बोच तो कुछ कुछ क्षत्रर कम रूणा, पर उन के दृर्य से उस की गन्य नहीं बिट सकी। उन्होंने पहले की घरेचा कुछ सानत स्वर में कहा—मूर्ये, मल, मन्द्रमान्य गन्यनों, तुम समझते ही कि जुन्हारी सूत्री प्रार्थना से गेरा कोच यानत ही नायगा १ किंतु देसा होना विकास में असमन है। दुर्गास मोच परें और यह मीं ही पानी चन्न काय, ऐसा न को कभी हुआ है, न कभी चार्य होनेवारा है। इस किए गुम दोनों की चनने निये का फल तो भीमना ही पड़ेगा। मैं अनता है कि इन्द में सहवास में रहने का अप्रयासी होने के कारख तुम दोनों को भी इतना सी अवस्थ ही मालूम होगा कि संत. महारमा, ऋषि, मृति, तपस्ती ऋषि के वेथ भ्रमा, आचार व्यवहार और रहन राइन की जिन्दा करना. इन की हैंसी टड़ाना, उन की असंगानिस करना देवीं का नहीं, किस कारतों का फाम है। इस मकार तम दोनों ने व्यान मेरे साथ वडी व्याचरण किया है जो एक मराम्य राष्ट्रस करता । सो अपने क्रोप को कावर्ष बनाने के लिए (क्रोप करता कार्य न में जाय, इस के लिए ) में तुम दोनों की साप देता हैं कि तम ने बीसा आवरण किया है हैसी ही शोनि की तम शोनी माम हो अर्थात शदसों की छत्ति का बावयण करके एक संत की चत्रहेलना काने के कारण तम दोनों का भी शकतों की धोति में जन्म हो । हाँ ग्रह में मानता हैं कि ऐसा द्यायरण करने में तम्हारी हार्दिक इच्छा शायद न रही हो श्रीर जैसा कि मुम ने सभी कहा है कि विनोद में तल्लीन रहने के कारण हम से बैसी भव हों। गाँ है, वही सरम हो - साथ ही तम ने बहुत सरह से स्तृति द्यादि भी की है, इस लिए में अपने जाप का परिहार भी आयी में किये और बताये देता हैं। सन्दें मालम हो या न मालम हो, पर सन्हारे राजा ( रुट ) को मालम है कि मध्येलोक्त को छहा नामक नगर। में, मेरे ही जैसे एक सपस्त्री (नारह) के शाव के कारण भगवान शंकर के द्वारपाल क्षय विकास राजसवीनि में अवतरित होंगे भीर रावण करनकरण के नाम से प्रसिद्ध होकर समस्त ब्रह्मावद में अपना प्रमुख स्थापित करने की चेदा करेंगे । इन के शास से वस्त देवर्षियों की वार्ध नावस समवान विका सरीक्षा में बाउतार करण करेंगे और मर्योदापरपोताम समयन्द्र ममसान के नाम से विरंग में विख्यास होकर रावणादि के ववार्य खड़ा पर चढ़ाई करेंगे। तेथी की शवसी और मूँ 'रावस होकर राज्या की जीकरी करते हुए देनिं खद्रावाडी बने रहेगे । अब रामसारखबुद और पकडना प्रारम्भ करेता इसी समय रावण्युत्र मेघनाइ के वास से भगतान राम के भाई खदशस घायल होकर पेक्षेश हैं। जायेंगे। उन्हें होश में लाने की द्वा काने के लिए इनुमान नाम का बीर पानर धग्रजागिरि की यात्रा करेगा । यह समाचार पाकर शवस ऐसा क्योग करेगा कि इनुमान स्थर ही श्रेष्ठ लिया आय. श्रीर उस कार्य का मार वह तके खीवकर धवलागिरि केंद्रेमार्य में भेतेगा। तें प्राप्त साथ अपनी सी को भी भदर पहुँचाने के छिए से व्यापना ही। परंतु असाधारण वली हनुमान का तुम दोनों कुछ नहीं विगाड़ सकीये, वही तुम दोनों की वलपूर्वक मार शलेगा श्रीर यहीं से मृत्त होकर तुम दोनों फिर अपनी गन्धर्वयोनि को प्राप्त कर छोगे।

दे हतुमार, यही मेरी कथा है। ध्याव तुम्हारी कथा से मेरे जबर से हुवाँसा ऋषि का शाप हतर गया और मैं ने ध्यानी कन्सरायोगि को मास कर लिया। ध्यान सकी रह गया है मेरा पति। सी कुसा करके वस का भी तुम शीम बदार करी कि स्वर्ग में जाकर हम दोनों माखी तुन्हारा यस्मेरवाँन करते हुए ध्यानन्दपूर्वक जीवन व्यतीत करें। हनुमान्त्री ने कहा—अप्तरे, मैं ने आन स्थानर तुम्हारा कोई व्यकार नहीं किया है; फिर भी तुम अपने की व्यक्त मानती हो, तो यह तुम्हारी दिख्य कोकवासी प्रकृति का हीं। प्रताय है। प्रंतु यह तो नतवाक्ष्में कि तुम्हारा पति है कहीं कि मैं उस का शहार करके प्रतुष्ट तो नतवाक्ष्में कि तुम्हारी लोड़ी लोड़ूँ ?

धनसरा ने कहा — सन्दर के पास कुटी में जो घुनि बैठा है यही मेग पति है। बसे तुन्न सापारण मुनि समन्न नहें हो, पर वास्तन में वह बड़ा भगंकर राषण है। बस की ही साया से यह मन्दिर, तालाव, थान, वागोचा और कुटी जादि निर्मित हुई हैं सपा बसी की आजा से मैं भी मगर की की धनकर सालाव में खिपी हुई पी कि बन पड़े, तो पहले में ही तुन्हारी पूरी सवर ले लूँ। किंतु तुन जब सावाल परमारमा की सेवा में लगे हुए हो, तो गुन्हारा भला कोई क्या कर सकता है } लाला, अन मुक्ते आजा हो, में अपने पाप की नाज और तुम भी थार्थ विलम्ब न करके शीध वस पुनिक्पपारी निशायर का नाश करो एवं छड़ा पहुँचकर स्वपण की होश में लाने का ज्योग करो जिस से भगवान की विन्ता हर हो।

द्दतना कहकर अप्तर। कन्तरिय में विकोन हो गई तय हनुमान्त्री मुनि के रूप में स्पापमा बेंटे हुए कालनेनि के वास जा पहुँचे। हनुमान्त्री के अपने से को प्रवर्तन हुई बस से मानों स्त का स्पानमङ हुआ है, ऐसा मान दिख्याते हुए कालनेनि ने कहा—

यहा, तुम स्नान करके या गये ? में तो तुम्हारे वाले दी प्रभुवकत में ऐसा जीन हुआ कि मुक्ते यह भी नहीं होता रह गया था कि तुम वभी आओगे और मुक्त से शैषा प्रह्या करोगे। शब्दा, जब्दा ही हुआ कि तुम वरा वोसों से पैर परकते हुए यहाँ आये और शब्द के सम्दों से ही मेरा प्यान रूट गया। महीं, तो क्या वाने तुम को कव सक वैठकर प्रतीधा करनी पड़ती। अपया यह भी हो सकता था कि अधिक प्रतीधा करना सकता वानकर तुम भेरा घ्यान तोड़ने का कोई श्वाय करते और प्रभुविन्तन में विच्य पड़ने से जुद होकर में तुम्हें कोई साम हो दे बालता।

काक्षत्रीम के मुँह से छाप देने की सात सुनकर हनुसान्त्री को पहले तो नदी इँसी मालूम हुई, पर क्स का मौका न देलकर हँखी का स्थान क्रोप ने खे लिया और हनु-मान्त्री ने कड़ककर कहा----

करें तीच नियाचर, पहले मुक्हिष्ण तो तर कर ले, किर होपा हेने की तैयारी चीछे इसना। दुष्ट कहीं का, एक धार के वाप का शायिक्त तो राजस का शापीर वाकर कर ही रहा था, इस पर भी कुके संतोष नहीं हुका था कि यन मुक्ते भी धोका देना चाहता था? किंदु सन तेरी घोळ सुक गईं, कक कब से भी अच्छा है कि मेरे मार्ग से प्रपने की दूर कर थे।

कालनेमित्रय ( कथा प्रसंग अ० ८ श्ला० १ )

कालनेमि ने कहा—मालूम होता है, उस दृष्टा ने प्राची के मोह में पड़कर सब भेद सांज रिया है। सेर, क्ष्म को मी देस लेंगा। बीर तूँ ने भी जब मुक्ते पहचान हो लिया, ते। अब स्पर्प मया माल क्यों फीबार्ज, सीचे सीचे ही क्यों न स्वीकार कर लूँ कि मैं तुझे तथ तक यहाँ से नहीं जाने दूँगा क्षन तक लक्ष्मण के मरने की सबर या राजसेन्द्र शत्या की कोई मर्द काला नहीं सिट लक्ष्मी।

हतुमान्त्री ने कहा—अपनी जुदि के अनुसार में ठीक ही सोच रहा है, पर हतुमान् का मार्ग रोकनेवाले की क्या गति होती है. यह तक मालम है कि नहीं है

कालनेपि ने कहा—मुके क्या मालूप है और क्या नहीं मालूप है, यह जानकर तूँ कोई कायदा नहीं दठा सकता, लेकिन तूँ हतना मालूम कर ले कि कालनेपि अपने कर्तथ का साचाद काल की तरह पालन करता है—क्यपीद निस के पीछे पड़ जाता है इस की मुक्ति कठिन क्षी नहीं, एक्स असंग्रन हो जाती है। और आज तेरे ही पीछे में पढ़ा हुआ हैं, इस निए अपने हह का सरशा करके मेरा जाता द जनने के लिए तैयार हो जा !

कालनीय को इस प्रकार अंद पंद वासों में समय बिसात, सारीर से कोई विरोध प्रदर्शन म करते देखकर इनुमान्जी ने समक लिया कि यह पुरु से युद करने में दर रहा है भीर अप की वासों में समय खगाकर मुक्ते कपिक से अधिक समय तक इपर हों रोके रहने को चतुराई कर रहा है। इस लिय इस की जी को मार्थना को ही प्रधानत देकर इसे यथाशीय मार ही बाजना उत्तम है। ऐसा निश्य करके उन्होंने कपनी पूँच को विस्तृत करना सुरू कर दिया और जम वह इतनी लंबी हो गई कि इनुमान्जी जहाँ जड़े ये वहाँ बड़े की ही आजनीम के समीप तक बस की पहुँचा सकें, तो उन्होंने चुतों के साथ व्यवनी पूँच को कालनीम के मार्थ में बात कर बहु है। के जक में बात कर बहु है। का कालनीम के समीप तक बस की पहुँचा सकें, तो उन्होंने चुतों के साथ व्यवनी पूँच को कालनीम के समीप तक बस की पहुँचा सकें, तो उन्होंने चुतों के साथ व्यवनी पूँच को कालनीम के समीप तक बस की पहुँचा सकें, तो उन्होंने चुतों के साथ व्यवनी पूँच को कालनीम के समी प्रवास कर बहु है। वासों का सम्बद्ध कर बहु है। वासों का सम्बद्ध का सक्त की पहुँचा सकें, तो उन्होंने चुतों के साथ व्यवनी में विवास होकर व्यवन हो कि साथ वासों में वासों का साथ कर बहु है। वासों का स्वास वासों के साथ करता है। वासों का स्वास वासों के साथ करता है। वासों का स्वास वासों के साथ करता है। वासों का स्वास वासों कर साथ करता है। वासों का साथ का साथ साथ करता है। वासों का साथ करता है। का साथ करता है। वासों का साथ करता है। का साथ करता है। वासों का साथ का साथ करता है। वासों का साथ करता है। वासों का साथ का साथ करता है। वास

भरते के समय कालनीम का असती रूप यक्तर हो गया और वह एक विकास राज्य के रूप में दिललाई पहने लगा। हनुमानृती को उस का वह रूप देतकर बड़ा संतोष हुआ कि मैं ने वास्तविक राषस का ही यथ किया है, पोके में किती व्यपि मुनि की हरया मुक से नहीं हुई। कावनीम के मान लग कारीर से म्यान करने जगे, तो उस समय उस ने स्पष्ट राज्यों में साम का मान क्यारण किया, हल से हनुमानृती को हुए भी हुआ। बाद में काजनीम भी विमान में बैठकर कपने असकी गण्यवेष्य में स्थान गया।

युष्ठ की कृषा से इस प्रकार राष्ट्री माया से निस्तार पाकर हनुभान्ती प्रसन्तापूर्वक क्रमने इस्साम प्रवजासिर पर पहुँच सर्थ । वहीँ नाकर वे बुख् समय सक क्षत्रेक नहीं पृतिसी नो पहचानने की कोशिश करते रहे कि कीन भी जड़ी सुपेश की बताई हुई जड़ी से मेठ साती है। तिंतु उन्हें जिस जड़ी की रही यो यह किसी प्रकार पहचान में नहीं काई। तथ हतु-मान्भी ने लीचा कि इस प्रकार पर एक जड़ी की पत्ती और जवश आदि का मिलान करने में यहुत समय छाग जाया। और उद्धा पहुँचने में अब काफी शीप्रता करने की लर रत है, क्योंकि बहुत सा समय काउनेमि के प्रपन्नों में पड जाने से यो ही समाप्त हो गया है। इस लिए मेर लिए सब से सुन्दर ख्याय यही है कि इस पत्त की ही जड़ा में बा से चलुं और सुपेश के सामने रहा हूँ कि वह ज्यानी जरूरत की जड़ी पहचानकर स्वय दशाड़ से और लक्ष्मण्यी को आरोग्य करें। निहान, हनुमाननों ने वैता ही किया। वन्होंने एक्ष्म सार ही समुखे पर्वत को प्रियंश से ब्लाड़ जिया कीर बसे सिर पर रशकर जड़ा के जिए प्रस्थान कर दिया।

हनमान्त्री इस पर्वंत को विवे हुए व्यकार के रास्ते बढ़ी तेत्र चाल से रातो रात सहा की और चले जा रहे थे। जीचे घनेक गाँव, नगर, बंदी, नाला, जगरू, मैदान पीछे की धोर होड़ते से बीतते काते थे। बख देर चलने के बाद हममानती अयोध्या नगरी के उत्पर पहेंच तमे और धरे मी अपनी सीज गति से शीचातिसीच चार करके बागे बढना हो चाहते थे कि शासनी के विसीय में लागें को मिन मिनकर रात विताने के सम्यासी मत्त भरतनी की निगाह हम के उपर पह गई। भरतनी चपचाप मैठे हए शाकाश की और देश रहे थे और प्रमाप्त भगवान के यागमन का हिसाब लगा रहे थे कि उन्हें बाबोध्या छोड़े इतने हिन हो खुढ़े और धन के लौटने में इतने दिन बाकी रह गये हैं। इसी समय एकाएक वन की दृष्टि हनमानजी पर का पड़ी की पर्वत लिये होने के कारण शास के शत्यकार में एक विकटाकार है।य के समान प्रतीत हो रहे थे। अन्हें देशकर भरतभी ने कनमान किया कि सदस्य हो यह कोई निकाचर है कोर संमवत खड़ा का ही रहनवाला भी है, क्योंकि सीधे दक्षिण दिशा की तरफ ना रहा है निपर छद्वाका होना प्रसिद्ध ही है। और रामचन्द्रशी भी तो बपर ही गये हुए हैं। क्या विकाना यदि यह राख्य रात में खोत समय वन्हें कहीं देख के श्रीर किसी प्रकार का क्षर पहें था। का हवीग करने खगे। इस लिए इतम यही होगा इसे वहीं मार गिराजें। 'न रहेगा चाँस, म बजेगो वसी' न यह जीता हुआ छवर जायगा और न मेरे मन में कोई सदह रहने था कारण रह जायगा। एस स्थिर करक मरतनी ने धनुष और एक साहा (विना कर का ) वास् वटा किया । वाय को धनुष की दोशे पर शतकर दोरी को कानों तक स्रोंचा भीर निशाना सायकर इनुमान्गी के उत्पर वादा छोड़ दिया । अस्तक्षी का निजाना अपूर था । हनुमान्गी बाया लगते ही विरुक्त हो गये, पर भववान् को उस रमय मी वे नहीं मूखे और ओर ओर से 'हा राम, हा राम ' कहते हुए मूर्च्छत होकर प्रथिती पर गिर पडे ।

'सरे यह क्या १ यह तो रावस नहीं माल्म होता ! इस ने तो बड़े ही मधुर और इया शरफ करनेवाले स्वर में मेरे परम मेमी का—रमुवंदियों में महान् इयानियान मगवान् राम का नाम क्यारण किया । ओक; स्वरूप ही आत मुक्त से वहा यारी पातक होता रिखाँ रे रहा है। रेह्, मधु क्या करते हैं ? इत्यादि स्वनेक तरह के तर्क करते हुए मरतनी वस तरफ हीड़ चले निपर वेदीय होकर हुनुमान्नी मिरे थे। वहाँ जाकर बन्होंने देखा कि एक पंरर वेसुध खुभ का होकर अनुष्यं स्वास से रहा है और वस के निकट ही एक पर्यंत भी पड़ा हुआ है। आध्यों है इस बानर की वीरता को कि यह इतना बढ़ा विशास पर्यंत लेकर स्वकाश में कड़ा का रहा था। लेकिन में भी कैसा मूर्च हैं कि इसे चैतन्य करने का—होश में लाने का प्रयस्त करना छोड़कर इस के बल की प्रशंक्ष करने बैठ गया।

भरतजी ने इनमानशी का बेहोशी में खटपटाता शरीर काकर छाती से लगा जिमा धीर बार बार घनेक भाति से उन्हें जगाने का उद्योग करने छते. पर हनमान ही की बेदीशी किसी सरह दूर नहीं हुई। यह हालत देखकर मस्तजी यह धिन्तित हो वहे, ब्दासी से वन या मुख मिलन हो गया. ऑसों से ऑस टएकने को और हरय घवडाने लगा। वही महिकल से शर्कीने अपने की संस्कर रोने नहीं दिया और स्थितिस्ता धारण करके दिसार किया कि इन की होरा में जाना अब मेरे वश में नहीं है। मालग होता है कि जिस विधाता ने मुफ से रामनी को प्रथक कर रक्षा है उसी ने मेरे हाथों ऐसा ककर्म कराके मुक्ते इस घोर विपत्ति के समय में भी और अधिक दुःस देने की इच्छा से यह सब अनर्थ उपस्थित किया है। है प्रमी, है रामजी, है रघवंशमणि, यदि आप के चरखों में प्रेश निष्कपट और घटट प्रेम हैं। भीर आप मेरी कुढिलता पर ध्यान न देकर मुक्त पर प्रसन हों, तो इस बानर को होश हो आय. इस की सारी पीड़ा हर हो जाय और इस के शरीर में धकावट न रह जाय । अस्तर्जी की मगवान प्राण में बढ़कर प्यार करते थे। यह बात बन्होंने अनेक बार कोगों से स्पष्टतः कही भी है। पिर भरतभी की पार्थना भका क्यों विफक्ष होती। हनुमानूनी 'श्री रामचन्द्रकी की क्य' 'भी कोसलेश्वर की जय' आदि श्रिय शब्दों का बदारण करते हुए बठ बैठे। उन के शरीर में पैसा पक्त भी चिद्र या पीडा व्यथा नहीं रह गर्र जिस से यह कहा का सके कि वे केंचे बाकाश से पहाड़ किये हुए गिरे हैं। एन्हें स्वस्य होकर पैठते देख भरतभी का रोग रोम पुलकित हो बन्होंने हनुमान्जी को गले से लगा लिया प्रेम की श्रभिकता से उन के नेत्रों में सुख के भाँसु भर आये। वन्होंने हुनुमानुश्री के शशीर को श्रेम सहित सुहलाते हुए वन का हाल पुरा।

हतुमान्त्री ने कहा— अयोध्या के राजा इरारण के पुत्रक्षण में अनतार लेकर तीनी कोक के स्वामी मगवान रामचन्द्रनी लक्षा के राषकों के रामा राज्य का वस करने के निमित्त इस समय बंदरों कीर मालुओं की सेना खेकर लक्षा में पवार रहे हैं। साथ में वन के स्वपू भाता लवमण भी हैं। आज दिन में रावणपुत्र मेवनाह के साथ उन्होंने बड़ा विकट संपाम करके दसे श्वस्त व्यस्त कर दिवा था। श्रन्त में इस ने शक्ति वाण चलाक्ष्य हन्हें पायल कर दिया जिस से वे मृष्टिंदत हो गये हैं। इन्हों के वपचार के लिए सुपेल वैच ने मुक्ते भवलागिरि पर से क्षेत्रिय लाने के लिए भेजा था और वतलाया था कि स्पूर्गेद्द होते ही इस वाण का अग्रेक्ट विच एन के सारे शारीर में फ्रेल जाएगा कीर तब कोई भी उपचार करना कारगर न होगा। इसी के भनुसार में शोधता करता हुआ चला का रहा था। भीषि की ठीक ठीक यहचान न होने के कारसा में ने परेत हो इलाड किया था।

स्त हतान्त सुनकर यासती यहे गाकुन हुए और रो शेकर कहने तमे कि आह, मैं में ऐसा कलिंदित जन्म ही क्यों पारण किया। अभु के किसी काम में व्याना तो हर रहा, हरूटे मुक्त से उन का व्यवसार ही होता चला जा रहा है। येरे ही कारण उन्हें पन लाना पड़ा और अब देखता हैं कि आज भी मेरे ही कारण उन्हें स्ववश्य से भी हाथ पीना पडता है। वित्त नहीं, प्रभु की कृपा से उन्हों की ही हुई जब तक मेरे शार में गाकि है तब तक में ऐसा कर्दाण नहीं होने हे सकता। जैसे भी हो सकेगा, तुन्हें अवधि के पहले लक्षा में पहुँचना ही होगा। इस समय का कर च्या भी हम कोगा के सारे जीवन से बड़कर है। इसे रोने भीर विजाद करने में नहीं क्तिना होगा। आहे, सुनी—तुम ययि श्वव पूर्ण स्वर्ध हो गये हो, किस मो लक्षा आमी बहुत हर है और रात भी थोड़ी हो रह गई है। तुनहारे जाने में सगर किसी तरह देर हो गई कोर उपर सनेशा हो गया, तो सब काम बिगड जायगा। इस लिए तुन पबैत सहित मेरे वाण पर बैठ जाओ, मैं तुन्हें बात की बात में द्र्यासागर भी राम में के पास पहुँकाये देता हैं।

मरसभी भी बात से पहले तो हनुपान्नी नी बड़ा आरचये हुआ कि ये कह क्या रहे हैं ? क्या देता भी विसी तरह संबद हो सकता है ? क्योंनि एक तो में ही इतना काफी पतनी हैं तिस का बीम र्संपानना एक दुवले पतले कास के लिए असमय मसीत होता है भीद इसरे यह पर्यंत भी शुष्कु साधारख नहीं है—ससार के बड़े बड़े, पर्यंतों में इस की गिनती की जाती है। सेकिन बाद में हनुबान्ती ने यह भी सीचा कि मसु के मतार के आगे कुछ भी व्यारवर्ष स्थान स्थानन नहीं है। मसु की कुपा से सब ससम से मतार है। और मरतनी तो किर मसु के प्रधान मह ही हैं। इस लिए बचित यही है कि प्रपने बल प्यार मनीवेंग का व्यवमान स्रोड़कर इन की बात मान हों। इस लिए बचित यही है कि प्रपने बल प्यार मुद्रों भीर प्रार्थना सदित कहा—नाथ, मभी, आप परम मसु के अमिन रूप है। आप प्रार्थ भीर प्रार्थना सदित कहा—नाथ, मभी, आप परम मसु के अमिन रूप है। आप प्रार्थ भीर प्रार्थना सदित कहा—नाथ, सभी, आप परम मसु के अमिन रूप है। आप प्रार्थ भी कह रहे हैं कि इस पहाड़ की लेकर स्तुता कर पहुँचने के पहले ही मात काल हो। को भलाई देस रहा हैं और मुक्ते डढ़ दिशात हो यस है कि व्याप के बताप को डढ़्य में रशकर निश्य हो में यहत सीप्र लड़ा पहुँच तकता हैं।

सरतनी ने कहा—हे तात, तुम सचमुच बड़े आग्यवान् हो कि श्री रामनी को सर्वहा हरप में रस्ते हो और निश्नत बन की सेवा का सुख शाप्त कर रहे हो। अप्या, प्रव वाण की मोक पर मान्यानो से बैठ लाओ।

हनुपान्ती पुनः प्रमाण करके षाद्मनुसार बैठ गये तब भरतधी ने कार्नो तक प्रस्यक्रा सींचकर वाल को लड्डा के फर्मिमुल करके ब्याकाश में छोड़ दिया और हनुगान्ती हरित होकर प्रानाम में वह चले।

वहाँ शमधी बडी विकलता से हनुमानुधी के लौटने की पतीचा कर रहे थे। इन्हें इनमानकी की ग्रस्ति पर परा मशीला था और वे समस्त रहे थे कि इनमान अपनी स्थामाप्रिक साधारण चाक से भी बगर चलेंगे. तो भी बाधी रात तक तो सक्षा में लीट ही बायेंगे. पर जब गत आयी से अधिक दल गई और हनगानशी नहीं सीटे तब अगवान की चिन्ता बदने रूगी। वे व्यापुरू होकर बार बार इस्वाजेकी और देखने खगते कि हनुमान काते हैं या नहीं । जब इनुमानकी नहीं दिखलाई पडते. तो वैचेन डोक्स साधारक मनुष्यों की आँति अपने आप कहने लगते कि हा, आधी रात बीत गई, हनुवान अभी तक नहीं छीटे, विधाता के मन में क्या है ? इनुमान के सामने तो कोई बड़े से बड़ा विश्व भी चया भर से क्यिक अपना प्रभाव नहीं रक्षता था। किर बाज बन्हें क्या हो गया कि बच तक नहीं आये ! हा क्षप्रमण, सुरहारी क्या दशा होती यदि हनवान निश्चित समय तक न का गर्थ ? इस सरह प्रकार करके रामनी ने लचनसानी को बठाकर गर्ध से सदा किया और कछ समय तक चुर-चाप धन का मुँह देवते रहे। पर हृदय का शोकाच्छवाल किर ध्वळ पड़ा भीर भगवान सम्मणती को देख देखकर पुनः विकाप करने लगे कि मार्ड, तुन्हें बाग क्या हों। गया दे कि मेरे दुः झा की क्योर क्यान नहीं दे रहे ही कीर बार बार पुतारने पर भी जैसे के तैसे पड़े ही, हरते नहीं ? तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम्हाश तो यह सास स्वमाव था कि स्वयं चाहे कितना भी दुःस सह लेते थे, पर मुक्ते कभी दुःशो नहीं देश सकते थे। मुक्ते ही सुती रसने के छिए ती सुम ने माता पिता, घर परिवार, सुख सीभाग्य सब को छे।इकर बनवास स्त्रीकार किया श्रीर यहाँ (वन में) श्राकर सदी, गमी, हवा, पानी श्रादि सब विषम विपत्तियों को कुञ न गिनते हुए मेरे काराम की सदा चिन्ता रसते रहे। फिर बान क्या ही गया है उस मेन को भन गये और मुक्ते दुसी देखकर भी कुछ पर्वोह नहीं कर रहे हो। गार्ड, तुन क्या नहीं जानते 🕻 कि संसार में चो, पुत्र, घर, परिवार, घन, संपत्ति सर्वहा मिलते श्रीर विज्ञीन होते रहते हैं. किंतु समा भारे बार बार नहीं निखता ? नहीं तुम इस बात को जरूर जानते हो और धीरों ने

इस जिए सावान का यह कहना निरुद्ध सब है कि है आतुन, अनन्य भाव से निर्वयति निरन्तर भी मेरा स्मरण करता है, अपने में सर्वहा युक्त रहनेवाले इस योगी को में सहन ही मात है बाता हैं।

अब अर्जुन प्रभ ध्यता है कि हे भगवन्, आप ने हुए अध्याय के आहम से अब तक अपने प्रमुख पहल पहल कर यह जो कहा कि भेरा भक्त मेरा मनन, ऐसा कीतंन, ऐसा विन्तन, नेसा मनन और भेरा स्मरण करने पर बतागति, परम पह, दिव्य पुरुष की माप्त करता है, एवं अपने स्मता के लिए मैं बहुत ही सुलम हैं, यह सब तो मैं ने सुना और संपायति समस्य मी, पर यह तो बताबाह कि अप को पाने से होता क्या है अर्थांद्र आप को माप्त करनेवाले को कीन सी ऐसी लोकोत्तर बस्तु मिल काती है जिस के लिए साप को पाना करनेवाले को कीन सी ऐसी लोकोत्तर बस्तु मिल काती है जिस के लिए साप को पाना करनी समस्य नाम ?

इस के बत्तर में भगवान् ने कहा कि—हे अर्थुन, युक्ते मास करना इस विष कावहरक है कि—

मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमग्राश्वतम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

परम सिद्धि को पहुँचे हुए महात्मा छोग मुझे पाकर विनाशी ( तथा ) दुःखों के घर पुनर्जन्म को नहीं माप्त होते ।

गी॰ गी॰—हे चर्जुन, जिन्होंने सतव च्यान भजन करके साघना को वस की आखिरी सीमा पर पहुँचा दिया है और वस के फलस्करप परमास्मदर्शनरूप अत्यन्त सुख दिलानेवाली परम सिद्धि को पा लिया है, ऐसे वत्तम अक महात्मा लोग सुप्ते प्राप्त करके हु खों का खजाना कहलानेवाले और 'कव नष्ट हो जायगा ?' इस संश्चय से भरे हुए हुवारा जन्म की नहीं महण करते।

क ॰ ए - पारे मित्री, एक बार भी कोई सुली व्यक्ति यह नहीं सोवना चाहता कि मकृति के निश्चित नियम के बनुसार जब ये सुल के दिन बीत जायेंगे, कमांनुसार चारों घोर से विपत्ति के बादल पूम मचाने हुए सिर पर का पहुँचेंगे सब क्या होगा ? तब कैते दिन बीतेंगे ? वह देसता है कि दुनिया में निरंथ नये जोर पुताने पुराने भी नाना मकार के दुग्धों में कितने ही मेरे साथों पड़े पड़े कराह रहे हैं, बन की बाँसें एक प्रथा के लिए भी सुत्री में मस्त नहीं हो बटतीं, म बादने बाँस् सुत्रा पाती हैं, किर भी यह बपनी मस्ती में सबल गरीं पड़ने देना चाहता; यदि स्वामिक चालतावर मन बीर बाँसें बपर बाकर हम से सुत्र में सेकेंद्र मर भी व्यापात हालना चाहती हैं, जी यह चल खानकर बपर से वन्दें सींच देता हैं,

कहाँ अधिक जानते हो। तब उठते क्यों नहीं ? बठो, उठो, मुके बहुत रूज चुके, अब तो खुरा हो जाओ भीर वठ सड़े हो। क्या तुन्हें मेरे कलिब्रत होने का भी ख्याल नहीं है ? अरे भार, हतना तो सोचो कि जब मैं तुन्हें लोकर केवल अपनी की के साथ अयोध्या में छीट कर बाजँगा, तो वहीं के छोग मुके क्या समुक्तेंगे और क्या कहेंगे ? अवस्य ही अयोध्यावासी पर नारी सभी मुके महा नीच और भीर स्वार्थी सम्मिने, वे स्पष्ट कहेंगे कि इस (शम) ने अपनी सी के खिए शवय से छड़ाई मोल छी और घाई की बिन्ता न करके केवल जी को यहाँ से बचा लिया; इत्यादि।

सदमती, सारे महायदों को विन्तामुक करनेवाले परमारमा ने लीजारा होकर भागमा मनुष्यों की तरह इतना अधिक विकाश किया कि वहाँ जितने बानर मालू व्यक्तिय थे वे सब के सन वन की दशा देखकर बेहाज हो उठे, सनों को विग्यों में मारे और सब्कहा तहफड़ाकर होचने लो कि ऐसा कीन बचाय किया जाय जिस से खच्मण की मुखाँ हुर हो, वे उठकर घैठ जायें और भगवान का मुलकमण प्रसलता से लिल बठें। खेकिय किसी का कौई वय हो तर तो! हमुमान ही तो एक ऐसे थे जो समयानुसार सन कुछ कर सकते थे। सी वे ही जब क्रम तक क्तरायाता महीं पा छके, तो हम खोग क्या कर सकते हैं? आह, बड़ी बेकडी भी हालत है, कुछ कहते सुनते गहीं कर रहा है।

हीक वसी समय हनुमान्नी सिर पर चहाड़ किये काकर वयस्यित हो गये। वन्हें रेतते ही वहाँ का ग्रोकसामाञ्च काँची में तिनके के समान वड़कर कार्य हो गया। स्व जीम प्रसम होकर व्हल पड़े—मानों वरुयरस में थीररस का पुता हो। और व्यवान् राम ती मारे सुगी के हीड़कर हनुमान्मी की हमार हमार तरह से गले लगाने और हर्य से वाहनाही देने लगे।

कातु, सुपेया वैय वहाँ वैठे ही हुए थे। इन्होंने पर्वत में से टूँडकर संजीवनी पूरी खारें कोर बस के मयोग से खधनयानी को नैतन्य कर दिया। जदमयानी हैं तते हुए बठकर पैठ गये। सारी सेना नये क्षमा खोर बोग्र से भर गई। बाद में सुपेया को बन के घर सहित स्युमान्त्री ने नहीं का तहाँ यहुँचा दिया।

इस प्रकार इस कथा द्वारा सिद्ध हो गया कि सगवान को स्वरण यात्र से सर्वरा स्मरण करनेनाला मस सगयास ही बन के निकट यहुँचा रहता है और विशिष पर में सपटित पटना घटाकर यहे बड़े बोहद कार्यों को लेल को तरह कर गुजरता है। मगवान के सच्चे मफ को इस के काम से संसार का कोई भी विश्व विश्वलित यहाँ कर सकता, न अपने काम में इसे कभी विकल्ला पिळ सकती है। और लो कोई केवल दूसरों को अम में दालने सपना पोका देकर उगने के लिए सगबदानन का देश करता है यह कालनेमि की तरह अवस्थ अपना पण, बस्त, पुरुषणें बाहि सब बुद बोकर पुरी सरह मीत के घाट का समता है। इस डिप मगवान का यह कहना विरुद्धक सच है कि है आतुंन, अनन्य मात से नित्यप्रति निरन्तर जीभेरा स्मरख करता है, अपने में सबँदा युक्त रहनेवाले इस योगी को में सहज हो प्राप्त को आता हैं।

धन अर्जुन प्रथ धठाता है कि हे मगबन्, ज्याप ने इस कब्याय के ज्ञारम से जब तक ज्ञान पकार से अदल बदल कर यह को कहा कि मेरा भक्त मेरा चनन, मेरा कीतन, मेरा चिन्तन, मेरा मनन कीर मेरा स्मरण करने पर बत्तम गति, परम पर, हिन्य पुरुष को मास करता है, एवं अपने स्मर्ता के लिए में बहुत ही सुलान हैं, यह सब तो में ने सुना और प्रपाराधित समस्मा भी, पर यह तो बतलाइए कि आप को पाने से होता ब्या है अर्थाद आप को मास करनेवाले को कीन सी ऐसी लोकोचर बस्तु मिल नाती है जिस के लिए आप की पान करने समस्मा नाम ?

इस के बत्तर में भगवान ने कहा कि—हे धर्मुन, मुक्ते प्राप्त करना इस लिए सावस्थक है कि—

## मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् । नाप्तुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥ परम सिद्धि को पहुँचे हुए महात्मा लोग मुब्ने पाकर विनाशी (तया)

दाखों के घर अनर्जन्म को नहीं माप्त होते।

गी० गी०—हे चर्जुन, जिन्होंने सतत च्यान भजन करके साधना को उस की आखिरी सीमा पर पहुँचा दिया है और उस के फल्लस्कर परमात्मदर्शनक्ष्म अवन्य सुख दिखानेवाली परम सिद्धि को पा लिया है, ऐसे उत्तम मक महात्मा लोग सुप्ते प्राप्त करके दुःखों का खजाना फहलानेवाले और 'कब नष्ट हो जायगा ?' इस संशय से मरे हुए दुवारा जन्म को नहीं प्रहुण करते।

कः प्र-प्यारे मित्री, एक बार भी कोई सुझी व्यक्ति यह वहाँ छोवना चाहता कि प्रकृति के निधित नियम के बनुवार जब ये सुझ के दिन बीत जायेंगे, क्यांनुसार चारों क्येर से विपत्ति के बादज पूम सचाते हुए लिए पर का पहुँचेंगे तब क्या होगा ? तब कैते दिन बीतेंगे ? वह देसता है कि दुनिया में निरंथ वये कोर पूराने पुराने भी नाना मकार के दूरवों में कितने ही मेरे साथो पड़े पड़े कराह रहें हैं, वन को व्यक्ति एक चया के लिए भी गुजी में मस्त नहीं हो बब्ती, ज व्यक्त व्यक्ति हुन से सुझा पाती हैं, किर भी यह व्यक्ती मस्ती में सल्लक्ष नहीं पड़ने देना चाहता, यदि स्वायनिक चन्नलताय मन कीर व्यक्ति व्यक्त स्वाक्त स्वाव के सुता में सेकेंड मर भी व्यक्ति व्यवता चाहती हैं, हो यह बल खगाकर बपर से बन्दे सींच येता है;

दुसियों की आहें। की ओर से कानों में बँगली दाल खेता है और अपने लिए निनी समाके हुई इतिम मादकता में मुलकर दूसरे हो खख, किसी वहुँ कवि के अव्हों में गर बदता है कि—

> 'जो छोग कहते हैं, जहन्तुम है दुनिया। वे आयें और सैर करें इस विहिश्त की ॥'

मैं यु० पी० के किसी शहर में सड़क के किनारे किनारे चला ना रहा था और एक करवन्त वरिद्व परिदार को निस में खडके बच्चे मिलाकर पाँच छ॰ वाणी रहे हाँगे. एक साथ भील माँगते देसकर दस की करण दशा पर मन ही मन कुछ सीच रहा था। दस परिवार में सभी क्रस्थिमात्राविष्ट पहली थे, किसी के शरीर पर न सी खटाँक बर मास था. प अपनी दमड़ी हुई हुड़ियों को दक्षने के लिए विता भर वज । ग्रीर समय का यह हाल था कि पस महीने की सहीं संसाद के गिरे हुए सापमान का रेकार तेता डालना चाहती थी । शरह वने की दीपहरी में भी हवा की सीच पर चलनेवालों के दाँत कडकडाने खगते थे और कस्वत से शरीर हका रहने पर मो पसित्वों जैसे चिपटी हुई जा रहीं थीं। जाड़े की हालत देखकर में उस भिक्क परिवार की शत के संबन्ध में अब जिचार करने लगा, तो उस दुश्व की करणना से मुक्ते रीमाञ्च है। ब्राया । इतने में सामने से एक जैटिलमैन बायु साहब मेरी बगल से निकले श्रीर पटरी के किनारे दक्ते हुए तेजी के साथ एक पार्व के फाटक में घर गये। े बन के साथ एक सम्य महिला भी भी और इसी से वे अवस्वाला उद्दे पय कह रहे थे !ं एक ही समय में भग-बान की इस खिंह में भगवान के ही हो परिवारों को हो विशेषी परिश्थितियों में संसारकीका में चयर वाते देख मेरे विवारों में बधक प्रथत मच गया, मन में कुछ सोचने समस्तने की स्थिरता नहीं रह गई। कभी मुक्ते भिक्षारी को दीनता ना ख्याल हो बाता और कभी इस नहें बादमी तथा इस के छिए संसार की स्वर्गहरूप समर्थित करनेवाली कविता कर । मुक्ते आधर्य ही रहा था कि क्यावह परुप अपने धान तक के लीवन में कभी भी दली नहीं हथा है कि इस मकार सरे आम संसार को स्तर्ग बतलाता चळा ना रहा है 🎨 और चगर प्रभुकी कृरा से दुःख का स्वर्ण प्रतुमन न भी हुआ हो. तो क्या आज तक उसे दसरों के दूध से भी दसी होने अथवाकम क्षेकम दूसरों के दुल देखकर बस पर कुछ सोचने विचारने काभी मौकानहीं मिला है? लेकिन इन महने का इत्तर पाने की आशा छोड़कर मैं ने भगवान् का नाम लिया श्रीर नहा कि देवमी, तुम दया कर जिसे यह दृष्टि देदेते ही कि यह दूसरीं को दुखी देखकर मा स्वयंदुःस में पड़कर या किसी और ही बकार से सशर को दु-सोंका बाल प (घर) समफे, देखे, धनुभव करे वही संसार की कासारता की आन सकता है, दोन दुलियों की सहा-यता कर सकता है और खर्वत्र से निष्कापता स्तक्षर केरल तुम्हें पाने और आवागमन से मुक्त होने का मयरन कर सकता है। अन्यथा यही स्त्रामात्रिक है (और ही ही रहा है) कि सब के सब केवन अपनी अपनी विन्ता में जीवन की इति भी करें।

'कोई मरे या जीये. यदि भगवान ने हमें सम भोगने के लिए अस्म दिशा है। तो होरे कारण नहीं कि इसरों की विकति जान व्यक्तर में अपने मन में लाऊँ और स्वयं दशी बने ? यह सिद्धान्त रखनेवाले भला कब समक सकते हैं कि संसार श्रनिस्य है, चलभटर है, हजार हजार तरह के दु:शों से भग है, अपने में लिपटनेवाले की बार बार जन्म कीने और मरने पर विपरा करता है। और बात भी यथार्थ ही है। जिसे गर्भगास के इ.स की कोई स्पृति महीं, कमी न कभी भरना ही होगा, इस को चल्यना नहीं, बाव हारों की बामाई खायाह संपत्ति इच्छित सुल भोगने के लिए तैयार है, विनायत, धमेरिका: पेरिस को विनाससामयो घर बैठे मिल काती है, ऐसा मनुष्य संसार को द क्षमय क्यों माने ? वह किसी शाख या जामयचन पर मैसे विस्वास करें कि यहाँ की कोई चीज टिशाज नहीं होती. शीच नट होका दुसी यना देती है. इस किए यहाँ सदा चागर यह पता के जिए मालय भी पड़े. तो सक्ष नहीं, स्थामास समस्तो । क्योंकि वह तो अनगर कर चुका है कि बद सक मैं ने निन जिन सस्तों की प्राप्ति के लिए इच्छा की ये ही सुल नहीं, बलिक अपने विनों के सहग्रस से ऐसे सुल भी मोग लिये हैं जिन की में बल्पना तक नहीं कर सकता था। उस के लिए यह एक व्यर्थ की बात है कि संसार चया पड़र है। वह सब कछ नित्य समकता है। संसार में वस्तकों का क्रम्त नहीं है। बार्येक बस्न क्रवनी क्रमिक क्रनन्तता रखती है — यह से बदकर दसरी, इसरी से सीसरी इस रूम से समी बस्तर्गे, वे सन्त्र के संबन्ध की ही चाडे दान्न के, धनन्त हैं। इस लिए संतार की सुखमय और उस सुल की भी नित्य स्थायी माननेवाले चारमा के ग्रारीर-परिवर्तन की सरह सख की एक सामग्री नष्ट होने पर बसी विषय की वस से भी बड़कर इसरी सामग्री का संग्रह कर खेते हैं भीर संसार की नरफ के बाबे स्वर्ण साबित करने का दावा ਲਾਜੇ ਹੈ।

परंतु गवर्गमेंट सरकार के न्यायालय में न्यायशील न्यायापीश के सामने मिल प्रकार किसी का सूत्रा, निश्चार और ये प्रमाय का सूत्रा हाने हो सारिज हो जाता है बसी प्रकार दुनिया के विशेषी महापुरुषों के सामने जब सुन्तियों का वर्ष्युंक हावा पहुँचता है, सी वस की पुत्र में पत्री पाकी वहाँ रहने पाती, विद्वान् लोग चारों ओर से एक से एक सरचे और फाल्य माण्य है देकर सूर्य के प्रकार के समाय प्रश्च रूप से सिद्ध कर देते हैं कि संसार एक्ट्रम खातर है, हर में कोई तस्त नहीं है, यहाँ की वीई वस्तु टहरनेवाडी नहीं होती, यहाँ के सुख और दुन्छ होनों नास्त्रान्त्र हैं और इन होनों की चगर सुत्रना की नाय, सी सुल को स्रोप दुन्छ होनें नास्त्रान्त्र हैं और इन होनों की चगर सुत्रना की नाय, सी सुल को स्रोप दुन्छ होनें सामक हिन हम उहरनेवाडा प्रमाणित होता है। इस लिए मानी

हुई बात है कि कोई मुखें यदि व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि में ही भूखा हुआ है और उतने से संतर होकर संसार की का से एकता करने लगता है. तो सस की जात केवल उस के लिए भले ही मान्य बनी रहे. इसरा कोई इस की बात को तब बराबर भी मान्यता नहीं दे सकता. म संसार को नरक के समान कहा देनेवाला समस्ता खोडकर स्वर्गतलय समक्रने की भल ही कर सकता है। श्रीर कह तो कहने की जरूरत नहीं कि को विचारवान परंप ऐसी मंदी मल नहीं करता वही मतवान में बापना चित्त समर्पित करता एवं इस के द्वारा परम निज्ञा-वान धनकर भगवान का मंतन स्मरख करता हुआ परम सिटि को पाप्त करता है तथा भगवान के धाम में पहुँचकर पुनर्जन्म जैसे प्रकल कट से मुक्ति पाता है। जो लोग संसार में ही सब सल. सब ततः, सब जीकिक अजीकिक पदार्थं टुँडते और उन्हें पा पाकर अपने की खनार्थ मानते रह जाते हैं वे न तो भगवान का स्मरण चिन्तन कर पाते हैं. न आवागमन के कप्ट से छटकारा पाते हैं। इस लिए मुक्ते यह बतलाने की या इस पर और देने की कोई आवश्यकता नहीं कि सब छोग मेरा कहना मानें और मगवान का मनन करें। मफे तो इसना ही कहना है कि निस के शंदर विवेक की - विश्वत अनुचित, हानि साम, सार असार समस्त सकने की-कछ भी मात्रा मौजूद हो वह भगवान की वाणी पर ब्यान दे और वस की सर्यक्षा का कायल बनकर अपने सामध्ये से अपना जन्म सार्थंक करें। क्योंकि मगवान जोर देकर अर्धुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परम सिद्धि को पहुँचे हुए महारमा खोग मुस्ने पाकर दुःशों के घर और चणमहर संसार में बार बार जन्म बहुए। करने के कुछ में नहीं पढते, किंतु आवागमन से मुक्त होकर परमधान को चले जाते हैं। अस्तुः

भगवान् का यह कथन भुनकर कि मुक्ते पाकर ( अर्थाद मेरे पाम में आकर )
महारमामण भीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं, अर्जुन के मन में मनुष्प के स्वमानानुसार एक गई
ग्रह्म स्वन हो गई और यस ने पूछा—आप के थान में जानेवाले का पुनर्जन्म नहीं होता,
इस का क्यार यही क्रमिमाय है कि अन्य देवलाओं के खोकों में जानेवालों को पुनः जन्म
प्रह्ण करना पड़ता है, तो हे ममी, मैं जानना चाहता हैं किन किन छोकों में जाकर जीव को
किर जीटना पड़ता है और कहीं कहाँ जाकर नहीं खोटना पड़ता है

कर्नुन की व्यर्थेक रुग्ना का समापान करते हुन मगशान् ने कहा कि जिन छोकों में भाकर पुनः संसार में जीटना पड़ता है वन का श्रवना श्रतना परिचय देने की कोई व्यवस्पकता नहीं है, क्योंकि-—

आव्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥



मामुपेत्य ह कौन्तेय युनजेन्म न दियते॥

है अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोक प्रनरावर्तनशील हैं. किंद्र है

कौन्तेय, ग्रुप्त को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म नहीं हैं। गी॰ गी॰—हे अर्जुन, इस मत्येळोक अर्थान पृथिवीमण्डळ से लेकर ऊपर महाजों के छोफ तक जितने छोक बीच में हैं उन सब का यह प्रधान गण है कि बे सब अपने यहाँ आनेवालों के कर्मानुसार प्राप्त निश्चित अवधि तक उन्हें अपने यहाँ रहने हैते हैं और अवधि परी हो जाने पर फिर से प्रविवीमण्डल पर उतरने और जन्मने के लिए जीव को विवश कर देते हैं। परंत हे माई, मेरा और मेरे घाम का तो यह राण है कि जो कोई भी मेरा नामस्मरण करता हुआ मेरे छोक में आ जाता है वह सब प्रकार के काल और अवधि का ऋतिक्रमण करके अनस्त काल तक के लिए मेरे ही यहाँ रह जाता है। तालपूर्व यह कि और लोकों में जाने से मुक्ति जैसी अमुल्य संपत्ति नहीं मिछती, ऋतः बार बार सर्ख्येकोक में छौटकर जननी के चदर में वास करने और संसार के मामेलों में पड़कर प्राण त्यागने के अतन्त कष्टों में पहनानहीं पड़ताऔर सेरी शरण में आजाने पर इन सब टुःखों से सर्वता के छिए छटकारा भिळ जाता है।

क • प्र- प्यारे भारयो, बाज के संसार में बगर कोई बड़ा दानी, बड़ा परीपकारी, बड़ा धर्मारमा, वड़ा पुनारी, वड़ा यहानुहानकता प्रतिद्ध ही जाता है, तो सचमुच ही वह अपने बरावर किसी को कहीं समम्बता । वह निश्चित रूप से मान बैठतर है कि मेरे जैसा माग्यवान कोई नहीं है. क्योंकि अपने अच्छे अच्छे वशंसनीय कर्मों के बताप से यहाँ पर तो मैं ने पर्शाप प्रतिशा और प्रख्याति की माप्ति कर ही जी है, बहाँ से बवाय करने के पश्चाद भी में इन्द्र, बरुए, कुरेर, सुरे, चन्द्र खादि देवताओं के उत्तम खोकों में से किसी न किसी लोक में अवस्य स्थान प्राप्त करेंगा लहाँ पक से एक बढ़कर सुख की सामग्री मेरे लिए अभी से तैयार करके रखी जा रही होंगी श्रीर वहाँ पहेँ चते ही सब की सब मके बाप्त हो लायेंगी। फिर तो न जाने कितनी लंबी अवधि तक में सलपर्वेक वस कोक में वास करूँगा और देवताओं की बराबरी का दर्शा पाकर धन्य धन्य बना बहुँगा। यह बात नहीं है कि ऊपर कहे गये प्रतिष्ठित कमी का संपादन करनेवाजा ही अपने आप इस सरह की बातें सोचता रहता है, इसरा कोई कुछ नहीं कहता सुनता, प्रत्युत दूसरे लोग तो वस की कल्पना से भी कहीं अधिक उस के सौमान्य की परांना करने छगते हैं। कारण, संसार में तो जाज जहाँ देखी वहीं सब के सब इस चेटा में लगे दिसजाई पड़ते हैं कि जैसे बने वैसे हो घनिकों को खुरा रहें और बन से ययासकि अपना स्तार्थ सावते रहें ! ऐसी हालत में कोई एस पुरुषकर्मानुरागी को यह उपदेश क्यों देने जायगा कि तुम अपने कर्मों को निष्काम रूप से, केवल ईरवरपीरवर्ष संपादित करी-सकाम कर्म के द्वारा

शतमीतम जोकी को पाकर भी तम्हें वह बासती जाम तो कहापि नहीं पिलेगा तिस के उत्पर कोर लाम है 🗗 नहीं । यदापि यह माना जा सकता है और मानने खायक बात है कि निष्काम रुप से भी यह, दान, तप आदि करनेताला भी दान की हुई वस्त अपने घर में नहीं रखेगा, लब को कछ देना चाहेगा. वह कामना से हो या बिना कामना के, किसी न किसी को देगा प्रवश्य , इस लिए कायना सहित दानादि कर्म करनेवाले को निष्काम कर्मकर्ता बनने का क्परेश देने में भी किसी मकार की हानि की संवादना नहीं है. तथापि आवक्त नीर्ध अपने यममान को ऐसा ब्यदेश नहीं देता, इस का कारण यही मालम होता है कि यह करनेवाले के मन में जब यह भारता पह ही कावती कि मैं को कछ करता हूँ इस से सभी किसी फल की चाहता नहीं है, तो क्हाचित उस की अपने परंपरागत पुरोहित या बाचार्य की ही हान हैने में कोरें दिल चरपी म रह लाग और यह ऐरे गैरे नत्थ होरे किसी भी गरीब की दान दे दाले । इस किए गढ पुरोहित लोग नैष्क्रस्य की बहिबा से पर्यंतः अवगत होते हुए भी यथायति अपने क्षत्रमानों को निष्क्रमेंता का ज्ञान नहीं होने देते खीर नाना वकार के दपाछवान, कथा, दहान्स भारि के द्वारा वन्हें स्वर्गांटि व्यवाय्वत वर्ष प्रमावतीं स्टोकों की प्राप्ति के लिए ही वद्यम करते बहने का प्रोत्साहन देते रहते हैं। श्रीर शतवान लोग भी श्रविकांश में आनकत ऐसी ही प्रष्टतिवाले हो गये हैं शिन्हें फलासा स्थागकर कोई कार्य करने में भदा ही नहीं होती। इसी लिए यदि कोई तत्वतानी आम के संसार को कायनाओं के पीछे परेशानी उठाते देखता भी है. तो कुछ कहना सुनना व्यर्थ जावकर अपनी राह चटा जाता है, किसी से छेड़छाड़ नहीं करता और चुपचाप पह छोकोति चरिहार्थ होने देता है कि 'जैसे बदयी वैसे मान, बन के भारत न उन के काता! और इस के किए कोई उस तस्त्रतेसा को रोप थी तो नहीं दे सकता, क्योंकि क्रम मगवान ने ही कह दिया है कि-

> प्रकृतेर्गुणसंमृदाः सज्जन्ते गुणकर्मसु । सानकृत्त्वविदो मन्दान् कृत्त्वविज्ञ विचालयेत् ॥

बक्ति के गुलों से मीहित होकर गुलों के कमों में लियटे रहनेवाले, अत्वर कुछ न भाननेवाले अज्ञानी मूलों को सब कुछ बाननेवाला तत्त्व्याणी पुरुष वन के कमों से नियलित न करे, हो पेसी इसा में उन को कोई क्यों होन दे ? अब कि माख, पुराण, धेर, बेरान्त, उपरेश, ज्ञान आदि किसी की निनी संपत्ति नहीं हैं, जीनमात्र का बन पर समान अपिकार दे, तो नैसे किसी तत्त्व्यानों ने अपने ब्योग खर्चव्याय से अपने आप की तत्त्वों का लाननेवाला बना लिया है बैसे ही तुम भी क्यों नहीं तत्त्व्य पन बाते? किसी कर कहना मानना गुम्हारी प्रकृति के प्रतिकृत्व पड़ता है, अपने ख्याप भी तुम सब्से झान करने मान गुम्हारी प्रकृति के प्रतिकृत्व पड़ता है, अपने ख्याप भी तुम सब्से झान के करना मानना गुम्हारी अपने हैं स्वार हते हो स्वार्गोंद बता खोडों के भीम पास करने की,

तो इस के खिवाय और क्या हो सकता है कि बार बार संखार में आते जाते रही चीर माना योनियों में जन्म भारख करके संखार के जिए भारस्वरूप होते रही । हाँ, मार तुन्दें स्वय रच्छा हो कि मैं आने जाने से रिहाई पा लाउँ, मुके इस ओक के बाद देखा जोक मिले लहाँ जाने का मार्ग तो खुला रहे, पर तिवस्मी रास्तों वी तरह जीटने वा मार्ग छार के लिए पर रह हाय, तो इस के लिए प्रयस्त करों । यह खोचकर एवड़ाने की भी तो कोई जरत नहीं है कि तेसे लोक का रास्ता मेरे लिए खुलेगा या नहीं है करे, जब कि प्रमावान ने अपना नाम खेने में कोई विशिष्ट मकार का वन्धक रखा नहीं है, सब जीवों को बस्पर हक दे रिया है कि कोई मी से मान करके पुनर्जन्म के रोग से हुर हरानेवाले मेरे पाम की और साथ हो मेरी भी मार्ति कर सकता है, तो क्या कारख है कि मतुन्य जैसे चुडिमान् मार्थी होकर भी शुप सावाद मगवान का हो नामस्वरूप नहीं करते और खोरे मोटे चुलस्वावी सामों के पीड़े पड़कर ऐसा कमन नग्म स्वर्थ से होते ही है

भीर यह सो श्रष्टा हो नहीं करनी चाहिए कि बीर लोगों में लानेवाले को क्यों छीटना पड़ता है तथा मगतान के लेक (परम थान) में आकर क्येर नहीं कीटना पड़ता ? क्योंकि यह सब लोग मानते हैं, सब शास पुराय और संत महारवा कहते हैं और सबैशावनयी गीता का भी यही कथन है कि संसार में मितने लीब हैं वे सब परवारवा से ही अंग हैं—

"ममैवांशो जीवलाके जीवभूत. सनावनः।"

"ईस्वर अंस जीय अविनासी।" इत्यादि।

सी निस्त मकार मेय द्वारा सोबा जाकर समुद ना पानी पृथिवी पर महाँ तहाँ वर्षा के रूप में गिरमे के बाद जनेक लालान, कुर्जी, पोलरा, नद, नदी व्यदि का नाम धारण करके लारी प्रियों का चकर कारता रहता है और नहीं पाइप से संबंद होकर पाइप का पानी, जुहारे से निनल कर जुहारे का पानी, बीतल में मरकर बीतल का पानी हरवादि चौर भी सनेकानेक नाम रूप को तब तक प्राप्त करता रहता है जब तक किसी नहीं के सहारे किर वसी समुद्र में नहीं मिल लाता, वसी मकार यह जीव भी परमाता के कंक से बदारे किर वसी समुद्र में नहीं मिल लाता, वसी मकार यह जीव भी परमाता के कंक सरवाद सेकर किर वसी परमाता माम रूप पारण करता रहता है जब तक मगनवाम का सदार सेकर किर वर्षा परमाता माम कर पाना माम का पान कर वाद में मही परमाता मी है, पर जन जिस दंग का नाम रूप रहता है तब तैसा कम उपार टिवावपन माम करता है। एक मार्च की गरही का पानी कहलाकर दो चार महीने की आयुवाला बनता है और स्पृतिकर की साम से बीव से साम से बीव से तत्वी अप्युवाला होकर खेकड़ी वर्ष संसार का उपशार करता रहता है। इसी सम से की जितने नहे स्वकार चैर स्वान कर पानी होता वह वसी हिसान से

ससार में अपना अस्तित रख सकेगा, बाद में स्वकार दूसरा नाम और रूप पायेगा। परंतु मो पानी समुद्र में पत्ना बाता है वह धनन्त काल तक के लिए एक निर्मित नाम और रूप पाएए कर लेता है जो कि वास्तव में वह है। बस, इसी तरह इस जोन का हाल है। जो जीव अपने सबे स्थान का आन प्राप्त कर लेता है जोर वस स्थान नो किसी न किसी तरह अपना लेने का मण कर लेता है वह तो अपने अध्यास और ज्योग की सहायता से एक न एक दिन अवस्य इस निर्मित और धनी न सुद्रनेश के स्थान को पहुँच जाता है और जो जीव वस स्थान को भूलकर अन्य दोने मोटे स्थानों की महिमा का कायल ही जाता है और जो जीव वस स्थान को भूलकर अन्य दोने मोटे स्थानों की महिमा का कायल ही जाता है वह उन्हों छोटे मोटे स्थानों की महिमा का कायल ही जाता है वह उन्हों छोटे मोटे स्थानों में जाता और अवस्य विताकर पुन- जोट अध्या करता है। ये सब स्थान ऐसे मकोमन देनेशोर होते हैं कि जीवमान उन की माति के लिए खाळापित हो उन्हों है और वहीं बाते हैं है जीवमान उन की माति के लिए खाळापित हो उन्हों है जोर वहीं बहु की सामा करने हुए खनन्त योगि और अनेक लोक में क्वांत आते रहते हैं, किंतु वह परम स्थान, परमारमा का पाम एक ऐसा लोक है जहाँ जाने की इच्छामाम से जोनेशला सबैदा के लिए मुक्त हो जाता है और सन्य वीको में लाकर किर से कार्य उत परम-पाम में जानेशला सबैदा के लिए मुक्त हो जाता है और सन्य वीको में लाकर किर से कार्य उत परम-पाम में जानेशला सबैदा के लिए मुक्त हो जाता है और सन्य वीको में लाकर किर से कार्य उत परम-पाम में जानेशला सबैदा के लिए मुक्त हो जाता है और सन्य वीको में लाकर किर से कार्य उत परम-

इती जिए भगवान् ने कहा कि हे अर्गुन, नव्यक्षेक तक मितने जोक हैं ये सब बार बार कीटानेवाले हैं, पर हे कुन्तीयुन, मुक्ते पाकर फिर से जन्म नहीं पारण करना पड़ता ।

इस पर चर्जुन ने प्रथ किया कि है अगवन्, आप का लोक फिर वहीं छीटने देता छीर कन्य देवों के छोक किर से लीटा टेनेवाले हैं. इस विभेत का कारण क्या है ?

भगवान् ने कहा—व्यर्जन, यह एक सिद्धान्त बात है कि वो वस्तु समय के व्यत्तार विभागित की वा सके अर्थाद समय भिन्न वस्तु ना बनेक क्षरों में बरवारा कर है वह बस्तु विभिन्न की हो किए पुनरावतों (पुन की ग्रेजियादी) होती है और इस मिद्धान्त के बतुसार मद्राचीर मद्राचीर तक के सभी को की समयविभागन ही वाता है, क्षतस्व वे पुनरा-वर्ता कहे गये हैं।

श्रर्युन ने पूछा—इस का प्रमाण क्या है कि आप के छोक को छोडकर भ्रन्य सप छोक समय द्वारा विमानित हो बाहे हैं 9

भगवान् ने कहा-हुस का धमाण यही है कि-

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदु ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ ३७ ॥ वे दिन सब के जाननेवाले (योगी) लोग कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन एक इजार युग तक का होता है, रात (भी) एक हजार युग में समाप्त होनेवाळी होती हैं।

गी० गी०—हे अर्जुन, जिन झानी पुरुषों को दिन रात का अर्थात् समय की संख्या का तत्त्व मालूम हो चुका है उन समय के जानकारों का कहना है कि मझाजी के दिन की अवधि एक हजार खुगों तक की है और इसी प्रकार मझाजी की रात भी एक हजार खुगों तक की होती है।

क प०— प्यारं समु के मेमियाँ, छिट के आदि काळ से ही परमारमा ने चार युगाँ की ध्यवस्था पना दी है जिस के द्वारा इस छिट के आयुर्वेश्व का जाना बहुत सरल ही जाता है। इन चारों युगों की नाम हैं कि लेखुग, द्वापर, नेता ओर सरययुग। इन चारों युगों की मिलाने पर एक चतुर्युगी अध्या एक महायुग नाम पडता है और बस महायुग को हाँ एक रिप्पयुग कहा ताता है। इस इक्केड में जिन हमार युगों की चर्चा है वे दिख्युग हैं। रिप्पयुग का अर्थ है देनताओं मा युग अर्थात जब हमारे लिए चारों युगों की पर एक यार समाप्ति हो नाती है तब देनताओं मा युग अर्थात जब हमारे लिए चारों युगों की पर एक यार समाप्ति हो नाती है तब देनताओं मा युग अर्थात जब हमारे लिए चारों युगों की पर कर का मार समाप्ति हो नाती है तब देनताओं मा पक युग समाप्त होता है। सो इस इक्केड बाद उसी के बरावर विस्तारयाली रात आती है। यहाँ पर यह भी जान लेना आवर्यक है कि हमारे चारों युगों की आयु कितने समय की होती है, वर्शीक यह लान लेने पर करने वर्षों के हिसाव से कला के एक दिन (पक हमार चतुर्युगी) में कितने वर्ष समाप्ति हो नाते हैं, यह वावना कासान ही सायगा। भी के तम से से वर्षों की वर्षों की वर्षों की वर्षों साम से वर्षों की स्वार पत्ती वर्षों की सायगा।

कतियुग की शायु ५२२००० चार लाख बतीस हमार वर्षे। हापर की शायु ६२४००० चार छाल चोसठ हमार वर्षे। नेता की शायु १२६६००० चारह छाल झानने हमार वर्षे। सरयपुग की शायु १७२६००० सनह छाल श्रास्थ हमार वर्षे।

इन चारों मुनों की कुल ज्यायु को जोड़ देने पर ४२२०००० तेतालीस लाध मीत हुमार वर्ष होते हैं। यही एक दिल्ययुन या महायुन को हमारे वर्षों के हिसान से ज्यायु है। इस प्रकार हिसान लगाने पर मद्याओं के एक दिन में इस मनुष्यों के ४१२०००००० चार घरण बत्तीस करोड़ वर्ष समाम हो जाते हैं। जब यह तो स्पष्ट ही है कि इन को रात भी इतनों हों लेंगे होतो है। इस समय मद्यानी का दिन चल रहा है और हमारे दिन के स्टिकोण से इस दिन के करीन इस पने हैं जैसा कि सकत्वप उचारण करने के समय प्राय कहा भी आता है—'मद्याणोऽदि दिसीयमहरायों' अपर्यंत मता के दिन के दूसरे पहर का ख्या हिस्सा इस करन में सभी बीता युगों की यह गराना अथवा बद्धा की यह आय कीरी गय या बहासीय मात नहीं है, वेशदि सभी ग्राकों से अनुमोदित है। इस के अतिरिक्त आधनिक मौतिक विशान को धी सब गुळ माननैवाले संसाध्यतिह वैद्यानिकों ने इस स्टि के विषय में अब सक लो गुळ छान बीन की है क्स से भी यही सिद्ध हुआ है कि यह प्रधिवी करोड़ों वर्ष से वस्त्रीत है। हाँ. समय की गति के साथ इस में परिवर्तन चाहे जहाँ सक इप हों। बीर हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार जल से इस प्रथिती की बरवित बतलाई गई है उसी प्रकार यरीप के साईसवालों का भी पहना है कि पानी से ही प्रधिनी पैदा हुई है। इसारे और वन के सिद्धान्त में अन्तर केवल इतना है कि इस क्षीम परमारमा की इच्छा से पानी पर पृथिवी का आधिम त होना मानते हैं भीर वे छोग कहते हैं भनगत जलगाशि में नेहर काई पैता हुई, वही बदते बदते पानी के कपर वड गई कीर मिट्टी के रूप में बहत गई। फिर बस पर पेड़ पत्ते, स्वड़ संसाइ, धन फल आदि को और पृत्ते फते। इस प्रकार जान का विकासपूर्ण संसार अपने प्रारम्भिक काठ से करोड़ों वर्ष धारे पद आया है और बदता चला जा रहा है। परंतु हमारे यहाँ का विदान्त यह है कि युग के अनुसार ही इस दृष्टि में विकास और इस का पर्यवसान होता रहता है। जैसे---सत्ययुग घमेनवान बुग है। इस समय साम संसार पार्मिक वातावरण से श्रोत मीत रहता है, भतः सत्ययुग में स्टिट का पूर्व विकास समम्बना चाहिए। प्रेता में धर्म का एक चरण (हिस्सा) पाप के रूप में बदल जाता देश बच्चा यों कहें कि धर्म के एक हिस्से पर पाप का करणा हो नाता है। इस सिव इस समय सहि में तीन श्रीय धर्म और एक श्रीय अधर्म का राज्य रहता है।

## श्रीमद्भगवद्गीता 🚟

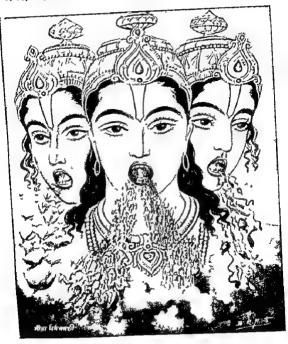

मद्या के दिन में प्राणियों की उत्पत्ति ( % = रले। ० १ म)

इस मकार खिट के पूर्ण विकास में एक और से न्यूनता आने काती है। फिर द्वापर में परे का एक चरल और खोख दो बाता है आयांत दो अंग धमें और दो अंग अपमें का साम्राज्य होता है, अतः खिट का आपा विकास रह जाता है। अन्त में किलपुग में अवकर तो अपमें का राज्य और फेल जाता है यानी तीन दिस्सा अपमें और एक ही दिस्सा पमें रह जाता है। इस तरह किलपुग में नाममान का ही विकास केन रहता है। वास्तव में तो यह विकास के अन्त का ही समय है। हैं, इस युग को अवंसा हतनी ही की जा सकती है कि और युगों में नितने परिश्रम से परमारमा की प्राप्ति होती है उस से बहुत से कर परिश्रम द्वारा इस युगों में परमारमा मिळ सकते हैं। लेकिन इस युगे का प्रमात सेसा है कि बता अवंस परिश्रम भी परमारमा मिळ सकते हैं। लेकिन इस युगों में चाहे कितना मी परिश्रम करना पड़ता, पर कोई साहस नहीं लोड़ता था और अवंत अपना नुसार 'कहोराजवित' दिन यत का तस्य माननेवाले भी अधिक लोग होते थे। उन युगों के लोग जातते थे कि परमारमा के सविदानन्त्रमय पाम और कामी होते थे। उन युगों के लोग जातते थे कि परमारमा के सविदानन्त्रमय पाम और कामी होते थे। उन युगों के लोग जातते थे कि परमारम के सविदानन्त्रमय पाम और कामी होते थे। उन युगों के लोग जातते थे कि परमारम के सविदानन्त्रमय पाम और कामी होते थे। उन युगों के लोग जातते थे कि परमारम के सविदानन्त्रमय पाम और कामादि अपने देशों के लोकी में हितना बड़ा अन्तर है। और यह जानने के कारण हो वन को जीन को स्थादि अपने देशों के लोकी में हितना बड़ा अन्तर है। और यह जानने के कारण हो वन को जीन को स्थादि स्वीह हो भीति नहीं पहले होता थी। अला स्वीह स्वी

भगवान् ने जब कहा कि हे कहाँन, कहोरात्र के जाननेवाले योगीनन कहते हैं कि सक्षा-जी का दिन एक हमार ( दिव्य ) युगों ना होता है और उसी प्रकार रात भी एक हमार युगों की होती है, तो अर्जुन ने पृद्धा कि है अगवन्, महालों के इतने बड़े व्यापक दिन कीर उतनी ही बड़ी रात में काम क्या क्या होते हैं? क्या किस तरह हम लोग दिन की नाना प्रकार के प्रपन्नों में और रात को नित्रा आदि में बिता हाला करते हैं उसी तरह महाली के दिन रात की भी समाप्ति होती है अथवा उन के दिन रात में कीई विशेष टंग का कार्य होता है ?

भगवान् ने बता दिवा—नहीं अर्जुन, ब्रद्धाओं के दिन शत में हम खोगों के दिन रात के समान ही कार्य नहीं होते, वहाँ बहुत बड़े बड़े और खपने टंग के निराखे कार्य होते हैं। हाँ, इतनी समानता भवरय हो सकती है कि यहाँ के खोगों की तरह दिन में होनेवावों कार्यों को मार्यन्मक कार्य और शत में होनेवाले कार्यों को विचानित काळीन कार्य कहा जा सकता है।

कर्जुन ने पूछा—प्रमो, 'कहा जा सकता है' इस का क्या कर्य है ? भगवान ने कहा—इस का यही कर्य है कि—

अञ्चकाद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । राज्यागमे प्रलीयन्ते तज्ञैवाव्यकसंज्ञके ॥ १८ ॥ ( उस ) दिन के पारम्भकाल में अन्यक्त से सब न्यक्ति उत्पन्न होते हैं, रात्रि के पारम्भकाल में उसी अन्यक्त नामवाले में विलीन हो जाते हैं।

हैं। सो न नार्यमधाल न उत्ता जन्यक नामवाल न परान है। सो है। सो नहा को निद्रावस्था का नाम अध्यक्त है। सो न्नहा के दिवस का जब आयमन होने उगता है तब उन की उस निद्रावस्था से वे प्रत्यक्त दिखंडाई पड़नेवाळी सब वस्तुएँ—स्थावर, जङ्गम के रूप में परिलक्षित विरव की सब प्रजाएँ—पैदा हो जाती हैं और न्नह्मा के दिन का जब अवसान हो जाता है तब रात के आते ही वे सब प्रजाएँ नह्मा को उसी अञ्यक्त नामक निद्रावस्था में प्रज्य को प्राप्त हो जाती हैं।

अन्ये फतयुगे धर्माक्षेतायां द्वापरेऽपरे। चन्ये कलियुगे नृणां युगहासाजुरूपतः॥

पुर्मी की चीयता के अनुसार मनुष्यों के पर्म सत्युग में कुछ और होते हैं, जैता में हुए हैं, द्वापर में तीवरे होते हैं और कल्यिम में अन्य ही होते हैं। और यह तो कहना ही नहीं है कि जैसे जैसे के से सहसार और रहन होते हैं कि जैसे जैसे के लिए इतिहास सौजूर हो हैं। इत नातों का प्रमाण हेने के लिए इतिहास सौजूर हो हैं। पहले के म्रावण लोग किसी के अपीन नहीं रहते थे, सर्वत स्वतन्त्र रहना इन का स्वताद था। कोई राजा ही या राजों का प्राप्त होता है। इत नातों का प्रमाण होने के लिए इतिहास सौजूर हो हैं। पहले के म्रावण लोग किसी के अपीन नहीं रहते थे, सर्वत्र स्वतन्त्र रहना इन का स्वताद था। कोई राजा ही या राजों का राजा ससाद, पर बाहाय लोग अपने तेन के सामने किसी के प्रमाव को निश्कुत महस्त्र नहीं हेते थे। सन की रहा के लिए यदि राजा लोग अपना तम् सुरत स्थापन आउरस्ता थे, हो इत राजाओं की रहा के लिए माहाय को अपना तेन यनाये रस्ता

# श्रीमद्भगवद्गीता 🐃

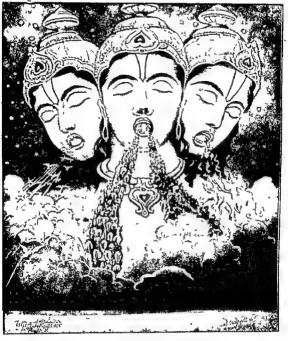

मह्मा की रात्रि में प्राणियों का छय ( घ॰ = श्लो॰ १८ )

पड़ता था । इसी जिए तो जोक में कहानत भी मसिन्द हो गई थी कि 'इन ( मालणों ) को पोती खाकारा में स्वता है । ' किंतु वे नातें अन कहाँ हैं है अन आकारा में सोती सुवाने के नर्ख स्टेशनों पर पाया नेपना, फेशों में भोतन ननाना , पीसरों पर पाया मेपना मात्र मालायों के मधान कमें हो गये हैं । पहले वहाँ यह हाजत थी कि तीनों जोकों की विजय पानेवाले नड़े बड़े सूर वीर राजा जोग सिद्धासन से वतरकर मालायों के पैसे पर मस्तक रहा करते थे, वहाँ अब यह हाजत है कि हवांगें और रियासतों के विद्वान परिवतनों से कहा जाता है— 'परिवतनीं, ना मेरे जुतों को सीचा करके तो रख दीनिए।' गर्ज यह कि पहले प्ननेवाले अहावान् थे, तो पुनानेवाले सदेश और अब पृतनेवालें में अदा नहीं है तथा पुनानेवाले हो गये हैं हैय । आज न तो राजा में वह पहले की वालें हैं, न मालायों में ही । संसार को वलि के सिवत पर पहुँचानेवाली माड़ी के ये होनों पहिसे समय का चकर खाते जाते अवना सस्ता मृत गये हैं और इसी तिय निचारवानों के परिहास के पात्र वन यये हैं । इन्हीं होनों जातियों के परिहास की एक होटी सी, किंतु रोचक कथा याद या गई है, हल लिए वसे सुना देना चाहता हैं ।

एक राजा खाइन थे । बड़े दानी, बड़े धर्मीरमा, बड़े सजन, बड़े दयालु और बड़े हॅस-मुखा। प्रति दिन कुछ न कुछ दान करना तो उन का स्वमाव ही था, फिर भी सास सास पतों पर तो वे दिख कोळकर बाहाणों को दान दिया करते थे। एक बार जन्मादमी के कनसर पर बन्होंने एक विदान बाह्य को दान देने के सिए छापने महत्तों में बुलवाया । बाह्य देवता में परिस्ताई चाहे कुछ कम की रही हो, पर शरीर की भोटाई बहुत ज्यादा थी। प्रान्त के हने गिने होटे बादमियों में इन का नाम सर्वेत्रधार जाता करना था । यह लो सभी सनासम्बर्भी नानते हैं कि जन्मादमी का पर्ये भारों के महीने में, ऑधियारे एक में, ठीक आधी रास में पड़ा करता है। कोर भारों है करसाम का वारीना। साथ साथ यह भी परितिह है ही कि बर-शाल घर में और कभी पानी बरसे था न बरसे, पर जन्माद्यमी के दिन आभी रात की, जब भगवान का जन्मोरसव मनाने का मुद्रते उपस्थित होता है, अवस्य पानी नरसने सगता है। श्री सकता है कि यह प्रसिद्धि कभी कभी अही भी वह जाती हो, पर उस दिन प्रयेतः परितार हो ारी थी--निस समय शानाजानसार पविदतनो महाराज राजमहत्त में प्यारे स्त समय हन्द्र भद्वाराज संसार पर, सासकर इस रियासत पर करधन्त प्रसन्न हो टरे थे। कहाचित हन की प्रसन्नता का कारण एक शाखण का बादत होना ही रहा हो। अध्यया नो कुछ मी हो, मतलब इतना ही है कि उस समय धनधोर वर्षा हो रही थी जब कि परिस्तजी आहाते का हिस्सा समाप्त करके राजबहुत के प्रथम भाग में ही पड़नेवाले ठाजरहारे की संदिग्धें तथ कर रहे थे। पविदत्तनी अपनी शक्ति घर सब बचा बचाकर पैर बठाते और अपर के जीने पर रक्ते थे । चुँकि अर्दे शरीर की गहभाई का वृश ध्यान था और इसी किए अहाँ तक चाहिए, 83

वे पूरे साक्ष्यान थे कि कहाँ पैर फिसलकर में गिर न बार्ज, परंतु एक तो ट्रंड शरीर, इसरे पम्भीरता चेहर, विसरे मार्कों की घनधीर वर्षों और चीपे ठालुरद्वारे की संगममैर नहीं हुई चिक्रने चमक्तां सीडियों, किचारे की सावधानी काम नहीं आहें। मन्दिर के फाटक पर कारी विमन्नों की बार्ली पर घड़ पर विमन्नों की बार्ली पर पड़ रहा था किस से वे वों ही चीपिया रही थीं, उस पर पानी से भींगे सफेद जीनों की नगममाहट और पला डा रही थीं। एकाएक परिवटनों के पैर के बीचे कोई सरयन्त चिक्रनों चीन पड़ गई और वे लडसशकर पम से मिर ही तो पड़े। राज साहक मन्दिर के मयद्वप में बैठे रूप भी कुरवानम की कथा सन रहे थें। जनम-

कान फाने में भव पुछ ही जिनहों का विकल्प था। इस किए व्यासकी क्रधा को स्वर्थ सहित मसाधा सम्भावत कहना लोडका केवल पातास्त्रामात्र करते चले जा रहे थे। अर ओलाओं का ध्यान कथाश्रवण में बतना नहीं था जितना समय परा होने की बतीचा में। इस किए काल जन्मानस्क से होकर सोग रचर स्वर का रहत देखते हव समय बिता रहे थे। स्वर्ध राजा साहब भी मन्दिर के सामनेवाले मैदान की खोर दृष्टि समाये वर्षा का सानन्द से रहे थे। इसी समय बन्होंने देखा कि परिवास बदरमरमी महाराज नीचे की सब सीडियाँ समाप्त करके फर्स पर ब्राहिरी कहम रक्षना हो चाहते थे कि वह फिसल गया और भारी शरीर सँमाल में न क्या सकते के कारण पविद्वतानो जीनों के नोचे दूब की गदी ( चास के मैदान ) पर जा रहे। विनोहरोजि राजा साहन से ऐसी नहीं येकी का सकी, वे सिलसिलाकर हाँस पहे. साथ ही सब हर्वारी, नौकर चाफर और व्यासकी भी ठडाके के साथ हैंसने खरी। परिहतकी विचारे एक तों यों ही बाकी परेगान हो चुके थे, अनेकों मुसीयतों का सामना करते हुए किसी सरह क्रपना स्पृत रापीर इस मयकर वर्षा के समय आधी रात की राजद्वार तक पहुँचा सके थे, इस पर भी धास मीने पर पहुँचकर सब के सामने विरने की फालहत हटा खहे थे. यह सीसरे कब सब क्षीय रन का गिरना देखकर हाँस पड़े तब ती रन का जी जरू भनकर खाक ही आया। भन में तो श्रन्होंने यही सोचा कि अगर मुक्त में अपने पूर्व पुरुषों की भाँति खुछ भी तपीयत रहा होता, तो एक ही चुल्ल जल से इन समों को एक साथ ही भरम कर देता। परन वह रांकि तो है नहीं, इस लिए काचारी है। यही कुछ वक मककर भी की बलन मिटाने की यात, सो पुर सजा साहच ने ही बच सब से पहल मुक्ते गिरते देशकर हुँसना गुरू कर दिया. तो भलर अन गाली गलीज सी में किसे और वैसे टूँ? पविदतकी मन द्वी मन बड़े दुसी हुए, किंनु की विशा न देलकर चुपचाप रह शांवा हो वचित जाना और धीरे धीरे धठने की वीशिश काने सने। हाँ, मन मंयह नियय धन्होंने खबरव कर किया कि विस प्रकार सेरी श्रतमर्थता पर राजा ने मेरो हुँसी उड़ाई है उसी मनार किसी व्याय ल उन्हें भी श्रतमर्थ सिद्ध करके में मी उन की हैंसी उडाये बिना करायि नहीं मानूँगा। इतने में राजा का रशास पाकर दो चार नौकर दौडकर आये और पविदतनों को उठाकर लड़ा कर दिया। परिदतनी ने अपना कपड़ा सँभावा और राजा के समीप पहुँचकर उन्हें आयीर्वाद देने के बाद कहा— राजन, पोड़ा पानी और परवाल का टुकड़ा लाने की किसी की आशा हो जाती, तो मैं अपने पैर को कीचड धो पोंख दार्जता।

राजा ने एक नौकर को हुक्त देकर एक बाँटरों पानी और छोटा छा पर्पर्ध के कि किंदी किंदा है। साम परिवर्तनों से कहा कि लोजिए महापान, की बढ़ें साम करके! आराम से कारत पर बैठ लाइए। आन मेरे कारत आप को बड़ा कह हुआ, इस का मुक्ते बहुँ ते हैं। खेद है, इत्यादि। खेकिन राजा की इस चिक्रनो चुपड़ी बातों से भी पिट्टतजी ने राजा की इस चिक्रनो चुपड़ी बातों से भी पिट्टतजी ने राजा की हैंसी बढ़ाने का विचार नहीं छोड़ा जैसा कि अपने मन में निषय कर लिया था और राजा की पातों के कतर में पन्यवाद अदि न देकर कहाँने अपने निरुच्य को कार्यवर्त में परिचात करने के लिय कहा—राजन, यह सब सो होता हो बाता रहता है, क्या रखा है इन बातों में ? हाँ, मेरी एक पार्पना है कि यह पायल को है लात है। करने करने हाथ से इस बालटो के पानी में इस छोड़ा है।

राजा ने काश्यें के साथ पृक्षा— क्यों ? इसे ती आप ने चैर की मिटी सुदाने के लिय मैंगवाया थान ? फिर कन को पानी में बालने को क्यों कहते हैं ? और उस पर भी इस का ' क्या क्रमिनाय है कि क्से में अपने द्वाप से बाक्टी में बालूँ ?

परिदल्तनी ने कहा—हाँ, दाँ, में ने बसे मेंगशया है की चड़ ही पोंड़ने के लिए, परआप इसे पानी में दाजें तो सही; और सब देखें कि मेरी इस प्रकार की प्रार्थना में क्या रहस्य क्षिपा इका है ?

हाजा का स्वाध्यें कर नहीं हुआ, और क्या ही, फिर भी वन्होंने प्रियतको को बात मान की और इस ब्राच्या से परथंत के दुकड़े वी पानी में बात दिया कि देएँ प्राप्ते क्या गळ विजता है।

परिस्तर्गा की पात का — पानी में देखा कालने की राजा के मित की हुई पार्यना का — मर्म कानने के लिए वहाँ के उपस्थित सभी मनुष्य अस्तुक थे। इस खिर राजा ने शह पानी में देखा छोड़ दिया तो सब खोग पिवडत का मुँद देवने खगे कि वे खब क्या कहते हैं? किंतु परिस्तर्जी ने कहा सुना तो कुछ नहीं, अनवसा पानी में पडकर देखे का द्वना देवते ही दे हा" 'हा" 'हा" 'हा करके लोगे से हैंसने और बार बार राजा की और देवने लगे। परिस्तर्जी की इस हैंसी का मजा किसी को क्या धर्य खग सकता था ? सब लोग अक्यका-कर और क्रिक स्ट्रक्टा सहित बन का मुँद देसते गई। परंतु परिस्तनी ने किसी के रेसने सुनने पर तथा भी ब्यान न देकर हसी प्रकार अपनी हँसी बादी रखी। बादिर जब कई मिनट हो गये कौर तन भी पब्लिटतनी को हँसी नहीं ककी, तो विनय होकर शना को पूजना पड़ा कि कहिए महारान, परथक का पानी में दूनना देखकर ही आप हँस रहे हैं या की दसरी भाग आप ने देखी है जिस पर खाप को ऐसी जनरहस्त हँसी था रही है ?

परिवतनी ने कहा--वहीं राजन्, दूससे कोई बात में ने नहीं देशी सुनी है, सचमुच ही मने क्स रायक के दवने पर ही हैंसी चा रही हैं।

राजा ने कहा--शरथक कोई लकड़ी तो है नहीं कि पानी पर तैरने कमे, इस का तो इस आना ही स्वामानिक है, फिर आप इस बात पर व्यर्ध हो क्यों इस रहे हैं ?

परिवत्तभी ने कहा- भी हों, मनुष्य भी कुछ हवा या वर्षा सो दै नहीं कि अपर चवता हुआ, गकती हो जाने पर, भीचे व गिर पड़े, पैर फिसक आने पर मनुष्य का गिर पढ़ना भी सो आधारिक ही है, किर अप मके गिरते देखकर क्यों हुँ से करों थे ?

राजा की समम्म में परिषदतती की चातुरी का गई; फिर मी निरह करने और अपनी मैसिंगल विनोहित्यता का परिचय देने के जिए कहा— अगवन् , सब अनुष्यों का पानी या कीचड़ में फिरककर गिर जाना अले ही स्वामायिक कहा जाय, पर बाह्य के जिए तो ऐसा किसी तरह क्यांत नहीं कहा जा सकता; क्योंकि द्याकों में कथा आहे है कि बाह्यणों में पूर्व पुत्र कगस्य धाप ने समस्त समुद का शोपण कर बाका था। और यह तो स्पष्ट ही है कि समुद्र में जितना पानी और कीचड़ रहा होगा बतना सैकड़ीं वर्ष यदि दिनयत पानी बरसता रह काय, तो भी नहीं हो सकता। सो यही सीचकर जाय के गिरने पर मुम्मे हैंसी का गई कि जिन कगस्य मुनि ने पानी और कीचड़ को उतने किसक परिमाय में परामृत ही नहीं, विश्व कर का समूल कम्मूलन ही कर डाका था उन्हीं का शंशन जान करा सी वर्षों और कीचड़ की सहीं है से सहा अंग करा सा सा सा वर्षों और कीचड़ की सहीं में सहीं का शंशन जान करा सी वर्षों और कीचड़ की सहीं में सहीं का शंशन का समूल कम्मूलन ही कर डाका था उन्हीं का शंशन जान करा सी वर्षों और कीचड़ से स्वक्ष है स्ववहां हता और अपने को समावने में सहामर्थ होकर भीचे गिर पंडा । सब काप ही कहिए, मेरा हैंसना स्वामादिक है या नहीं है

परिस्तरों ने कहा- जी हों, भीभान का कहना यथायें ही है, पर मैं ने भी शालों में पक कथा पत्री है कि पुसने जमाने के एक चित्रय राता के समय में, जिन का नाम भी समचन्द्र या, बड़े बड़े पहाड़ों की चहानें समुद्र में तैस हो गई थीं, इतना हो नहीं, विलेक उन चहानें पर होकर कर राता समझ (समझ) की असंख्य कीन समुद्र के पार चळा गई थीं। और वर्मों के संस्त्र चित्र के पर परश्च का पक वर्मों के संस्त्र चित्र के पर परश्च का पक दोटा सा उकड़ों के संस्त्र चित्र एक आप हैं कि मिस के खुद अपने हाथों से रसने पर परश्च का पक दोटा सा उकड़ा भी पानी पर नहीं करास समा। बस, हसी लिए मुझे इतनी हैंसी आई है असुन, एक तो हुई बहुत और विनोद की बात। किंसु सास्तिक बात सो यह है भीमन, कि साम्रया पत्रिय, सेंदर, गुद या किसी भी काति संबद्ध पर पूर्व में नै मेता सार्किस साम्रया पत्रिय, सेंदर, गुद या किसी भी काति संबद्ध पर पूर्व मुने के नैता सार्किस साम्रया



3 પૃથ્ણના ટુકડાના ઉદાહરણથી રાજને ઉત્તર. ર દાન લેવા આવેલા ગખડી પડેલા પંડિતછ. ૧ જન્માષ્ટ્રીમનો ઉત્સવ,

ø

ਰਾ

वम

। ही

किया

1827798

₹oII

र भाव

रोने की द्याको

कि बार प्रश्न कर कि क्या का नकर ही कर है। विषे बार का बरिवारत करते हुए स्मादात ने बार कि है कर्या हा है हिन्स विषय में राज्यात है जब स्मात करते हैं की बार कि राज्यात के का कि कि कि का की कि का की कि का की कि का की कि की

ा भ कर है। ति या कहेंन ने रहा की कि है बजी, की है बजी है कर हैंग की की लिशिकारंत्र की कोरों के बहु प्रतिकती की कर ही है के के कर की की है ताब ही तह ने दर्शकों जोती की मीच जिल्ल कर है के कर कर की ला म काम मेंने का उसन करता है, जी हुगी प्रतिक्री के कर कर की नाम के काम मेंने का उसन करता है, जी हुगी प्रतिक्री के कर कर की नाम के काम मेंने का उसन करता है, जी हुगी प्रतिक्री के कर कर की

# भृतग्रामः स एवायं भृत्वा भृत्वा प्रलीयते । राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥

हे पार्थ, वही यह माणियों का समृह उत्पन्न हो होकर रात आने पर विवश हुआ मलय को माप्त होता है, दिन आने पर धुनः उत्पन्न होता है।

गो० तौ०—हे अर्जुन, पूर्व पूर्व करूपों के जीवगण ही ब्रह्मा के दिन का आगमत होने पर प्रकृति के गुणों से परवसा हुए वार वार जन्म धारण किया करते हैं और फिर प्रकृत के आगमनकाल में उसी प्रकार प्रकृतिहास अवश हुए उसी राजि में ब्रिह्मन हो जाया करते तथा दिन में पुनः उत्पन्न हैं।

कर प्रच—प्यारे भाष्यों, बहत से लीग यह कहते देले जाते हैं कि जर तक शीवन

हे तभी तक सब प्रपन्न है, जीवन की इति हो जाने पर मृत्यु द्वारा सब प्रपन्नों की इति हो कातो है। परत ऐसा कहना या ऐसा कहनेवालों की बास पर ध्यान देना एक एसी मर्खता है जिस की कहीं क्ष्मा नहीं विक सकती। कारण, पपन्नी की समाप्ति तथी ही सकती है जब कोर्स स्वयं प्रवर्कों से छटने के लिए यथोचित व्योग करें। केंग्ल मरने से यदि संसारी प्रपद्ध छट आहे तस है। फिर क्या कहना था ? पक दिन मरना निधित है ही. और इस के हारा सब रोग स्रोक दर हो ही अधिने, इस लिए वन तक निधी तब तक नहीं तक हो सके वहाँ तक मोत की दशी बजाते रही, यही सिद्धान्त ससार भर में व्याप्त रहता: न कोई वामना छोडने की करूरत पडती. न एक बिना देखे जाने परमेश्वर की करूपना करके उन्हीं के स्मरण मजन में क्षमा की इति श्री करने भी आवस्थकता रहती. न भगवान को खंद अनुतार धारण करके निष्काम कमें के प्रतिपादन के लिए संसार की असारता साबित करनी पडतो। लेकिन ऐसा सिदान्त कोई भी धर्म, पथ, यत, संबदाय स्वीकार नहीं करता है। सभी विद्वान एक स्वर से स्वोकार करते हैं कि जितने दर्शनशाखशतिपादित सिद्धान्त हैं वे विरुकुत सच हैं। श्रीर प्रतिपारन की शैंकी में बन शाओं का आपस में भन्ने ही मतमेद हो, प्रतिपाद विषय सब का पक है और वह है चिर सल शान्ति प्राप्त करने के लिए परमेरवर को ग्राप्त करना ले। निष्काम कर्मधीय का निका ठीक ठीक व्याचरण किये दूसरे रुपाय से सुगमता से कदापि भारत नहीं ही सकते। छेकिन यह सी विषक्तत सच है कि कीन के उत्पर पढ़ा हुआ माया का प्रमान दस को भारतनी से निष्कामता में ष्रष्टत नहीं होने देता, वह भाषा के दश में होकर सर्दश स्वाम वर्मो में प्रश्त रहा करता है और स्थामता का पत्तवमीग पाना तो प्रकृति का श्रकाव्य नियम ही है। यही कारण है कि यह पालिसमुदाय अनादिकाल से अन्म, मृत्यु, जरा, व्यापि क्षे अवरदस्त पत्री में अकड़ा हुआ बार बार आता आता रहता है-अनन्त करणी का भारम्य

श्रीर वन का पर्यवसान होता चना जाता है, किंतु कोरे। को मुक्ति नहीं मिल रही है, जीरे। के ध्यवागमन के चकर का अन्त नहीं हो रहा है। अस्तु,

इसी कमियाय से मगान् ने कहा कि दे कर्तुन, नहीं यह भूतों का समृद्ध विवस हुआ सार सार बत्यत्र होकर बच्चा की रात्रि आने पर छीन होता है और दिन आने पर धुन सरपन होना है।

इस पर खर्जुन ने परन किया कि दे ममो, यदि वस अध्यक्त से ही यह सक्षार क्रमण होता दें और फिर वसी में कोन हो बाता है, सब तो में समकता हैं कि वह अध्यक्त ही सब से यहा और इसी जिल् सन का ब्यास्य भी होता ? आप ने अपन लिए की महत्त की वार्ते कहीं हैं और परन दिन्य पुडव को प्राप्ति को आवरयक बतकाया है वे सन बाते कहाबिब हत ध्रमण के बातन नहीं हैं ?

; भगवान ने उत्तर दिया—नहीं अर्जुन, तुँ फिर भूज कर रहा है। अपी शुद्ध हो चया पहले तुम्म से कह चुका हैं कि बद्धा कालपरिश्वित्र हैं, नियत आयु पूर्य होने पर बन का भी परिवर्तन हो जाता है और शन के ठोक मं जानेवाला हो हसी कारण पुन सलार में लोटना पढ़ता है। फिर यहाँ मी तुम्म मंने बतलाया है कि जयक बन्हों ना (अध्या बन के सूचम सरीर का) मान है। ऐसी दशा में तुँ यह प्रभ वर्यों कर रहा है कि वह अन्यक्त हों सर से पड़ा है क्या ?

कर्जुन ने कहा—मगवन, आप को सब बातें मुक्ते अच्छी तरह याद हैं और इसी छिए मुक्ते यह प्ररूप भी करमा पड़ा है। क्योंकि आप पहले अपने संबन्ध में भी तो श्रम्यक्त शब्द का प्रयोग कर खुके हैं है

भगवान ने कहा---हाँ: यह ठीक है,---

#### परस्तस्मानु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । यः स सर्वेषु भृतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥

कितु उस अव्यक्त (ब्रह्मा ) से परे दूसरा जो सनातन श्रव्यक्त भाव हैं वह सब भूतों के नष्ट होने पर भी विनष्ट नहीं होता।

गी० गी०—हे अर्जुन, यदापि ब्रह्मा के सुद्दम शरीर व्यथ प उन के सोने की दशा का नाम भी अव्यक्त है और उसी से जगन की सृष्टि होने के कारण ब्रह्मा को भी अव्यक्त नाम से अभिहिल, किया जाता है, तथापि उन का अव्यक्त्य सर्वश्रेष्ट नहीं है। ब्रह्मा भी अपने दिन के परिमाण के अनुसार सौ वर्ष जीने के वाद—
महाप्रत्य के समय—एक दूसरे अव्यक्त में लीन हो जीते हैं। अतरब दूसरा जो

अन्यक्त भाव है वह उस महा। के अन्यक्त भाव से अत्यन्त परे तथा सनावन होने के कारण सर्वश्रेष्ठ है। उस सर्वश्रेष्ठ अन्यक्त भाव का कभी नारा नहीं होता, सकल पराचर स्थायर जद्गममय विश्व के विळीन हो जाने पर भी वह क्यों का त्यों बना रहता है।

कः प्र--- प्यारे प्रभुषेमी सळानी, भगवान् का कथन है कि संपूर्ण जीवें का नारा हो शाला है, पर धन श्रीवों में एक समान स्थापक रहनेवाले परमारमा का नारा नहीं होता । लैंसे क्रमेक शाकार में बने हुए सवर्ण के हजारों, जावों या करोड़ों वाम्पण आग में गला देने पर भावने नाम, रूप, गृष्, स्थान आदि सब बुख से रहित हो जाते हैं, किंतु बन सब में एक रूप के वर्तमान रहनेवाला सवर्णल नह नहीं होता. मत्यंत एकत जमा ही जाता है येसे हो शीवमात का विजान से साने पर भी दन में एकमाव से विराजमान कारमत्य नष्ट नहीं होता. वरिक क्रम कारमा के कप में बाहर स्थित हो जाता है। यह परमाश्मा का ही क्षय 🛍 लाव. तब क्षी दन का परमारमा नाम ही व्यर्थ चना लाय । फिर श्र्न्टें सन्यय, सनिनाशी, निरय, शह. बुद्ध, दिश्य, परम पुरुष कादि कोई कर्यों कहेगा 🎖 तब तो परमारमा और बीवारमा में कुछ भेड दी नहीं रह कायगा। जिस प्रकार कीत करपत्र हो होकर नह हो लाया करते हैं इसी प्रकार यदि भारमा भी स्रपन और नष्ट होनेवाली होती, तो छप्टि, छप्टिकताँ और सब का नियन्ता परमैरवर-पे फलग कलग नाम काल दिन संसार के विरवस्तेष में नहीं रह सकते. न शाने कमी वा इन का लोप हो चुका होता और संसार में निरीयश्वाद का ही बोहबादा सनाई पढ़ता। परंतु ऐसा कमी होनेवाला नहीं है। जिस का कोई नाम रूप नहीं : छटि के पहले से ही वह निर्देश्वार, निराकार, परमाधार बादि नामों को धारण दिये हुए है, यही वस पर-मारना की विरुप्तवारी। यह विश्वचवाता भी बती की भारत बनायन्त रे-बत का वैजयय कमी रत्यक नहीं होता, न कभी नह ही होता है, वह सबैदा 'दे' यही सस कर परिषय है। अस्तु:

यावात् ने जब कहा कि हे कर्जुन, वस क्षयक से भी परे एक हुसरा ने। सनातन क्षयक मात्र है वह सब मूर्तों के नट होते हुए भी नट नहीं होता, तो कर्जुन ने पूछा कि हे प्रयो, वस क्षयक को और यी किसी नाम से पुकारा जाता है जैसा कि काप ने करने किए क्षतेक नोमें का वर्षोंन किया है, क्षयंवा केवल क्षयक राम्द से हो वस का परिचय पात करना पहता है?

मगवात् ने कक्षा-कर्तुन, एक होते हुए मी वस के बनेक नाम पाप दें। यथा-अव्यक्तोऽसर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम् परमं म

(वह) अञ्यक्त 'अत्तर' इस नाम से कहा जा जुका है, उस को परम गति (भी) कहते हैं, जिस को माप्त करके छौटते नहीं वह मेरा परम थाम है।

गी० गी० — हे चार्जुन, उत्तर जिस अज्ञर का परिचय सुसे दे जुका हूँ यह भी खव्यक्त का ही एक नाम है। विद्वान होग उस अव्यक्त और अज्ञर को परम गति भी कहते हैं और जिस अव्यक्त खार को पा लेने पर जीव का पुनरागमन छूट जाता है तथा उस के बाद जीव जहाँ खनन्तकाल के लिए स्थिर स्थित हो जाता है वही मेरा परम चाम है।

क - प्र - - - पारे मित्रे, जपर के :खोकों में भगवान कथात, प्रदर, परम गति, परम धाम. परम दिन्य पुरुष आदि अनेक विशेषताबीयक राज्दों द्वारा प्रथक प्रथक अपना परिचय दे चाये हैं. इस लिए यहाँ पर फिर बन्हों शब्दों में बन का खपना स्वरूपतान कराना पनरित कहा जा सकता है. परंत बात बैसी नहीं है, क्योंकि ऊपर ये सब शब्द भगवान की सदग अस्य महिमाका वर्षेत करने में प्रयुक्त हुए हैं। वहाँ वहाँ पर भगवानुने किसी सम्दूत्ते अपनी निराकारता. किसी से साकारता. किसी से अपनी गति और किसी से अपने लोक का परिचय कराया है, किंस धार्मन के पन में इन सब का खला बना वर्णन समझर किसी प्रकार का भेरमाव न बपने, इसी के बाहते अगवान ने यहाँ पर वन सब शब्दों का समन्वय कर दिया है। इस दक्षेत्र द्वारा मगवान वही बात कह रहे हैं कि है अर्जुन, में ही अन्यक्त हैं, में ही भवर हैं, मैं ही परम नब हैं, में ही परम गति हैं और में हैं। परम पास हैं। सब छोत, सब भवन, सब धाम पनरावती हैं, किसी में यह सामध्ये नहीं है कि हन के यहाँ हो काये उसे सदा के लिए वे कपने यहाँ रहने का प्रमाशायत है सकें, क्योंकि वे सब लोक, भवन, धाम स्तर्य ही समय पर अवलम्बित हैं-समय की गति एक दिन बन सब को अस्तित्वहीन बना देती है। फिर वे पान आदि इसरों को किस आधार पर पुतः लीटने के लिए बाध्य न करें है पर मेरा थाम वैसा नहीं है। उस में सन सरह को शक्ति और सामध्ये पूर्णमात्रा में भरा हुआ है। मेरा याम समय के बन्धन से मक्त तथा अचय सुख से युक्त है। अतपुत वह अपने पहाँ भानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को सबँदा अपने यहाँ रहने का सुनिधित प्रमाणपत्र--रिशस्ट है सार्दि-फिकेट--दे देता है। यही कारण है कि और सब धाम या खेक मेरे धाम के पर्छेंगे की भी बरावरी नहीं कर सकते, मेरा धाम सब से बड़ा है।

यह सब तेत है। मगवान के चाम में जाने पर फिर जीटना नहीं पड़ता, यह विषयु अ सही है। खेकिन कठिनाई यही है कि वह परम पाम में जानेवाओं बहुत कम खेता हैते हैं— १४ 'मनुप्पाणा सहसे पुक्तियां है कारों में कोई एक आप हो वहाँ लाने का प्रयक्त करते हैं और हम में भी मुहिकल से कोई बन्त तक अपने मयक पर हल रहता है तथा वहाँ तक हाने की सफलता माप्त करता है। इस का कारण क्या है हितनी वत्तम वस्तु की माप्ति के लिए होगों के मन में अधिवाण नहीं दोती क्यों है नहीं, अधिवाण तो अवश्य दोती है, पर वस पर अन्त तक लोग हट नहीं रहते, बीच में हो होटे मोटे सुख की पाकर खालच में एड जाते हैं और अपन सुख की माप्ति का छापन होड़ बैठते हैं। सत्तारी प्रक्षेमन अस्थिर बना देते हैं, स्वामादिक चल्ला मन मक के भगवान के समीप तक पहुँचने के पहले ही वस के सामने कीई म कोई सत्तारी मपुर रस वपस्थित कर हेता है जिस का चिश्क स्वार लेने के फेर में पड़कर मक वता ति एवं स्वार है जिस का चिश्क स्वार लेने के फेर में पड़कर मक वता ति एवं सामने कीई मार्स वता से के समन सह हा लाता है जिए वता है अपन स्वार का स्वार का स्वार हम नद हा लाता है जीर वता है में सहमर्थ वन जाता है। इसी बात की भी देहवासों ने महामारत में एक रहान्त के हारा वहे ही मार्मिक हम से विस्त (पुलास) किया है। वह रहान्त थे है—

किसी स्थान पर एक जादाण रहता था। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वसे इस सन्म में सब सरह के सुरा मिले हुए थे-बी, पुत्र, घर, लगीन, धन, होतन किसी चीम की इस के पास कभी नहीं थी। यह बाह्य एक अमीर की तरह जीवन का आवन्द्र लेता हुआ क्षपने परिवार में सब तरह से सतुष्ट रहा करता था। एक सब्द्यहरूथ के तिए ती जी काम लकरी हैं वन सभी का यथासमय वह पालन किया करता था। पात काल नदीतर, बाय, बगीची की सैर, मध्याह में कान्तिपूर्वक काराम, श्वायकाल जगत मेदान में भमण ; विशेष विरोप पर्वो पर वत्तमात्तम तीर्थो की यात्रा—ये सब बाग्रेरी ठाट वस बाह्यण के हमेशा मास थे। एक दिन बढ़ शाद्मण शाम की शक्सीर करने निकला, ती उसे इच्छा हुई कि साज र्जगन के अन्त प्रदेश में घुएकर सेंट करना चाहिए। इस से शुद्ध बायुसेवन भी ही जाएगा और यह भी मालुम हा जायगा कि जिस जगत के भीतरी भाग के सन्न्थ में ब्रान तक तरह तहर की मनेराअक ब्रीर भयावनी किवदन्तियाँ में मुनता का रहा है वस में बस्तुतः कोई विचित्रता भी है या ये। ही लोग गर्पे हाँका करते हैं । बादाय चोर चीरे टहरूता हुआ जगल के मध्य माग में पहुँच गया। वहाँ लाकर इस ने देखा कि किवदन्तियो की और सब बातें झठ धा सच चादे जैसी है।, पर इस में सदेह नहीं कि यहाँ धाकर जांगल की सपनता बेहद घड़ गई है, हतना घना लगछ कि दिन में भी चिरान अलाकर मार्ग ट्वना पड़े, यही है। ऐसा लगछ किसी दूसर इंग्र में शाधद हो देलने को मिल सके। अत्रस्य ऐसे ही एकान्त स्थानी को पाकर भाषीन समय के सत, महान्या, ऋषि, मुनियेशन अपने पुरुषार्थं से प्रमेदनर की प्राप्त करने का यरोकाम कर लिया। इस स्थान पर काकर मगतान् में भक्ति रसने की इच्छा व्ययं व्याप होने सागी है, यह इस की एकान्तता का ही प्रमान माल्य होता है। यहाँ पर जैसे सुगन्यत फूल फूले हैं वैसे बड़े बड़े महासओं के व्यवनों में भी नसीव नहीं हो एकते, यहाँ की प्राकृतिक कीळ में जैसा निर्मेळ वळ दिव्यकाई पड़ वहा है वैसा क्या किसी राजपानी के जनसमृह और पूळ प्रकड़ के धीच में बने तालाव अथवा सरीवर में मिळ सकता है ? सम व्यानन्द ही आनव्द तो यहाँ हिटिगोचर हो रहे हैं, फिर क्या बहुत से लोग इन स्थानों में अग्र प्राप्त हैं ?

बाह्यण गडी सब विचार करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। इसी समग्र अधा-नक इस के काओं में कहों से शेर के गराँने की आवाम आ पड़ी। बादाख धींक पड़ा और गौर से इधर उधर देखने लगा। कह हो मिनट भी नहीं बीत पाये थे कि बगत के छत्ती की सपनता को चीरता हुआ सचमुच ही एक बड़ा मारी शेर वसी की कोर काता दिसलाई पहा । बाह्यण के होश पैतरे हो गये : वह शेर को देखते ही भयाकल हो, सिर पर पैर रक्षकर तेजी के साथ वक्त तरक भाग निकला । परंत जंगल के देवता शायद बादाय को भावनी भयंकरता पर्यो मात्रा में दिलला देना चाहते थे। त्राह्मण रोर के मध से भागकर दस करम भी कागे गई। जा सका था कि सामने से महामीमाकार विचित्र प्रकार का, जैसा कभी देखा सना नहीं गया हो, एक हाथी स्ट्रिटता हुआ वस की तरफ चळा आ रहा था। वस हाथी के बारह सेंड और छ पर थे. इस की छोटी छोटी. बड़ार के समान जलती हुई, खाल खाल बाँसें देशने से ऐसा मालम होता था, मानों एक ही अपट्टे में वह सारे संसार को निगळ जाना चाहता है। वस हाथी को देखकर बाह्य के पेर धर्मने कमे, इस की चाल बंद हो गई और वह सहाँ का नर्से क्षत्रा रह गया। फिर पल भर में कछ सोचकर उस ने पीछे की तरफ दृष्टि घमाई, ते। शैर को इसी तरह बाह्ममण करने की चैटा में छगा हुआ अपनी और बाते देखा। अब तो शास्त्रण के पैर के नीचे से लमीन सिप्तकने लगी, वह बड़ी परेशानी और पशोपेश में पड़ा कि अब क्या कहें ? सामने हाथी, पीछे शेर, अगल बगळ जंगळ की सचन, हुमेंय, केंटीजी साहियाँ. किसी तरफ पैर बठाने का मार्ग नहीं; किस बपाय से जान बचाऊँ ? माद्राण कुछ बपाय मी हिक्द नहीं कर सका था कि इसी बीच में हाथी ने सफल प्रहार करने के निचार से इस पर भारतम्य कर दिया, साथ ही शेर के भी गरनने तथा ब्ल्वने की भावान सुनाई पड़ी । श्राद्मया भय के मारे चिल्ला बठा और बचने वा दूसरा कोई बपाय न देसकर कॉटेशर माहियों में ही पुछ पड़ा। शेर और झांधी मो उसी तरफ लपके और करीब ही था कि दो के रोनों एक साथ ही इस को पकड़ लें कि अंदार्पुष भागता हुआ बादाश विचारा सामने के चीड़े और गहरे कुएँ में धम से जापड़ा। किंतु इसे कामी बहुत कुछ देखना बाकी था। यह कुएँ की फ्रन्तिम सतह तक पहुँचकर अपनी जान सवाने के पहले ही एक आधार पा गया। कुएँ के उत्पर जमें हुए

वरलव की बरोटें लटक लटककर कएँ में धारी बोर फैली हुई थीं। उन में से एक बरोह बाद्यण के हाथ में का गाँ जिसे एस ने महदती है पकड़ लिया और इसी के सहारे बीच में जटकता रक्ष गया । पर वह बरोह सी जैसी चाहिए वैसी मधनत नहीं थी। इस छिए नाद्रण के शरीर का बोस्ता पाकर यह चरमर करने जगी। माझण समस्त गया कि यह साधार भी सब हाय से निकलता ही भाहता है, और वह निशंश होकर चिन्ता के मारे नीचे की और हेक्चने लगा। किंत मीचे ओ कल इस ने देवा वस से वस का रहा सहा होए भी गाएवं हो गया। आद्यास ने देहा कि कुएँ में पानी एक वृंद थी नहीं है, कुएँ की लगीन विस्कृत सुसी हुई है और वहाँ पर एक बड़ा यारी विख्याबकाय अनगर खाँच जगर की तरफ मुँह फैलाये बैटा हुआ है। आहारा ने क्से देखते ही अनुवान से जान जिया कि यदि में यहाँ से निरवतस्य हुआ, तो अदिलम्ब सीधे उस साँच के मुँह में ही जाकर मुक्ते आभव मिलेगा । और वस के बाद क्या होता ? श्रीफ: इस की तो कल्पनामात्र से घवड़ाहट के मारे बादाय के शरीर से पसीना छटने लगा । अब मालामा को अपने अचने की रसी भर भी आरा। नहीं रह गाँ। इस की ध्याकलता अक्षोप हो गई, वह अन्तिम निराशायरी आँवों को टराकर अब आकारा की और देखने चला कि कहाचित्र अपर देखने से कीई दूसरा भाषार मिल बाय. मधवा निष्कलह मत की मीडिया देखने से ही मन में कुछ शान्ति का स्थार हो आये. पर जपर नद दस की रिष्ट गई तम तो यह भग की व्यविकता से वैहोश होकर गिरते गिरते वच गया। वस ने देखा कि कएँ के कपर रोर और दायो दोनों ताक खगाये सहे हैं और क्रोप सहित मेरी ओर हैस रहे हैं। साथ ही बसे इस से भी अधिक भवभीत करनेवाली जा बात शेख यही वह ग्रह थी कि जिस बरोह की पकड़कर वह खटका हुआ था उसे दाल के पास से ही हो चढ़े काटने की कोशिश कर रहे थे। यथि वह बरोह काको भोटी थी और बहत जोर लगाने पर इस में चुड़ों के दौँत घँसते थे: तथापि वे दोनों चहे अपने प्रवास में शिधिल नहीं हो रहे थे. बराबर बसे कृतरने में जगे हुए थे और इस तरह करीन आयी मोटाई काट चुके थे। बन चुहों में पक का रग काला था और एक का सफेद । बाद्याय ने कनुमान किया कि अब इस बाज के दिएकल कट जाने मैं अधिक से अधिक आया घंटा समय लगेगा । एस के बार """ " इस के बाद की बात सीचने से भी हृदय की घड़कन घर हुई जा रही है। दाल कटी, और में छीचे इस घनगर के मुँह में होजँगा जो शायह मुक्ते निमतने के तिव ही बाशा लगाये अमी से मुँद फ्रेंबाकर बैठा है। दे देखर, अन क्या करूँ ? अब तो कोई ब्याय नहीं दिखाई देता जिल के द्वारा में अपनी जाय क्वाने की अध्या और कोशिय करूँ। जीवन से निराय होकर भावाण ने भाँकों नीच छों, बितु जिन्सा ने बसे वस दशा में भाविक देर नहीं रहने दिया। भाषाय का दृदय व्याधुक द्वी कता। उस ने यह देशन के लिए किर क्रोंटों कीज दीं कि अर्थ

रम प्रतियम काशास्त्रत बरोह के कटकर बीचे विश्वने में कितनो क्रमर रह गरें। है। इस सार एस ने कुछ विशेष ध्यान देकर बगेड स्त्रीर शिस **दाव** से वह निकली थी बस दाल को देखना चाहा. सब तक प्रस की नजर प्रधमक्सी के छत्ते पर यह गएँ को उन चड़ों से कछ ही उत्पा धी भीर जिसे बडी बडी अध्यमिकवर्यों ने चारों और से घेर रक्षा था। जाद्यक वस छत्ते की देख कर और ज्यारा प्रवहा गया: क्योंकि उस ने सोचा कि बगर किसी तरह वह बाल दिल लागारी धौर मधमक्तियों के बैठने में विद्यु पढ़ जायगा. तो निश्चय ही उन सबों के पन में भीरे प्रति यह सरेह हो जाएगा कि इसी मनवा ने मच के लालच से हम लोगों को एहाँ से हराते के किए इस बाळ को डिकाया है। और सब वे सब को सब धवरब हो मेरे कपर टट पहेंगी। माधर्य है कि ब्राह्मरा की कल्पना सभी परी भी नहीं हो पार्द थी कि इस के पहले ही म जाने किस तरह मधुमिनसर्थों की स्वच्छन्दता में बाधा पड गई, कल की कल महिलायों अनमाती हुई अपना छता छोड़ कर ४ड़ने सर्गी और चारों और घुम घुमकर अपने शशुका पहा स्त्राने कारीं। इतने में वन सबीं को बह अध्यास दिखलाई पड गया। उसे कर्स में लटकता देख-कर मधमक्तियों ने समन्ता कि हमारे साथ होड़क्षानी करके अब यह पाती कुएँ में भा हिपा है। इस लिए क्रोध करके वे सब चारों कोर से उस के उत्तर विषट गई और और और से काटने कर्मों । बाह्यक की विपत्ति का पारावार नहीं रह गया-शेर, हाथी, कथाँ, अजगर, परोह का चढ़ों से काटा जाना आदि जिसने भय के कारण थे बन से अभी तक वह किसी अ किसी तरह बचा हुआ था, पर इन महिलयों के आक्रमण से बचने का उस के पास कोई स्वाय महीं था। और सब से वड़ा संकट तो यह था कि यह विचास मध्मक्तियों को हटाने के लिए क्याना हाथ तक नहीं हिसा पाता था. क्योंकि हाथ से अगर वह मिक्सियों की हाँकतर हर करना चाहता. तो बरोह छोड़ देनी पड़ती, और बरोह छोड़ने पर गीचे बैठे हुए समगर के मुँह का वास बनना सवस्यंमादी था । अब यस की घवडाइट इतनी वह गई कि वह कल सीचने विचारने क्षायक भी नहीं रह गया । अन तो श्रीवमात्र का अन्तिम सहारा 'अस्वान का नाम' केना मात्र वस के बरा की बात वह गई। आखिर वह जीर जीर से विस्ताकर करने खगा-हे परमात्मा. है भगवान, है ईंदबर, हे नाथ, है करारणशारण, अब मैं इस शरीर की यचने का क्या क्याय करूँ ? श्रद सी तम्हीं अगर बचाओ, तो बचना संभन हो सकता है. अन्यथा अवस्य ही श्रद में अक्षतररूपी काल के मेंड में चला जाना चाहता हैं: क्योंकि मधमक्कियों ने मेरा बट बट बॉक दाला है। अब मेरे हाथों में इतनी शक्ति नहीं दिशाई देती कि उन से कुछ देर के लिए भी यह वरोह पकड़कर में खटकने और जान बचाने में सफलता पा सकूँ; धव में नीचे गिरना हो चाहता है।

माकाश की तरफ देशता और इस यकार कहता हुआ वह बाक्षण यही ही करणापूर्ण सवस्था में अपने जीवन की पढ़ियाँ मिन रहा था। इसी समय वस की दृष्टि आकारा में चहनेवाले एक विमान पर पड़ गई। वह तिमान शतना सुन्दर, इतना काकपैक, शतना खुमानना और शतना मनोहाणी था कि उसे देसकर वह आलाख उतनी नड़ी निपति के समय भी कुछ देर के लिए प्रसल सा हो उठा। उस विमान पर दो स्थ्य मूर्तियाँ भैठी हुई भीं जिन में एक की भी और हसरा पुरुष। दोनों आलाख को दोन प्रार्थना सुन रहे थे। इस लिए स्था से इतित होकर उन्होंने कहा---नालख, हमारी और देशो, हम छोम तुम्हाणी दराम देसकर चहुत हुथी हो रहे हैं और तुन्दें बचाने के लिए सब तरह से तैयार हैं। इस लिए कब तुम सोम हमारी रारण में, हमारी गोह में आकर इन दुन्तों से कपना पिएट तुन्दा की। तुम अवस्था रहते हैं। इस लिए कब तुम सोम हमारी रारण में, हमारी गोह में आकर इन दुन्तों से कपना पिएट तुन्दा की। तुम अवस्था देश की कि नित्त बरोह को पकतकर अपनी जान चचाने की चेटा में जमे हुए हो वह अधिक समय तक कव तुन्दारा आर सहन नहीं कर सकेगी, उस के टूटने में अब अधारा देर नहीं है। और उस के टूटने ही तुन्हारा अन्त गहीं कर देती उस के पहले ही उस के सहारे की काशा छोड़ हो और हमारी गोह में का जानी। यहाँ आवे पर तुन्दें सन पकार के पप से मुति मिल जायगी और जब तक का बहते रहीने तब तक निभीव होकर सब बकार के सुल भोगोंगे। इस लिए देर मत करी, हमारी सत सम लो और हाथ बनार हो सह सोगों की गोह में यह साम मन लो और हाथ बनार हो सोर हो गोर में सुल भोगों।

माम्रायः स्पान देकर वन की वार्ते मुनता रहा और वन्त में वन की गोह में नाने के लिए तैयार होकर कपनी स्पीकृति देने के लिए वस ने मुँह खोलकर कहना भी चाहा कि व्यथ्वी वात है, मैं तुन्हारी शरण में बा रहा हैं, किंतु आकारा में देखते हुए क्यों हो वस ने व्यवना मुँह होला कि कम दोनों नो अपनी बात मुनाये श्रों हो कपर टैंगे हुए स्पुपतिकारों के इने से हप रूप करके ग्रहर की मोठी मीठी मूँदे वस के मुँह में चूदे क्यों। इस लिए समापास हो कब बस के मुँह में प्यु जैसी मुप्त वस्तु का स्थानाद मिलने लगा, सो वह मृत गया कि मैं कहाँ, कैसी परिरियति में पढ़ा है तथा वस से वचने के लिए क्या करने ना रहा था; और पराचर नीम चला चलाकर ग्रहर बाहने लगा।

विमानस्य दोनों व्यक्ति सुद्ध देर चुन रहकर बाह्यण की ओर कान खागये रहे कि हमारी वार्तों का अब कोई उत्तर देता है, पर कई थया जोत जाने पर भी जब बाह्य चुन ही यहा, तो चन होनों ने तसे पुकारकर फिर कहा कि अब देर क्यों कर रहे हो बाह्यण १ हम जीग कर कक तुम्हारी मतीया करते रहें १

नाक्षय को बन को बातों से क्षोप आ गया कि इतनी तक उद्योप भोगने के बाद भान दस पूँद शहद चारकर थोड़ा की ठंडा करने का गीका भी भिला, तो व बाने कहाँ से ये मूर्स आकर सिर पर खार हो गये खोर व्याप दिमाग चारने खागे। बस मे बहुत बिगड़कर कार दिया—कीन हो जो तुम उदेग १ कहाँ से आपकर सिर साने लग गये १ क्या तुस्दे श्रांस नहीं है और देत नहीं रदे हो कि कितनी मूल बरदारत करने के बाद आज थोड़ा सा आहार पा रहा है? बले आओ इस समय यहाँ से। अपनी मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ व्यप्पे की बहस करूँ। अब सब शहद चाट चुकूँगा तब आता। अस समय को कुछ कहना हो कहना और मेरा उत्तर सुनना। अपने में यहाँ से सेकेंड मर के लिए भी हटकर कहीं जाना स्वीता नहीं कर सकता, चादे वह गम्तव्य स्थान स

बायाय का क्तर सुनकर धन दिव्य मूर्तियों ने हॅसकर आपस में कहा—कितना मुक्ते प्रायो है यह ? आँख कान रहते हुए भी देलना सुनना नहीं चाहता, तो हमारा क्या वरा है ? चली चला नाथ पहाँ से; अब देस के दिनाश को कोई नहीं बचा सकता। इस के बार बिपने विमान सहित वे दीनों अन्तरिय में अवस्य हो गये।

श्राह्मया यहद चाटने में इतना तद्वीन हो रहा था कि वस ने काँस वठाकर इतना भी नहीं देखा कि ऐसी घोर विपत्ति में जो दमाई होकर मेरी रचा करना चाहते थे वे किपर गये। यह अपनी सारी काँक, समस्त १७६३ और सकछ कामना को केवळ मधुरस चसने में केन्द्रित कर चुका था। किर मला वह और किसी विषय पर कैसे क्यान रे सकता था। पर दुःस यहाँ है कि विचारा अधिक समय तक मधु को मधुरता का स्वाद नहीं से सकता था। पर दुःस यहाँ है कि विचारा अधिक समय तक मधु को मधुरता का स्वाद नहीं से सकता था। पर दुःस यहाँ है कि विचारा अधिक समय तक मधु को मधुरता का स्वार नहीं से सकता था। पर दुःस यहाँ है कि विचारा अधिक समय तक मधु को मधुरता का स्वार नहीं से सकता था। पर दूं मध्य मिना पर के मधुरता का विचान काद्य हुआ अधीत विमान पर के मधुरता का विचान काद्य हुआ अधीत विमान पर के मधुरता को विचान के प्रतान को से समय हुआ और सफ़र चूं में मिळकर मरोह को पूर्वता काट हाजा, चरोह बरगद की हाज से सजा हो गई की समार तो मुँह पत्राच की अपने वहर में कर किया की हुए मकार मोझय की संसारी जोवाकों की विवत्तियों में ही समारि हो गई।

यह एक बाहरण को नायक बनाकर वस की काप चीती घटनाओं का तिवासिका कमाया गया है कीर एक रोजक कथा तैयार कर बाली गरें है। परंतु सच तो यह है कि संसार में नितने जीव हैं वन सब की वही दशा है जी वप्युंक कथा में बाह्यए की हुई है। दुनिया में एक मनुष्य भी ऐसा नहीं मिल सकता निस्त के वपर पूरी की पूरी यह कथा चरितायों न होती हो। हाँ, वस में थोड़ा रूप कवरण बदलना पड़ेगा और वह इस तरह कि बाहए, भंगल, सेर, हापी कादि को छोचे सीचे तद्य न मानकर वन की विम्नलिसित प्रकार का रूपक देना कीमा। यथा—

भाह्यस्य = भीवारमा, शेर = शहंकार, बंगल = संसार, हाथी = एक वर्षे. हाथी की बारह सँड्रें — वर्ष के बारह मास, जंगली कुर्यों — संसारियों का ग्रसीर, काला चुद्दा — कृष्णपद, धनगर साँप = कालदेव, शहर को वृँदें = १न्दियों के सुख, विमानस्थ जी = भक्तिवी,

हाथी के छु पैर चवर्ष को छ ऋतुएँ, बरगद की बरोह = बीव की आयु, सफेद जुहा = शुक्रपच, श्रुषविकार्यों = कुटुम्ब, परिवार—सगे संबन्धो,

\_\_\_\_\_

सन्धार्गं के उपदेशक सक्ष्मचार्यं व्यदि ।

भीर एक तरह से कथा का सारांश यह मी निकलता है कि समस्त जीव संसार में मटक रहे हैं। महंकारकप शत्रु उन का सर्वनाश करने को सर्वहा तैयार है, पर उस से भाग-कर कोई बच नहीं पाते। आये दिन को कमी (वर्ष घर की विन्ता) परी करने में फैंस जाते हैं। वर्ष के बारह महीनों और छ ऋतुओं का चकर किसी की स्पिर डोकर कछ सीचने विचारने का मौका नहीं देता, सभी शरीर के मोह में पड़ जाते हैं कि इस के अपर सहीं गर्मी शा भस द्यास का असर पटकर कोई थीमारी न उत्पन हो लाय । परंतु पसवारे पर पत्नवारे थीत बीतकर बाय को निश्नतर चील करते जाते हैं. कितने ही कराल काल के गाल का शिकार वन काले हैं. को नहीं आते हैं बन्हें कटम्ब परिवार के लोग चस चसकर गलाये दालते हैं, फिर भी होरें गर के द्वपरेश को जानकर अपनी सभारने की फिल नहीं करते और श्रिटशों के सख के पीछे मरते रहते हैं। ऐसे श्री लोगों को व्यावायमन से फतंत नहीं बिजती-हनारों बार ष्टिष्ठ की स्ट्यति श्रीर तय होता रहता है, पर देसे छोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। क्यों प्र क्योंकि मुक्ति दिलानेवाले ज्ञान क्योर यक्ति का कोई आश्रय वहीं ग्रहण करता । बडे बडे शाल, बड़े बड़े काचार्य, बड़े बड़े संत महारमा गला फाड फाडकर जगत को करपाय का मार्ग रिस्नकाने की बेहद कीशिश करने रहते हैं. पर जगत के मद और अहंकारी छोग इन की बातों पर कान तक नहीं देते. सनी अनसनो कर देते हैं और विषयसक्ष को संसार की सब से बडी सिद्धि मानकर उसी की शामि के लिए जीवन का समस्त सामध्ये, संपर्श बद्धियेवद व्यय कर दालते हैं। लेकिन जिन में कुछ भी बद्धि है, जिन्हें अपने डानि खाभ की कुछ भी पहचान है, की संसार की कसारता, चलमहुरता और इस की अच्य दरिदता को जानते हैं वे देखा नहीं करते । वे तो टेंड ड उकर बसमोक्तम राम्खों का संग्रह करते हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानी का सहवास माप्त करने की सेष्टा करते हैं, दन्हें अपना गुरु बनाकर शास्त्रक्षान का क्ष्पार्थन करते हैं कौर बतने पर भी कगर कसर रह जाती है, तो सकते संतों और महात्माओं की संसर्ग प्राप्त करते हैं। गर्भ यह कि मुद्धिमान् कीम ज्ञान और मिल को स्वरूप प्राप्त करने के किए संपद कोर क्षसंबद सभी ब्यायों का क्राभ्य क्षेत्रे हैं क्रीर लेंसे भी हो पाता है



परम पुरुष ( अ० ८ श्लो० २२ )

वैसे ही बनकर बान या मिल की शांति के द्वारा परमात्मा को और उन के पाम को अपना-कर ही टम खेते हैं।

विना मिल के मगवान नहीं मिलते, विना मगवान के भवबन्यन नहीं हु:ता और विना मयर-पन छूटे मरप्र सुख नहीं मिलता। वो सुल दिसलाई पड़कर ही नट है। लाय वह ( संतारी ) सुल अपप्र तो क्या, अप्रे से अप्रा भी नहीं कहा जा सकता, चार देशने में कुल देर के लिए वह कितना भी बड़ा—पहाड़ों के समूह में भी अधिक क्यों न हो। मरप्र और असली सुल ते वहीं है जो दिललाई पड़ जाने के बाद अवस्य इस्तगत है। जार तथा वस के बाद कित का कभी कन्त न मिले अपोद जो कभी समाप्त न हो। और वह सुल है पर-मारमा के दर्शन तथा वन के धान की मिले में अन्यन कहीं भी वह सुल नहीं है, क्योंकि सब देशे के साधाद दर्शन और वन के खेल की प्राप्ति के बाद एक नियाद वन नाती है कि दे दर्शन और निवासक्त अमन्द तुन्हें अमुक समय तक ही मीमने के लिए मिले हैं। बाद में यह सब होड़कर किर वसी पुगानी बस्ती—संसार और एहस्थी—में अस्य जाना पड़ेगा। यही कारण दे कि वब देशें से बड़ है मगवान कीर सन के से स्वान की हम की सकता होड़ कर किर वसी पुगानी बस्ती—संसार और एहस्थी—में अस्य जाना पड़ेगा। यही कारण दे कि वब देशें से बड़ है मगवान कीर सन के से साम दि वस्तुत कुल मारि में ग्राचन करने के साम्य है। अस्तु।

स्थी किए भगवान् ने कहा कि है कर्जुन, क्रम्यक की अधर कहा जा जुका है, इसी की परम गति भी कहते हैं और जिसे शास कर खेने पर किर जीटना नहीं पढ़ता नहीं मेंस परम भाग है।

यह पुनकर कर्युन ने पूछा—धव्छा महाराज, वह परम बतिष्ठित, कतिशय मरांस-भीय, निरुपेय पाम कौर परम पुरुष किसी विशेष वयोग से माप्त होता दे कपता केवल स्पन्ना करने से ही माप्त हो लाता है ?

भगवान ने कहा — केवल इच्छा से इतना श्रेष्ट पट नहीं छात्र है। सकता —

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्विमिदं ततम् ॥२२॥ किंतु हे पार्थ, वह परम पुरुष जिस के भीतर सब भूत हैं, जिस से यह सब (जगत्) ज्याप्त हैं, अनन्य भक्ति के हारा भाग्न होने ये।ग्य हैं।

गी॰ गी॰—हे अर्जुन, वह अन्यक्त, अहर, सनावन, परम, दिन्य, पुरुष केवल यह पाहने से कि मुझे उस की प्राप्ति हो जाय, कदापि नहीं मिल सकता। जिस के अंदर सब प्राणिसमुदाय समाया हुआ है तथा जिस ने इस सारे संसार को विस्तार देकर उस के एक एक अणु में अपनी सत्ता कायम कर थी है वह सब से १५ महान्, श्रनादि और अनन्त देव तो तभी प्राप्त है। सकता है जब एकमात्र उसी को अपना श्राराध्य मानकर अपनी संपूर्ण भक्ति कैवल उसी एक की श्रारामना में लगा दी जाय, मूल भटककर भी अपनी भक्तिका समर्पण दूसरे देवता को न किया जाय ।

कं ए० — प्यारे भित्रो, तह परम पुरुष — प्रकृति यथवा माया के इस पार रहनेवाला सनातन देव केवल अस्ति से मास होता है। बिना अस्ति के प्रसारमा का मिलना सर्समन है। यापि यह टीक है कि वह परमारमा घट घट में निराजनाज़ है और संसार का कथा कथा इस में समाया हुआ है, और इस लिए को सर्वन, सब हातत में, इन्ला करते ही दिलाई पढ़ जाना सथा मिल भी जाना चाहिए, फिर भी पेला होता नहीं। सर्वन विवास रखता हुआ भी वह दिलाई बसे ही देता है जो सल, सन, धन से बसे देलना चाहता है, वसे देलने के लिए को भूल प्यास, मींद आवाम, संसारी सुख संपत्ति आदि को भूल प्यास, मींद आवाम, संसारी सुख संपत्ति आदि को भूल प्यास, मींद आवाम, संसारी सुख संपत्ति आदि को भूलना ता है और दिन रात एकपाह यही चेटा करता रहता है कि मुके परमारमा का दर्शन मिले, मैं परमारमा को नह सर्वन देता है, वसी के लिए वह सुलन होता है।

कोई संदेह कर सकता है कि यगवान जब धवतार पारण करके संवार की पर्यादा पाँगने, पर्म की रक्ष करने, अपमें का नाग करने और सक्तने का कह खुड़ाने के लिए प्रियों पर सगरीर का विरासते हैं उस समय ते। सर्वतावारण के लिए बन को देखना या हन की पाना सहन ही संघव है। जाता है। वस समय की चाहता है वह बन से अगड़ा करता है, जो चाहता है, ग्रेम करता है और पूर्व माखा लेकर पूमता है। यह कोई करों प्रकाश करता है, ग्रेम करता है और पूर्व माखा लेकर पूमता है। यह कोई करों करों वह है के स्वाहने वाल है कि प्रकाश कर प्रमा है। यह कोई करों करों प्रमा है। उस समय तो शब्द प्रकाश स्वाहने वाल है कि प्रमा ना का प्रकाश कर प्रमा की प्रवाहने की स्वाहने वाल है कि प्रमा ना का प्रवाहने की समयान की स्वाहने की स्वाहने की समयान की समयान की स्वाहने की स्वाहने की समयान की स्वाहने की समयान की स्वाहने की समयान की समयान की सम्बाहन की स्वाहने की सम्बाहन की स्वाहने की समयान की सम्बाहन की समयान की स्वाहने की स्वाहने की स्वाहन की साम की समयान की समयान की स्वाहन की साम की समयान की

द्रोक है, ऐसा करेंद्र करने में युश्क का पर्यात थीन कमाया जा सकता है और कमाया की माया है, पर सस्तुतः यह संदेह निक्कुल निर्मूल है। वह समय भी सब को परमारमा का स्यान अपना सावात लाम नहीं हो पाता, केनल सच्चे मस्त हो वस समय भी तन को देखते और पाते हैं। कारण, अनतार पारण करने पर परमारमा जिस पाद्यमीतिक उपीर को अपना खीलास्पान नवाते हैं—जिस ग्रांग, जाम, रूप से पर्मसंस्थापन व्यदि का महान कार्य करते हैं, वास्तव में यह उपीर परमारमा नहीं होता, परमारमा तो वस ग्रांग के भीतर रहनेवाली सर्वश्रास्तिक कारमा है किसे कोई सच्चा मत्त ही पहचान और देखकर प्राप्त कर सकता है। धनतारों से कमाया करनेवालों और सन्दें माला देनेवाले तो केनल क्षत्र के अरोगों को हो जाननेवाले होते हैं, अतपन वैसा करनेवालों को वस परम पुरुष परमारमा वा वस रागीर में मान भी पार्टी हो पाता, दर्शन और साधात प्राप्त मानि तो नड़ी हर को चात है। और इस में स्वार कोर साधात प्राप्त मानि तो नड़ी हर को चात है। और इस में स्वार कोर साधात प्राप्त नो से साधात प्राप्त साधात प्राप्त साम को स्वार कोर हम स्वार कोर हम स्वार कोर साधात प्राप्त ना साधात प्राप्त साधात साधात प्राप्त साधात साध

ममाण चाहे कि ममवान का बीवावियह रागेर परमातमा नहीं, अपि तु उस में विशानवान महती आरमा हो परमातमा किस बकार है, तो इस के लिए गालों के पन्ने बढ़दने पड़ेंगे। जिस निस राग्य में ममवान के अनतार को कथा लिखे रहती है उस उस में उन के सारोर, उन के आदार विदार और उन के आदार व्यवहार का भी पूग पूग वर्णन दिया रहता है। उन राग्डों में रामायण, महाभारस, भीमद्रागवत क्यांत्र के नाम सर्वेष्यम लिखे ना सकते हैं। यहाँ में रामायण से ही एक प्रसंग सुना रहा हैं जिस से यह सिद्ध हो आपना कि भगवान राम वा स्थार राम नहीं था, न इस को देखना अथवा पाना मगवान को देखना पाना माना वा सरता था अब तक कि हर्य में ठीक ठीक वैसी पारणा न रहे, विदक्ष समवान राम वा करतायरोर (आरमा) प्रमासमा था और इसती करें देखना पाना यासता में देखना पाना माना वाता था। प्रमासमा था और इसती करें देखना पाना यासता में देखना पाना माना वाता था।

भागान राम खरोहका से बिटा होकर चौदह वर्ष के लिए जंगल आते समय अब गहानी को पार करके भी भरद्वान मुनि के बालन में पहुँचे और चरण छकर मुनि को इयहवत् हिया, तो मश्द्वामधी में स्वयंकर वन्हें खपने हृदय से खगा लिया और अगदरराँनानन्द में पदा होकर अपने पन में ऐसा माना, मानों बड़ा ने मेरे करोड़ों जन्मों के सबस्त परणी का फल साचात सरावीर सामने लाकर खडा कर दिया हो । इसी द्या नाम चनन्य मिल है। यहाँ काश्रम में बेवल मरहानती ही नहीं थे. एन के साथ और भी बहुत से शिष्य प्रशिष्य हारम वडाँ रहा करते थे और जिस समय रामजी वहाँ पहुँचे वस समय भी वे सब छोग मौजूर थे, कित भगवान को देखकर उतना चानन्द और किसी को नहीं हुआ जितना भरदामणी को हजा। क्यों ? इसी जिए कि और कोगों को भगवान का केवल पाज्यमीतिक शरीर दिवारे हेता था. भीतर विराजती हुई परमात्मसत्ता नहीं । और खोग भगवान राम की मगवान नहीं. कारीका के चन्नवर्ती राजा हवास्थ का बेटा 'सम' समझते थे। परंत अस्ट्रामनी हानी थे, मनि थे. योगी थे. सर्वेदर्शी थे- बन्हें दशरथपुत्र के रूप में साचाद परमेरवर का परयद दर्शन ही रहा था और उन्हें क्रहोंने सबैरा तो अपने भक्तिनछ से पाया ही था. इस समय और प्रांपिक स्थल रूप में अपने भीतर के और बाहर के दोनों आभमों में पा लिया था। ऐसी दरा में वे देशा क्यों न समक्षते कि मेरे करोड़ों जन्मों के पुरुषों का परवस फल विभाता ने सामने हरू-किएन कर दिया है।

भगवान् को द्वरंप से छगाने के बाद भुनि वे बन से कुशल प्रश्न पृदा- सगीरपारी दोने के कारण लोकत्यवद्वार का पावन किया, वैठने के लिए कोमल कोमल खता गुरनादिसों का बना हुआ सुन्दर सुलद क्यासन दिया, कायन्त मिल सदित मनवान् का स्विधि पृतन किया स्त्रीर कात में मधुर मधुर स्वाहिट कन्द, मुल, पत्नी का मैदेय लगाया। मगवान् मरद्वागमी. क्या करें कि इस जोग किस सस्ते से व्यये की यात्रा पूरी करें ? कीन सा मार्ग सुराम है निस्त से इस छोग क्यां वर्ड ?

भरदानकी ने हॅसकर कहा—यमधी, आप के लिए कीन सा मार्ग कठिन है कि काप मुक्त से सुगम मार्ग पृक्ष रहे हैं है संसार भर के कच्टकाकोर्य मार्गों की ती। आप पृक्तों से भर देने हैं और अपने लिए एक से सगम मार्ग पहले हैं है

भगवान् में भी इँसकर कहा—भुनिनाय, आप इस समय मेरे परम रूप की पात को काने दोनिए। इस समय तो हमें वहीं काय करना है जो इस खीकिक स्पीर के मतिनृज्ञ म मालूम हो। इस किए कोई सुगम रास्ता बतलाकर मेरे मार्ग की कठिनाई हुर करने की भावमा करना करें।

मरद्वाजनी ने कहा — भगवन्त्र, आप को इस खोला की हम माया के प्रपत्नों में पृष्टे रहनेवाले खेगा मला कैसे लान सकते हैं ? इस लिए आप की आशायालितामात्र अपना कराय नानकर में अपने मुद्ध रिप्पों को ब्याप के साथ किये देता हैं। से बंगल के भीइड़ और सुगम दोनों प्रकार के शस्तों को अली माँति जाननेवाले हैं। से ब्याप को ऐसे शस्तों से खे नामेंगे कि मार्ग में किसी कर का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

मुनि ने अपने चार चतुर शिष्यों को अगवान् के साथ कर दिया। यगवान् धन के साथ प्रसन्तान्त्रक याग पर चळ पड़े।

इस मसंग से अब यह समक्ष्मा बाकी नहीं रह गया कि बिना अनन्य मित के मग-वान् को देवना और पाना एक इस असंगव है। अवतारी मगवान् को भी वही मगवान् जाव सकता है जो मगवान् का अनन्य मक्त हो, यह बात भी इस कथा से सवैया सस्य ममयित हो जाती है। इस लिय यह कभी भी ख्याल अस रख्ते कि साली इच्छा काने से नोई पर-मारमा को पा सकता है। परमारमा को पाने के टिए अनन्य मात्र से बन वी मित्त करनी ही होगी। अब प्रभावट सकता है कि वह भित्त है क्या चीज और वी सेसे जाती है! इस वा भी निर्देश शालकारों ने पहले हो कर दिया है। यथा—

> श्रवणं कीर्तनं विष्णाः स्मरणं पाद सेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

१ श्रवण — भगवान् के साकार निस्तार व्यदि सभी मकार के परित्ते की करण शुक्ता;

द कोर्यन-अगवान् को धोडोपकारी छीळाओं और वन के महनीय गुणे को गाना, वन का कीर्यन करना, सजनावन्दी जनना ; की अक्ति देखकर मन ही मन गदूद हो रहे थे। बन्होंने बहु, मेम से नेवेय प्रहण किया और सीताओं, रूपमध्येती तथा निधारमंत्र की भी अपने साथ साथ भीजन कराया। जन सन खोग भोजन कर खुके, तो मुनि ने बन्हें काराम करने के लिए मुख्यम मुख्यम पत्तीं और सुगन्पित पुष्पों का कासन दिया। इस प्रकार कुछ समय काराम करने के वपरान्त अन राह चलने की मकावर दूर हो गई, तो मरहाननी किर मगवान के समीय का पहुँचे और बन का गुण्यान करते हुए कहने समें कि दे मगवन, हे राम, काप का हर्यन पति ही जान मेरा लग, तप, तीर्थ-सेवन, मानोपानन, तैरान्यपारण चाहि सब कुछ सफल हो गया। अप मेरे लिए कुछ भी पाना पानी नहीं रह गया, क्योंकि—

'छाम खबिष सुख कावि न दूजी । तुम्हरे हरसः आसः सन पूजी ॥ अवः करिः कपा हेह यर येह । निज पद सरसिज सहज सनेह ॥'

क्षाप के दर्शन के श्रांतिरिक्त न तो छात्र की कोई दूसरी सीमा है कोर न सुख की ही कोई दूसरी सीमा है। खाय का दर्शन पाकर मेरी सब बायार्थ पूर्व हो गईं। इस क्षिप्र मेरी यही प्रार्थना है कि कब आप कुंस करके मुक्ते कपने चरखक्तमजों में स्वरमाधिक मेम पैदा करानेवाजी भक्ति पा वरदान रीजिए।

भादाननी की अलि देशकर, धन का हृदय पहचानकर, धन वी आयंगामित वायी सुनकर मानान् राम छंदाच में पड गये कि निव्हें मेरा कई पुस्त पुनता स्नाया है, जो अन, कमें, मित की स्निन्धिन निवेदी नहाकर हजारों वहीं से निद्दस्ति का अपकार करते सत्ते सा रहे हैं, निव्हें देशकर बड़े बड़े सपस्ती महात्वा स्नवन स्वस्क सुकाते हैं वे व्हिपिनेड भरद्वानकी मुक्ते (दरस्था के वेटे को) इतना संनान है रहे हैं। किंतु इस के सिमा स्नीर प्रति सम्बन हो क्या है। सकता है कि में भी स्थायकि बन के मुखें का स्वान करूँ।

भगान् ने वहा—प्रभो, मुनीवबर, महर्षे, आप निस को संवाद हैं यही संमान्य, स्र प निस का सादर करें वही जादरखीय, आप निस को गुखी कहें वही गुखी की लान और साप निस की मार्थे को खोर करें वही सर्थंसायात्र हैं। स्वतं स्वाद कर सेवक ही हैं। मेरी इतनी प्रतिश्च करके काय मुक्ते वह पर है रहे हैं जो यहे बड़े खेलों के नहीं मिलनेवाला है, इत्यादि।

रू के बार बहुत देर सक वहाँ नाना प्रकार की सानचर्या होती रही। संस्था होने पर सब छेता अपने दैनिक कृत्य के लिए गोच्छी निर्सातन करके वड गये। सिन में मगवान ने वहीं निभाग किया। मातःकाल सीतानी और स्वथमण्यी तथा नियादरान की साथ वेक्स मगवान मुनि के स्थीप गये और अपनी यात्रा पर जाने के लिए बाहा माँगते हुए करोने मरदानभी से कहा-मुनिवर, अब प्रस्थान करने की बाहा हैं और यह बतसाने की क्याकरें कि इस कोग किस राक्ते से व्यागेकी सात्रापूरी करें ? कीन सा मार्ग सुगम है निस्त से इस कोग कार्ग वर्षे ?

मरद्वाधभी ने इंसकर कहा—रामधी, बाप के लिए कीन सा बागें कठिन है कि बाप मुक्त से सुगय मार्गे पृक्ष रहे हैं ? संसार भर के कल्टकाको में मार्गे को तो बाप पृक्तों से भर देते हैं कीर बलने लिए मुक्त से सुगम मार्गे पृक्षते हैं ?

मगवान् ने भी हँसकर कहा—मुनिनाय, आप इस समय धेरे परम रूप की बात को नाने दीमिए। इस समय ते। इसें बड़ी कान करना है जो इस खीकिक स्पोर के प्रतिकृत न मालूम हो। इस अप कोई सुगम रास्ता बतकाकर मेरे मार्गकी कठिनाई इर करने की स्वतन्त्र करने करें

मरहानकी ने कहा — भगनन्त्र, जाप की इस लीखा की इम माया के प्रपन्नों में पड़े रहनेवाले लाग मला कैसे जान सकते हैं है इस लिए जाप की व्यवस्थातिकतामात्र अपना कर्तम्य नानकर में अपने मुद्ध शिष्यों को जाप के साथ किये देता हैं। ये बंगल के बीहड़ और सुगम होते प्रकार के सत्तों को मलो माँगति जाननेवाले हैं। ये जाप को देते सत्तों से जो नायों कि मार्ग में किसी कट का सामना नहीं करना पड़ेगा।

मुनि ने कपने चार चतुर शिष्यों की अगवान् के साथ कर दिया। अगवान् इन के साथ प्रसन्तान्त्रक यात्रा पर चळ पड़े।

इस प्रसंग से अब यह सम्रक्षना वाकी नहीं रह गया कि विना धनन्य प्रसित्त के भग-वान् की देखना और पाना एकतम असंनव है। अवतारी अगवान् की भी वही भगवान् वान सकता है ने भगवान् का कनन्य अस्त हो, यह बात भी इस कथा से सबैधा सस्य भगायित हो जाती है। इस लिए यह कभी भी रूपाल जात रखी कि आली इच्छा करने से कोई पर-मारमा को पा एकता है। परमारमा की पाने के लिए सनन्य नाव से बन की मित्त करनी ही होगी। अब प्रभा वट सकता है कि यह भित्त है क्या चीन और की कैसे जाती है। इस का भी निर्धेय ग्रास्तकारों ने पहले ही कर दिया है। यथा—

> श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्य सङ्यमात्मनिवेदनम् ॥

१ श्रव्ण $\rightarrow$ भगवान् के सकार विसकार व्यक्ति सभी प्रकार के चिश्तिं की कथा सुनना $_{\sharp}$ 

२ को तेन-भगवान् को लोकोपकारी छीलाओं खीर छन के महनीय गुयों को गाना, छन का कीर्तन करना, सननानन्दी बनना;

३ स्मरण—हरूय में मगवान की दिव्य मृति को निरन्तर चारण किये रहता. हमेशा मगणन् वो याद करनाः

प्र पाटमेवन-स्वातन के निसकार रूप के मक्त हों. तो मानसिक करणना करके और यदि साकार रूप के शक्त हों. ते। इन की प्रतिमा बनाकर इन के चरणे। की सेवा करना:

4 अर्चन-भगवान के दिव्य रूप का शरीर से, मन से, वाली से विधिपूर्व क पत्रम करमा.

भादि भास या मिट्टी परधल आहि वाधित परार्थ ) से बनी मर्ति में समस्त ध्यान लगाकर दन की वन्द्रमा करमा.

७-टास्ट--मतवान के हम नौकर हैं और भगवान हमारे स्वामी, माखिक, मन, राजा है, यह भाव रसकर सब प्रकार से एन की गलामी करना

द-सख्य--- मातान को अपना संधा कर्षांत संदेश साथ रहनेवाका संदेश सहायक्त मित्र मानकर- जैसा कि अर्जन ने साना था-अन से किसी प्रकार का दराय न रखना और सब तरह से दन की प्रसन रक्षते की चेटा में लगे रहना .

६-आसितिवेदन- मगवान की श्रविक विश्व में व्यापक मानना । सागर, सरिता, सरीवर, पर्यंत, शंगल, प्रथियो. आकारा, सर्यं, चन्द्र, नचत्रमण्डल व्यदि सथा यहाँ वहाँ के समस्त जीव जन्तु मगवान् से हैं, श्रीर वे सब के सब मगवान् में हैं, जत मैं भी भगगान् का k) हैं और उन्हों में हैं, वे चारे नहीं निस रूप में रखें, मुक्के कभी, कहीं, किसी तरह की भापति नहीं है, ऐसा समम्बद श्रपना सब बढ़ा और स्वय श्रपने श्राप की भी भगवानू में धर्मेत कर देला ।

यह मी महार की मिल जावों में नवधा मिल के नाम से प्रसिद्ध है। इन में से हर पक अने के की मभु को प्राप्त कराने में पूरी तरह से समर्थ है, नवी में से किसी भी एक का ठीक ठीक सुचार रूप से पालन करनेवाला अपनी शक्ति से परवात्मा की गराम कर सकता और धन्दें ऋपना पना सकता है। यदि सब प्रकार की प्रधना अधिक से अधिक मिलियों का पक्त वित्तता के साथ पालन हो सके सब तो कहना ही क्या है । पर यहाँ तो एक का भी होना मुश्किल ही रहा है, दो चार सरह की मकियों की तो चर्चा ही कीन कर सकता है ? सब से पहली का ही हाल देख को। यहाँ मानान की कथा ही रही है, यह तो शहर भर में प्रतिद हो पुत्रा होगा ! सेकिन यहाँ कितने मनुष्य आये हैं ! यह ठोक है कि कारों और इस कथा की भीड़ की भी बड़ी चर्चों हो रही है- गीतापाचन नगर का एक प्रधान बस्तव सा ही चरा है, वित दिन वहीं ओताची की पदह पदह बीसबीस हजार संख्या काँकी वाती है, किंतु जिस नगर में

इस बीस जारा मनप्य बसते हों वहाँ के लिए यह संख्या क्या महस्त्र स्वती है ? और यह भी क्या निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जितने क्षेत्र आये हैं. सब का यहाँ माने में कथा-भवण ही मरूप रहे रख है और सब का स्थान कथा सबने में है भी ? यह सबसे सरज मिल है। यही जर नहीं हो चाती है. तो अपोशाली को कठिनावर्षे का सामना होने पर भठा कीन कव सक टहर सकता है। यह कलियग है, इस यग में ऐसा होना ही चाहिए, शाखों ने ती पहले ही जिस दिया है कि काल में क्रमशः नास्तिकशाद फैलते फैलते एक दिन सब के मन से दस परमारमा के परितरंद का समल नाश होने जैसा समग्र था आग्रमा । इस जिए इसनी भी भद्रा लोगों में दिखाई दे रही है. सो कम नहीं समस्त्री चाहिए, इत्याहि कहकर बहत जोग संतीप कर खेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन का कहना है कि व्यक्तिक वास्तिक, शक्त हराचारी, पुरुपारमा,पापी होना संस्कार के खारीज है-पाँ जनम का जिस का जैसा संस्कार रहता है, इस जन्म में यह देता ही मला बरा होता है। लेकिन ये सभी खबर हनीलें है, इन यक्तियों में फुछ इम नहीं है। यम किसी को पाप करने के लिए बाह्य नहीं करना, सन्द्य की यदि अपना अला घरा समस्ते में पूर्ण समर्थ और रातन्त्र है। इस लिए सुध की होहाई देना दिछ की कमनोरी है, कायरता है। जिन में साहस है वे अब भी दिन रात संसार के सामने ब्दाहरण पेश करते चले जा रहे हैं कि एक सच्ची लगन का स्पकारी भक्त लाखों करोड़ों मनुष्यों की पहि पर व्यपनी हुकुमस चला सकता है कीर संबेतनाथ से बीदन की बाली खेळ जाने के लिए श्रम्हें प्रतिचय तैयार रहा सकता है। बड़े बड़े सामाउगों के सेनापति पहले स्वयं परने प्रारंते की सरपरता रखकर ही सारी फ्रीज को इशारे पर नचाने में कृतकार्य होते हैं। इसी प्रकार एक मक्त भी पहले क्रगर सचमच का मक बन काय, तो बाद में बस के चाहने पर क्रसंख्य मनुष्यों में मित का निश्नार प्रशहित होनेवाला स्रोत यह चत्रना कोई साध्ये की बात नहीं है, सच्चे मक्त के कहने और सममाने से बड़े बड़े गास्तिक मी मक्त होते रेखे जा चुके हैं। रही इसरी युक्ति पूर्व संस्कार का रोना रोना । सो वह भी करीन करीन इस्रे दंग से कढ जाती है। जिस प्रकार टेस ब्योग द्वारा अमलों को मक्त बनाना और किलयुग का प्रमाव तोड़ना संमव है वसी प्रकार हुद प्रयक्त से असंस्कृतों में संस्कार बाळना और भाग्यवादियों की युक्ति की विज मिन करना विल्कुल आसान है। 'पूर्व अन्य का संस्कार' इस का अर्थ क्या है ? 'वर्तनान कीवन के पहले जा जीवन बीस गये हैं हन में किये गये कमें से जिस फल की करपति और प्राप्ति होनी चाहिए थी वह वस जीवन में नहीं है। सक्ती, अतः वे कमंप्रत जना है। सबे और अब वे ही संश्कार के रूप में माप्त हुए हैं।" यही कमैवादियों अथवा माग्यवादियों का कहना है और इसी का नाम है पूर्व जन्म का संस्कार। तो जब कि पूर्व जन्म के कर्मानुसार इस जन्म का सब कब बताँव होना, जीना मरना सक वन के मत में स्वोकार है, तेर यह भी स्वीकार

करना ही पहेगा कि हस धनम का कर्मफळ भागेशके जनम में संस्कार हीकर मिलेगा। ऐसा रेजे पर तो और निश्चित है। जाता है कि इस जन्म में अधिक से अधिक कड़ाई के साथ उत्तम इसम बार्तो पर ब्रमुख छाने की कोशिया, जान, कमें, मस्ति के सत्त्व की प्राप्ति करानेवाले कमें करने की सफल चेटा करनी चाहिए जिस से अब से भी तो अच्छी बस्त पाने का श्रविकार और संस्कार वार है। आग । इस लिए सब सरह से निचेत्र यही निकला कि सपना मछा यरा घपने ही करने से होता है। इस चाहें, तो सत्कर्म करके मगवान में भक्ति रक्षनेजाएक बृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और चाहें, तो बरे कर्य करके राचसकल में अन्य लेकर अगवान के नाम पर नज धारतेवाले बन सकते हैं। इतना जान है। जाने के बाद भी क्या यह कहने की शंकरत रह काती है कि जैसे है। सके वसी सरह मगवड़का बने। चीर ऐसा प्रयहन करें। कि सहा के लिए इम संस्कार, धर्मस्कार, सगति, दर्गति खादि का बधेश हो मिट लाग धर्मांत एक निधित 'परम' गति मिळ नाय और फिर फिर कहीं नाना काना न पड़े ? क्या कहा नाय ? नरुरस तो सचमुच नहीं रह काती, पर किसो की इस कान से भूनकर वस कान से बढ़ा देने को आहत कोई कैसे खुडाये ? इसी जिए अनादि काछ से एक से एक धर्मांथार्य, ज्ञानीपरेशक, सम्मागृहराँक महारमा, वन की वासी से मुक्ति का मार्ग पकडनेवासे अधिकारी श्रीता स्रीर सनकर भनसनी तथा देवकर अनदेखी करनेवाले अवधिकारी मृद सभी एक साथ एक ही स्टि में बसते चले का रहे हैं। संभवतः कांगे भी ऐसे ही होते चले कार्येंगे । किंतु युद्धिमानी को सो ग्रही चाहिए कि जाने जाने से मक्ति दिलानेवाले शस्ते पर ही भ्रपना कारह बढायें। वह रास्ता है मिलवार्ग, बरेशिक विवा मिल के परमास्मा वहीं मिलते और सिवा परमास्म-माप्ति के भन्य किछी स्पाय से कायागमन नहीं खुट सकता । इस लिए तब के लिए मगवान का भक्त बनना परम स्नावश्यक है। शस्त :

इसी अभियाय को लेकर अयनान् ने कहा कि है अर्जुन, तिल के चंदर एव पाया वैठे हैं और तिल से यह सामा संसार विस्तार की मास तथा व्यास ही रहा है वह परम पुरुष अवन्य भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है।

स्थि पर ब्रानुँत बहुत प्रसन्न हुन्या। अस ने कहा-—हीँ बाप की माप्ति का यह स्थाय बदरप सरल है, किंतु यदि प्रमाद और ब्राजस्य न किया नाय तब। इस मित्त में कठिनता या परिभम संबन्धी केंग्रें स्था विक्कुल नहीं है, केनल खदा विद्वास करने और एक निधय पर घटल रहने की सकरत है। ब्राय की कुन्ना से ये सब बातें भागे में ति समस में झा गईं और ब्राय की तथा ब्राय के पाम की महत्ता भी मानुम हो गईं। इस लिए ब्रब मेरी पह जामने की बड़ी बरकर इंट्या हो रही है कि जिन के खोड़ों में लाकर छोटना पड़ता है वन कवारिकों के कोड़ी तथा निस के खेड़ में नाने के बाद खीटना नहीं होता क्स खाय के सेतक में लाने का समय और मार्ग एक ही दे अथवा दोनें प्रकार के लोकों की यात्रा के अलग शत्रग समय और मार्ग निश्चित हैं ?

मगवान् ने वहा-हाँ, दीनों को प्रथक् प्रथक् हो धाना पड़ता है। इस लिए-

### यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव ये।गिनः । प्रयाता यान्ति तं कालं वच्चामि भरतर्वभ ॥ २३ ॥

है भरतश्रेष्ठ, जिस काल में गये हुए योगी लोग अपुनर्जन्म और जिस में पुनर्जन्म को माप्त होते हैं उस काल को (मैं) कहुँगा।

गी० गी०—हे अर्जुन, यह अछा क्षय हो सकता है कि दो प्राणी एक ही मांगे के पियर हैं। शीर दोनों को यह मार्ग पहुँचाये अछग अछग देशों में १ इस छिए मानना पड़ेगा कि दो देशों में जाने के छिए दो तरह के मार्गों का होना निश्चित है। मेरे पाम और प्रसादि देवों के लोक दोनों के गुण कमें अछग खड़म हैं। कि जगह हा ( यात्री मरकर आनेपाला) योगी जानर किरता नहीं, यहीं का हो जाता है और हूसरी जगह जानेवाला योगी एक सोमित समय तक वहीं रहकर पुनः यापस का जाता है। इस छिए में गुरू से चन दोनों मार्गों का विभेद श्रामे वतलाइंगा कि कीन से प्रथ का प्रथिक सर्वदा के छिए प्रलावाता है, किर छीटता नहीं और कीन से प्रथ का ज्वलक्ष्यन करके जानेवाला किर छीटा दिया जाता है।

कः प०—द्यारे चाहुयो, ययवि रलोक में काल शब्द के द्वास दोनों पातियों को पृथकास्य करके वन की अपूना कीर मुक्ता बतलाने की बातें समान् ने कही है जिन का स्पर्ध होना चाहिर कि अपूक समय में जानेवाला नहीं जीटता और स्मृत समय में लानेवाला जीट काता है, परंतु यहाँ वाल का कर्ष समय न लेकर वस की नमह पर मार्ग कर्ष करना चाहिए कीर तदनुकार रलोक की यह व्याख्या होनी चाहिए कि अपूक मार्ग से ममन करनेयाला नहीं जीटता कोर अपूक मार्ग से जानेवाला छोट व्यात है, जीर वन रोगों मार्गों का परिचय आगे दिया मायगा। ऐसा अर्थ करने में आगे के रलोक ही प्रमाय है। आगे छुन्तेवलें कीर सत्ताईतमें देशेक में इस वाल शब्द की नमह मानवान ने 'गति' और 'स्वति' रान्धेर का मार्गा किया है जिन का मार्ग ही अर्थ होता है, समय नहीं। इस लिए यहाँ मी मार्ग की ही कीर मगनान का संवेत है, इस में संदेद नहीं। अस्त :

क्या थमा उन मार्गो वा परिचय देने में कोई बड़चन है कि बाप मविष्य में कहने के लिए प्रतिहास पर हे हैं है

भगवान् ने कहा-—नहीं, अड़चन क्या है ? यहितेशी अभी सुनने नी इच्छा है तो अभी सन ले---

### अग्निज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥ २४ ॥

अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्र पन्न, जन्तरायण के छ महीने—इन में अयाण करनेवाले बन्धवानी लोग बन्ध को प्राप्त होते हैं।

गो॰ गो॰—हे अर्जुन, जिस मार्ग में अग्नि का अभिमानी देवता है, क्योति का अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्र पत्त का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के छ महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में सूरपु को प्राप्त करके महाप्रयाण (बड़ की यात्रा) करनेवाले महावेचा पुरुप मक्का के पास पहुँच जाते हैं जहाँ से पुनः छोटना नहीं होता है।

क ० प ०— प्यारे प्रमु के प्रेमियो, प्रकृति की परिवर्तनशीखता में भी घडे घड़े रहस्य भरे रहते हैं। कभी दिन, कभी रात, कभी सुदह, कभी रात, कभी वनेता पाल, कभी खेंकि यारा पाल, कभी वन्तर को गरि स्पं के घळने का माने, कभी दिवय छोर से घन की गरि— यह सब देख देख और सुन सुनकर खड़कपन में बड़ा दिविज मात्म हुआ वरता था। इन बातों में दिने हुए रहस्य की सुन भी खानकारी न होने के कारख वस समय मन में घड़ी चिट्ठ हुआ करती यी कि मनवान कभी खाड़ा और कभी नमीं के चक्षर में बातकर सतार को परेशान करते दिशा करते हैं ? अगर सुर्य को इमेगा एक ही शाने पर खनने का हुक्म मगवान ने देखा होता, तो यह योग योग का बळ्ट किर कमी नमीं के चक्षर में बात कर से सिशी को कक्किंक क्यों भीगानी पडती ? सुर्य को बोदि क्तर के खपन (माने) पर न जाने दिया जाता, तो सतार में जु से सुळवनर कोई कैसे सरता ? इस तरह की बात खप तब मन में उग्न करतीं खोर कभी कभी इमजीलयों में इसी विवय पर बहुत भी खुड जाती। एक बार पही विवय दिशा हुआ था, में कहता था कि सदा दिखायान के सुर्य रहें, तो संसार में वड़ा धानन्द रहे, रही हवा, उदा पत्नी, उड़े घर, बार, नदी, तालाव का क्या ही मान मिले ?

मेरी बात काटकर एक साधी ने कहा—हाँ, क्यों नहीं ? आप को हाने पीने, सीने पैटने, खोदने पहनने वी कार्य होती तब न भाजूम होता कि जाड़े में मरीवों की गरीवों कैसा भाग तस्य ग्रुक कर देती है। गर्मी में खमीर खाद की टक्षी और विज्ञां के पूर्णों का इंतजाम काक अपना धाराम जुटा से सकते हैं पर जाड़े में गरीन अपने धाराम की तरशेन कियो तरह नहीं कर सकते। इस स्थिप मेरी राय में गर्मी ही अच्छी है. जाडा शतरनाह है।

परंतु कोई यह मत होचे कि जीवन में नमें चाहे उत्तम स्वयम सेते किये जाएँ, केवल हत्ताप्यम में मरने से ही मद्यामांति हो स्वयमांति हो स्वयमांति हो सहसा वहाँ हो सकता । काम की मधानता स्वकाल है। द्वारे काम करके कभी भी मरने पर नरक और सकाम कमें करके कभी भी मरन पर पुनर्गनम होना स्ववस्थानी है, सद्यामांति तो तभी होती है जब विष्काम कमें किये नाएँ, परामारमा में स्वनन्य भक्ति रहे। स्वतस्य भगवान् ने स्वन्त में यह भी श्रीपुत से सर्गुत की सुना दिया कि 'मद्यादित जानाः' सद्य के बास्तितिक सानकार प्रानी ही सद्य को मात होते हैं, स्वाम कमें करनेपालों की प्रस्तान नहीं होता। से क्यंपन्त की स्वास में यद्य की स्वार प्रान स्वाम कमें करनेपालों की प्रस्तान नहीं होता। से क्यंपन्त की स्वास में यद्य की स्वार प्रान नहीं होता। से क्यंपन की स्वास में यद्य की स्वार प्रान नहीं होता। से क्यंपन की स्वास में सद्य की स्वार स्वास हो है वन के लिए तो स्वा की स्वास हो स्वास हो हो स्वास की स्वास हो है। इस लिए स्वाम के देखेक में मगवान वन प्रसादित्यों के मार्ग का वर्णन करते हुए स्वर्तन से सह रहे हैं कि—

भूमो रात्रिस्तथा कृष्णः वण्मासा उत्तरायणम् । तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥ धुआँ, रात, कृष्ण पत्त, दित्तणायन के छ महीने—इन में (मरने-बाला) योगी चन्द्रमा की ज्योति (चन्द्रलोक) को माप्त होकर फिर (यहाँ) लोट आता है।

गी० गी०—हे चर्जुन, जिस मार्ग में अग्नि नहीं, कितु उस के पुओं का अभिमानी देवता है, उहन पश्च का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के हा महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मृत्यु को प्राप्त होनेवाला योगी चन्द्रलोक में सकाम कर्मों के फल्रभोग को प्राप्त होता है और फल्रभोग पूरा हो जाने के बाद फिर इसी लोक में ठीट ब्याता है।

कः पः -- त्यारे प्रभवेती सज्जते। अवकान् ने चौबीसवें रत्याक में निष्कान कर्मेयागाः चारियों की गति यसलाई है। अब पंचीसर्चे रहेक में सकाप कर्मकर्तांकों की गति पतसा रहे हैं। पश्चाँ, शत का समय, ग्रॅथियारा पाल, दविखायन स्ये के छ महीने, ये सन अज्ञान के विष्क है। इन में मुख्नेपाला श्रामनी कमैकलपेट्स (क्यों का कल पाने की इच्छा रखने-वाला ) प्रयने कर्मानुसार भाग भागने के लिए चन्द्रलोक को लाता है। वहाँ तब तक वस का पुरुष रहता है तब तक रहने पाता है, बाद में नीचे जीटा दिया जाता है और फिर यही संसारी 'तें तें में मैं 'का काणा शुरू हो जाता है। इस मार्ग में पूँचा भरा रहता है, रात के समय, यह भी श्रॅपेरी रात के समय में बसे बाता करनी पड़ती है। जो खेग परम प्रमुको नहीं मजते, श्रीय फल देनेवाले नाना देवें की ध्यासना में रस रहते हैं कीर एक पैसा दान करके एक रुप्पे का साम करना चाहते हैं वे हो खेग इन सब विपत्तियों में पहते हैं । यदि सम दोग प्रभु की, एक्साज प्रभु की, अन्य किसी की नहीं, अपने दृदश्कमल में स्थापित करके चौबीस घंटे दन का स्मरण करते रहें, किसी बात का बाद्यच न रहें, कब जी कुछ भीतन हाकन मिल जाय हसी में संतुष्ट रहें, संपर्य जमत की अपनी तरह देखें, किसी की किसी किस्म का कष्ट न पहुँचायें. तो किसी प्रकार अन्हें इन मध्यम भागों की यात्रा न करनी पड़े, सभी को वह परमधान मिल लाय, बलायाप्ति हो बठे ते। कमी चीण ग हो, न नहीं से थाने का कष्ट बठाना पड़े। सेकिन फलों की आशा छोड़कर परमारमा की याद करनी ही तो मुश्किल है, यही तो सब को कठिन प्रतीत होता है। बड़े बड़े लोग एक पाई का हिसाव गड़बड़ा जाने पर इस काठीक ठीक, पता खगाने के छिए शांत की रात जागते. रद जाते हैं, अपने महितक्क का मन्यन करके एक पाई की याद के लिए रात मर में दो आने णा तेल जना शकते हैं और वहाँ तक वन की शक्ति रहती है, जहाँ तक वश चनता है, उस का पता कगाकर ही दम लेते हैं। लेकिन भगवान् की याह करने में लेगों को संसार मर

का भालत्य का पेता है। एक कोटी का सर्व नहीं, मितरफ में हुइ हु मड़ मड़ मचाने की अकरत नहीं, किसी तरह का बही साता ब्लडने का मध्य नहीं, केवल पुपवाप नैं कर वन्दें ह्यान में रखे रहना है, फिर मी मममन के पाम से खेग हस सकार दूर मागते देशे जाते हैं लेसे भूछ से सींप के मुँह में अंमुखी पड़ी जा रही हो। जीवातमा की यह कितनी मूल है, इस भूछ के लिए बसे कितने मस्यम स्वयम लोकों में जाना और कहाँ का पर्वत दोना होगा ? जेकिन कीन हस बात पर ब्यान देता है ? जोर नहीं, तो जो कोई मलाई के ल्यान से मितर हो हमी कर के लिए साता है कि बाता, जैसे सब काम करते हो इसी तरह कमी कभी भगवान को में समस्य कर लिया करें, तो वही को स्वय काम करते हो इसी तरह कमी कभी भगवान को में समस्य कर लिया करें हैं कि लिए, सामित और तम करने के लिए भगवान के संयक्ष्य में कहा सद सेने के लिए भगवान है उसी निर्माण कर किया करता है ? यह लाना क्या लाता है ? काम करता है ? ऐसे वाहियात प्रधी का कतर देने के लिए भवा कीन मुदिमान तैयार होगा ?

लोकप्रसिद्धि है कि अक्रवर यादशाह का मनखनदार दरवारी रामा वीरवल बड़ा हानिरानवाथ आहमी था। भोई कैता भी देवा मेवा प्रथ करे, यह चट पट विसा बता है देता था। मना यह कि करोर और दिल दुसानेवाले प्रश्तों का भी यह ऐसा सुन्दर चुना हुआ उत्तर देता कि सुननेवाले वो ईस देना पड़ता था। लेकिन एक बार कक्तर ने मर्थ देवर के संबन्ध में वर्ष्युक्त मकार के मुद्ध प्रयन कर दिये, तो उस विचारे की सारी हानिर नवाथों हवा हो गई और उसे विषदुल चुप हो जाना पढ़ा।

यह कहानी यें है कि एक समय बादशाह कक्ष्य थीर वीरवल यमुना नर्र के किनारे हिनारे टहलते हुए चले जा रहे थे और नर्रा को वीलिया, ज्य की कळ कल दर्शन, उस में लई तहाँ दहल पढ़नेवाली महिल्यों से वही हुई लहरें रेल रेल, और सुन सुनकर प्रसल है। रहे थे। इतने में एक बड़ी महिल्यों से व्याप्त हो रहे थे। इतने में एक बड़ी महिल्यों ने क्ष्यरकर छोटी महिल्यों के निगल लिया निते रेलकर वीरवल के मुँह से अचानक 'मगवान्, मगवान्' अन्द निकल गया। बादशाह वीरवन की चात्रस्क दशाहुता पर हैंस पड़ा और दिल्लामी के देंग पर बृहा—यहाँ तुम्हारा मगवान् करों कि रहि कर समावान् मगवान् और सचा रहे हैं। है

यीरवल ने वहा--श्रमो अनाव श्राली की खाँसों पर वह घरमा वहीं लगा है जिस से भगवान दिसलाई पड़े।

यादशाह ने कहा—च्याक्षिर तुम भी तो मेरे हो हो। तुम ने यह चरमा लगाया ते। भीर में ने लगाया ते। दोनों एक ही बात दे। बतल्यको तुम ने यह चरमा भमी लगाया है कि महीं ?

वीरदल ने भी समक्त जिया कि परिदतको कोरे परिदत हो हैं। तक कीर युक्ति को श्याद मानक पर पूरे थान भर का साका बाँचने के अलावे खीर कुछ नहीं जानते । वह करें पूतः प्रणान करके यहाँ से टट राहा हुत्या, लेकिन स्रोप के मारे पण्डितनी ने इस बार टस के प्रणान 🕏 यदंदी में ऋसीपाँदमदान नहीं किया । यहाँ से चल्लकर बीरवल वहुत दिनों तक बहुत से स्थानों का चलर काटना रहा जोर कन्त में एक ऐसे नगर में पहुँचा जो भारतीय दिया और संस्कृति का बेन्द्र समक्का जाना था । सहाँ इस ने पूम घृमकर तमाम विदालगीं, पाटशालाओं घोर विद्यापीठों के परिश्तों, ऋष्यापकों और व्याचार्यों से उपनुंत प्रथ अगराः पृद्धे, पर सब अगह से हमें निराग ही होना पड़ा, वोई भी उस के पश्ची का समुचित उत्तर नहीं दे सका। अब ग्रोरमज को मी विशेष चिन्ता होने लगी कि चारशाह से सींगी हुई छ महीने की कार्यक्र में केरल पंरह हिन शेष रह गये हैं जिन में पाँच सात दिव तो इस नगर से चलकर शत्रधानो तक पहुँचने में ही लग नार्येगे, बाको वह जाते हैं स्थाठ या स्थिक से ऋषिक से दस दिन। वस, इन्हीं दिनों में अन्तिम चेटा तर देशना बाकी है। परंतु जब साट्ने पाँच महीनों में कार्यीसीट नहीं हुई, ती ाम तिने हुए दिनों में मना कथा काशा की जा सकती है १ यही सब धिन्ता करता हुआ यह मगर से बाहर एक एक के मीचे बदासचित्त वैश हुआ था। जिल प्रकार प्रशी का उत्तर मिलने

ही रहे कोई भाग्रा नहीं यह गई थी वसी प्रकार कव कपिक वाज तक कपना जीवन कापन रख

धीरवल ने कहा—में ते। क्या, हिंदू का बचा बचा पैरा होते ही वह घरमा

षादशाह ने ठठाकर हँसते हुए कहा—बहुत ठीक, बहुत ठीक 1. तय सुक्रे छगाने की कभी तकरत नहीं पड़ेगी 1 ं जब तक तुम है। तब तक तुम्हारी आँसी से काम चल जायगा ; तम्हारे न रहने पर केंद्रे इसरा वैदाहरी चरमावाल ( बिंह् ) मिल जायगा !

धीरवल ने वहा — टोकिन हमेशा चाप को तैसे धामावाओं की अवस्त क्या पड़ेनी ? की सवाल खाप की पुदाना था यह तो आप मुक्त से सामी अभी पछ ही चक्र है ?

बाहरताह ने इन्हा—क्या एक ही सवाळ से तुम्हारे भगरान् की सब वातें भारतम हो सार्थेगी ?

वीरवत ने कहा-दन के बारे में चीर भी कल चाप को पलना है क्या ?

भादराह ने फहा-हाँ, तुम्हारे मगवान की रहन सहव जानने के लिए मैं धवाज करमा घाटता हैं। क्या तुम मेरे सब स्वाधों के जवाब दे सकते हो ?

क्षीरवस्त ने यद्वा—वस्त का जवाब भी तो सवालों के। सुनकर ही दिया जा सकता है। काप बन के बारे में क्या क्या पस्ता चाहते हैं ?

बादणाह ने कहा—मुन्दास मगवान् कथा जाता है, क्या जीता है, क्या जिता है, क्या कराता है, क्या जाता है, क्या जाता है, क्या जाता है, क्या कराता है, क्या करा है, क्या कराता है, क्या कराता है, क्या कराता है, क्या कराता है,

बीरबज ने समक्ष लिया कि ये खराल नहीं, कर रहें हैं विकित सवाक्ष के रूप में बाज की साज निकाल रहे हैं। इस लिए इन्हें जवाब भी वैसे ही मनुष्य से दिखदाना चाहिए की इन के भी बाज नीच बाले कीर से चुर चार सह जायें, कुछ कह न सकें।

वीरवल ने बहा—मैं नहीं समफ रहा था कि हुन्र एक ही साँस में इतने केंचे देशें के समाजात कर हालेंगे। ऐसा जानता होता, ने यह हरिंग न कहता कि हिंदू का बचा बचा भगगान की देशनेवाला चरमा खगाकर चैदा है। लेकिन जब लब कह ही चुका है, तो समब्र होकर सब के खवाब भी देने ही होंगे। हीं, हतनी वात करूर है कि समार दृढ़ निकाक के कि लिए मुक्ते का चाक लगाना पढ़ेगा। इस लिए कम से कम छ महीगों की मुक्ते मुक्त मिळनी चाहिए। मगवान चारेगा, तो इतने दिनों के अंदर खाप को खाप के सवालों के जगान जरूर मिळ आयों।

माररग्रह ने कहा—ए महीना क्या, अरूरत पड़ने पर में सान दो साल की मुहलत रे एकता है। लेकिन ग्राते यह रे कि लवाय मानूल हों, ताकि वन से मुक्ते पूरी तसल्लों कीर दिलामा हो जाय।

चीरवल ने भी सम्रक्ष लिया कि पण्टितशी कोरे पण्टित ही हैं। सर्व क्रीर यति की काह मस्तक पर परे धान मर का साका चाँधने के धलावे और कुछ नहीं जानते । वह धन्हें पुनः मर्याम करके वहाँ से बढ छड़ा हुआ. लेकिन छोघ के मारे परिष्ठतथी ने इस बार वस के प्रयाम थे पहले में काशीर्वाहम्बान नहीं किया । यहाँ से चलकर बीरबल बहत हिनों तक बहत में स्थानी का चढार कारमा रहा श्रीर शनत में एक ऐसे नगर में पहुँचा जी भारतीय दिया और सरकृति का केन्द्र समस्ता जाता था । वहाँ इस ने घुम घुमक्त तमाम तिमालयों, पाठ्यालाओं श्रीर विद्यापीठों के परिदर्तों, श्रध्यापनों और बाखायों से अपर्युक्त प्रभ क्रमश्च. पक्षे, पर सब जगह से एसे निराश ही होना पहा, कोई भी उस के प्रश्नों का समुचित क्लर नहीं दे सका। श्रव वीरयदा को भी विशेष सिन्धा होने समी कि बाहशाह से माँगी हुई क महीने की घर्मा में केवल पंडह दिन शेष रह गये हैं जिन में पाँच सात दिन तो इस नगर से चनकर शतथानी तक पहँचने में ही लग नार्येगे। बाकी यह नाते हैं ब्याट या ऋधिक से अधिक से दस दिव । यस, इन्हीं दिनों में फ्रन्तिम चेटा कर देखना बानी है। परंतु कव सादे पाँच महीनों में कार्येसिदि नहीं हो, तो हम मिने लग हिनों में भना उसा द्वाला की जा सकतो है ? यही सब चिनता करता हमा वह मगर से बाहर एक एक के नीचे बहासचिल बैटा हवा था। जिस प्रकार प्रश्नी का उत्तर मिळने की उसे कोई काशा नहीं रह गई थी वसी प्रकार अब कथिक काज सक कपना जीवन कायम रख सकने का भी कोई मा सुत्र वसे नहीं सक्त पहला था। कारण, बादशाह को बक़ित से यह अवधी सरद परिचित था। यह जानता था कि बाइशाह का प्रेम सभी तक मुन्दे प्राप्त हो सकता है जब तक उन की एक एक इच्छा का मैं ठीक ठीक अनुसरण करता हैं। यदि वन की एक भी वात कपूर्य रह गई, तो वह चया भर में सारा प्रेम भूत कार्येंगे और बदलाद के हाथों में मैरा सिर समर्थित कर देंगे। और शहाँ यह हाखत है कि एक की कीन चलाये, दन की मरयेक बात-मन्या रह जाना चाहती है, एक प्रश का भी बत्तर देनेवाला कोई नहीं दिलाई रेता। यह सब सीच दीचकर बस की व्याक्तता छगातार बहुती चनी वा रही थी निस का परयच और रम्क विह बस के चेहरे पर साफ साफ प्रतिविध्वित हो रहा था।

यक विसान अपने कैंगें पर हवा और जुझा (दो वैंकों को एक साथ जुना रखने के लिए कात का पक पन्त्र) रहाकर होतों को और से चला आ रहा था। समय सहया का था। मालून होता है, वह दिन भर खेत नोतकर छत अपने घर ला रहा था। कुछ देर में वह धस ऐह के निकट आ गया वहाँ लीवन से निराश होरबल एक दिहातों के बेप में थैठा हुआ था। वहाँ भाते ही किसान भी नजर वीरवल के जपर आ पहुँची। वस ने देशते हो जान लिया कि यह नोई करवन्त हुनी मनुष्य है, क्योंकि वीरवल के नैतन का वस समय दंग हो पेता हो गया था कि कोई करवन्त हुनी मनुष्य है, क्योंकि वीरवल के नैतन का वस समय दंग हो पेता हो गया था कि कोई भी वस के दिन की घरड़ाइट को देश और जान सकता था। वह

दिसान एक ये पढ़ा लिखा, किंतु करवन्त चतुर और सजन समुच्य था। सीरवल की बरात-चिराता पर वसे नहीं करूजा माल्य हुई। वह वस के निकट चला ग्रांग और पुरारकर कहा—करे माई, कर रात होने जा रही है और खारास में घनधीर बारल भी छाये हुए हैं; वर्ष सुरू होने में अधिक देर नहीं माल्य देती और तुम ऐसे चैठे हो, मानों रात मर यहीं रहना हो। तुम्हें देशने से यह स्वष्ट म्हलक रहा है कि तुम्हारा चित बहुत हुली है। हुए लिए में कानना चाहता है कि तुम कीन हो, यहाँ क्यों बैठे हो और कहाँ लाशोगे ?

वीरयज को बस की बातों में बस के हर्य की जिशुद्ध करुया साफ दिलाई पठी। इस लिए इस के साथ नियम क्यवहार करना, कोई झूरी बात गढ़कर बसे बहका देना बस ने बचित गईं समका कोर सब बाते खोलकर कह दीं कि मैं कीन हैं, कितने दिनों से किस काम के लिए पर्यंटन कर रहा हूँ तथा कव निसमा के कारण किस परिस्थित में पड़ी कथा है. स्थाति।

सब बातें सनकर किसान ने बनेक प्रवार से बीयाल की सानवना हैते हुए कहा--बाह. इसमी हो क्षत क लिए इसम सीच में पढ़े हुए हो ? इब वर्धी के बसर में भना क्या रचा है ? पसे पैसे इजारों प्रश्नों का मैं रोज राड चलते क्लर देला रहता हैं। चल्हो, क्लो यहाँ से। द्यान रात की हा पीकर मेरे घर पर सब से सोको, सबेरा होते ही में तस्हारे साथ चलकर बादशाह के सब प्रश्नों का अक्ता कर हुँया । बीरवल के विक्त की विस्ता हर हो गई, किसान के बारवासन पर बसे परा मगेला हो गया। वह तरत बठकर खड़ा हो गया और किसान के घर बाकर छ महीनों के बाद सरा की नोंड सो सका। पात कार किसान श्रीर वीरवल राजधानी के लिए चल पड़े और शिक बसी दिन वहाँ ना पहुँचे जिस दिन मियार सतम होने-बाली थी । बोरबज न बादशाह के पास सबर भेमनाई कि काप के सवाजों का नवाब देनवाजा महस्त की क्योशी पर हानिर है। बादशाह ने स्वयं डोकर खाला दी कि बीरवत और वह किसान, दोनों एक साथ दरबार में हाजिर निये नार्ये। हुनम सुनकर बीरयन न किसान को साथ लिया और क्षानार में जाने के लिए घर से बठ खड़ा हुआ। किंतु कुछ लोगों ने अब देशा कि किसान विस्कृत गर्वोंगें की सी पोशाक पहनकर दरवार में स्वय पार्शाह से पातचीत करने ला रहा है. तो बीरयल को समस्त्राया कि तुम तो दरवार के वायरे वानून जानते हो : क्या इस वेप में बादशाह के सामन किसी को से जाना श्वित होगा ? वोरवल का ध्यान केवल बादशाह के प्रश्नों पर लगा था कि देखें किसान क्या जवाब देता है, इस विष किसान की वैपभूषा पर इस ने ऋव तक ख्याळ नहीं किया था। अब लोगों के कहने पर उसे भी किसान के दिहाती दम के मैल कर्नेते कपडे सदकन स्मे। अस ने राम देनेवालों को भन्यवाद दिया श्रीर किसान के सामने कीमती कपड़ों का बढल लाकर रखते हुए कहा-माई, इरवार के १७

ग्रदव ४ लिहान से इन कपड़ों को पहनकर श्रवने कपड़े बतार दो : बाद में लौटने पर इच्छा हो. सो फिर उन्हें पहल ले शकते हो ।

किमान ने प्रधा—मध्दे शरी सवालों के बवाब से मतलब है या मेरे कपड़ों उसी हैं है में न जन्म भर से को बचडे पहने हैं उन्हें छोडकर एक दिन के लिए बहरुपिया नहीं बनना भारता । इस लिए हो सके, तो इसी भेप में मन्ते नारशाह के सामने से चन्नी और महीं. ती माने छड़ी हा, में छात्रन सर लाखें। अपने कपड़ों को में वदापि नहीं बतार सकता है, न राज-कीय वाना धारण कर सहता है।

इस की लिट के आगे सब की डार माननों पड़ी। उस की रच्छा का अनगमन करना भी रम समग्र जरूरी 🖏 ग्राम था. क्योंकि अवनी गर्ज थी। खाचार होकर हसी पोशाक में इस सर्ग सकर शीरकल की बादशाह के सामने लाना पढ़ा ।

बादशाह बड़ी शतकता के साथ बीरवल और बत के साथ बावे हर प्रशीसादाता के द्याने की प्रभोक्ता कर प्रशा था। इस लिए कोप्यल की प्रवर्ग और आने देखकर हमें बड़ी हाशी हुई, पर वीरवन पर से दृष्टि हटकर जब गर्वों के भेष्यारी किसान के अपर वस की नगर गई तब हसे बड़ा शाध्यें हुशा कि वीरवळ पायल तो नहीं हो यया है जो हरवारी कारहे के किलाफ एक वमग्र दिहाती को अपने साथ सरे दरबार क्रिये चला आ रहा है ? बादशाह यह सब सीच ही रहा था कि वीरवत ने आकर सलामी बनाई और वह तरफ खड़ा हो गया।

गारणाह ने प्दा-नही थीरयत, तुम्हीं ने सबर भेनी है न कि मेरे सवाली का नवाब दैनेवाला या गया ६ १

बीरवत में बहा--नी लहाँपनाह. ये ही जनाव आप के सवालों के जवाब रेनेवाले हैं। इस ने भौंदों के रशारे से दिसान की ओर संदेत किया ।

बादगाह ने कहा-करे. यह अपन गर्थों ही तुम्हें इतने जैंचे दर्जे के सवालों के जवाब देनेवाला मिला? कोई परिहत, शानी, साधु, महात्मा क्या मेरे सवालों के नवाय नहीं दे सहता था ?

धीरपत ने कहा-हज़र का अदाजा बिल्क्षल सच है। मैं ख महीनें की सहत मिहनत के बाद इस किसान को दूँड सका हूँ । आप पोशाक पर रूपाल न करें, अपने सवाल पेश करने भी इनायस कामार्थे ।

बारराह ने बहा-छेतिम तुम ने दरवार में आने के वक्त इस की पौराक बहलवा क्यों महीं दी ? मुम्दें तो सब कायदे कानून मालूम होंगे ?

यीरबट ने कहा-जी, यह अपनी टेक के बड़े कहर आदमी हैं। कहते हैं, तुम सवाली के लवाच चाहने हो या भवाच देनेवाले का रूप एस देसना चाहते हो 🎖

बादग्राह ने बहा—हाँ, ऐसी बात है है अच्छा, बनाव विसान साहब यह बतजाइए कि परमारमा हैंसता क्य है है

किसान में कहा—जनार, पहले यह रातं मन्द्र कर लें नि कार मेरे जवार से काप की दिलमार्य हो जायगी, तो में चौबीस एटा के लिए काप की ज्याह पर बारसाह बना दिया बाऊँना कीर निस्त सरह सब लोग काप का दुवम तहेरिल में बना लाते हैं इसी सरह मेरी भी हर एक बात सब लोग कनूल करेंगे।

बाहरगड़ ने बुख देर विचार करने दे बाद कहा—कथ्दा, ऐसा हो होगा ! अब तुम मेरे सवाछ का जवाब दो ! खेकिन साथ साथ यह शतें भी बाद रहे कि कार तुम्हारे जवाब से पूरी तसस्की न हुई, ते। तुम्हें कपनी जान से हाय पोना पड़ेगा !

विसान में कहा-मंजूर है। अब आप अपने सवाल का जवाद सने जी सवान के मुताबिक पक छएन में यह है कि परमारमा मनव्य की महाता पर हासता है। इस का छछासा थे। है-मन्द्य भनी भाति जानता है कि दुनिया में सब से बड़ी ख़ुदाई ताकत है-ईखर की ग्राति सब से यह चड़कर है। की काम संसार की किसी भी खाति के डाधों है। ना समय नहीं है वह देखर के एक लगा से दक्षारे से लहते भर में हो लाग करता है। प्रसारमा की स्मरण करते रहते से हमेगा उस को सहद सिला करती है कीर दनिया के इन दृश्डिसे छरकारा मिरुकर सुझ सपति से भरी जिंदगी हो शाती है। सेविन मनुष्य को सपनी ताकत का इतना गुमान रहता है कि वह पहले चरमात्मा की याद नहीं करता, अपनी शक्ति से सब कुछ कर दालने की पुन में पागल क्या रहता है। आशिर जब वस का सामध्ये अदाब दे देता है, काम विगड़ने लगते हैं, चारा कोर से मसीवर्ते का घेरती हैं, किसी तरफ, किसी तरह हाथ पेर चना सक्ता नामुमकिन हो जाता है तब मनुष्य की आँसें सुनती हैं और वह हाय हाय करता हुआ बार बार भगवान् की दुहाई देने खगता है; बहता है-- से भगवान् , हे ईरवर, हे खहा, मेरा सहट हर वर्षा, मेरी सहाबता करेंग, श्रवनी खनी बाही की मदद पहुँचाभी और तक्कीकों की भेंबर से मेरी विस्ती पार खगायो, श्र्यादि । यही मनुष्य की मुखेता है तिसे देव-कर भगवान् को दें की भाती है। मैं समध्यता हैं, अब आप के सवाज के नवल्य में कोई कसर नहीं रह गई, इस लिए धानना चाहता है कि धाप को तसस्टी हो गई न र

बाइगाइ ने कहा—सिर्फ एक क्सर है। वह यह कि आदमी का यह जानना देखे माना गांग कि वसे पहले से ही अगवान् की साहत का पता रहना है और जान पृथकर कसे याद नहीं करता ?

क्सिन ने कहा--श्रीमान् ने बचित परन किया है। इस का बतर यह है कि संसार के सभी धर्मपन्यों-समाम इस्टामी क्तियाँ-ने जिल्ला है कि बाइमी वो अब खानी याँ के पेट में पड़े पड़े तरह तरह भी साँसते सहनी पहती हैं, चारों और एक मृत के सनाने ननर आते हैं, बदव की ज्यादती और हवा की कमी से साँस खेने की गंगाइश नहीं रहती. तेर वह भगवान से मार्थमा करता है कि हे प्रभा, इस नश्ककरूट से बाहर निकालेंग, यह दोजल की कोठरी मेरे दम घोटे दालती है. दश करके फौरन इस का स्वातमा करो और ऐसी हरी भरी जिंदगी है। जिस में भ्रमन दैन से रहकर में सुम्हारी बाद कर सक्, सुम्हारे नाम की माला नप सक्, यहाँ के दिवत बासावरका में तुम्हारे भन्नन के लिए फुलैत नहीं विक रही है, क्योंकि यहाँ अब तुम्हें स्मरण करता चाडता हैं तब तरंत एक न एक उपद्रव लड़ा हो आता है—कमी माँ किसी से मगद्रा करने लगती है और मीतर मैं बेचैन हो स्टता हैं, कभी वह घर के काम काल में मार बार बठती मैठती है तिस से मेश हम घुटने जगता है। इन सब कारणों से यह निधय है कि यहाँ ठीक ठीक तुरहारा मनन या चिन्तन युद्ध नहीं हो सकता, इस जिए कुपा करी और यहाँ से निजात ( मुक्ति ) दो, ताकि खुली इया में निर्विष्ट एप से तुरुदारे में मन साम सर्थे। कालिर वस की प्रार्थना स्वीकार करके मगवान् उसे वहाँ से बाहर कर देते हैं। पर स्वाधी . मन्द्य बाहर आते ही भीतर की आतों की मूलने की कोशिश में लगा जाता है और 'कहाँ कर्ने' करके होर सचाने जगता है जिसे देखकर माँ वस के मेंह में दथमरा स्तन दाल देती है। बस, बहीं से मनुष्य मगवान् को पूरी तरह मूलने और बाया की चारी हाथ पर से श्चपनाने की मर्थकर मृखेता प्रारम्य करता है। फिर खारी चलकर-धीरे धीरे सवाना होने पर तो और श्रिक माया के फोर में पडने खयता है। पहले माता, पिता, भारे, बहिन की माया घेरती है, फिर चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मामा की और उस के बाद सास. सतर. साला, साली, सरहज, खी. पुत्र, नुदुस्य, परिवार, संगे, संबन्धी आदि की माया में वह इस कदर द्य जाता है कि मगवान की विवकुत ही स्पृति नहीं यह वाती, यहाँ तक कि गुरु, षाचार्य, राष्ट्र, महारमा बादि के बाद दिलाने पर भी वसे परमारमा बाद नहीं श्राते । परमारमा चुप चाप रस का यह सब तमाशा देशते रहते हैं। लेकिन इस के बाद कर मुख की घडियों की समाप्ति होतर दुःस के दिन धाने शुरू होते हैं—कमी पुत्र की मृत्यु, कमी जी की बीमारी, कभी रोजगार में पाटा, कभी जारोरिक कप्ट तंग करने खगते हैं सब वह अपनी भना की समभता है और फिर नये सिरे से भगवान भगवान मनावा आरम्य करता है। यस, यहाँ मुखंता देखकर भगवान् हुँसते और कहते हैं कि कब मेरा क्या दोष है ? हूँ ने ही ख़ुद ही ख़ुपने पैरों में भारने आप बुरहाड़ी चलाई है, इस लिए इस का अवस्यंभावी फल भी सुके भीगना ही पड़ेगा, अब रोता वयों है ? अब तो भोगान् को संतोप हुआ। नुक्क अब भी मुख्क असर रह गई है ?

बारणाह ने कहा—मही, सन निवहुल कसर नहीं रह गई। अनस्य ऐसी वात पर भगवान् देंसते होंगे, इस में बारा भी संदेह खीर उन्ह की गुंगाइस नहीं है। इस लिए धन



में अपना दूसरा सवाल पेग्र करता हैं। उम्मेद हैं, इसी तरह तुम उस का भी सदी सदी जवाब रोगे कीर मुक्त से प्रा इनाम बस्ल करने का इक दाखिल करेगे !

किसान ने कहा—भी नहीं, ऋवं बाकी सवाल पीछे सुर्नुगा, पहले काप गई। साली करें खोर अपनी रातें के मुताबिक वस पर चौबीस घंटे के लिए मुक्ते कपिकार लगाने दें।

भारत्याह अपने वचन से चेंच चुका था, इस लिए वस ने खुटो से गई। धाली कर दी कीर अपने हाथ से अपना ताल (राजमुक्ट) व्तारकर किसान के सिर पर रखते हुए वसे द्वाप पकड़कर गरी पर वैठा दिया।

षाश्याहत पाकर किसान गर्व से उक्षत नहीं हुआ, विक पहले से भी ज्यादा नम्र होकर इस ने बादराह से कहा—में आप को सचाई से बहुत सुद्ध हैं। इस किए चीवीस पंटे के लिए जाप को ही में अपना मन्त्री बनाना चाहता हैं। यहि आप को कोई अहचन न हो, सी मेरे साम्राज्य का प्रयान मन्त्रपद स्त्रीकार करें।

चारराह ने नहा---आप बारराह होकर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 'स्वीकार हो, तो मन्त्रित करें ?' आप को तो अब चौचीस पंटे के खिए प्रा खिलतपार मिला हुआ है कि जिल से भी काम जेना चाहें, सुर्यों से हुकम दे सकते हैं। क्तने समय तक आप का हुकम हासने की भला कीन हिस्सत कर सकता है ?

किसान ने कहा— को नहीं , मेरी सदाक में ऐसा करना सम्पाय है। मैं बादराह होने का यह अर्थ कभी नहीं समक्ष सकता कि हसों की इच्छा का दमन किया आय। दूसरी बात यह भी है कि को काम खुटी से कोई कर सके कस से वही काम कराना चाहिए। तभी यह काम सुन्दर और ज्यायपूर्ण हो सकता है।

पारणाइ ने कहा—ऐसा आप क्यों समस्ते हैं ? और कोई पारगाह ती ऐसा कर्म करता?

किसान ने कहा— जो ऐसा नहीं करता यह यूळ करता है। मैं नानता हैं कि मुक्ते सिक्त चीचीस एंटे इस गदी पर बैटना है। किर मैं बोई ऐसा काम बयों करूँ कि बाद में स्रोग मुक्ते गायी हैं और कर्मायी करमाचारी कहें। कस्त्रा, अब काप यह कहें कि मन्त्री पनना कनून कर रहे हैं या नहीं ?

बारठाड ने बहा — कार में कन्त न करूँ, तो मेरे साथ कैठा व्यवहार किया वान्ता? क्या व्य के लिए मुक्ते सवा मोगनी पड़ेगी ?

दिसान ने कहा—समा नर्गों मोगनी पड़ेगी? प्रत्येक महुम्म करें क्यांक स्थायरण करने के दिए स्तरान्त्र हैं। यह कराणि द्यांत नर्शे कि में क्यांक क्यांपन करें रस के साथ समनता का स्थायरा न किया साथ करा है। स्पर रिपा लायः। इत जिर कागर काप को मन्त्रिय सीकार न हो, तो श्रव अपना प्रथ वपस्पित कोशिक् ओर वस का उत्तर सुनकर सतोप प्राप्त कोशिकः।

बाइराह में कहा-- अच्दा, तो मेरा दुसरा स्थाल यह है कि परमारमा साता क्या है ? वह भी मनुष्यों को सरह अनाम और भेदा विश्री वर्गेरह हो स्तास है या कोई दुसरी चीन ?

हिसान थ कहा — परमात्मः का आहार अहनार है। यह सतार का गाँ और ग्रामिमान साकर अपनी मना को शिका देता है कि किसी विशेष वनित को मात हो कर अपने की सत से बड़ा मत समन्त्रों, सब माणी थक सतान हैं। आत का राजा कल प्रना हो सकता है और पना राजा यनने का सीभाग्य मात कर सकता है। यही देख की निव न, कि स्पनी कुछ देर यहले काय बादशाह बने हुए सतर संतार को अपनी इक्ष्यत का गुलाम समस्य दे थे और वानते थे कि में हो सब का आग्यविधाता हैं, परतु समय और परिस्थितियों के चक्र मैं पड़कर काय की वनाह (चाहे जितने भी समय के लिए सही) में बादशाह यन वेडा हैं और काय दक्त सामारण क्रमा की भाँति मेरी आजा पाळन के लिए विद्या से वैठे हुए हैं। कर साम का पहले का सहकार नहीं रह यया। वह कहाँ गया, यह व्याय भते ही म जानते हीं, पर सर्थवाजसिद्यान्त ग्रही है कि की परमास्मा ने मच्च कर किया।

बादगाह ने कहा — बहुत ठीक । में खाय ना यह नवाब भी तहेदित स सही मानता हैं, मुझे पूरा संतोष हो गया। अब मेरा तोसरा खबल यह है कि परमात्मा करता नया है ? हम रोगों की तरह यह भी तरह तरह के काओं में फेंटकर फशीहत बजता रहता है और बाय बनने पर खुछ तथा न बनने पर नाखुश हुआ करता है या जब जो कुछ चाहता है यह ठीक ही कर बाला करता है ?

कितान ने कहा—उस के कामों की कोई गिनती नहीं है। यह एसे ऐसे काम करता रहता है किन कर हम जीव खदाला भी नहीं लगा सकते। वस का नोई काम कपी विगड़ता नहीं, वह कप नो कुछ चाहता है, सब कुछ उसी हम ठीक हो जाया करता है।

षारशाह ने कहर—क्या टल के दो एक काम नी मिखाब देवर बाय मुक्ते टीक ठीक समका सबते हैं कि यह वैसे काम ज्यातातर किया नवता है १

क्सिन ने कहा—जरूर, अरूर ! थोड़े में काप यही समस्त से कि यह गयों जैती अफ्त देवता है यहाँ क्सी तरह के काम कर गुजारता है। मस्त्र — यह को पर्नेत और पर्नेत की यह तथा रक की राजा और राजा को रंक बनाना वसी का काम है। परमाध्या के कामों के बार में कडी गई एक कि की यह किता बदाचित काप सुन भी पुके हों—

'चाहे सुमेर को राई करे क्षर राई को चाहे सुमेर धनावे, पाहे थो रक को राउ करे अर राउ को द्वार्रीह द्वार फिरावे। चाहे वो चींटी के पाँव गर्थदृहि चाहे समुद्र के पार छगावे, रीति यही करुनानिधि की वह सोई करे जो वही सनसावे॥'

पारराह ने कहा—भी नहीं, मैं ने यह एउँषा बनी नहीं सुनी । बारराहों को ऐसे आदमी नहीं मिला करते थी उस के सामने किसी मैर शख्न की (चाटे वह परमारमा हो क्यों न हों) तारीफों करने की दिनमत रक्षते हों। बारराहों को ऐसे औं। लोगों के बीच में किरगी केस करनी पड़ती हैं थो करना मतल्य सापने के लिए सब तरह से बारराह को ही परमारमा सादित करने की कीश्यों करते रहते हैं। ऐसी हालत में मला की न मुझे ऐसी खजतत-

किसान ने इँसकर कहा—जाप तो बडे होशियार बारशाह मालून होते हैं। इन सब बातों को जानते हुए भी अपने बादिनयों को बातों पर विदशस रक्कर बन के हांपों में साम्राज्य की टेसपाल का भार बाप ने केंग्रे कोड उसा है ?

बारराह ने कहा— छाचारी मो तो एक लास बनह हो है। अब बारराहों को दूसरे किस्म के यानी चापजूसी न करनेवाले लोग मिलते ही नहीं, तो कालिए किया क्या नाय। खकेले एक पर की स्ट्रहस्पी का ईतजान चनाना मुश्किल हो जाया करता है। फिर इतनी चड़ी सजतनत अफेला बारराह किस कदर सैंभाल सकता है? मनवूरन दूसरों की मदद लेनी हो सबसी है।

हिसाम ने कहा—काप इतने वहे बुदियान् हैं, तो परमारमा की कुवा से बाप को सम्बंध सहायक भी अन्यय मिले होंगे, इस में स्देह नहीं। अन्द्रा, अन काप को परमारमा के विषय में और बोई बात तो बसायित न पूड़नी होगी ? क्योंकि वब बाप स्वयं इतने बड़े बातकार हैं और बहुत सी बातें मुक्त से भी सुन खुके, तो मैं समस्ता हैं कि अब कोई बात बाद के एसे से एसे स्टूर्स स्टूर्स से प्रेमी हैं

वाइराह ने कहा—भी, सिर्फ एक सवाल और रह गया है और वह यही कि पर-मारमा के रहने की बगह कौन सी है ? वह वड़े अवस्मियों की सरह जैचे जैंचे महत्तों में एहता है या गरीबों के माणिक फोयडियों में रहना उसे पसर है ?

किसान ने बादसाह के मुंद से बादसाही रहन सहन नी सच्यो कहानी सुनकर समस्य पा कि अन न्यूप के मरनों से (क्योंकि ऐसे ऐसे परनोत्तर तो होटे होटे बच्चे भी न जाने कितनों बार सुन सुना चुके होते हैं, इस निष् ) उसे खुटकारा मिळ आयगा। करस्य कि उस की समक्ष में बादसाह अन तक केनल हिंदुओं नी आनकारी का पता लगाने अपना मनोरञ्जनमात्र के लिए ऐसे ज्यपर्टींग प्रश्न कर रहा था। नहीं, तो उसे वस्तुत सन सुद्ध आत था। परंतु अय भी पाइशाह ने सवाल करना नार्यनुर नहीं किया, यह देवकर वह सीज टटा और मन में निश्रम किया कि इस जिद्दों को अब ऐसा बत्तर देना चाहिए कि परमात्मा को लेकर परिद्वास करने का पूरा मजा मिळ जास और तक बस ने कहा—

जनान, इस सवाल का जनान क्या टेड्रा है। इस का जनाय सुनने में आप की धोड़ी सकक्षीक ब्रुट्यनो पड़ेगी।

बादशाह ने कहा-नक्लीफ कैसी ?

किसान ने कहा-—वह सब कभी माजून हुआ जाता है। पहले काप पीड़े की तरह चारों हाथ पैर से अड़े दोहर। बस पर (आप पर) में खबार होकर बतलार्जना कि परमात्मा कहाँ रहता है।

किसान ने बहा--- जो हाँ, बही दिसकाने के छिए तो मैं भी कह रहा हूँ कि जरा अपनी चारू तेन कीनिए निस से शीव बस के निवासस्थान पर वहुँच खला नाय।

भारताह ने कहा — क्या सच्युच के घोड़े यहाँ तक नहीं जा सकते कि मुक्ते घोड़ा क्याकर अन्य तहों के चलना चाहते हैं ?

हिसान ने कहा --- ना क्यों नहीं सकते ? पर जाव में जीर घर पोड़ों में नय कोई एक ही नहीं है, तो में ने सोचा कि व्ययं ही शस्तवत से पोड़ा मेंगदाने और उस पर भीनपोश मंगेरह वॉपने क्यें देर क्यों की जाव ? यस, इसी खिए चरपट जाए की जुतने की कह दिया।

मारवाह ने कहा—एंसा क्यों कह रहे हैं ? मुक्त में और घोड़े में तो एक पागत मी पत्में होग कप्त कर सकता है, पिर बाप ने मुक्ते घोड़ा क्यों समक्त लिया ?

कितान ने नदा— भी हाँ, 'पागल भी' नहीं गरिक 'पागल हो' परके यतला सकता है।
पुम्प मेसा हानी जो घट पट में, छटि के कख कख में— धुद्दरत के तिनके में परमारमा
का कित्यव देसता है, यह कभी नहीं मान सकता कि स्वपं में श्रीर घोड़े में यहतुतः कोई करता है। कारख, घोड़ा भी यह नहीं सानता कि परमारमा कीन है और कहाँ रहता है कोर काप को भी ये बातें नहीं माळून हैं। इस लिए कवनी समक में मैंने कोई ब्युचित काम महीं किया है, जो कछ कर रहा हैं बड़ी बचित है।

किसान का यह ब्लर सुनकर बादशाह को अक्षीय छाउता माल्म होने लगी। बस ने अपनो भुछ और दिल्लगोवाओं के लिए बार बार माफो माँगते हुए कहा—अन में ऐसे सवाल कमो भी किसो से नहीं कहेंगा। इपा करके अन मुक्ते चानुक न लगाइए और न अपनो एहो पुलेड्कर मेरी पसलियाँ सोहिए। बल्कि आप बाह, तो हमेशा के लिए मेरा तलत (सिंहासन) के लीनिए, पर मुक्ते सो अप खोड़ हो दीनिए, इस्वारि।

किसान ने कहा—क्यों, अन परमारमा का घर नहीं रेखेंगे ? थोड़ा कट और सह स्वीतिया सो बह सामात स्थले घर में साथ को बला खेगा।

धादराह ने क्टा—गर्हों, नहीं, घर यह करें। मैं वहीं नहीं लावा चाहता। आप पहले ही क्यूल कर पुरे हैं कि हर राख्य कामाद है और वस की तबीपत को दगाना किछी के लिए गायन नहीं कहा जा उकता, किर कब मेंनी ख्याहिय के लिखाक मुक्ते क्यों जबरन सकतीक दे रहे हैं।

विसास ने बादशाह की क्रांपिक दर्देशा नहीं की । वस की क्रांपैना मानकर वसे छोड दिया भीर कहा कि बादरगढ साहब, अब कभी हिट्डमों के दे्दर की हँसी न करें, तो यहुत भण्डा हो। परिक मेरी सो यह इच्छा है कि जाप देखर, परमारमा, भगवान, राम, कृत्या, खरा, श्वरताह, इत्यादि शब्दों द्वारा संबोधित की जानेवाली वस अवचय शक्ति-अगिवियन्ता-नृद् रत के माडिक-को एक नजर से देखें। नाम अक्षय अख्य होने ही बस्त में भेद मानना ब्रनुचित है। जाप को ये वालें मालुम नहीं होंगी, ऐसा जानकर में व्याख्यान नहीं दे रहा 🖁। मेरे कहने का अभिभाग यह है कि बचन के अनुसार और मान्यचक से इस समय कुछ हैर के लिए में बादशाह हो गया है। सब कछ करने में स्वतन्त्र हैं। बेरी इच्छा सारे हिंदू-स्तान की इरक्षा है। इस समय मेरी शाक्षा का कोई उल्लाहन नहीं कर सकता और नीति तथा धर्म के बनसार इस पर से मैं को युख कर बाक वह सबेदा के लिए संमान्य (रेकार ) होना चाहिए। बहुन हो, तो भी इस समय इतनी शक्ति तो मुक्त में है हो कि प्राप की चाहे तिस दशा की पहुँचा दूँ, जीवित रहने दूँ था सब छीछा समाप्त करके सब दिन के लिए बाद-शाहबन काऊँ। किंतुयह स्थ कुछ भीन करके में इसी समय आप की गदी खाली कर रहा है और इस के बदले में क्वल इतना चाहता है कि मेरो वातों को आप अमल में लागें. कार्यस्य में कर तिलायें। आप भारतार्थ में घर्य की एक ऐसी घारा यहा है जिस में हुचकी जगाकर हिंदु मुखलपान दोनों धापस के वैर निरोध की जड़ मुख से घो बहायें। ऋप की न्यायपर।यखता स्रोर प्रशानत्सकता से संपूर्ण भारत स्राप का हृद्य है संमान करता है। १८

इस लिए जाप निस पर्में की संस्थापना करेंगे वस में अवस्य ही सज लोग पूर्वे दिर्मास करेंगे, ऐसी मेरी हट भारत्का है।

भादशाह को किसान के विचार भड़े सुन्दर छंगे। वह सुद भी बहुत दिमों से ऐसा विचार कर रहा था कि हिंदू मुसलमानों को एक साधारण किसान के मुँद में समर्थित होते देख कते हार्दिक वसलता हुई। अस ने कहा—अध्य का भैं नहत ही परसानमद हैं। में जी जान से खाप की शाप के मुसाबिक काम करने की हमेशा कीशिश करता रहेंगा और खुश चारेगा, तो बहुत अदद हो ख्या चरने वतलाये हुए होन ( पमें ) नो हिंदुस्तान भर में जैला हुए होती। विकार कर हमे किसा कीशिश करता रहेंगा और खुश चारेगा, तो बहुत अदद हो ख्या चरने वतलाये हुए होन ( पमें ) नो हिंदुस्तान भर में जैला हुए होती। विकार यह तो बसलाइए कि खाप चीबीस घटों के यहले सिक्ष वार ही घंटे में पारशाहत खोड़ कर कला क्यों हो यह हैं है कम से कम नितना इकरार हो खुका है बतनी देर भी आप को गरीनसीन वहना हो चाहिए हैं

किसान ने कहा—नहीं, अब मेरे लिए गहीं पर बैटना एक मिनट भी हचित नहीं है। मैं ने तिस क्यूरेरम से यह नाटक रचा या और आप को गही से हतारकर स्वयं समाद्र पना धा यह कार्य परा हो गया। इस लिए क्य मन्ते आजा हो, सी मैं अपने घर लाजें।

पादयाह ने बहा—हालें कि कहने सुनने के लिए में वादयाह हैं, स्व में जम भी मक नहीं, पर जाप एक वे पढ़े लिखे किछान होते हुए भी हजारी पादयाही से वडी हैसियत रखते हैं, क्योंकि हतना बड़ा नाम और इस के साथ छाम तमाम दुनिया का माज लजाना रखकर भी में जान तक लो हाउन नहीं पा एका वह ताकत खाप में यो हो मौजूर है—मुक्त से एक होटे से गार्व की आमरनी का छोड़ना भी यायर गवारा वहीं हो सकता और आप पनने छाप में मिछी हुई हतनी पड़ी हस्ती को बुख नहीं समक रहे हैं। इन वातों को देखते हुए मुक्ते तहैरिक से मानमा पढ़ता है कि दुनिया में दर शस्त आप को किसी बोन की या पेणी आराम की बोई ककरत नहीं है। आप को मेरी खारीय चीन ( संतुष्टि ) मिखी हुई है जिस के सामने सम पन दीलत हवा है, किर भी मेरी खादिय है कि आप मेरी सार पन दीलत हवा है, किर भी मेरी खादिय है कि आप मेरी सार को आप को जस्रत नहीं, तो भी में इसी लिए यह देना चाहता है कि आप के लिए के सार पन होता के मरद पहुँचेगी वेसें को में नहीं पहुँचा सक्ता है सकता है से सहस पहुँचेगी वेसें को में नहीं पहुँचा सक्ता है सकता है से सहसे, और दनीरी मुलानिम चिना रिस्टत छिए किसी को मेर पास महा है होते ।

निरान, किसान ने बादणाह की प्रापैना स्त्रीकार कर की स्रोर बहुत सी मागीर स्रीर रनाम इक्साम के साथ वहाँ से निरह होकर स्रदेने पर चला गया । तब प्रकानन पाकर साहणाह

में बीरबस से पहा- कहिए बाजा साहब, काल सी आप ने होरे सवाज का घटता जवाब हाने दिया। क्यार मेरी किस्मत से किसान रहमदिल न होता तब तो मेरी जहाँपनाही का आग सारमा ही हो चका था न*ी* 

शीरबळ ने ब्ह्हा- नहीं बहाँबनाइ, बीरबल ऐसा बेरफफ वहीं है और भगवान की दी रहे वदि जय तक एस का साथ नहीं छोड़ देती तब तक खाते भी नहीं हो सकता। मैं ने वस दिसान को अच्छी सरह देख माखकर हजर के सामने डाजिर किया था। कौर कारर यह किसी शरह का घोका भी देना चाहता. तो मेरे रहते क्या आप को देता भरीता है कि हर हालन में इस की जान कहाँ से नहीं सलावन छोटकर जापन चनी जाती है

क्षीरवल की कार्नों से बादशाह के मन की रही सही मैंन भी साफ हो गए बीर हव से वह दर निरुवा के साथ हिंद मुखलमान में मैत्री स्थापित करने का मयत्र करने लगा मिस का द्वात इतिहास के पाउकों से विया नहीं है। बस्त:

मनन्य की उपाडा सर्वे वितर्के और बार जिलार में मा पडकर श्रदा सहित परमेश्वर का भारत करते बहना चाहिए क्योर इस से ग्रही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभी, हीनहगाकी, मैं ने चाप की शरण में हैं. चाप के स्मरख के अतिरिक्त अने संसार से और कोई संबन्ध नहीं है. इस लिए कपा करके पेसी गति देंकि मक्के फिर फिर गर्डी आवा जाना न पडे। सेकिन साथ साथ यह भी ख्याल रहे कि को खोग सकाम कर्म करने में लगे रहते हीं उन की निन्हा म करे। सकाम और निष्काम दोनों कर्ममार्ग भगवान की ही धेरखा से सनातन से चले आ रहे हैं। यन में जिस की जैसी कचि हो कछ के अनसार वक को अपनाकर कर्तव्य कर्म पर हट जाना ही पुढिमानी है। इसरों के पीछे पहनेवाले, इसरों की शह बताने की अपने में योग्यता समभ्यनेवासे न तो प्रयुना कर्तव्ययालन कर पाते हैं. न दसरों की कछ भलाई ही कर सकते हैं। नास्य, मगवान् ने आयों के बलोक में स्पर्य कहा है कि ये होनों मार्ग संसार में सनातन माने गरे हैं। ( अर्थात हन में से कह हो रहे, एक न रहे, ऐसा किसी के चाहने पर भी नहीं हो सकता. क्योंकि छटि की परंपरा स्थापित रक्षने के लिए दोनों का रहना प्रत्यन्त बादरमक है। ) इस लिए सम्हारा तो इतना ही कर्तवा है कि अपनी मुक्ति का स्पाय सीची, इसरों की चिन्ता छोड़कर अपना कर्म करो। और यथाशक्ति ऐसी योग्यता प्राप्त कर छो कि पनः छौटनेवासे मार्गं में न पडने पाछो।

धव भगवान् दोनों गतियों की नित्यता वतला रहे हैं---

शुक्रकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥ २६॥ जगत् की शुक्क और कुष्ण ये दो मकार की सनातन गतियाँ मानी गई हैं। (इन में) एक से अनाष्टिच (नहीं छौटने) को जाता है; दूसरी से फिर छौट आता है।

गी० गी० —हे खर्जुन, संसार के छोगों को यहाँ से जाने के छिए अनादिकाछ से दो प्रकार की सनावन गितयाँ निश्चित कर दी गई हैं जिन में एक का नाम शुष्ट है और दूसरी का फुट्या। इन गितयों को मार्ग भी कहा जाता है। तदनुसार शुष्ट-मार्ग और क्रव्यामार्ग, ये दो रास्ते यहाँ से ले जानेवाले प्रसिद्ध हैं। इन में पहछा (शुष्टमार्ग) ऐसा प्रभावशाली मार्ग है कि इस का सहारा लेकर जानेवाला फिर यहाँ छैटना नहीं; किंतु दूसरा (क्रव्यामार्ग) क्वना महान् नहीं है, क्योंकि इस को पकड़ कर जानेवाला अपने पुष्यकर्मों द्वारा प्राप्त मोग मोगकर समय बीत जाने पर किर यहीं छैट काला है।

> नैते स्ती पार्थ जानन् योगी मुद्धति कश्चन । तस्मात् सर्वेषु काजेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

हे पार्थ, इन (दोनों) मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता, इस छिए हे अर्जुन, (तुँ भी) सब काल में योगयुक्त हो।

गी० गी०—हे अर्जुन, जो योगी इन दोनों मागों के मेद को पूरा पूरा जानता है कि अर्मुक के अनुसार वर्जन करने से पुनर्जनम नहीं होगा और अर्मुक के अनुसार बार होगा, इत्यादि; ऐसा वर्ज्य —वह चाढ़े झानयोगी हो चाहे हमेयोगी— कोई भी मोह में नहीं पढ़ सकता । परम पद तक पहुँचने में एक को शीप्र सफळा मिछ जाय और दूसरों को कुछ देर छगे, यह भले ही हो सकता है, किंतु यह फभी नहीं हो सकता कि इन दोनों मागों का ठीक ठीक रहस्य जाननेयाछा और तद्व नुसार किसी भी एक का आचरण करनेवाछा सर्वसाधारण प्राणिसमुदाय की मानि मर्यंकर भयनन्यन में पड़ा रह जाय । इस छिए हे अर्जुन, इन में से कोई भी मार्ग न प्रहण करता हुआ भी यदि तूँ सर्वदा योगमुक रह अर्थात इन मार्गो द्वारा प्राप्त होनेवाछी गति का भेद जानकर तूँ भगवद्भिकरूप योग में छगा रहा सो भी तूँ बन्धन में नहीं पड़ेगा ।

क व प - पारे मित्रो, इन होनों मार्गों की इतनी महिमा है कि दम का केवल हाता भी मोह में नहीं पडता: फिर इन को बास्तविक रूप से व्यवहार में सानेवालों की गति के विषय में तो कहना ही क्या है। हाँ, यह एक नियम अवस्य है कि जो उन मार्गों पर चळने की योग्यता रखते हो वन्हें मगवान की मक्तिरूप सर्वसरल सापन का खादरण तो क्षत्रक ही करना पड़ेगा। बड़ी बात भगवान ने इस बहुगाय के बारस्मिक इतीकों में भी कड़ी भी चौर कर्नुन को आदेश दिया था कि हैं सब समय मेरा स्मरण कर चीर युद्धकर स्त्रकर्म का पाइन भी करता रहे सक में मन और बढि का का अपैय करके मुक्ते ही माप्त करेगा इस में सहेट बड़ों हैं। हो हसी कामासारोग से एक होने का क्यांश प्रगास पहाँ भी है रहे हैं और कहते हैं कि इन मांगीं के तथा का ज्ञान रक्षता हुआ तुँ हरपढ़ी मक्तियोग में जुड़ा रह, इस से हैं जाती मोह में पड़ेगा और न किसी बकार का बन्धन ही होगा। भवबन्धन से मिति पाने का इस से सगम बपाय मिळना असंभव है। इस बपाय की अमरू में लाने में हेवल श्रद्धाः विस्वासः एकायताः ह्यान को अक्षरस्ता और स्वन्तंथपानिता की भावस्यकता है, इसरा कोई दिशेष व्यापार करने की जरूरत नहीं। और ऋषना अपना कमें तो सब स्रोगों की कराना VI पडता है। इस लिए इस से घनडाकर कहीं भागने की लो चर्चा ही नहीं हो सकती। 'कार्यते वावशः कर्म सबः मकृतिवैगंगैः' के चनुसार जब नाम में लगे रहने से किसी को मुक्ति मिल ही नहीं सकती, तो पुदिमानी यही है कि अपने कमें का-स्वमायमन्य,.... दर्शाश्रमामुकल, धर्मविद्वित कर्म का साप्रधानी के साथ पाउन किया जाय और दृश्य में

भगवान् को स्तकर वन को मक्ति में इसचित रहा जाय। वस, इस के वरावर सहन मुकिन साथन कोई नहीं है। बस्त-

इसी खिनपाए से भगतानु ने कहा कि पार्य, इन दोनों मार्गों को जाननेवाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता. इस लिए हे जर्मन, तें सब समय योग से युक्त रहा कर।

इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे भगवन्, इस प्रशार के योग में जगे रहनेताने योगो को हे सब शाखोप फल मिळते हैं या नहीं जो वेदादि शाखों के पड़ने सथा उन के अनुसार यस, तप काहि करवेयाजों को प्राप्त करार करते हैं ?

मगवान् में कहा— कर्मुन, उस योगी को ने। महत्कल मिनता है थस के सामने ये सब फल किसी गराना में नहीं हैं। क्सोंकि—

बेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफ्रलं प्रदिष्टम्। अस्येति तस्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति दिव्यम् २८

इस (योगरहस्य) को जान लेने पर योगी उस सब (फल) का अतिक्रमण कर जाता है जो वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में युण्य-फल कहा गया है, और परम दिव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है।

गी० गी॰—है अर्जुन, वेदों का अध्ययन करने से, यहाँ का आचरण करने से, वर्षों का अनुष्ठान करने से और दानादिकों का सम्यक् संपादन करने से जो पुण्य होता है और उस के द्वारा जिस फल की आप्ति शासकारों ने ववलाई है उन सब के परे वह योगो पहुँच जाता है जो इस मिक्योग और शुरू कृष्ण गि के रहस्य को जानता है तथा उस के बाद वह अल्युचन स्थान, सिच्चत्रनन्दमय परम दिन्य पुठप का लाभ भी कर लेता है। ताल्वर्य यह कि इस रहस्य को जाननेवाला मेरा भक्त योगी सासात ग्रुह परमहा परमातना के यह की पहुँच जाता है।

क ० म०— प्यारे प्रभु के प्रेमियो, इस अमाने को क्रान्ति का अमान कहा जाता है—
बीसर्यों सदी क्रान्ति का सदेश लेकर दुनिया में आई है। इस ने जब से पहार्यण किया तभी में
संसार भर में परिवर्तन के प्रवल चक चल्टो लगे। इस कथन का यह अनियाप नहीं है कि
इस के पहले परिवर्तन नहीं होता था, चिक्त इस का अनियाप यही है कि इस रातान्दी में
निस्त तीय पति से संसार में सलट फोर का सिलसिला जानो हुआ है वैसा इनारों वेषों में
वहीं हुआ था। इस स्वल्ट फोर के समाने में सहाँ विद्यान की क्ष्मित, निश्मियी की और
मानवपात की (भीतिक ही सहो) प्रगति और पार्थित सुमस्त्रिय प्रमित करनेवाओ
साम्दिक मति हुई है कि इतिहास में इपर
सामदिक मति हुई है कि इतिहास में इपर
सामदिक मति हुई है कि इतिहास में इपर

या नहीं, पर इस में संदेह नहीं कि पार्मिकता में इधर मधंकर कालित हुई है। घेद पदना समय की वर्गारे, यह करना अब वस आदि का मध्यक मध्यक्त कालित हुई है। घेद पदना समय की वर्गारे, यह करना अब वस आदि का मध्यक मध्यक्त मध्यक्त तथ करना अधेर का सर्वनाय और दान करना द्राय का सामाद इक्स्प्रेग इसी मध्यक सी विना लाने लाग है। तो कव कि इन सब युप्यक्षों के मित समान में इस मक्तर इपाँव फैले हुए हैं, तो किसी की भला यह मान कहाँ तक रह सकता है कि ये कमें किन कत्तम फलों की माप्ति कराते हैं। और साम यह मान कहाँ तक रह सकता है कि ये कमें किन कत्तम फलों की माप्ति कराते हैं। कोर साम वर्गी स्वयं मध्ये मार्म प्रति प्रति हैं। इस विपयों के परिचय के कर के सवल्य में तिलक्तर भी कोई आन नहीं होने मला है—किर सर का पता क्या पता तकता है। इस लिए आज की सम्प्रता के रंग में रंगे हुए कोर्गों से तो बुख कहना ही व्यर्थ है कि क्या करने से वेदाकप्रय पूरा होता है, क्या करने से यह की पूर्यंता कहलाती है, क्या करने से तसे प्रति माने जाती है और क्या करने से हात की प्रति मान की स्वर्थ परिवास लागे होता है तथा इन सम का सिक्तियाह परिवास लागे होता है तथा इन सम का स्वर्थ कर का स्वर्थ कर का कि होता है कीर कस अतिहमस्य के याद ने पर मिलता है कर से का पर स्वर्थ कर की स्वर्थ कर है है

पर्रंत जो यह भी हो भाव. दनिया में दिन रात आमल परिवर्तन होते रहें छीर घोर सप्रसाच्छत्र मास्तिकवाद फैल लाय. तो भी यह मानी हुई बात है कि भगवान की कोई भी क्षाणी करावि कवनी सहिया से भीचे नहीं सा सकती और स तो इन की दावी का क्रकाण. पालन करनेवाला कभी उस का फल पाने से बाजी रह सकता है। अब तक स्टिट है तब तक कोई न कोई भगउदमक्त करवल होता ही रहेगा और श्रवने सस्य आचरणों से मसियार्ग की महिमा को निष्कताझ सिद्ध करता ही रहेगा। ऐसे मगबद्धतों में और कोई गण और चम-क्तार रहे ग्रा म रहे. जिंत शदा और विश्वास नाम के दो गया बन में कट कटकर मरे रहते हैं। पे श्रद्धा श्रीर जिरवास ही किसी भी भक्त में इस भाव की मदमूळ बना देते हैं कि मरने के बार शक्ष और कृष्ण मार्ग द्वारा जानेवाली की क्या क्या गति होती है, इस बास को वे मली भौति नान सकें तथा बेर, यह, तप, दान के कथित फत्तों का बरुनदूचन करके परम पर नदास्त्र की माप्त कर सकें। यदि श्रद्धा और विश्वास किसी में न रहें, तो वह साधारण कोटि का सकाम भक्त सो हो ही नहीं सकता, फिर नियत्तिमार्ग तो वस के तिए एक स्वप्न ही है। श्रीर बगर थदा विश्वास में कभी न हो, तो यह शतपतिशत सत्य सिद्ध हो सकता है कि मनुष्य अपनी मिलि द्वारा संसार पर यथेच्छ विजय प्राप्त कर सकता है और वस की विजय से हजारी द्यश्रद्धाल चीर कविश्वासी श्रद्धा विश्वास से संपत हो जा सकते हैं। इस श्रद्धा विश्वास का सन्दर परिणाम दिल्लानेवाली एक बड़ी सुन्दर कहानी है-

एक परिद्रतभी थे—सब शाजों के साता, अदा विश्वास की महिमा के कापल और भगवान की मित को सब से बड़ा कुलायें माननेवाले । परतु जनमान्तर के किसी नरा से विम के कारण थन में थोड़ी सी कमी रह गईंथी। वे पनिकों को समापण, महामारस, भी मद्भागवत आदि की कथा सुना सुनाकर अपनी जीविका चळाया करते थे। वन में अभी यह निश्चय रह नहीं हो सका या कि भगवान् के अतिरिक्त और कोई न तो देनेवाजा है, न वन के सिवा कोई जीविका का निस्तार खगा सकता है। इब बातों का महारूपमाप उन्होंने जान जिया था, मुयोग करके आजमाया नहीं था।

एक दिन, बाब घर में एक दाना थो कोई सीननीय पहार्थ नहीं रह गया था, उन की की ने खाकर कहा कि तुन्दें चौर मुकें एक जून के बहते हो चार जून भी वपद्यक्ष करना पहे, तो कर सबते हैं. यर बच्चों पर तो दया करों और कहीं से कुछ छाकर वन का गला सींची।

परिदर्तमी ने कहा—क्या इस आवश में भी तुके पास नहीं पिछती कि गौ की भर पेट सिलाकर रूप दह से खोर बच्चे का ग्रँड न सत्त्वने टे 9

पविस्ताहरू ने कहा—क्षम कर्व पाँच सांक के ऊपर हो रहा है। केप्रत हुथ से वस की भल मिट सकती, तो में तरहारे सामने क्षपना सिर स्वपने नहीं आती।

परिस्तनी के पाछ भन संतोषशयक कोई उत्तर नहीं था। व्यक्षीने वित्रयातापूर्वक कहा—स्वय्दा, ला मागवत बढा छा। सेरे कारण में भगवान के सरोसे भी ठीक ठीक नहीं इह पार्केंगा। किसी सेट साइकार का वस्तामा सरस्याना हो पड़ेगा।

परिवत्ताइन ने भागवत छाकर है दिया और परिवत्ताई विव परि में इवाकर नगर पहविया के छिए निकल पड़े। जन के मुहल्ले से गील भर की हुरी पर हो पनिक सेठों को एक
करती बस्ती थीं। जब तब ने वहाँ जाया करते और यपाल्यस्तंतीय के मान से नहीं की
छोगों पर अपना प्रमान टालने की कोशिय करते रहते। जेकिन जह तक वास्तविकता नहीं
आती तन तक केनल मान दिल्लाने से काम नहीं चला करता। हात जिर अभिकतर विचार
को नरेश हो लीट खाना पहला। किंतु इस बार करही भागवत की पोथी ज्लाते हुए रक
महार से निर्चय छा कर लिया था कि अन को रक्ते दिया कुल दिरोप जाम कराये घर नहीं
जीटोंगा और इसी लिए अपनी पत्नी को इन्होंने समस्या भी दिया था कि अहोस पहोस से हमार
बादी लेकर दो चार दिन काम चलाना, क्योंकि संगवतः इस बार मेरे जीटने में कुछ तिलम्ब
लाग सकता है। और इसी निर्चय के अनुसार योग्य पात्र को खोग करते हुए वे पोरे पोर
सेठों के मुदल्ले में चमरा भी कर रहे थे। अन्त में जन मुहल्ले का दूसस छोर मो समात
होने पर या गया कीर वन को चारचा के अनुसार बोरे ऐसा सरवान को दिल्लाई पड़ा नित्त
पेरित करके कपाश्वरण के लिए तैयार कर सर्के, तो कर दे पात्रापात्र का विचार छोड़ देना पड़ा
भीर तब कन्होंने यही स्पिर किंग अब जो कोई मो बनिया सामने पड़ जायगा वसी से कथा
सुनने का सायद करना। चेला सोचने पर वे इस करन भी न गये होंग्रि के एक स्टर विवक्त

को गाँव भर में सब से बड़ा सूच प्रसिद्ध था, लाटी टेक्ता, मन्द गति से आता दिसलाई पडा। पिरदतनी ने ध्यमा प्राया लॉका कि कहाँ से कहाँ में ने मन में ( स्पर्मुक्त ) निर्मय किया। पर ध्यन क्या निकला हुम्म लोर भी वापस च्या ककता है ? अब ती इसी की कथा सुनने के लिए मेरदा करनी ही पड़ेगी, मले ही यह एक पेला भी दिख्या न देना चाहे। परिहतनी ने कहा — मारीबोर है सेठली ! कहिए. कियर जीमान की सवारी का सती है ?

सेठ ने कहा—कहीं महाराज, खतारी वा मान मत खीशिया। में पैश्त चलाने का सासा कम्यास रक्षता हैं कोर इस युवारें की हाजन में भी यह बड़े जनाव जमीराजारों की सी बार पदाह सकता हैं। तो कृषा करके मेरे सामने खन कभी सवारी सिकारी का नाम मत सीविक्सा। वारों, को कोन काने, नाम सनने से ही ध्यस्त कहीं न स्थाउने समे।

पिरहतभी ने मन में सोवा—निस कृषण को नाममात्र से सर्वो हो जाने का भय समा हुक्य है, और यह भी अपने आराम की चीज स्ववारी के नाम पर, ऐसा व्यक्ति नका मगवान के नाम पर कहाँ तक सर्वं बरदारत कर सकता है है किर भी उन्होंने प्रसंग काने के दिवार से कुछ न कुछ कहना ही निद्यत किया और कहा—कच्या, यब ऐसी भूव नहीं होने पारेगी। कराकर यही पतकारण कि कियर माना ही रहा है है

सेठ ने कहा—हाँ, इस डंग से पूजने में कोई हानि गहाँ है, ज इस का टक्तर देने में कोई महाना है। में एक चसामों के यहाँ तमाश करने ला रहा था। सेर, आप इतने समेरे यह मोक मर पोधी काई कहाँ जा रहे हैं, सो तो कहिए ?

पिरतारी ने कहा— मैं किसी सास उपाप पर नहीं ना रहा था। अपन पड़ी विचार करके घर से निकला हैं कि कोई शक्त सिळ काय, तो जुख़ दिन मागदत की कथा सुनार्कें। सीमाग्य से आप से ही पहले सुलाकात हो गई है।

सेंठ ने कहा—यह आप ने अच्छी युक्ति पैश की। मला यह तो बतलाहर कि कया सुनमें से होता बया है जिस के ख़्यांत से मैं आप से कथा सर्वें ?

परिवतंत्री ने कहा—हरे, हरे, कमी आप को यह भी नहीं माल्य है कि भागवतभवण से कितना बड़ा जाम होता है ? यह माल्यान् के दिखा चरित्रों वा भागवता वत्ता और भोता रोगों को पन, यूग, जी, पुत्र, सुत्त, खीनाग्य सब कुछ बड़ान करनेवाजा परम पत्रित्र पुराण है। इस की कथा सुनने से क्या नहीं होता, यह पूत्रना एक हर तक श्वित भी हो सकता है, 'क्या होता है' यह तो पुल्या ही नहीं चाहिए।

सेठ ने कहा—पविद्वताओ, यहाँ ऐसा धन्यविद्वासी मत समक लोगिए कि धाठी भृमिका की लेवाई चीटाई से ही आप का आहू चल जायगा। मैं पृत्ता हैं कि अगर आप की कथा में इतना सावध्ये भग हुल्ला है, तो आप इस तरह तयादा कर कर कोगों को कथा सुनाने १९ के जिए व्यय से क्यों घृमा करते हैं ? अपनी क्या के ममात्र से तो आप की मुक्त से भी ज्यादा धनी हो जाना चाहिए था । इस जिए ज्यादा डॉग हाँकना और छोगों को व्यक् बना कर अपना व्यक् सोचा करना छोड़कर सीचे यही कहिए कि कपा सुनने से इनिया देनी पड़ती है और सुनानेवाले का टेट गर्म होता है।

सेठ का वस्तर सनकर पण्डितजी देग रह गये। इन्हें स्वया में भी ऐसा रूपाल नहीं था कि सेंठ इतना कट व्यक्तम करेगा। विचारे एकदम स्तव्य और लजित हो गए, इतना ही नहीं, बर्किक सेठ की बात बन के हर्यमें लगगई। आज तक के जीवन में दन्हें बटे बडे मारितको और शासपुराखनिन्दकों से पाळा पड़ चुका था, पर इतना कठोर पहार किसी ने नहीं किया था। इन की बाँसें सरभरा काई। गला रूप गया भीर ह की रखनाछ से हत्य विकास हो बडा। किंत इस का प्रतीकार ही क्या था। विचारे चुपवाप सहे रह गये। कुछ हेर सेठ भी सबा लडा शायद ब्लर की बतीचा और प्रत्युत्तर की तैयारी करता रहा. पर जब परिदर्शनी विकस्त ही नहीं बोले. तो वह अपने शस्ते चला गया । बाद में परिदर्शनी ने भी किसी प्रकार अपने हृदय को इस्का बनाया और निरुवय किया कि यदि सवा बादाया होऊँगा. हो आज से परमात्मा को छोड़कर और किसी का कभी भरीसा नहीं करने नाऊँगा, नी! ससार भर का एक रखन राज्य भी देना चाहेगा और बरले में कथा सुनाने के खिर कहेगा, तो भी मैं सन्दर्भ को अपनी कथा करापि नहीं सनाजगा। आज से में मगवान को ही एकपात्र दासा धीर शोता मानकर उन की किसी भी प्रतिमा के आगे पारायया करता रहेंगा और उन की कपा से जब की कुछ मित्र कायगा वसी में सतीय भारत करूँगा। इस प्रकार सकरप करके परिवसनी पास के एक शामनन्दर में चले गये और कुशासन निसाक्तर कथा कहने नैठ गये। दिन भर वे एकान्स भक्ति धारण करके भगवान की कथा सनाते रहे। जब सदया ही गर्थ. तो वहीं यक्त किनारे पड रहे। सारा दिन बन्होंने निर्मेत व्यक्तीत किया था. फिर भी दन की मूल प्यास से किसी तरह की विश्वता नहीं मार्म ही रही थी और प्रस्वित से ये भगवान् को स्मरण करते हुए निदा छाने का प्रयुत्र करते रहे। प्रमुक्तवा से निदा चाने में विजम्ब नहीं लगा। वे सुक्षपूर्वक सो गये और स्वयन में भी मगवान का दर्शनमुख लुदते रहे। मात काल श्वकर शौचादि से निष्टत हो, फिर वे पारायय में लीन हो गये और दिन भर निरा द्वार रहकर मनवान् को मागवत सुनाते रह गये। आज धन्हें तीसरा दिन था कि सन है भेंट नहीं हुई थी, स्पोकि एक दिन पहले से ही छन के घर में अन का आस्मान हो चुका था, किंतु इतने पर भी पण्डितमी की पब्डिताई (कान ) में बापा नहीं पड़ने पाई, वे ग्रान्ति के साथ मगदान् की स्मरण करते हुए पड़े रहे। इन के मन में यह टट निरुवय हो चुका था कि भग-दान् जब किस शालु के देने की आवद्यकता समर्कींगे तब वह वस्तु अवद्य केरे पास का जायगी कोर जब तक वन की इच्या नहीं होगी सब तक में कितना भी भूव भूव विचलार्जना, तो भी एक दाना मिलना क्षमंत्र है। अन्त में निदा आ गई और दूसरे दिन भी बिना साथे पिये परिष्टतमों को रक्ष जाना पढ़ा । सीसरे दिन नींद सुबने पर बन्दें शरीर में कुछ कुछ सिर्मिक्सता सी मतीत हुई, पर वन के बरसाह में अस भी कभी नहीं आने पाई थी। ये निर्मित्सा आदि करके अनन्द सहित पाठ करने कैंट गये।

रामग्रन्दिर के पनाशी खेला ही कई चोदियों से बस ग्रन्टिर पर श्रविकार रहते थे। गाँव के ठाकर ने स्थान से कई सी वर्ष पहले मन्दिर बनवाकर भीगा शाग के छिए धोडी सी जायदार मन्दिर के नाम लगा दो थी और घरने परोहित को लिविस अधिकार दे दिया था कि क्षत्र तक इन की वंश रहे तब तक इसी के हाथ में सब व्यास्थामार बना रहे। इस प्रकार पुतारी खोगों की ही इस बाध का परा अख्तिबार मिला हथा था कि चाडे शिस की मन्दिर में लाने हें. रहने हें अथवा दर्शन पता करने हें. चाहे जिस की निकाल बाहर कर हैं। वर्तनान पनारीजी का स्वभाव कुछ बच्छा था. इसी लिए धन्होंने देा हिन कोई आपति नहीं की छीर परिहतंत्री दाशी से वहाँ बसते हरू मानवसकथा भगवान की सनाते रहे। परंत सीसरे दिन जब पतारीती को परिवत्तती की बावान क्रपेवाकृत बहुत थीमी मालून पड़ी और नारल पृक्षने बर परिदत्तमी ने सत्य सत्य सब हाल बतला हिया, तो बन्हें यह शक पैदा है। गया कि क्या-चित्र यह आध्यय किसी पर लोध करके खनशन हारा प्राया तो नहीं त्यागना चाहता है ? यहि देसा हका तब की बड़ा भारी स्पटन राडा है। आएगा कीर व्यर्थ के कमेले में मफे भी पसीटना यह नायगा । इस विव बेहतर यही है कि इसे धर्मा यहाँ से दर कर दिया नाय । बस. बस में बसी समग्र पविदत्नों को फटकार बतलार कि यहाँ से अपना बासन दासन लेकर तरंत रवाना है।इप । परिदत्तजी ने इधर दी हिनें। में तितिचा का अवझ अम्यास कर लिया था। इस पर बाह्या तो उन की पहले से ही थी, सेट के व्यद्वय से बन्तमांने में स्पन्दन होकर इस में और अधिक विश्वास जम गया था। गर्ज यह कि पुत्रारी की फरकार से इन के मन में तिल भर भी राग द्वेपनय विकार नहीं बता, वे वसी समय शान्तिप्रोक वहाँ से चले गये भीर बाहर मैदान में स्थापित एक प्राचीन हनुमानुत्री की मूर्ति के सामने बैठकर अपनी कथा चालुकर दी। संदेशन की बात कही या बमुकी कृता कही; वस दिन महलकार था और बहत बहत दर के छोत अपनी अपनी भनौती भतौती के अनुसार इनुमानूनी को यथास्ति गुड़, चना, नारियल, तह्न, बतासा काहि मेंट चदाने काये गा थे। वन खेरोरे ने एक साय-प्रकृति प्राद्यश की निना इधर अधर दृष्टिचेप किये एकायमान से हुनुमानुकी के सामने भागपत की कथा बहते देखा, ते। वन के दृश्यों में अपने अप वस बाजल के प्रति अदा वमहने खारी श्रीर सब लोगों ने मेम सहित बैठकर पंटों कथा सुनी। बार में जब वहाँ से वे माने

ती कोई एक, कीई दी, कोई चार-इस कम से पविदत्तनी के सामने सददू बतासा रखते गये। यविष परिदतनी तीन दिन के भन्ने थे और बड़े परिवास से एक वक्त ज्ञान्ट उन के मेंह से बाहर निक्रतताथा, संधापि बन्होंने लहत पाकर निग्रमभट नहीं किया। बन का नियम था कि

प्रमासक दिन भर को नियत पाठ समाप्त नहीं हो जायगा तब तक अल जल नहीं पहण करूँगा। सो भूख धौर प्यास से व्यक्ति यहकर भी धन्होंने सामने के तहदुर्श्रों पर तभी हाथ लगाया कद कम दिन का चारायण समाप्त हो गया। छडड साहर एक खेटा कर पीने

पर काल उन्हें बड़ा ही कालन्द मालक हुका, येसी आनन्दानुमृति उन की तिंदगी मर में कमी महीं हुई थी। बन्दोंने हनमानशी के पैसे पर बार बार सिर रहा और हृदय से फतहता मकाशित की कि है मेमी, तुस्हारी महिमा अपरंपार है। जब तुम्हें मालय हो गया कि अब भीजन न मिलने से संमवतः इस माद्याल के बाठ में विस्त यह सकता है तर तरंत भीजन भेग दिया । श्रष्टा, भगवन, साल मेरा चिल ऋपने पत्र की बिना लहर दिये शान्त नहीं

होना चाहता है। इस लिए आप से मैं कुछ देर के वास्ते धपने घर जाने की बाजा माँगता हैं। इस में चरि किसी तरह के अपराय की संधावना हो, तब ते। आजा यत दीनिए कीर नहीं, तेर मेरे हृदय में ऐसी माथना का दोशिय कि मैं निर्मय होकर घर से वर झाऊँ । जिन के मन में देवता की शक्ति का विश्वास नम जाता है दन के जिए यह मानी हुई मात है कि इच्छा करने पर उन्हें अपने मध्येक व्यापार में देवता की और से अनुमति अधवा भरुचित्चक संकेत का आभास मिछ वाता है। परिहतजी को भी वसी समय ऐसा कान पड़ा, मानों हनुमान्त्री स्पष्ट ही कह रहे हैं कि हे बाह्य था, तुम सहये बपने घर जा सकते हा, किंतु

वहाँ पर राप्त मत वितानाः छन को देलकर और मेरा भसाद देकर सुरंत यहीं लोट बाना। इस भागास के मिलते 📳 परिहत अपने घर खे आहर खहह की गठरी रख आये। उन्होंने यह विचार एक बार भी नहीं किया कि महत्त तो अब बाट दिन बाद पड़ेता, और इतुमान्त्री को प्रसाद वसी दिन चढाने को याश्तीय प्रधा है। किर इन बीच के दिनें में मैं पुनः वपत्रास ही करूँगा या क्या होता । यही विश्वास की-आत्मविभेशता की-पराकाश कहलाती है। पण्डितजी के मन में शब यह भावना और अधिक बद्धमृत हो गई थी कि परमातमा की मेरा भीजन करना कव बादरयक मालम होगा वसी समय वे भीजन भेश देंगे। बात विरुद्धत सही थी। इसरे दिन सुधवार होते हुए मी हनुमानुनी के दर्शनाधियों का साँता दिन भर लगा

रहा श्रीर सप्त दिन की अप्पेचा भोगशन भी अधिक ही चढ़ा होगा। यह विचित्रता देशकर परिदत्तजी ना हद्य मिक से बोतप्रीत हो गया, ते। कोई बारचये नहीं है, बल्कि चारचये यह है कि राममन्दिर का पुनारी जिस ने वन्हें आत्मधाती जानकर मन्दिर से मना दिया था, वह भी अपने हृद्य में मिकि का अनुभव करने लगा। इस लिए वस ने पण्टितमी हैं भार भार चमा मोंगी और बहुत प्रार्थना की कि आप किर से राममिदर में चलकर रहें और मुक्ते अपने पाप का प्राथित्त करने का अवसर हैं। मैं तब तक नियमित रूप से मितिहन अपने पर से पक्याम बनवाकर कार्यमा और आप को बोजन कराजेंगा जब तक आप स्वय यहाँ से कामा म चाहेंगे, और भी की सेता आप बहुख करेंगे वस के जिएमैं मित्युख तरनर गहुँगा।

परिटतनों ने कहा—नहीं, नहीं, पुनारी नी, आप अपने मन में विरुद्धत हु स न मानें।
मुक्ते आप के मित किसी ननार का मनीमालिन्य नहीं है। और मुक्ते तो स्मरण भी नहीं
था कि आप ने कभी मेरा अवकार किया था। इस लिए आप अपने की दशसीन न होने दें।
याम आदि नी तो इस में कोई चर्चा ही महाँ है, क्योंकि अपराय का अस्तित ही चमा की
आवस्यकता अपन करता है। और मेरी यह मार्थना भी आप को अस्त्रय स्त्रीकार करनी हैंगी
कि आप अन यहाँ से मुक्ते कहाँ लाने आने की अनुपति न दें। यहाँ आकर मुक्ते कोई
कार नहीं हाला. और अस तो बाधा दृष्टि से सी पर्योग सख विजने लगा है।

इस प्रकार पनारीकी की बिटा करके परिदत्तकी द्वयने पाठ में ता लगे और निग्य निवस से समाप्ति सक निर्दिष्टन पाठ करते रहे । जिस दिन कथा की समाप्ति का दिन था इस दिन प्रकारक भगवान की कुछ ऐसी बेरणा हुई कि इस सम सेट के बन में पुरिद्वतवी के पास लाकर यह देखने की रच्हा हुई कि पुस्तक पर क्या दक्षिया चढी है। इसे यह तो पहले से ही माल्म था कि पिडतजी नवाह ( नी दिनों में समाप्त होनेवाली ) कथा कह रहे हैं और वह दिन धान हो है, यही कारमात बसे स्मरण है। आया । बह शोधे वहाँ जा पहुँचा और हनुमाननी की मति के पोधे सिपकर देखने लगा. क्योंकि अपने बस दिन के अनचित व्यवस पर बसे स्वयं लखा मालम है। रही थी और सामने जाने में वह हिचकता था। किंत बसे यह देवकर कुछ कुछ सतीप हाने लगा कि क्रव सहया होने में देर नहीं रह गई है. तेर भी धव तक एक पैसा मी किसी ने नहीं चढ़ाया है। इस लिए मैं ने जे। व्यवस्य दिया था यह कछ उवादा अनचित भी नहीं कहा जा सकता। परत् इसी बीच में इस के कानों में कहीं से दे। आदिमिया के बातचीत करने की भनक मालूम हुई। बह ध्यान देकर एस आयान को सुनने की कीशिश करने लगा। पहले ते। कुछ स्पष्ट नहीं मालम हुआ, पर थोड़ी देर में व्यति स्पष्ट आने खगी। उस ने सुना कि कोई हनुमानुनी की खने। पित कर कह रहा है- महाबीर, तम ती देख ही रहे ही कि यह बादाय मेरा कैसा सवा मक्त है ? इस ने चुवा, विदासा, मान, अपमान आदि सब क्यों को मुलकर क्या सुनार है। इस खिए मैं चाहता हूँ कि इसे तुम कम से कम एक हजार रुपया अवस्य दिख्वाओ।

इस पर हनुमान्त्री ने क्तर दिया—जमी, आप की आकाका में करू अबस्य पात्रन करूँगा, कत सार्यकाल तक इसे एक इनार रुपया दिल्ला दूँगा। साथ ही नाथ की सीर भी तो आहा है। वह में इस के घर पर पहुँचा देने के लिए तैयार हैं। श्रीमद्भगवद्गीता ] (१

प्रभु ने गहर होकर कहा— ब्युमान, तुम सचमुच बडे दयाखु हो, मैं भ्रापना हो स्वार्थ देखता रह गया था— रस ने मुक्ते कथा सुनाई थी, इस लिए इसी तक मेरा स्वान सीमित रह गया था— रस ने मुक्ते कथा सुनाई थी, इस लिए इसी तक मेरा स्वान सिमित रह गया था, जिस भक्ता ने इस नालय को पणी हेक्स भी ( अपने खाने पहनने के लिए ) कथा के मध्य में भ्राकर कभी इस की चिन्ता में भाववर्षों के स्थान पर अपना सहस्वन्य दाले-कर विवेच महीं किया सस की सीर मेरा स्थान नहीं ना सका था, सुन्दों ने वस की स्थित की। मैं तुन्दारी इस परेपकारपुद्धि से बड़ा मसन हैं। अस्तु, इस मास्यय की एक सहस्व मुद्रा और इस की भी की वाने ही अदान पा अस यस दे देवे से दोनों प्रसन ही जायेंगे। क्यारी तक्सारी क्या लिसी इस्कारी वस की भी का वाने ही अदान पा अस यस दे देवे से दोनों प्रसन ही जायेंगे।

इस के बाद बातचीत की व्यावम यह हो गई, तो सेठ सोबने जगा कि भवरय ही इन दोनों (बात करनेवाकें।) में एवं भगवान् रामचन्द्र ये और दूसरे इन के दूत हनुमान्मी। इस लिए इस में सरेद नहीं कि कल इस कपावाचक को एक हमार नगर मिलेंगे हो। पर असे ये पातें मालून नहीं हैं और जहाँ तक में समस्ता हैं, वह अब तक एक ऐसा भी न पा समने की पातें मालून नहीं हैं और जहाँ तक में समस्ता हैं, वह अब तक एक ऐसा भी न पा समने की पात्रह से मान विष्ठुल निराश भी ही चुना होगा—कार्य कुल सिलेगा, ऐसी व्याया हसे बाद हरिंग नहीं होगी। इस लिए कोई ऐसी युक्ति निकालनी वाहिए कि कल मिलनेवाले समार करते। में को जगरा से जगरा निर्वाल में हो हो से साम स्वाया करते। में को लगरा से जगरा से जगरा हसी हो सि सि के स्वाया से जगरा से लाग से लिए से

काय सेठ वहाँ से ठठकर परिश्वतभी के सामने वा पहुँचा और लंबी दरदवन करने के बाद एक तरक बैठता हुमा बोला—महिए परिश्वतभी, आश्र तो अपन की कथा समाप्त हो रही है न ? कितना पन और परप आप ने प्राप्त किया ?

परिवतनी ने कहा—सेठमी, घन नोई चीन नहीं है यदि यन में सतीय रहे। यथिष सात कथा समाप्त है। वहीं है भीर अभी तक एक पाई मी इविया नहीं विता है, किर मी इस के लिए मुक्ते नोई विता नहीं है। कल पूर्वोहृति होगी। यदि परमारमा नो देना देगा तो कल ही वे इतना दे सकते हैं तितने की मैं या आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और न भी हैं, वोई क्लाइना नहीं है। यही पुल्य की बात। तो वह तो निल दम की तल्लीनता ले मैं में कथा करी हैंगी कल हिसाब से अवस्थ ही मुक्ते प्राप्त हो जुका होगा। वह कोई स्थूल पदार्थ तो दे महीं कि मैं कोड़ बाकी लगाकर आप को बताना हैं कि कितना पुष्प मुक्ते मिता।

सेंठ ने बहा—आप बड़े थीर पुरुष मानूम होते हैं। में क्ष दिन को कहानुनी के लिए साप ही माफी चाहता हैं। साथ हो मेरी यह भी इच्छा है कि कल चन्नोत्तरी (इपियादग्य) के बारे में में साथ के लाय दोना कर हूँ। यदि साप को कोई आपति न हो, तो में पाँच को रुपये कल खरेरे हो ज्यप को है आकृता और शाम तत्र को कुछ पुस्तक पर चन्नेगा यह पादे पाँच की होते, चारे साँचहमार, सब में से आकृता कि हर, क्या सना है ?

परिदत्तमी ने बहा—मैं ने तो अपनी मर्जी पहले ही आप पर धवट कर ही। मुसे वस्तुमः मानि अवाध्ति की एक इम पर्वाद नहीं है। आप की कृषा से मैं ने प्रारम्भ से ही भगविजित्तम मायवत्त्वापाय्य किया है। इस लिए आप की जो इच्छा है। वसे सफल पनाएर, मुस्ते किसी बात में आपत्ति नहीं होगो, क्योंकि आप ने मेदा बहुत बहु। वपकार किया है।

सेट ने परिदत्तनी की सरस्ता पर अन्द्रें मन ही मन महा मूर्स समम्म और प्रसन्त है कर नाना मकार से पन्यवाद देता हुन्ना करने घर चला गया। इसरे दिन सनेता होते हैं। इस ने पाँच सी रुपयों की एक पैन्डी नीकार के सिर पर रानी और परिवतनी के सामने जाकर रानते हुए कहा—पण्टितनो, इस पैनी में पाँच सी रुपये हैं, मिनकर सँगान की तिए और मुक्ते पह अपिकार देकर कृतार्थ की निया कि बान सी सुद्ध भी यहाँ चड़े वह में उठा सकूँ। साथ साथ इतनी रूपा और की नियान कि जब तक अँपेरा न है। क्या तब तक यहाँ से प्यास गारी न का हाएगा, की कि में अपने माग्य की साथ की सहायता से बानवा सेना चाहता हैं।

पण्डितको ने कहा—इस के खिए आप की धार्यना करने की आवस्यकता नहीं है, संक्रण ते। वेरे ही हो लावजी।

निरान, सेट एक इनार पाने की बारण कराये एक दम मीनभाव से पुस्तक के सामने पैठा रहा। सुबह को क्षेमल थ्य निकल गई और इस के स्थान पर देशपहर की प्रसर खोर प्रचयर किरणें का साम्राज्य संसार को संक्षप्त करने लगा । महीना था ते। भावण का, पर घप इस बात के लिए जीवमात्र को विवश कर रही भी कि सब केर्ड उपेड की टपहरी के साथ वस की समानता दें और वन्हीं दिनों की तरह यक पहर के लिए सब काम काल बंद करके कहीं तरी ( ठंदी जगह ) की तलाश करें और नींट की मस्ती लें ! बात गागायम नहीं थी. बास्तव में लिग्हें पासँत थी. विक्षी कार्यविशेष का किर पर तगारा नहीं था वे वैक्षा ही कर हो थे. खेकिन सब सेहों को बतना शतकाश मला कहाँ से मिल सकता था ? जब कि सास उपेष्ठ में भी कामकाओ बादमी बाराम की फिला नहीं रखते और मर्थकर लुके धपेड़ों की चेट को विरुश्त नगरप समस्कर अपने काम में शिथितता का समारेश नहीं होने देते हैं, तो यह हो सचमच ही सावन था-भन्ने ही बारल काकाश से असहयोग किये रहें और हवा गैस का मकाबका करती रहे। सेटजी भी ऐसे डी छोगों में से थे। बन्दें पकृति की कटोरता अथवा कीमलता से देहरें सरोकार नहीं था, उन्हें ते। एकमात्र यह पुत लगी हुई पी कि जल्द से करद हनुमानुकी अपने वस वादे की पूरा करें की वन्दोंने कल समयान रामचन्द्र से मेरे सामने ही किया था। परंतु हन की जल्दीबाजो का ह्यान कदाबित हनुमानुजी की नहीं था: क्योंकि अन दोपहरी भी धीरे धीरे दळ चली, चारें और फिर चिड़ियों की चहचहाहट श्रीर बच्चें का कलरव प्रकृतिवर्षवैचकों का सानन्द बढ़ाने लगा और तब मी कोई इविचा

देनेवाला कथामध्यप में नहीं आया। सेठनी के मन में एक बार संदेह हुआ कि हनुगानुनी ने यो ही कह दिया था कथा कि कला एक हमार कथी इस मता कथावायक को जरूर दिल-मार्जगा? लेकिन नहीं, देवता लेगा झुट नहीं भील सकते। अपनी दिन यहुत बाको है। हनुगानुनी किसी को शब्दय भेतेंगे, में न्यार्थ ही घनडा रहा हैं।

इसी पक्षार क्षोचने निचारते, विद्वास श्रविश्वास की दोहरी चपेट में पढ़ते पड़ते श्रासिर में विल्कुछ हो शाम हो गई। हवन समात हो गया, सब भक्तमण्डलो क्रमशः वट वट-कर खपने चपने घर जाने लगी, सब तरफ स्वार फैलने और खन्यकार स्वार स्वार काने लगी, सिंत हितामूनी का कोई चर या स्वयं हनुमान्ती— नेगई भी एक हमार चड़ीत्यी का दृग्य लेकर नहीं साया। और कहाँ तक कहा जाय, सैकई ग्रोसा तो यन यहाँ से खले भी गये थे, वन में से भी किसी ने मुख्य नहीं चत्राया। सेटजो का माया टनका— चयों वात क्या है शिया मेरे भींच सी स्वयं यें हो निकल लायेंगे ? हनुसान्त्री और श्रवानी ने सिर्फ मुक्ते के लिए ही वह जाल रचा था क्या ? अथवा मेरे सुनने में ही भूल हुई थी ? नहीं, यह बात नहीं है। ब्यार्प हनुमान्त्री ने मेरे साथ दिल्हागी की है। ब्यार्प हनुसान्त्री ने मेरे साथ दिल्हागी की है। ब्यार्प हन मारो हाट योलसेवाला देवता तब सी यह है। हाय, इस ने बड़ा पोसा हिया। खब शत की भला कीन यहाँ साथेगा ? बाह, सेशे किसनी मेहनत के रुपये !!

सेठ को फ्रींगें भर आईं। अस ने हनुमान की मूर्ति की जीर निरास होकर देला और वन्दें देलते ही इस के माने में फ्रीप ना संचार ही आया: यह अपने स्थान पर से उठकर वेग सहित मूर्ति के पास कथा जीर गोंचकर उसे एक जात जमाते हुए उस ने कहा— क्यें। रे हनुमान के पुतले, तूँ ने मुक्ते ही उगने के लिए आज तक यहाँ अहा जमा रसा था १ प्रवर्म में तेरी मूर्ति के पुरुष्टें हुकड़े करवाके तब दम लूँगा। जेकिन यह तो बहा गड़वड़ हुआ। अप मेरा पर क्यों महीं छूटता? मूर्ति के साथ यह विपक्त कैसे गया? मूर्ति में कोई कासा भी तो मधी कमा माजून होता। जीर कमा भी होता, तो क्या खाला में दसरी विपक्तन होती कि यह पर देश में होड़ने दें? नहीं, यह गतत नात है।

सेट में बहुत की किया, बहुत की वातानी की कि पैर सूट जाय, पर स्ट्रना सो दूर रहा, वह करा सा टस से मस भी नहीं हो सका। अब सेटको की व्यक्ति मुखीं। मालून हो गया कि इस में वोई देनी शकि — हनुपान्ती की महिमा काम कर रही है और विना वन की मर्गी के पैर स्ट्रना कर्समब है। तब ब्याय क्या है कि इन की मर्गी के मुताबिक हो? हाय, क्याय की मानून ही नहीं है। जन्म भर मर्खी और मध्यई से दूर रहा। किसी भिष्टुक की मुद्दी मर भी तक कर्दी दिया। सामु संत की स्ट्रन देशकर बिद्द व्यक्ती थी। सबसंग का कीर हस के द्वारा मगवान की, मगवान के मधीं की जानने या मीवा मिसे तो कैसे मिले ? २-हनुमान्बी को कथा सुनाना,

૧–પંડિતજીનું સાગવત લઇને જવું.

3-6નુમાન**ાની મૃ**તિમાં પહિતજીના પગ ચોંઠી જ

5-ફેવેઝાન્જિન કર્યા કુલળાવવા

१-दाक्षती आतवाता ताम कृतिः

इस लिए परिस्तनों की सहायता क्षेत्री पडेगी। वन के कहने से हुनुमान्त्री मुक्ते अरूर समा कर देंगे। सेठभी ने और से कावाज लगाई, परिस्तनों महाराग !

परिदत्तभी स्त्रय सोच में पड़े हुए थे कि सेठजी कहाँ चर्च गये। वे कपरी श्रीर पूर्त नहीं थे। इस्ता कोई होता, तो अब तक न मालूम कितने योजन पार कर जुका होता। पर वे विचारे सोच रहे ये कि कथा की पूर्णहुति हो गई। एक पैशा भी नगद नहीं मिला। सामान (वल, आमृश्य, अब इत्यादि) स्व मिलाकर अत्रय एक हमार से कम का नहीं है, विज्ञ इस के छिए हो भी मतिनी का दाजा दालिल हो खुका है। उन का कहना है—हमाम्प्रमी ने स्थम में मुक्त से कहा है कि कथा में नितना गहका कपना चहेगा वह सब तुम्हारे लिए है। इस लिए सेठजी का दरवा आपद्य जीटा देना चाहिए। इतने में सठबी की पुकार सुनाई पड़ी। वे उपयो की मठवी छिए हुए दीइकर सेठजी के पाल पहुँच। इन्हें देलते हो सेठजी ने पीकर कहा।—प्रहाशन, आप के पेर पड़ता हैं। का अपना सम्बन्ध करवा मान की सठवी छिए हुए दीइकर सेठजी के पाल पहुँच। इन्हें देलते हो सेठजी ने पीकर कहा।—प्रहाशन, आप के पेर पड़ता हैं। का अपना से सा स्वय चडाहए।

परिदत्तनों ने पृद्धा—ऐसा हुव्य क्यों, यह तो कहिए ! आप ने हनुमान्त्री की पैर से स्पर्यों क्यों किया !

रीटजी ने कहा—में बड़ा पापी हैं। मैं ने स्वर्श हो बहाँ किया है, स्वर्गी शक्ति भर सींबकर कात मारी है। इन्होंने कहा था कि स्नान स्नाप की कथा पर इनार रुखा चड़ेगा स्नीर चड़ा एक पैसा भी नहीं। इसी पर सुके दोच सा नाया। सेडनी सब स्तान्त सुना गये।

पिरहरामी ने कहा—आप ने बड़ा भागी अवसाय किया है। हनुसान्सी समावाद के समान मक्तों में हैं। कीर समावाद को सफा ही सब ले अधिक विष हैं। वे अपने पिति किया गया हुन्येंदहार मजे ही सह लें, पर भाक का अपनात करनें कभी नहीं का होता। इस लिए आप कहर से हनुमान्सी की प्रापंत की किए, तभी वे प्रवच हो सकते हैं। आप ने अपनाय किया है, आप की ही खारायावा करनी पहेगी। वेग कहना क्वित नहीं होगा।

सेठनी की बड़ा कट हो रहा था। अन एकाव करना साधारण काम नहीं है, सेकिन हू स पड़ने पर रेसा काता है कि पापियों का भी अन रिधर होकर अगवान भगवान ( या हनुमान्मी ) हनुमान्मी ) करने कागता है। तहनुसार सेठनी भी ऑल पंश्कर पार्यवा में लीन हो गये। अन्त में हनुमान्भी ने पकट होकर कहा—सेठनी, भगवान ना दर्वार साधार नहीं है। तुरहारी यह पारणा बड़ी अमप्यों है कि परिटत पुनारी, पपटे मुख्टे देशता के बहाने अरना पेट पाठने ना ब्यापार करते हैं। इसे मूठ लाना होगा। हदय में साधु बालया, देशता इरेशर के मिन अदा कीर नियास सकता होगा। यहि सचार के साथ, जुढ जित से हस की मितवा करो और मेरे क्यन की पूर्ति में चढ़ीचारमध्ये औ पाँच सी की कमो रह गई है बसे अरने पर से मैंगवाकर सीग्न पूर्वी को तब तुम शीनित हशतन्त्र हो सकते हो और नहीं, तो आन रात मर में

इसी चैर के द्वारा मध्यादे रागीश का सब स्थित मेरी प्रतिमा में का जायना चौर सपेश होते होने सम्हारे प्रायपनिक बाय में विजीन हो आर्थेंगे, एस में संशय मत मानी ।

कारित सेन्द्रों को बहुता बहुताकर बादी चींच सी हरते भी करने ही घर से मेंगाहर परे करने पटे! कीर मालि को मतिला तो करनी ही पढ़ी भी, पर इस में कुछ सर्प न सगरे

के बारण करें किसी प्रकार की हानि नहीं मालम हुई। करहोंने वस समय गुद्र विता से ही बस के जिन प्रतिक्षा थी. याह में मले ही भन्न गये हों और दशम दिए टीकर ताने की सैवारी कर शाक्षी हो, तो कीन जाने । सावा पाकर जब परिस्तानों ने परवीति है दी तब सेउनी के पैर

सुर गये और शुरी गुरी भारते पर भगे। यह भागान के मक की महिना है जिस में धोड़ी सी कत. विशे पर हजार दरवी के िक रशना अपन संपान और गम्बतत मास्त्रित को प्रतराम कास्त्रित बनाकर छोडा कोर वह भी केंग्य भी दिन भद्दा भक्ति सदित मगरानु को भागवत सुनाने मात्र से । दिर कीन असे मही हरीकार बरावर पारंगा कि शीवनपर्यंग्य की बातप अटर बीर बाटन दिश्यास सहित परि प्रामान्या का मात्र किया नाव, कनम्बयात के मात्रान की मिलमावना की हरव में पाएं क्षिया नाम और तहनतार ही नीवन के सारे ध्यातार ही . तो भगवान के बापनानतार येना करतेवाले थोगी अला के जिए वस दिया और परव याय की शामि कोई वही बात महीं है। निधय ही शब्दे रहनिश्चयी मात्र को मगवान के थाय में शांवे खोए सन्मय ही साने था। सन्म-सिद्ध अभिकार हो लाना है। बल भेदी वा अल अपनी एकवात अनन्य अगुब्दति के द्वारा दी भागान् को सब बकार से बस में बर सेता है और देती कतन गति तथा इतना कैंवा

रपान थार करता है भी भीवन धर वेश पत्रने, बड़े नहे थानि शोशरि तथा यह और रिप्पा मणादि करते. करेगर से करेगर तक का सायन कर शरीर सक्त बाहने चीर खार दिए की विमृति शत में सुध देने से भी नहीं विश्व सदला ।



## नक्स अध्याय

## श्रीभगवानुवाच---

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवच्याम्यनसूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वामोच्यसेऽशुभात् ॥ १ ॥ श्री भगवान् बोले—तुस मत्सरहीन दृष्टिवाले के लिए (मैं) यह

श्री भगवान् बोले—तृष्त मत्सरहीन दृष्टिवाले के लिए (में) यह अतिशय ग्राप्त विक्षान सहित ज्ञान कहूँगा जिसे जानकर (तुँ) अञ्चभ से छूट जायगा।

गी॰ गौ॰-भगवान ने सातर्वे अध्याय का आरम्भ करते हुए अर्जुन से कहा था कि मैं तम से संपूर्ण विज्ञान सहित ज्ञान का विषय कहूँगा, ठिंतु सातवें अध्याय की समाप्ति करने के समय ब्रह्म, समग्र कर्म, अध्यात्म ब्रादि का झान रप्तनेत्राले की जा उन्होंने उत्तम गति बतलाई उस पर अर्जुन ने उन विषयों को जानने के लिए सप्त महा प्रश्न ( सात बड़ी बड़ी शङ्काएँ ) उपस्थित कर दिया । उन्हीं सात प्रश्नों का उत्तर देने में भगवान को परा आठवाँ अध्याय लगा देना वढा. फिर भी विज्ञान सहित ज्ञान बतलाने की प्रतिहार पूरी न है। सकी । इस लिए अब इस नर्वे अध्याय में उसी ज्ञान विज्ञान का विषय समकाने के लिए भगवान् उपक्रम कर रहे हैं और खर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अब में एक अत्यन्त गोपनीय विषय तुही बतलाऊँगा। यह वही पूर्व प्रतिज्ञात विज्ञान सहित ज्ञान है जिस का ज्ञान कर लेना तेरे छिए परम आव-श्यक है, क्योंकि इस गप्रतम ज्ञान का बड़ा भारी भाडात्म्य है, इतना कि इसे फेवल जान जाने से ही तॅ अशम से अर्थात् दुःसमय संसार के आवागवनरूप मयंकर बन्धन से एकदम इंटकारा पा जायगा । यह गुप्त से भी गुप्त विज्ञान सहित ज्ञान सब से नहीं कहा जा सकता. यह स्पष्ट ही है, फिर भी तुझे में इस का उपदेश इसी िए दे देना चाहता हूँ कि तूँ असुबारहित है अर्थात् दूसरों के गुण में भी दोप देखने की बुरी आदत तुम्त में नहीं है, न किसी के दोपमात्र पर वेरी दृष्टि रहती है। तालर्थ यह कि तुँ अति सर्छ प्रकृति था मेरा भक्त और विज्ञान सद्दित ज्ञान को जानने का पूर्ण अधिकारी है, अतएक तुम्म से मैं वह अत्यन्त द्विपाकर रातने ये।ग्य ज्ञान विज्ञान यतलाऊँगा जिस के द्वारा दुःखों से चूँ शुक्त हो जायगा ।

इसी पैर के द्वारा तुम्हारे शरीर का सब कथिर मेरी प्रतिमा में था नायगा और प्रनेप होते होते तुन्हारे प्राथएखेरू वायु में विजीन हो जायेंगे, इस में संग्रप मत मानी।

श्रातित सेट जी को चहुता पहुताकर चाकी पाँच शी करवे भी अपने हो घर से मँगाकर पूरे करने पड़े। और अधिक की मितासा तो करनी ही पड़ी थी, पर उस में जुड़ सर्च न सामे के पारण करें किसी प्रकार की हानि नहीं साजूब हुई। करहीने उस समय गुद चित्त से ही सस के जिए मितास की, बाद में घले ही भूज गये ही और द्वारा किर ठोकर साने की तैयारी कर दालो हो, तो कीन साने। कपढ़ा पाकर जब परिस्ततों ने प्रश्वीति देही तब सेट मी के पैर सुद गये और खुदरी गुजी अपने घर समें।

यह मनवान् के मक को महिमा है जिस ने घोड़ी सी वात, सिल्म एक हजार दण्यों के किए इसना कपम मचाधा और लन्मनत नास्तिक को मत्रवृत्त स्वासिक बनाकर छोड़ा और वह भी केवल नी दिन भद्दा मिल सहित भगवान् को मागवत सुनाने मात्र से । तिर कीन मूर्ल नहीं स्वीकार करना चाहेगा कि जीवन प्रयोगत को स्वाप्त प्रयोग कीर खटल विरवास सिंद परि परिसारमा का मनन किया आध, जनन्यभाव से मगवान् की मिलभावना को हर्ष में पारण किया लाग और तरनुसार ही जीवन के लारे न्यापार हों, तो मगवान् के क्यानतुसार वेंस करनेवाले घोगी भक्त के खिए वह दिव्य और परम धाम की माति कोई बड़ी बात नहीं है। निक्षम ही सच्चे ह्वतिश्चयो मक्त को मगवान् के थाम में बाने और सन्मम हो जाने का सन्मस्ति स्वयोगत हो जान है। वस वेंची का सक्त अपनी एकपात सन्म प्रवद्धित के हारा ही मगवान् की सब प्रकार से वय में कर लेता है और ऐसी बत्तव मित सभा इतना केंचा स्थान मात्र करता है को जीवन मर वेंद युवने, मुद्दे बहिन होत्रादि तथा हव और विष्णु यशादि करने, कठार से कठार तथ का साथन कर राचीर सुवा बावने और सारे विभ की विमृति हान में लुटा देने से भी नहीं मिल सकता।

इस जिए भगवान् की यह काशीवाँदमय याची पूर्व सरय दें कि हे कर्तुन, इस काशाय में करें गये योगोपरेश को ठीक टोक जान खेने पर योगी पुरुष वेही में, यहाँ में, तभी में, इतिं में भी पुरुषक्त सतलाये गये हैं का के पार वहुँच भाता है और वस परम दिग्य स्थान नी म करता है वहाँ से फिर जीटकर काना नहीं पडता।

र्के शान्तिः के शान्तिः के शान्तिः श्रीमत्यरमर्द्धा परिवाजकाचार्यं महानिष्ठ खेकसंग्रही गीवान्यास नगद्रगुत् महाम श्री १०८ स्वामी विद्यानन्दजी महाराजकथित श्री महरावद्गीतागीरक का अक्षरम्बयोग नामक खाठवाँ वाच्याय सक्षाप्त ॥ ८॥

क प्र- प्रिय प्रभवेमी सलनेत की मनप्य औरों की बात बात में दोप निकाला करते हैं और अपने देश की सरक भलकर भी नहीं देखना चाहते वे निन्दक, पायो, खिदान्वेपी, सल, कपरी बादि आहि अनेक बुरे नामें से संग्रेषित किये जाते हैं और बच्छे छोग येसे मनप्यें से बोई भी भलाई की बात नहीं कहा करते । कारख, वे जानते हैं कि ऐसे से भली बात कहना पार्थ है। ऐसे प्रमुख घटना बात अनुकर उस में घटना के बदले बराई दहने के सिना क्षेत्रं लाम नहीं बढा सकते । यह साधारण की बात के लिए नियम है, फिर केर्रा महान विषय से। वैसे निन्दक लोगों से किस सरह कहने का कीई बहियान सहस कर सकता है। और यह प्रस्तृत विषय ( विज्ञान सहित ज्ञान ) ते। यहान से भी महान है, क्येंकि भगवान इस के मारे में क्षेप्र देकर कह रहे हैं कि यह मुखातम विषय है। मुखा का कर्य है गीपनीय-छिपाने थाग्य और तम का अर्थ है कत्यन्त, बहुत, खुव। किसी विषय के विशेषण की तीन मागे। में विभक्त किये लाने की अनाहि काछ से परिवाही चली का रही है-- र साधारणतः, २ विशे-पतः, १ विशेषतनतः अर्थात् १ माम्ली सौर से, २ अच्छी तरह से और ३ एव अच्छी तरह से। ये तीनों विशेष्ण संसार के अले वा बुरे सभी पकार के ध्ववहारों में छागू होते हैं। वैते—मामुली बुराई, ऋब्झी तरह की बुराई और अत्यन्त या लूब अब्बी तरह की पुराई, साधारण कार्य, विशेष कार्य, कार्यक विशेष कार्य। इसी सरह यहाँ भी कहा का सकता है कि साभारण रूप से खियाने येएक ज्ञान विज्ञान, अवसी तरह खियाने येएक ज्ञान विज्ञान तथा बहुत बच्छी सरह छिपाने थेएय ज्ञान विद्यान । इन में से व्यक्तिरी विशेषण (तम = करपन्त ) देकर मगवान जिस विषय की गोपनोधता की चर्चा कर रहे हैं वह कितनी महान बास है। मी यह कहने की जरूरत नहीं है। इस किए ऐसी बात किस से कहनी चाहिए, यह भी स्वष्ट हो है सर्थात ऐसी. बात बसी से कही जा सकती है जो हर तरह की बात सुनकर बसे अपने हृद्य में ही बखे बहुने की प्रकृति बखता हो। यह नहीं कि अभी कोई नई बात मालुम हुई भीर तुरंत दौड़कर अपने किसी मित्र के यहाँ जा पहुँचे और दिया लाभ का विचार किये सब कथा चिट्ठा हो। व वैहे । ऐसा करने ही बात का महत्व विव्युक्त कम ही नाता है, क्योंकि एक के द्वारा इसरे को और दूसरे के द्वारा तीसरे को बस का पता लग जाता है, किर भनत में समाज मर के खेल बसे जान वाते हैं जिस से हानि यह होतो है कि समय आने पर क्षत्र सम्भोरता सहित कोई उस जात का महत्त्व बतलाना चाहता है, ते। सुननेवाला स्पेका-माव से कह बैठता है कि इसे को मैं बहुत दिनों से जानता हैं, इस में क्या रक्षा है ? यह ज्ञान आप अपने पास रिलंगः मतीना यह होता है कि कार्यकाल में भी वपेपायुद्धि हो भनी रह माती है और काम बनने के बदले विगड़कर चीपट हो माता है जिस से कहनेवाला बद-नान होता है और करनेवाला असंतुष्ट रह बाता है। परंतु अर्भुन में यह दुर्गुण नहीं था।

वह येग्य क्रिकारी था। वसे यह मको क्रींति झालूम या कि दोष अपने में देशना चाहिए, दुसरों में नहीं। हुसरो का गुण ही देखना चाहिए और वह भी समय पर प्रकट करना चाहिए, न कि कनावरयक ही अहाँ तहाँ किसी के गय का दिक्केश पीरता किरे।

इसी खिए भगवान ने कार्नन से कहा भी कि है शर्जन, सक दोपट्टिशहित मक से मैं ग्रा प्रतिशय गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान मली प्राप्ति कहुँगा जिसे जानकर सँ घराम घर्धात संसार-बन्धन से मस्त हो बायगा । ज्यार चर्जन में पारोच रेशने का चरणण होता हो धली भाति ती क्या. यही सहद से भी क्षत से कोई जान विजान की चर्चा स करता. और भगवान तो हैने धर्मन से संभापया भी न करते । दनिया में दसरों का दोव देखने के समान इसरी नहें दे वहाई नहीं है । यह ऐसी पूरी आरत डोती है कि जिस में यह पड जाती है उस की सब तरह की उनति का रास्ता बंद कर देती हैं । ऐसे बादधी की मंतार में कहीं बालो जात दिखाई ही महीं पहती, सर्वेत्र हीप ही होय इष्टिगत होते हैं । चौर दिमा इसम हात के काति ही नहीं सकता । फिर बैसों की उनति हो हो कैसे हो ? इसी लिए यह भी निश्चित यह है कि जिस में चलवा होए रहेगा वह गीता के एक अक्तर का भी सारतविक तान हरूए में भारता नहीं कर सकता—होतारहेंन को तरह यहारहों कारयाय करताय मले ही कर से, पर उस में गृदि दोव हो देखना वस का व्येय बना रहेगा, तो इस में का असको ज्ञान मछ। कम गाग हो सकता है। यह अछाम की शत हुई। से हो। बस महीं हो साता, साथ साथ हानि भी बजी भारी घठानी पहती है। दोपमात्र देखनेवाला समान में निन्दित होता है. व्यवहार में कवित्वसनीय समस्य नाता है और परछोक्त में दुर्गति की प्राप्त होता है, क्योंकि सब शाजों में परदोपरशँकरिट रखनेवाला महापापी माना गया है। माना पुराण, निवम, आवस संबत भी रामचरितमानस में गोसाई तुबसीवासभी ने कहा ही है-

'पर जिंदा सम अध न गरीसा।'

ये पापी (पानिन्दक) इतने जीच होते हैं कि ककारण ही सब जगह सजता दिसकाया करते हैं। कोई छात्र हो या न हो, पर थे जहाँ बैटेंगे वहीं किसी न किसी को कंक मारनापुराई की बातें करके चिंत हुती करना प्रास्थ्य कर देंगे, यही बन का स्वयाद होता है। अतएव बन से सक्ष्यतमान सर्वदा संवस्त एवं अपनीत रहा करता है सभा हुर से ही इन्हें सर्वस्थल मणाम करता है जैसा कि गोसाई जी ने भी किया है---

ंधेदीं खळ जस सेप सरोपा ॐ सहस बदन बरनें परदोपा॥' हुछों की पुगई देखनेवाले दुरे सल एक नहीं, शेवनाग की माँति हनार हमार मुहँ से विप (निन्दा≔पुगई) बगळना जानते हैं। तभी ती तुब्रधीदासभी किर फिर बन्दें प्रणाम करते हैं और कहते हैं—

<sup>&#</sup>x27;वंदी प्रथम असञ्जन चरना।'

क • प • — पिय प्रमधेमी सखने।, जे। मनध्य औरी की बात बात में दोप निकास करते हैं और अपने देश की तरफ भजकर भी नहीं देखना चाहते वे निन्दक, पापी, खिडान्वेषी, घछ, कपटी बादि बादि बादेक युरे नामें से संविधित किये जाते हैं और अब्धे शोग बैसे मनुष्यें से के।ई थी मलाई की बात नहीं कहा करते । कारण. ये जानते हैं कि ऐसे से मली बात कहमा द्यापे है। वेसे प्रनप्त पाली बात जनकर उस में मलाई के घडते बराई दहने के सिश कार काम नहीं का सकते । यह भाषारक की बात के किए नियम है, किर कीर महान विषय है। वैसे निन्दक लेहिं। से किस सरह बहने का केई बढियान सहस कर सकता है। बीर यह मस्तुत विषय ( विज्ञान सहित ज्ञान ) ते। महानु से भी महानु है, क्योंकि भगवानु इस के धारे में जीर देकर कह रहे हैं कि यह गुलातम विषय है। गुला का धर्ष है गीपनीय-क्रिपाने थाप्य और तम का वर्ष है बत्यन्त, बहुत, सूब । किसी विषय के विशेषण की तीन भागी में विभक्त किये जाने की अनादि काल से परिपारी चली का रही है-र साधारणतः. र विशे-पतः, ३ विरोपतमतः अर्थात् १ भामलो तौर से, २ अरही तरह से और २ एव अरही तरह से। ये तीनों विशेषण संसार के बले या बुरे समी प्रकार के व्यवहारों में छान् होते हैं। वैते-मामृती पुराहे, अच्छी तरह की पुराहें और अरयन्त या खूब अच्छी तरह की पुराहे, साधारण कार्य, विशेष कार्य, ब्रायन्त विशेष कार्य। इसी तरह यहाँ भी कहा जा सकता है कि साधारण रूप से खिवाने येश्य ज्ञान विज्ञान, चच्छी तरह दिपाने थाग्य ज्ञान विज्ञान तथा बहुत अच्छी तरह छिपाने येश्य ज्ञान विज्ञान । इन में से आतिरी विरोपण (तम == करपन्त ) देकर भगवान जिस विषय की गोपनीयता की चर्चा कर रहे हैं वह कितनी महान बात होगी यह कहने की करूरत नहीं है। इस किए ऐसी बात किस से कहनी बाहिए, यह भी स्पष्ट ही है अर्थात ऐसी, बात बसी से कही जा सकती है जो हर तरह की बात सुनकर वसे अपने हृदय में ही रखे शहने की बकति रसता हो। यह नहीं कि अभी कोई नई बार

वहीं बाकर सड़े हो गये धीर बन दोनों को बातें ध्यान से सुनने खगे। राती की बन की यह दिगई करही गई। छगो, किन्तु ने यह कैसे कह सकती थीं कि खाप यहाँ से चले जारए, अथवा हम छोगों की बातें न सुनिए; क्योंकि रात्य की तो अपने राज्य में सर्वत्र अमतिहत गित मानी जातते हैं। और राजी यह भी नहीं चाहती थीं कि उन्हें (राजा की) विना कुछ कई छोड़ दिया जाय। कारण, इस तरह छोड़ देने से राजा की कादत सराब ही जायगी और वह सब की पाती में दक्क देने के दुश्यासी हो जायगें। इस किए बहुत छोज जिवारकर राजी में बहकर स्वागत करते हुए कहा—आइए, आइए, बेडिए मुस्तेंबर! खासन सुरोमित की मिद !!

राजा की समक्त में नहीं काया कि एक साथ ही कोनेवाखी इस सरसत किया ( मान अपमान ) का क्या अभिवास है और इस पर सके प्रसन्न होना चाहिए या करता दिवसानी चाहिए। फिर भी अन्हें कोचतो कछ न कछ हथा हो कि जिस की मैं इतना प्यार करता है श्रीर क्तमीत्तम संबोधनों से संबोधित करता हैं बड़ी शकारण मुखे मूर्स क्यों कह रही है ? परंतु हर्न्होंने मेंह से नाराजी नहीं लाहिर होने ही और यधारधान वहाँ कछ हेर वैश्वर पनः राजसमा ( दर्बारे काम ) में लीट काये। लेकिन वे राजा से कीर मले करे की इन में पहचान थी। इस छिए बन्धोंने मन में निधय कर छिया कि शनी से बिना पूछे ही इस बात का पता अवस्थानेव लगाना होगा कि वस ने मुक्ते यहाँ कहा और तहनुसार एक युक्ति अपने अन में स्थिर करके थे सम्भीर मात्र से सिंहासन पर मैंडे बैंडे टबॉरिशों के बाने की प्रतीचा करने लगे : भीरे भीरे स्वीर का समय होने लगा और समासर लोगों का बाना शरू ही गया। राशा साहब तो बात पहले से ही गम्मीरता धारण कर चुके थे और अन में कुछ निश्चय किये बैठे थे। इस लिए जब कोई समासर शाकर महाशाज की सखामी बनाने के बाद अपना भारत प्रहण करने छगता, तो वे वसी प्रकार गम्भीर भार से कह दिया करते—'विशतिए मसंगर', अधवा ैबैडिए मुसँराज ।' दर्शिश्यों में मुसँ विद्वान -- साधारण सताधारण सभी तरह के लोग थे. हिंत यह किसी की समक्त में नहीं आता था कि आन सकारण हम मले क्यां बनाये ना रहे हैं। इस लिए भय और वदाशी के साथ चुपचाप सब अपने स्थान पर बैठकर राजा की माव-भट्टी से मर्स बनने का कारण देंदते रहते. किसी से कुछ कहते सुनते नहीं बन पडता था। बेवल हैशनी में सब का मस्तिक चक्षर काट रहा था । इसने में जगरपसिद्ध विद्वान कालिशस भी भा पहुँचे भीर समप्रधा के भनुसार राजा को ध्यशीवाँद देने को स्थल हुए। किंतु बारीवाँर को अनसना करके भोज ने धन्दें भी वड़ी छपाधि ही और पैठने के लिए कहा ।

परंतु यही तो कालिदास की विवाधवाता थी जिस के कारण ये भद्रितीय विचयण ( परिवत ) तिने जाते थे। धन का यह स्वमान नहीं या कि कोई बात सुनें और उस का कार्य कारण संबन्ध आने बिना सरह दे वार्य सधा आनित भारण कर लें। धन्देंति पत्राज्ञ का एक बात यहाँ और कह देना चाहता हैं। यह यह कि मुमरे करने और नहने की ताह युगां सुनना भी साधारण दीव नहीं है। मुरारें सुननेवाले की भी राज्यों में नतनी ही निन्दा की गई है तितनी मुगारें करनेवालों की। यह चादत भी बड़ी सरान है जिस ममुग्य में यह मुगे कत पड़ित की गई है तितनी मुगारें करनेवालों की। यह चादत भी बड़ी सरान है जिस ममुग्य में यह मुगे कत पड़ित के वरा होता है, क्योंकि रापनी स्व महित के वरा होकर यह ऐसी काशों में नहीं काता खाता कहाँ कीई खब्छी पात—कथा वातों, भागन कीलेन, सरसंग कपरेश खादि होते हीं, किंतु क्य का हमाव को बहीं छोच से काता है कहाँ दुसरों करने के संबन्ध में पातारों करनेवाले हाते हैं। किंतु क्य का हमाव को बहीं छोच से काता है कि हिन्दा करनेवाले होते हैं। किंतु कपनी बात सरम सिद्ध करते हैं, तो सुननेवाले एक हमार मुदे से अपनी बात सरम सिद्ध करते हैं, तो सुननेवाले एक हमार मुदे से क्या कावाले होतर क्यानसहित सुनने में खब्दलीन रहते हैं और सुना सुननेवाले पक हमार मुदे से बदले इस हकार कावाले होतर क्यानसहित सुनने में खब्दलीन रहते हैं और सुना सुनकार प्रसन्त होते हैं। इसी छिए इन की यी सक्तनों से पहले ही बेहना की गई है और कार गयर है—

'प्रनि प्रसवीं प्रथ्रराज समाना 🕸 पर अब सर्ने सहस इस काना ।'

यदी वारण है कि मीतिकारों ने वस जगढ़ कार्य को बार बार मना किया है नहीं हो काइसी वैंडे कापस में थात चीत कर रहे हों। यचित इस बीत में कीर तरह के भी कार्य-कारण में सकते हैं, पर यह तो स्पट हो है कि दो कार्यमयों की बातचीत में शामिक होने से वसीचित इसरों की निन्दा करनेवाले अपनी बात की इस मकार नमक सिर्च लगाकर रोषक बना देते हैं कि व्यव्धी मकृति का मनुष्य भी वन की बातों की ब्यान से सुनने वीर वसी में रस लेने समास है। इसी लिए कहाँ हो आदमी बात कर रहे हों वहाँ कान्वाले सीसरे व्यक्ति को मीति के वनुसार मूर्व की कावणि हो आतमी है। इस विवय की वक्त होटी सी व्यक्तिकी मीति के वनुसार मूर्व की कावणि हो आतमी है। इस विवय की वक्त होटी सी व्यक्तिकी

भोशधान की कथा चीर वन का नाम बहुकी ने सुना होता । किसी की मान है कि भोनधान ही इतिहासप्रसिद्ध याना निक्रमादित्य हैं । इन के रबार में संस्कृत के निद्रानों का बड़ा बादर सरकार हुआ करता था । भारत के मसिद्ध नी निद्रान्य निन्दें 'नगरन' के सत्तम पद पर स्थित माना जाता है जीर निन में सहाकवि कालिद्यस का नाम सर्वेत्रथम लिया भारत है, इन भोगधान की ही सभा के समास्य थे।

एक समय की बात है कि महाराज भीज की पटरानी अन्तरपुर में अपनी किसी प्रिथ सरेकी के साथ बेटी हुई किसी बात पर जिसार कर रही थीं। बसी बीच में भीज को अपनी रानी से मिलने की कीई आवरवकता का पड़ी और वे किना स्चना दिये ही वहीं जा पहुँचे। यहाँ जाकर भी यदि वे खबार कैटे रहते और रानी की बात समझ हो सेने देते, हो खुड़ नहीं किनहता, पर एक राजा से अखा देतों अनावस्यक मतीवा कम सही आ सकती थीं? वे सीचे पहीं जाकर शड़े हो गये और वन दोनों को वालें घ्यान से सुनने ख्यो । रानी की वन की यह दिउमें धप्पत्नी नहीं ख्यो, किन्तु ने यह कैसे कह सकती थीं कि खाप यहाँ से चले लाइए, प्रध्या हम सोगों की नालें न सुनिए; क्योंकि राना की तो अपने राज्य में सर्वेत्र प्रमतिहत गति मानी जाती है। और रानो यह भी नहीं चाहती थीं कि उन्हें (रामा को) निना सुद्ध कहें होड़ दिया जाय। कारला, हस तरह छोड़ देने से रामा की खादत स्थाय हो सामांगी और यह सप की बातों में दलल देने के दुश्याती हो लायेगे। इस खिए यहत छोच विचारकर राजी ने बड़कर हमान करते हुए यहत स्थाय, ब्राह्म, खाइए, खाइए, वैदिष स्वांतर करते हुए यहां स्थाप साहण हो स्थाप माने स्थाप स्थापन सुरोमित की निष्य !!

राजा की समन्द में वहीं बाया कि एक साथ ही डोनेवाली इस सरसह किया ( मान व्यपमान ) का क्या कमियाय है और इस पर मस्ते वसल होना खाटिए या रुप्ता रिस्न्छानी चाहिए। किर भी उन्हें कोच तो कछ न कछ हवा ही कि जिस की मैं इतना प्यार करता है श्रीर श्तमीत्तम संबोधनों से संबोधित करता हैं वडी अकारण मके मध क्यों कह रही है ? परंतु बन्होंने मुँह से नाराजी नहीं खाहिर होने दी और यथास्थान वहाँ कुछ हेर पैउकर पुनः राजसमा ( दर्बारे काम ) में लीट काये । खेक्जि वे राजा थे कीर असे बरे की वन में पहचान थी। इस लिए बन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि शनी से बिना पर्छ ही इस बात का पता भवरयमेव जगाना होगा कि एस ने मुक्ते मुखे क्यों कहा और तरनुसार एक युक्ति अपने मन में स्थिर करके वे गम्भीर मात्र से सिंहासम पर बैठे कैठे दर्शारेगों के बाने की प्रतीचा करने खरे। भीरे भीरे दर्शर का समय होने लगा और समासद लोगों का व्याना शरू हो गया। पाना साहद तो आन पहले से ही गम्भीरता धारण कर चुके थे और मन में कुछ निश्रय किये थैठे थे। इस जिए जब कोई समासद ऋकर महाशाज की सलामी बजाने के बाद अपना भारत ग्रहण करने खगता, तो वे वसी बकार गम्भीर भार से कह दिया करते—' विश्वतिष मर्खंदर', अथवा 'बैटिए मुद्दीराज ।' इबीरियों में मुखे विद्वान् --साधारण क्रवाधारण सभी तरह के लोग थे. हिंतु यह किसी की समक्त में नहीं आता था कि आन अकारण इस मुखे क्यों बनाये ना रहे हैं। इस लिए भय और ब्दाशी के साथ चुपचाप सब अपने स्थान पर बैठकर राता की माद-मही से मर्स धनने का कारण देवते रहते. किसी से कुछ कहते सुनते नहीं बन पड़ता था। केवल देशनी में सब का मस्तिष्क चकर काट रहा था। इतने में लगत्पविद्व विद्वान कालिरास भी आ पहुँचे और राजपथा के अनुसार राजा को आशीर्वोद देने को स्थल हुए। किनु आशीर्वाद को अनसना करके भीन ने धन्दें भी बढ़ी बपाधि दी और घेठने के लिए कहा ।

परंतु यही तो काविदास की विवययता थी जिस के कारण वे कहितीय निवचय (परिदत ) गिने जाते थे। वन का यह स्त्रभान नहीं था कि कोई बात सुनें और वस कार्य कारण संबन्ध जाने बिना तरह दे जायें तथा शानित प्रस्थ कर लें। वन्होंने रानाडा का

पालन नहीं किया। आसन पर बैठना है। हा रहा, बन्होंने वस की श्रोर देया भी नहीं श्रीर सड़े सड़े राजा से प्रथ किया कि राजन, बेबल, किस कारण से बात बाते ही बाप ने मुक्ते मूर्य कहने का साहत किया ? मर्स के जितने लचन याची में कदे गये दें बन में से, विचार कराने पर, कोई भी ते। मैं बादने में नहीं पा रहा हैं।

भेश ने सीचा शबस्य ग्रही एक विद्वान ऐसा है शिस ने नवरत्नों के साथ साथ मेरी ग्यमाडकताकी भी बाज तक सात रही है और बागे भी रखेगा. इस की पूर्ण बारा ही नहीं, बविक दं दिश्वास भी है। आतः इस के हारा अवस्य रानी के कथन का कारण मालम है। आयगा । अब वक्ट में वन्होंने कहा-नाजिहासभी, मर्दे के कौन कौन से लक्या हैं है। बाप में नहीं है ? बार्शन क्या करनेवाले मनुष्य की मलें कहा जा सकता है और बाप ने क्यानहीं किया कि बाव को महाँन कहा काय है

कालिहास ने कहा-महाराम, मधे के पाँच खबख हैं-र बीती है शातों के दिए चिन्ता करना. २ कोई अच्छा काम करके अपने में अहंकार की मावना खाना कि मैं ने बडा भारी पुरुषक्रमें किया है, इ शह चलते चलते साते चलता, ४ साथ साथ हाँसना भी खोर बात भी करना तथा थ हो बाहनियों को बात चीत में बिना बजाये ब्रविष्ट होकर तीसरा बनने का अधिकार कताना । और----

> 'गर्त न शोचामि कर्त न मन्ये खादन्न गच्छामि हसन्न जस्ये । द्वाभ्यां वृतीयो न भवामि राजन् किंकारणं भोज भवामि मुर्खः॥

रामन, में न हो गत ( बोती हुई ) बातों के लिए सोच करता है, न किसी सरकमें का प्रति-मान रखता हैं। बाता हुया शस्ता चळना भी मेरे स्वमाद में नहीं है, न बान तक कभी में ने पेसा किया ही है। इसते इसते बातें करना भी में नहीं सानता और न यही करता है कि नहीं दो भारमी बातें कर रहे ही वहाँ जाकर तीसरा बन जाजें ; इस किए हे मोज, फिर क्या कारण है कि आज समा में आकर में मृत्ये बन रहा है ?

कालिशत के मुँह से मूर्त का पाँचनाँ अच्छा सुनते ही राजा को अपनी मूर्तता का कारण मारूम दी गया। बन्होंने समक्त जिया कि अकारण शनी ने मुक्ते मुद्दी नहीं कहा था। फिर कालिदास से कहा-प्रच्या, विद्वन्, यदि चाप में ये सब दोप नहीं हैं, को में भवनो वात वापस खेता हैं भीर सच्चे दिख से स्त्रीकार करता हैं कि आप नहीं, मैं स्त्रगं मृखें हैं।

इस के बाद राजाने कायोगान्त धव हाज काजिदास को सुना दिया जिस से धन के मन का झेश दूर हे। यया। फहने या मात्र यह कि दूसरों की निन्द। करना या इसरों की निन्दा सुबने की प्रष्टति रखना दोनों ही वार्ते नीति के सिदान्त से मूर्वता तथा धर्मशास्त्र के सिद्धान्त से पाप हैं। संसार में कोई निर्दोग होकर जन्म नहीं सेता।

#### श्रीमद्भगवद्गीता





ऊपर—मोज ही रानी ने राना को सूर्य कहा ! तीचे—सक्तियत ने सूर्य बनाये आने पर उत्तर दिया। ઉપર–માજની રાષ્ટ્રીએ રાજાને મૂર્ય્ય કહ્યો. નીચે–કાલિદામે પોતાને મૂર્ય્ય બનાવ્યાથી ઉત્તર આપ્યા.

मनुष्यमात्र में कम अधिक मात्रा में कुछ न कुछ दौष रहते ही हैं। निदांप कोई अगर है, सो केवल एक परमारमा । इसरा कोई भी निना शेप के नहीं है, न हो सकता है। जिस पनार शता रक सब को रोग होता है. दस्ती होना पडता है, व्यक्त में गिरक्तार होता पड़ता है. शोक, क्रेंग. परिताप आदि सहन करने पड़ते हैं वसी पत्रार बड़े होटे, परित धपरित. देवता मनष्य सब में वह न यह तोच रहता हो है । इस लिए दोप ही धगर देशना हो. तो घपना दोप देसी. इसमें का नहीं। इसमें का सो गण ही देखना चाहिए, क्योंकि इसमें में देश देखने का सम्यास रखने पर अपनी बृद्धि सबँग के किए दोषपय हो जाती है और तब गया में भी दोप ही दिखताई पड़ने समते हैं जिस से यहा बस परिवास मोगना पड़ता है। और समर गुण ही रेसने का करपास प्रदेगा. तो कभी बख देर के लिए थोटी में पडकर भवताहरूप नीई छोटी मोटी हानि मसे हो हठानी यह जाय. किंत अधिकतर जाम की ही समावना रहती है। इस किए निधय यही मानना चाहिए कि को इसरों का दोव देखेगा दस का पतन चाररप होगा। कोई पूछ सकता है कि मनुष्य में अब गुण दोव दोनों ही रहते हैं, तो यह कैसे ही कि गण ही देता जाम और दोष को ऋलता छोड़ दिया जाय ? इस का क्सर यह है कि ययपि पंसारी की दुकान में भारा, राष्ट्र, चावल, मछ, चीनी, ची, तेल, ममक, मसाला, केसर, कस्तरी, कपर, इलापची, लहसून. मिर्चा बादि सभी चीनें रहती है और दूरान पर नाकर देखनेवाले की सब दृष्टियत भी हो सकती हैं अथवा होती हो हैं. किंतु क्या देखने घर से ही यह भी शरूरी हो जाता है कि इस दुकान पर की अधिक वस्त की देखनेवाला अपूछ में ही खाये ? नहीं : ऐसा नियम नहीं चक्र सकता। वहाँ सो ब्राहक को सविधा के कनसार हर एक चीन सजाकर रसी हुई है, इस जिए तिसे मिस चीम की शहरत होगी यह वही वहाँ से लेगा । केसर के लगीहार को जहसून से क्या मतल्ब ? इस जिए बसे न तो लहसून के जिए द्वरण ही धर्च करना चाहिए, म रस में प्रया ही करनी चाडिए। चाडिए सिर्फ यह कि वह अपने प्रयोजनमात्र की वस्तु ग्रहण करे जिस से उस का लाभ शिद्ध हो । अन्य वस्तुओं सेंन तो प्रयोजन रखे, न रस की निष्ययोगनता सिद्ध करने के फोर में पड़े : वन से तो केवल तटस्थता यर रतने की आवरयकता है। जिसे प्रयोजन होगा वह धन बस्तुओं की ग्रहण करने स्त्रय पहुँच आयगा। हमें तो यस श्रपमा काम देखना चाहिए और हानिकारक, निविद्ध, सहीव वस्तु का परित्याय कर लाभरायक, शास्त्रविद्वित, गण्यतः वस्त अपनाने की कोशिश रक्षती चाहिए। ऐसा न करके (केसर कस्तुरी सरीहने जाकर कन्हें देखने के पहले 🗗 लहसून की निन्दा करो की तरह ) यदि दोप की दी करपना में खरी रह आश्रीये, तो ब्रह्मायदपुराण की कारपनिक सदेह में पड़कर शापभ्रष्टा श्री को तब्ह साल कौन कहै, सत्तर जन्म में भी उदार नहीं पा सक्षीगे। ब्रह्मायह पुरास की कथा भी है---

एक गाँव में घड़ा सुन्दर तालाव था। वस के चारों थोर वड़े वड़े सचन हायात्रावे टच वागे हुए थे। एक किनारे पर एक रमणीक शिवालय था। आस पास के गाशों के श्रदालु भक्त लोग नियमित रूप से वहाँ एकित होते और यथावलर नाना शाल पुगण की कथा वार्ता किया करते। एक बार कोई रमता योगी—महारमा—उथर से जा रहा था कि सरसंगमपुन्त देखकर वले वहाँ जुलु देर रहने की इच्छा हो गईं और वह वहाँ एक किनारे आसन विदाक्त पेठ गया। महारमा को शाजों के ज्ञान के साथ साथ देश काल का अनुमन भी काफी था। जीगों को लेसे वेत वन वी विद्वत्ता का, जान का और सब से अधिक सरल प्रकृति का पता लाता गया वेसे वेते वन के अस्तवमान की वृद्धि होने लगो। आशिर वे वहाँ लंबी थायि सक के विद्यत्त गये और लोगों को अधिकार और योगशत के अनुसार रिकोररेश देने लगे। वन के विद्यत्त और प्रवचनों का यहाँ वालों पर इतना अधिक समाव पढ़ा कि पीरे थीरे बहुत पुरुषों और विद्यों ने वन से होवा ले खों और सर्वदर के लिए वन का शिष्यश्व स्वीतार कर लिया।

महात्मानी की वहाँ रहते करीय खु महीने हे चुढ़े थे, इस लिए छन्होंने घरने मती से एक दिन कहा कि सायु संन्यासी की यह जगह टिककर नहीं रहना चाहिए। यदि स्थान-निरोप के साथ टक की मीह जाय, तो सब सायना नद हे जाती है। कतः अब मैं यहाँ से मन्यान काना चाहता है।

स्वामी भी सी बात सुनकर अली का अन हार तरह ब्हास है। प्रया, मानों पानी का जोर पाकर जेठ के महीने में निक्की हुई जुड़ी को ककी स्वानक है। पहर की तीसी पूप में पड़कर विष्कृत सुरका गई हो। सम के सम भीतर ही भीतर किन कुल का कतुनन कर रहे थे, पर हत अम से नेकल नहीं से कि महारमाओं के व्यवस्थानुसार वन्हें वह स्वपना मोह माजून में रहा पा लेश कि सास्तव में पा हो। महारमाओं से किसी के हृद्य का हाल खिपा नहीं पा, पांतु रपांगी सादमी होने के कारण वन्हें देसी परिस्थितियों का अनेक पार क्यूनन ही चा पा और हुंसी लिए से अपिक पनीह नहीं कर रहे थे। बन के विचार में हतना ही या रहा पा और हुंसी तिए से अपिक पनीह नहीं कर रहे थे। बन के विचार में हतना ही या रहा पा कि जन तक में इन खोगी की हिट के सामने हैं तभी तक हम का हरप ब्हेंतित सा माजून से रहा है, आको से दूर होते ही स्वयंत्र पानित विचानने स्वयंगी, सस ! लेकिन यह पिस्ट बात है और नहीं तक सच भी है कि वियोग का मोह पुरुषों की स्वरंग चहित कथित तीन होता है। सो बहाँ तक सच भी है कि वियोग का मोह पुरुषों की स्वरंग पहल कथित तीन होता है। सो बहाँ तक सच भी है कि वियोग का मोह पुरुषों की स्वरंग सह सका और महारमामी सर एक पकार से बन्ने की तैयारी करने असे, तो एक बालिका से, जिसे पुनती मी कहा ला सकता है, चुप नहीं रहा स्वया। सस ने कातर होकर कहा—

गुरुधा, यथि यहाँ बस और बिया युद्धि सब में बहुत बड़े बड़े लोग नैटे हुए हैं और स्थाप की यात्रासर्यों सुनकर सबने सहय में दुःस का अनुषत्र करते हुए मी निवहुल सुप हैं। एसी रशा में मेरा बेलिना नैतिक दृष्टि से विस्त नहीं मतीत होता; किर भी मुक्त से सुप नहीं रहा जाता और मैं मार्गना करना चाहती हैं कि आप तुस दिन और रह जायें। कारण कि अब दो ही चार दिनों में शिवसित का महायुष्य पर आ रहा है। आप रात दिनों से अपदेश में पक दिन शिवसित को महायुष्य पर आ रहा है। आप रात दिनों से अपदेश में पक दिन शिवसित को महिमा के संबन्ध में बहुत जुल बतला चुके हैं। छो हिन मेरे मन में यह अधिकाषा न नाने किस तरह जाग पड़ी कि महाशिवसित में दिन एक एक पहर पर होनेवाली मगलान् शंकर की महायूण यदि आप के समय हम छोन कर सकते, तो जान के कहने के मुताबिक कशाबित कर्यं, पर , काम, मोच आदि चारों पहार्थों को अपनी हिंच के अनुतार भवस्य गाम कर छोते। हुछी निए मेरी मार्थना है कि जैसे हुतने दिन कष्ट सहकर आप यहाँ रह गये सेसे ही जुल दिन जीर कष्ट सह सें और क्षवने सामने विधिवस पूना करा हैं।

महारमाशी रवागी थे, किंतु ऐसे नहीं कि वन के रवायमाव से किसी की व्यारमा द्वित हैं। विद्या द्वोचर उन्हें इस मच्छ युवती वी प्रार्थना माननी पड़ी। उन्होंने कहा—
पृति, सेरा कायह शलकर में जाने में व्यवस्य हैं। कतः शिवरातितत काके ही यहाँ से बाजेंगा। यह शुनकर वह वालिया कितनी मधल हुई, यह तो कहना ही नहीं है। सार साथ वहीं मितने कीन व्यवस्त रेते रहे। परंतु वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी या जो सब के विपरीत का वस कर हैं। परंतु वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी या जो सब के विपरीत का वस कर हैं। परंतु वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी या जो सब के विपरीत का वस कर हों। परंतु वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी या जो सब के विपरीत का वमय कर रहा था अर्थांत मस्तानमाल क्यांत सर्श्वामयद्वन में वैश्वी रहकर भी अपने स्वमाय के कानुसार प्रस्तु विपर की ही किन्ता में कल युनकर शाक हो रही थी। बस के मन में वस समय ये विचार रीड़ पूप मचा रहे थे कि 'शह लड़की जवान शेकर भी इतने महीं' के बीच केलने वर साहत कैसे कर सची है हो, न ही, इस मकर कुछ दुसरा ही मानगा है। कीर मानमा सीपी सी ता विकार कोई है शिप काश्रा महारागों ) पर सीक गई है। वेकिन मानुम होता है कि कामी तक कोई विशेष काश्रा महीं बता सकते है, इस लिए शिवराति की कार पहरावाली पूना का इश्रास बतला रही है। काइना, रेस्वेंगी में कि यह कितने पानी में है तथा कितना ग्रहरा वाला शास सा गानती है।

इसी वा नाम है अस्याजुदि अथवा दोषपि । सब छोग ते शिवराविष्णा की साह सिविप पूर्णता का ख्याल करते हुए जानन्द में मान होकर अपने घर जा रहे थे और वह दुष्टा सी एक निष्कपट मालिका की मिल में पाप की करणना करके छपने में घाप हो उराजा पैदा करती हुई मस्त्र हो रही थी। सेर, जैसे तैसे रिजन्मित भी आ गई। सब छोग तीन मने सबेरे (या रात) से ही नहाने पोने की तैसारी में छम गये और स्पेरिय के पहले शुद पवित्र होकर, सब्द्र वस यहाय कर मन्दिर में पहुँचने समे। महारमानी बहुत पहले ही पृमा पर बैठ चुके थे। इस जिए किसी को किसी बात की मतीया नहीं करनी पड़ी, जाने के साथ ही शंकरनी की स्नान कराना, चंदन लगाना, निषदक चढ़ाना आदि कुरए मारम्म हो गया और इस पकार घंटो में मथम महर की पूना समाप्त हुई। चाद में सब जोग मिन्दर के बाहर शाकर समाप्रस्टप में अप महर की पूना समाप्त हुई। चाद में सब जोग मिन्दर के बाहर शाकर समाप्रस्टप में अप करने बैठने जांगे कि इसी सगढ़ आज चीनीस घंटे रहा लागगा और लग में साजो समय बिता बिताकर यहर पहर पर पूना की लागगी, वसी समय महार सामी ने कहा—मची, आप लोगों के पूना को विधि माजून हो गई। में अग्रा करता है कि सब ग्रेग तीन पहर की तीन पूनार्य आप स्तरां कर लोगों। उसके बाद राजि की पूना प्राध्म होगी। वह भी इसी विधि से एक एक पहर पर रात भर में चार बार करमी होगी। परंतु अब में बार बार करना का साथ न देकर जुड़ देर समाधि हारा मगवान् ( शंकर या विष्यु । क्योंकि सभी अभिन हैं ) का बंगान करना चाहता हैं। इस जिए मुक्त से अन्य राव से प्रनितम पत्रा के यह सामास्त्राह होगा।

महारमांभी की बात समाप्त होने के साथ हो बस दिनवाजी बातिका ने भीतर मन्दिर में से दीड़ी हुई आकर छन के चरणों में मणाम किया और कहा—गुरुदर, में नेळपत्र चढ़ाने में सागी रह गई। यह नहीं सन सक्की कि बाहर काकर काम ने क्या क्या वपरेवा किया है।

महारमानी ने बस के उरक स्वमान पर बारा सा हैंसकर कहा—शहें विरोप बात नहीं हैं। मैं बाब समापि जागने जा रहा हैं, इस किए ब्रान्तिय पूना के बाद मुम्ह से मेंट हो सकेंगी, तन तक रसी विधि से तम लोग पनन करना, वहीं तो कहा है मैं ने !

बालिका ने कहा—कच्छा पगवनु में भी कन्तिम पूना के बाद काप से मेंट करना चाहती हैं। इस समय खाय कहाँ रहेंगे ?

महारमात्री ने कहा—सेटी, तैं साधाल अवाती है। तेरे लिए समय का कोई बन्यन नहीं है। मूँ जन चारे तब मुक्क से सिख सकती है, मैं मन्दिर के पोस्नेवाजी कोठते में रहेंगा। इतना कहकर महारमात्री समाधि लगाने चले गये, भक्त लोग वहीं बैठकर जन करने जो और नह पुत्री वालिका मन्दिर में खितालिंद पर निल्यपत्र चराने चली गई, क्योंकि उस ने पहले नियम कर जिया था कि सिवरात्रि के दिन चौकीलीं चंटे मेरे लिए दी काम रहेंगे—मगवात्र ग्रंकर की विस्त्यपत्र चराना और गुरुतों को वतलाई हुई जिब से पृत्र कक्का। इस मक्कर सम लोग तो विवरात्रि के ग्रुत कहता की पहले नियम काला । इस मक्कर सम लोग तो विवरात्रि के ग्रुत कहता की काला को साम काला मन, पृत्र विवर्ग काला। इस मक्कर सम लोग तो विवरात्रि के ग्रुत काला है हैं चुन चे हों के साम के तम चालिका पर काल्यनिक संदेह कर लिया था, बेठी बेठी तरह तम के पाप सोचली हुई दाँतों से ग्रुज़ों कहता रही थी कि 'बाप रे, बड़ी टीठ खड़की है, जग भी ग्रुम करना नहीं जानती। बक्त, बहुत सी छड़कियों के जवानी काले में देश चुनी हैं, मगर साम ने होता वार्स काला कर एक भी नहीं हेती।

दाशीनार से कैसे कह दिया कि में कुछ सत बाकी रहेगी, तो तुम से सिखने आकँगी ? (बस ने अन्तिम पृता के बाद आने का यही अर्थ कमा रखा था।) हे मगवान, नव तुम्हारे मन्दिर में हो ऐसी ऐसी लीखाएँ हो रही हैं, तो लोग पाहर ताकने काँकनेवाओं को माहक क्यों बदनाम करते किरते हैं ? और तुम भी कैसे देवता हो कि ऐसा ऐसा अर्थ अपने सिर पर छी होते देवते हो, तो भी जुछ नहीं करते, सब जुपवाप देवते और सहते रहते हो ? अरे, तुम्दें तो ऐसे पादियों पर इसी हम वस गिरा देवा चाहिए था। खेकिन तुम मखे यह सब सह खी; में तो होंगा नहीं सह सकती। यही देवने तो में आई ही हुई थी। अब सब मालूम हो गया है। इस लिए सब की पूना ही लेने दो, तो देवो कि में यहों कैसा तमाशा सहा कर देती हैं। बड़े वाबा मने पुनाने आये हैं! सबेग होने के पहले ही दोनों की एक साथ न पकड़ना दिया, तो मेरा नाम नहीं ।' वस, इसी मकार की हुक्करनाओं में बच ने सारा दिन और सारी रात समाम कर हो। सब छोगों ने शिवसांवि का नत निर्मेश सकरन, पहर पहर मर पर विभिन्न पूना, पाड, जब हरशादि करते हुप महान् पुष्यकार्य में अपना समय सार्थक किया थी रहस पायुद्धियाली की ने केवल वार्यों के तारतम्य की शक्त कर स्वतन्त्र में अपना समय सार्थक किया थी रहस पायुद्धियाली की ने केवल वार्यों के तारतम्य की शक्त कर स्वतन्त्र में अपना समय सार्थक किया थी पायुद्धियाली की ने केवल वार्यों के तारतम्य की शक्त कर स्वतन्त्र में अपना समय सार्थक किया थी पायुद्धियाली की ने केवल वार्यों के तारतम्य की शक्त कर स्वतन्त्र में अपना समय सार्थक किया थी पायुद्धियाली की ने केवल वार्यों के तारतम्य की शक्त कर स्वतन्त्र में अपना समय सार्थक किया थी पायुद्धियाली की तारतम्य स्वत्य सार्थक स्वतन्त्र में अपना समय सार्थक किया थी पायुद्धियाली की स्वतंत्र स्वतंत्र सार्यों की सार्या समय सार्यों किया सार्यों की सार्यों स

प्रात-काल होने का समय का गया। पूर्व दिशा में घीरे घीरे सकेही होड़ने लगी।

राति की धनितम (चीये पहर की) पूना सब छोगों ने समास करके गोर की हुएँ घरनि में

प्रगावान् शंकर का लग लगकार किया और कमशः एक एक करके मन्दिर के बाहर काना शुरू

किया। यह देखकर वस ली ने समक्ष तिया कि कान बत होकड़ी के कमिलार का समय का

गया। यह समने स्थान से वट पड़ी चीर पूनन समाप्त करके बाहर व्यानेवाली धीरतों में लाकर

मिल गाई। वते देखकर किछी भी ने पूछा—बहिन, तुम भी ती हम खोगों के साथ ही पूना

करने पर से चली थीं, लेकिन मन्दिर में एक बार मी दिललाई नहीं पड़ीं। क्या किसी दूसरे

महिर से हम पूना करने चली साथी थीं

चत में बहिषत्र मात्र से बहुत भीने दशर में कहा— में तुम लोगों से बहुकर जरूरी दाम में लगी रह गई। पूना पाठ करने का ती भुके समय हो नहीं निखा। इस पर आश्चर्य के साथ इस जी ने ऑसों के संदेत में धत के अध्यो काम का खुलासा हाल जानने का बामह मकट किया, तो इस दूध ने अपनी करणना को सरय की तरह बतलाकर सब हाल कह सुनाया और इस से आपह किया कि तुम भी इस काम में मेरा साथ दो कि इस खुक्वे पासपदी भावा की पोळ सीलकर मुँद में बालिस पोत दिया नाय और इस खाइन की भी इस तरह बदनाम कर दिया नाय कि आत से मिल का टॉग दियाकर मुक्त में गाँव मर से तरीक खुटने जायक न रह जाय। यह कळ की जीटियान जाने कितनी इसे इस सोगों को अपना मिलमां दिशकाकर समता पुत्ती है, तो बान सब स्रोग भाव सार्थ कि सोने के पड़े में कैसा तीसा लदूर मरा इसा है। दुरा की को इस प्रकार की वालों से कद करनी वास सक्यी होने में दिशहुर सदेद नहीं रह गया: इस लिए कस ने साधवाको की से कहा—कस तो तुन्दें विरसस हो गयान, कि कद भी तहस सोड है ?

प्ती ने कहा---क्यों, इन कार्तों में ऐसी की व सी बात था गई जिस से पुरहारी बात सप मात लूँ १ ऐसा तो सभी शिष्प करने गुरु से कह सकते हैं और बहते ही हैं।

दुध में कहा—तय मानूभ दोता है, तुम भी वसी की कोईदित हो। मैं प्यती है कि घर बाकी दी यथा रह नथा है हतना हो तो कि बावानी कारों लोग दे कीर बसे घीं पर राखे लगा लें, बस म है सीर, दूरवर चाहेंगे, तो तुम्हारी यह मंदा भी अभी पूरी हो नायगी। यह देशो, बाबामी की पकर्ते हिकने लगीं, अब कारों भी सुकनी ही चाहती है और तब तुम्हें पूरा प्रमाण मिले दिना नहीं कोगा।

वाल्डिंग ने वहर-प्यमो, च्या ने कहा था कि शिवती बहुत शीध प्रधन हो गाने गरे देनता है। वन की ध्यापना यहि हर्सस से प्रधनित होकर को क्याए तो क्या परायों में कोई भी परार्य हुनेव नहीं है। इस किय में काइती हैं कि बाद शंकाणी से सुन्दे मुल्ति का परहान दिखा हैं। में इस संशाद से जब गई हैं। यहाँ बाद बाद घाने काने में वक तो भेट्ट्रेस के को सामा करना बहुता है, इस्टेयहाँ के टोगों की मानशिक द्यांत दननी

हो गई थोर मीतर का दरय देवने वर्गी । महात्माओ प्यासन खागये, दोनों नेत्र वंद किये,
पाछ रोके छमापि में पड़े हुए ये और वाकिका वन के चरणों के पास प्रियंश पर मस्तक
छुकाये हाथ नोइकर पार्थना कर रही थी—गुरुवर, अब समापि से वतर आद्दर, में आप को
शिष्पा कर से आप की अस्तमय वाची सुनकर अपना बीवन सार्थक करने के लिए हाथ भीड़े
पड़ी हैं। मगवन, सन कोग पूजा समाप्त कर चुके और वाहर आप के आने की बाट भीड़ रहें हैं।
पदि अब यपिक विकल्प की विश्वा और समापि कमाये रिलिएगा, तो वे लोग शायद कवकर
पहीं चले आयेंगे; सन पेरी प्रवोशमान सिद्ध होने में विश्व पड़ सकता है। इस किए क्या
की निए और सीश स्थान अह करके मेरा बदार को निए, मेरे व्यसन्त हस्य की ज्याका
पुकाइए हरवादि।

दुष्टा भी की इस सकार की बासों से खब खपनी बात सब्बी होने में विषकुत संदेह नहीं यह गया। इस लिए बस ने साथवाली को से कहा—कव तो तुन्दें विदयस हो गया न, कि सब भी कछ संदेह है ?

जी ने कहा—क्यों, इन वातों में ऐसी कीन सी बात का गई लित से तुरहारी बात सच मान हुँ ? ऐसा ती सभी सिष्य अपने गुरु से कह सकते हैं और कहते ही हैं।

द्वा ने पहा—तन मालूम दोता है, तुम भी व्ही की नोड़ीहर हो। मैं पूसती हैं कि यस पाकी ही नया यह प्रया ? इतना ही तो कि वाबानी खालें लोल दें , कीर हते वॉक्कर गढ़े लगा जें, यह न ? लेर, हैं इवर चाहेंगे, तो तुम्हारी यह मंदा में अभी पूरी हो नायगी। यह देखो, वाबानी की पत्कों हिलाने लगों, अब कालों भी खुलानी ही चाहती हैं और तब तुम्हें पूरा प्रमाण मिले चिना नहीं होगा।

महातमानी की समापि हूट गईं। वन्होंने आँख खोखते हो देखा कि मिल बाखिका समीप पर सिर एके प्रणाम करने में तक्शीन है। वक, तुरंत यक का महतक दोनों हायों से स्वाते हुए महातमानी ने कहा—प्यापी क्यों, तुक्ते बहुत मतीचा करनी पढ़ी। में तेरी मिल देखकर बहुत मता कहने के किए मूँ पहले से मेंट करने का नाहा कर जुकी थी ? तेरे मन में जो कुछ हो, सब साफ साफ कह, संकोच में मत पढ़।

चालिका ने कहा—ममी, कार ने कहा था कि जिवनी बहुत शीप्र प्रसन हो जानेवाले देवता है। इन की जाराधना यहि इहुए में एकनित्र होकर की जाय, तो चारों प्रायों में कोई भी परार्थ दुर्जंग नहीं है। इस लिए में चाहती हैं कि जाप गंकरनी से मुक्ते मुस्ति का सरान दिख्या हैं। मैं इस संसार में कब गई हैं। यहाँ बार चार काने जाने में एक तो यहे यहे कहीं का सामगा करना पड़ता है, दुसरे यहाँ के लोगों की मानसिक लित हतनी

-1

सुना । संकरणी महात्याणी से कह रहे ये कि यह वालिका तो अपने तेण सारि से महान्
आत्या ( मेरे स्वरूप ) में मिल गईं। परंतु वह पालस्वित्यी जी स्त के साथ पड़ा दूर्मीव
स्तिती थी, बल्कि अभी भी बल के भन से पापपूर्ण विचार सुप्त नहीं हुए हैं। वह इस की
रिवय साला में भी लाड़ टोना ही समस्त रही है। बल ने अपनी साधिन से बार पार इस के
बिला को कलहित स्थोकार करवाना चाहर है, जिल के कारण बल विचारी का मन भी कुल
इतस्ततः सा हो चला था, पर कन्मगत पर्मेगवनापूर्ण बुद्धि के प्रभाव से वह पूर्णतः वस के
बंगुल में नहीं आहे, न इस बोलिका के चरित पर हृदय से अविद्राल किया। इस लिए वस
को मैं मिल का बर है यहा है किस के हारा वह कुछ काल के वपरान्त मुक्ति पाने के रोगय ही
बायगी। किंतु वस दृश्य को में शाप है रहा हैं कि सात जन्म कर नयर कुलिया होती रहे।
बायगी। किंतु वस दृश्य को मैं शाप है रहा हैं कि सात जन्म कर नयर कुलिया होती रहे।
बायगी होती को भैशति स्वर्थ से। बामुकता में हो जीवन विताया हो है, हुर्जुदिवस दूसरों को भी
कपनी ही सरह पाणिणी समस्त्र और बनाने का निरन्तर स्थोग किया है, सत्वव सस के
विद करने की मीन माम करना ही अविक काम है।

महासानी सच्युच वहे दसाह स्थान के थे। बन्हें यह सुनकर वहा दूस हुआ कि एक लीवारमा अपने कमों के कारण आशुतीय अगवान् के कोब का रिकार होकर स्रनेक जन्मों के लिए निकृष्ट योगि में ना रहा है और पता नहीं कि इस के बाद भी इस की क्या गति होगी। महासा का हृदय कहता से भर का। इन्होंने इस के इद्धार के हेतु दीन होकर शंकरणी से कहा— ममो, दीनानाथ, यचिन हर की के कम तो इसी योग्य हैं, परंतु यह स्वतान स्वी है। इसे मले मुरे—स्वर स्वत्य का कान होता, को ऐसी नीच आवना न करती। हुसरी बात यह है कि मेरे हो कारण इस ने इस बालका में कहुपनाय पारण किया है। यदि वह बालका मुक्ते और मैं इस बालका को विशेष में से से से सालका को विशेष में में दे तर वालका में कहुपनाय पारण किया है। यदि वह बालका मुक्ते और में इस बालका को विशेष में में से सालका को विशेष में में से तर से सालका को विशेष में में से तर से सालका को साम कर है। इस की आरमा की मो शान्ति है की सर स्वा भी मार्थना है कि मेरे हा से से सालका को मार्थना है की साथ सालका में मार्थना है की साथ सालका में मार्थन है और अपना वानकर इस के अपराभी को साथ कर है। साथ है से सालका का मार्थना है की साथ साथ की में शान्ति है और अपना वानकर इस के अपराभी को साथ कर है।

रांकरली का काशुतीय नाय व्यर्थ ही नहीं पड़ा है। वे नितन सीप्र हुद होते हैं हस से भी सीप्र मध्य होना जानते हैं। महात्मानी की प्रार्थना से गुरंत वे सुरा हो गये और महात्मानी की सार्थना से गुरंत वे सुरा हो गये और महात्मानी को सुरा करने के लिए बोले— काप की प्रार्थना का क्यान रखना हो पड़ेगा। परंतु सार्थ भी क्रांत नहीं ही एकता। इस लिए में इसे यह वर देता हैं कि साथ मीगकर यह सीप्र ही कता योजि माप्त करेगी और सद्युद्धि की प्रेरणा से ज्ञानसंवादन कर क्या अन्य में मुक्त हो ज्ञानसंवादन कर क्या करना में मुक्त हो ज्ञानसंवादन कर क्या करना में मुक्त हो ज्ञानसंवादन कर हमा करना से मुक्त हो ज्ञानसंवादन कर क्या करने व्यव वहाँ से मस्यान कर दिया और वे होनों खिलाँ भी हमें, विस्था तथा शोक के विचित्र मिश्रय में पड़ी हुई कपने अपने पर चली गई।

क लुपित हो गई है कि कोई भना आदमी —संत, महारमा, सजन, भक्त —अपना निर्वाह रन के भीच में रहकर नहीं कर सकता; यहाँ के लोग अलों से अकारख ही जलते रहते हैं। और कहीं दुर्भाग्य से यदि कोई की भक्ति, ध्यान, वैराग्य आदि के द्वारा भला बनना चाहती है तब तो यह कलन और भगानक रूप धारण कर लेती है। खतः आप मुक्ते मुक्ति दिलाकर मेरा ब्हार कोनिय।

महासामी ने कहा—येरी, मेरा क्या सायध्ये है कि मैं तुक्के मुक्ति दिवाई ? तूँ तो स्वयं अपने कामों से मुक्ति की अधिकारियों का गई है। तुक्के अपनी राक्ति का मले ही क्षान का हो, पर मैं ने आज तक के अध्याव से जो झानदृष्ट चाई है इस के झारा मुक्ते को स्वयः दिल-साई पड़ रहा है कि तेरे युकाने मर को देर है, नहीं तो शिवनी तो इस मतीया में यह है कि क्ष मूँ आह्वान करे और वे आकर वरदान दें। इस छिए तूँ ब्यान लगकर वन्हें युवा और अमीट वर मान कर।

महारमानी ने खच ही बहा था। चालिका ने क्यों ही आँलें मूँ दी रवी सी पेछा मानून हुचा कि वह संपूर्ण कोटरी एक बालयेंकारी रिध्य वकारा से चयक रठी; साथ ही सूर्ण के समान तेनपुत्क एक काकृति वन दोनों ( महारमा और चालिका )के सामने बाकर खड़ी हो गई।

महात्मानी ने कहा-पुनि, बाँदों लेखिकर मगयान् शंकर का रशैन कर; मगयान् हुमें वरदान देने का गये हैं। बाँद स्वयं वस सेनोम्पितं के पैरें। पर गिरकर साद्याङ्ग दरहवत करने लगे।

र्यंतरनी में कहा—महासम्त्र, गुन्हारे जैसें वा ही इस नगत में जन्म जैना सार्थंत है।
तुम ने वपनी सदश्यों, रिमासायना कीर समाहितयिक्तता से अवने बहार का मार्ग ते। सार्क किया ही, साथ साथ संसार के कलेक अक्षानियों की कानरिटसंपन कर दिया। गुन्हारे देरे वपरेश से इस नववयरका बालिका ने यह मिल अपने हृदय में धारण की जी बड़े बड़े पीरियों के लिए भी महान् दुर्लंग है। बड़ेर कीर देशे कि बस की दिस्स बाहना किस प्रकार कुछ में शीन हो गई कीर बस का पाधिय स्वारंग निकायन देशकर यहा हुआ है।

महत्मा ने ऑर्ट योजकर देखा, ते। वे भी आधर्यचितत रह गये भीर पातिका के सीमाग्य पर पत्य पत्य कहने छगे।

कपर बन दोनों कोरते ने भी यह सब दरम देखा और घवड़ाकर कॉर्स मेंद खों। दूरा की तो मध के मारे कॉपने भी छगी थी। वंग्ने खना, न्यानि, गोक, मय मारि ने एक साथ ही मिलकर सकसेर दाछा। पर बस के साधवाछी जो पूर्व नहीं, तो कम से कम कुछ मक्त तो कररम दी थी। कनः वस ने दूबरा साहल करके नेव दोखा और गौकरणी दें। देवना चाहा, खेकिन खबक की तेनी से बस ने बीटिं किर चौनिया गई। सब यह मन सी मन राकरनी की स्तुति करने खगी। हतने में बस ने ग्रॉक्श की कोप्युक्त वाणी में सुद्ध कहते

\*

सुना। शंकरणी महारवाणी से कह रहे ये कि यह वाल्कित तो अपने तेण कारीर से महान् आरता (मेरे स्वरूप) में मिल गई। परंतु वह पायबिटनी जी इस के साथ वड़ा दुर्माव रसती थी, परिक अभी भी बस के मन से पापपृष्टी विचार क्षुप्त नहीं हुए हैं। वह इस की रियर यात्रा में भी लाहू शेना ही समक्ष बहु है। वह ते अपनी साधिन से बार बार इस के चित्र यात्रा में भी लाहू शेना ही समक्ष बहु है। वह ते अपनी साधिन से बार बार इस के चित्र यात्रा में भी लाहू शेना ही समक्ष बहु है। वह ते अपना स्वाप्त का मन भी कुछ हत्तरतात सा हो चला था, पर लन्मगत पर्मभागतपूर्ण चुद्धि के ममान से वह पूर्णता कर के च्यान में नहीं काई, न इस वालिका के चित्र पर हृदय से अविद्रात किया। इस लिए वस को में मिल का बर दे रहा है किस के हारा वह कुछ काल के च्यानत सुन्ति पाने के योग्य हो लागो। वित्र वस हुए वो में शाप दे रहा है कि सात जन्म तक बरावर कुतिया होती रहे। वस में कुत्ती को भीति स्वर्थ तो कामुकता में की लोगन विताम ही है, हुजुँदिवर दूसरों की भी अपनी ही तरह पारिणी समस्त्रे और बनाने कर निरम्तर वत्रीय किया है, बत्र द वस के विद्य कुत्ती की भीति मान करना ही अधिक क्यम है।

महास्मानी सचामुच बड़े दखालु स्वयाव के थे। बन्हें यह सुनकर बड़ा दुःस हुआ कि एक लीवारमा व्यवन कर्मों के कारण आयुतीय मयदान् के कीय कर शिकार होकर खनेक जन्मों के लिय मिकुट योनि में ना रहा है और पता नहीं कि इस के याद भी इस की क्या गित होगी। महास्मा का हृदय कहणा से मर इटा। इन्होंने इस के दूदार के हेतु दीन होकर खंकरणी से कहा— प्रभी, दीनानाय, यथि इस को के कर्म तो इसी योग्य है, पर्रंतु यह खड़ान खी है। इसे मले हुरे—सद खड़ान खी हमें और में इस मले हुरे—सद खड़ान खी हमें और में इस मले हुरे—सद खड़ान हमें की के कर्म तो एसी नीच मावना न करती। हुसरी बात यह है कि मेरे हो कारण इस ने उस बालिका में कहुपमान पारण किया है। यदि वह बालिका मुक्ते और में इस बालिका को विरोप में म से न देखते, तो यह इतनी नहीं बात कराणि नहीं सोचती। इस लिए मेरी प्रार्थेन है कि जैसे कार बालिका का बहार कर आप ने उस की आरमा को शानित ही है इसी सरह इस के अपराध्यें की चारण कर है थे

शंकरणी का काशुनीय नाम व्ययं हो नहीं पड़ा है। वे नितना शोध मुद्ध होते हैं हस से भी शीध प्रवण होना जानते हैं। महात्मानी को प्रार्थना से तुरंत वे हुश हो गये और महात्मानी को सुश करने के लिए बोले—काप की प्रार्थना का स्थान रखना ही पड़ेगा। परंतु शाप भी सहा नहीं हो एकता । हस लिए में हसे यह वर देता हूँ कि शाप मोतकर पह शीध ही सत्तम पीनि पास करेगी और सद्बुद्धि की पेरणा से जानसंपादन कर बसी जनम में पुत्क ही जायगी। इस के बाद शंकरणी करत्यांन हो गये। महात्मानी ने भी बसी प्रायु वहाँ से परधान कर दिया और वे दोनों जियाँ भी हुई, विस्तय स्था शोक के विचित्र मिश्रण में पड़ी हुई अपने अपने पर चली गई।

रित क्यार एक सच्चे ब्राग विद्यान के जानकार की सहायता से अनेकी का जन्म सार्थेक 
प्रश्ना क्यांत क्यांन संसार से मुक्ति मिली। सो प्रानी की सहायता से ब्रातानी भी जन ब्यांम 
से सुरकारा पा जाते हैं, तो यह मला कर्ज संभव हो सकता है कि ब्रानी का सुरकारा न 
हो ? अस का सुरकारा तो अवस्थंमावी हो है—अपने मन से वह च्याहे जब तक संसार में 
रहकर सोगों की भव्याहे करता रहे, नहीं भी तो वह सर्वहा मुक्त हो है। क्योंकि बस में अस्पा 
का एक ब्रम क्यांत को है ?

विज्ञानसहित जान के बान लेने से संसादन्यन से मुक्ति मिळ नायगी, यह बात सुनकर कर्नुन ने भी कृष्यानी से पृद्धा—दे प्रयो, यह विज्ञानसहित ज्ञान है क्या वस्तु १ इसे ज्ञानने से केवळ क्षशुम से भोच हो मिलता है या और भी कोई लाम इस से होता है १ कृष्या इस का माहात्म्य पूरा पूरा बतलाने का क्ष्मुखह कर कोर यह भी नतलायें कि इस वा ज्ञान हम चित्रों के किए प्रमेशिहत तो है न चौर इस कर ज्ञान कात करने में कोई कठिनाई तो नहीं प्र पढ़ सकती है च्यांत इसे जानने के लिए बार बार क्या तो नहीं करवा होगा १

भगवान् ने कहा-चर्चुन, विद्यानसहित शान को श्रताधारण महिमा है; यह श्राहिसीय वस्तु है भौर पहा हो जस्त्र तथा जिस्स्यायी है; स्वोकिः—

राजविद्या राजग्रह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् । प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥ यह (विक्षान सहित क्षान) राजविद्या है, रहस्यराज है, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य, घर्ष से युक्त, मुख्यपूर्वक आचरणीय (और) अविनाक्षी है।

गी० गी० नहे अर्जुन, संसार में जितने प्रकार की विद्याएँ हैं अपना हो सकती हैं दन में यह सर्वेषणान विद्या है अर्थात सव विद्याओं का राजा है यह विद्या ! यह अर्थन्त मापतीय भी है, क्योंकि इस के बरावर कीमती और डिपाकर रखने-योग्य और कोई वस्तु दुनिया भर में नहीं है। इसी प्रकार यह अर्थन्त छुद्ध और पवित्र तथा सर्वेतिन है। तूँ चाहे, तो इस का प्रत्यत्त अनुभव भी कर सकता है, क्योंकि इस के समान शोप्रवासहित प्रत्यत्त फळ देनेवाळा संसार में अन्य विषय है ही नहीं। और सब से वड़ा छाम तो यह है कि इस का आचरण करने में अपने धर्म का स्वतः पाळन हो जाता है, साथ ही यह इतना सुगम है कि इसे तूँ विना दुःख फछ के, सुख के साथ बैटा बैटा अपने आचरण में ळा सकता है। यह अधिनात्री भी है अर्थान् एक बार जान लेने पर किर कमी विस्सृत नहीं होता।

क • प्र • — न्यारे मित्रो, राजा की बहुत बड़ी महिमा है। येर कड़ने, देवाने फ्रोर सनने में तो वह सबैसाधारण मनध्य सी ही आकृतिवाला होता है. पर सब में और बस में महान कन्तर रहता है। मामली बन्ध्य का कहना बस के घर के दी चार पाणियों पर कथवा थें। कह सकते है। कि इस के खास पुत्र तक पर, कोई विशेष प्रमाय नहीं रखता, पर एक राजा की ब्राह्मा, विकि एस का करा सा संकेत भी काफी सामध्येवाला होता है। राजा धारती घाँगठी का महर भी अपने हाथों नहीं लगाता, उस के लिए भी (विश्वसनीय) दास नियुक्त रहते हैं, परंतु इस मुहर का इतना अभिक रोब होता है कि हवारे। या लाखें ही नहीं, प्रत्यत करेडिं भीर भावी बावीं गनुष्यें के बस के सामने मस्तक हुका देना पड़ता है। यें पीठवी छे केंद्र चाहे गाली हो क्यों न देता रहे, पर राजा का एक घरना चवराती भी पर-धाना खेकर पहुँचा नहीं कि सब की सिटी बंद ही जाती है, गाली वक्तेमला इस मकार विनसभाव भारण कर लेता है, मानों सास राजा साहन के ही सामने सड़ा हो। इस का कारण क्या है ? शजा का इतना भीरत क्यों ? यदि वह भी घीर भनुष्यों के समान दे हाय. हो पैर. दो चाँहों. दो कान और दो हो भाकें रखता है तथा और और मी शारोरिक चिहों में वह नोई विभिन्नतावाका नहीं हैं, तो सब की अपेका वह बड़ा क्येर माना धाता है ? इस का कारण यही है कि समरीरिक समानता रात्ते हुए भी वह चन्य वातों में बहुत विशिष्ट है। इस के शुभ संकेत से कितने वसीन निहाल, अवाची तथा वकरिट से नहे पड़े सेठ, साहकार.

पनी, महानन चत्र अर में बाह के निस्तारी हैं कार्त हैं। याग की ही शक्ति वसे वस के पह पर व्यक्तीन स्टब्स्ट वस की मिलाशहीद कराती है।

मनुष्ये। के शत्रा की माति ही भगवान की कही हुई वपरेता विया विद्याओं में राजा है। जैसे नश्वति ( राजा ) को धोडी छगा है। दिहीं का दु स दिट कोवन भर के लिए दर है। शाता है वैसे ही इस समविवा के जान से बोक परखोक होनों जाह के टाल डरिट हर है। इसते हैं। समार में कीर जित्रशी विद्यार्थ हैं बन से केवल प्रकाशी धान होता रे—क्योतिय से क्योतिय ( यह क्याह आहि ) का न्याकरण से भाषा का. गरिवत से हिसाद किरमान का, सार्थन से शन्त्र चाडि का, चापवेंड से रोग चौर वस के निवारण का, कानन से मारा बानाय की एकटने पलटने का जान होता है। इन में ऐसी कार्ड विया नहीं है जिसे oe के बानने से हसरी दिया के सबस्य में जानवारी है। बाधवा सहित्यक किसा फलरिशेय प्राचि की काशा की जा सके। बक्रील साहब व चहरी में कपनी पहलवानी हिसला सकते हैं. पर बीमारी की दर करना दन के वश की बात नहीं । डाक्टर साइब रेशियो को मछा चंगा कर सकते हैं. यर अच्छरी के फेर में पड़ने पर बंधील की मित्रतें किये बिना काम नहीं यस सकता । सात यह कि सन्य किसी भी विया का जाता वक्षमात्र अपनी जातविया से क्यने की छामान्त्रित बना सकता है, इसरी में उस के हाथ पैर नहीं चल सकते, क्योकि वे सब विवाएँ साधारण, अनेकी, पर विषय का ज्ञान करानेवाली हैं। खेकिन यह राजविया वैसी नहीं है। यह सर्वाहरूपुर्व है। संसार की सब विचार इस की दालो है और यह सब की रानी है। इस के बाहर कोई निषय नहीं। स्टिट की सभी शातव्य वार्ते तो इस के भीतर भरी हुई हैं हैं. साथ ही सहि के बाहर की-पामात्मा की भी कोई बाह इस के बाहर नहीं रह जातो है अर्थात इस विया की जानवेबाला भारमा परमारमा सब का द्वाता ही जाता है। इस के किए संसार में और कुछ जानना जरूरी नहीं रह जाता: और यही इस के राजिया होने का सब से प्रबद्ध प्रमाण है।

यह विचा सब की बसलाने के येग्य नहीं होती, तो इस की कानने का सचा अधिकार
रसता हो बसी को यह बसलाई जाती है, इसी से इसे पानगुष कहा गया है। पानगुस का यह
अर्थ कगाना मूल है कि यह विचा किसी से कहनी हो नहीं चाहिए, क्योंकि यहि पानगुस
रम्द का वह अर्थ होता तब ते। भगवान् भी कशुन को उस का जान नहीं करा एकते थे, मैठा
करने पर वे अपने ही कथान्तार इस्ते पढ़ आते। इस विचा के आनने से पर्म का वास्तिक
पाकन होता है, अर्थ के विचय में संदेह नहीं यह आता, इसी से इसे प्रस्थ वहा गया है। यह मही
पवित्र, वहीं कता और वडी सुखसाइम्म विचा है। इस का फल भी प्रत्यच होकर मास हो आता
है और !स का फान कभी विचय नहीं होता, चिक्त कम्स अवस्थ अवत हो होता जाता है। असी



विज्ञान सहित मान की इतंत्री अधिक अयंसा और माहात्स्य सुनकर अर्जुन ने भगवान् से पृथ्वा—दे भगवन्, जिस विचा का ज्ञान इतना ध्यापक प्रधान रक्षता है। वस का मान तो मनुष्पमान के लिए परम व्यवस्थक है। परंतु संसार की हालत देखने से तो यही माल्य हेता है कि ऐसे ही केई पक व्याप माम्यवान् इस के बाननेवाले हो तो हों। प्रिफ्ताल केम ती इस का नाम भी अग्रयद ही जानते हो है इस का कारण क्या है कि सब कोग इसे नहीं सीकते, न क्याप की पाने का प्रयास करते हैं है

मनवान् ने कहा—कर्नुन, इस मधान कारण कमहा और कविद्वास है। चिक् मुक्ते के पीछे पटकर संसारी खेल इस की कोर ब्यान नहीं देग बाहते। दुर्भायवग्र का से समारी प्रकारणों का परियाग ही नहीं ही पाता है, फिर इस के मित उन की प्रवक्ति किस प्रकार हो सकती हैं?

श्चान ने पूछा—पभी, इस मृदता के लिए उन्हें कोई इयर दिया जाता है कि नहीं ? भगवान् ने कहा—यह मला कब संमय है कि मृदता करके कोई उस का हुष्परियाम (भीगदयह) पाने से बाकी यह लाय ? किंतु एक बात कदश्य है कि इस के जिए उन्हें कम्म कोई स्थाद नहीं देता. बलिक ने स्वयं अपने जान ही स्थर पा लिया करते हैं।

मनवान् ने ब्लर हिया—व्यक्ती करनी ना नुरा फूळ भोजना ही व्यक्ते व्याप हरह भोगाना है। इसी के व्यनुसार इस संविद्या में धदा न रखनेवाली की भी गतिसम मनी चाहिए, क्योंकि—

> अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप । अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

हे परंतप, इस धर्म की श्रद्धा से रहित पुरुष मुझे न पाकर मृत्युगुक्त संसार के मार्ग में ( वारंवार ) छोट आया करते हैं।

गीं गीं — हे अर्जुन, जा पुरुष इस पवित्र, अत्युत्तम, साझात् फळ देनेवाले, अविशय सुगम, अविनाशो विद्यान सहित हान और आत्महान करानेवाले सत्य समातन धर्म में अदा नहीं रखते अर्थात् इस के। अनादर और अविश्वास की रिष्टि से देखते हैं वे लोग सुझे नहीं ग्राप्त कर सकते और इसी कारण से ऐसे लोगों को मृत्युरुप महाकष्ट शाप्त करानेवाले असार संसार में फिर फिर वापस आकर जन्म श्रारण करना और नाना दुःख भोगना पड़ता है।

कर पर--- परम प्रभवेंमी एजनो, अपर हे रहीक में मगवान ने वतलाया है कि यह विद्या, जिस का में स्वरेश कर रहा हैं. सब विद्याओं की सिरताज विद्या है। सब विद्याएँ इस की रामी हैं और यह सब की स्थापिती है। और साथ ही बन्होंने यह भी कहा कि यह दिया बारवारम सराल भी है। बाह सो बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि स्वामाविक नियम तो यही है कि की जरत जितने केंचे दर्जे की होती है वह बतनी ही कीमती होती है. जिस कार्य से जिसने स्विक कल की प्राप्ति होती है इस के करने में दतना ही अधिक परिश्रम क्षर्य होता है। इसी प्रकार को सब से कविक स्तान फूल देनेवासी विना है वस का सब की अपेक्ष व्यक्तिकार किय होता हो जामादिक कहा जा सकता था । फिर मगवान ने ऐसी सस्वामादिक बात क्यों कही कि यह विया सब से बड़ी होती हुई भी सब से ज्यादा सुगम है ? इस कथन का धामिनाय यही रे कि ब्रीर बीर विवासों का जान पाप्त करने के लिए विवाधों की जनेक प्रकार के प्रयक्त करने प्रकृत हैं। चौर विद्यार्थ शह शह बात बर जराकर सी सी. इजार हजार बार स्ट्रनी पहली हैं, पनः पमः वन की बार्शन म करे. तो वे भरू जातो हैं और सब से पहले वन के ज्ञान में बड़ी बड़ी पुस्तकों की जुगाड जरुरी होती है। परत इस विचा में यह सब कोई भी व्यापार भावरणक नहीं है। रास भर जागना, पोधी कोर जालटेन की रोशनी का स्थोग मिलाकर व्याँसों को स्पायास कराना चौर साथा शरीर हिला हिलाकर 'घोलना' चाहि कोई भी फॉफर इस से नहीं करनी पड़ती। इस विवा को जानने के लिए जमैनी और अमेरिका में पुस्तकों के पासैल नहीं मेंगाने पडते । इस में तो वक्तमात्र यहा आवश्यक कर्तव्य करना होता है कि इस के मति कटट श्रद्धा अपने हरय में भारत को आधा वस. यही इस की सरकता है। भगवान के संबन्ध में शाखीय ज्ञान प्राप्त करने और बन की महिमा का अनमन करने के लिए भक्त के स्तर्य में केवल भटा रहनी चाहिए-- भगवान के चस्तित में विश्वास रखवेवाला सचा चास्तिक होना हीं भगवान को जानने और जानकर पाने की एकमात्र गुंजी है। इसी किए छोक में कहा भी नाता है कि परमेरवर भदा और विस्वास के प्रतीक हैं, साचात श्रदा और विश्वासक हैं। मुलकीदासजी में इसी अभिवाय से रामायण के पारक्य में बन्दना करते हुए कहा भी है कि-

> 'भवानीशंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ । याज्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् ॥ '

'श्रद्धा धौर विश्वाध की प्रतिमूर्ति श्री भवाभी धौर भवाभिपति भेालेगाथ श्रकरणी वो में नमस्कार करता हैं तिन वो हृद्ध में धारित किये बिना बड़े बड़े छिद्ध भी खदने हृद्ध में ही रहनेवाले देश्वर का सामास्त्रार करने में सक्षमधै रह जाते हैं।' अद्धाविश्वासपूर्णभावना-भावित हृद्ध हो परमारमा को बानने खोर तहनन्तर प्रमागित ग्राप्त करने में समर्थ होता है। कोर चारों वेड. हते जाय. बडारते परास. स्पात स्मृति छाति धर्मजाख कीर प्रत्य संसार भर को विद्याओं का पारंगत विद्वान भन्ने ही हो लाग. जिंत यदि हरूय में एक ध्रद्रा नहीं है. ते। एस का समस्त शाखीय शाद व्यथं है. क्योंकि वह महान विदान होका भी रंज्या का साम पाने के सौधारण से सर्वेधा विक्रत है। श्लोर यदि एक निरुधरमद्राचार्य भगवान का भक्त देखर के प्रति अपने हरूप में बहर भटा उल्लेखना है, तेर जाओं के सबस्य में का का कीरा रहना भी कोई डानिकर नहीं, क्याहि देवल ग्रहा ही वसे वह प्रदाग सपति ( प्रति-निधि ) दिला देशी की प्राप्त होने येग्य समस्त पदाधीं में सर्वेषिर है। देखी, स्वामी शमशास. भक्त जानेहतर, गरू ग्रेशविन्दर्शिह खादि किलो बड़े कानी बहारमा प्रसिद्ध हैं । पर एन लोगों ने किन किन प्राची का शहरायन किया था ? क्या ये लोग वैदिक, वेदानती वैद्याकरण, ज्योतियो, नैयायिक, मीमासक, चौधालिक, चनिहासिक बधवा चर्मशाखी थे १ नहीं । तर इन लोगी की महारमा कीर सटपरि आनी की स्पाधि कैसे मिली ? इन खेला के नाम कमर की। है। गये ? इन की कोर्ति काम दिगदियन्त में किस की कया स फैली हुई है ? कहना पढता है कि केवल भट्टा चौर विश्वास का यह परिकास है कि इन खोगों ने भगवान का साचात हराँन चौर परम पर मोच भी पा लिया तथा आज तक के लिए हो नहीं, बरिक करन करनान्त तक के किए ससार में अपना शब बता भी फैला दिया। इस किए पानना पड़ेगा कि स्थाहा पदना नहीं, वरन ज्यादा श्रद्धा रसना ही मनुष्य की सब से यहा साम दिसानेवाला सिद्ध होता है। अधिकतर यही देवने में बाता है कि अपद और गेंबर कहे जानेवासी में भदा विश्वास की नितनी हट मात्रा वर्तमान रहती है अतनी पटे किये सरिवित सम्योगे महीं। भारतीय स्थारतीय सभी वकार के सत बहात्माओं के शीवनचरित्र पत्रमेतालों के बार मको भाति बाल्य मो होगी कि दन में थाय नग्ने प्रतिशत साचर कहवाने की याग्यता नहीं रखते थे. किर मी पहुँचे हुए महारमा होकर की रूपक और सबैरामक की स्वादि स्टाँचे प्राप्त कर की। यहाँ में अदा विस्वास की सहसा प्रमाणित करानवाला एक द्रीरा सा सुरक्ता सना रेना चाहता है।

पश्च प्रहारमा के पास साध्य निरुष्ट तथा हिलोध्य और सर्थे सभी वकार के रुपैतायीं
मक्त जाया करते थे। इन में कितने हो निज्ञासु, कितने हो सल्लख्यो और कितने हो समय
की स्थिकता से उन्ने हुए मनोरण-ननार्थामात्र भा गहा करते थे। कह दिन पक थेपना दिस्सा
दिहातो किसान भी बानाभी को तारीपों से सिचकर इन के रुपैनाथ वहाँ उपस्थित हुआ।
कुछ देर बैठने और माना प्रकार की मनवष्यां सुनन से हो इस क हृदय में अगयान् की मानते
की हतनी इरकट अभिज्ञाया उत्पन्त हो पड़ी कि कोई पन्ना जिल्ला थायह वर्षों के व्यदेशमध्य से भी कतना इट निज्ञासु नहीं हो सकता था।

किसान ने महात्याणी के चरणस्पर्धं किये और कहा—स्वामीणी, मुक्ते भगवान को बता दो। में भगवान को देखना चाहता हूँ। वे वहाँ मिलेंगे १ उन के घर का रास्ता मुक्ते विसला हो। में सुरहारा बड़ा वरकार मालेंगा गुरुशी, उन का दशन करा हो।

सहारमानी ने नम का महित्यक अधिकार धनिषकार जानने के लिए कहा—स्मातनी, धनवान् की देशना की पने की खेती नहीं कि लेत में थीन वेकर थानी देते रहने से की सुफल प्राप्त हो जाय। धनवान् की जानना या देशना जरा टेड्नो घीर है। हम्हें देशने में बहुत हैर हमती है। इस फेर में पड़ोने, तो तुम्हारी खेती वारी का सिकसिका विगड जायगा।

किसान में कहा—चाहे जा कुछ भी हो, पर में तो मगवान को जरूर देशना चाहता हैं। इस जिए जब तक उन्हें देज सकते का रास्ता वा व्याय नहीं बताओगे तब तक में यहाँ से जार्जेगा हो नहीं। और कमी कुछ देर पहले तेर एक मगत से तुम्हों कह रहे थे गुरुगी, कि मगवान को देसने के जिए साधु बनकर पर ख़ेड़ने की जरूत नहीं, छिन्नै सची जगन रसने से की सब जाम हो जाता है। फिर मके चकमा देकर रहका क्यों रहे ही ?

महारमाओं ने कहा —ता क्या मुन्हारे अंदर कर से सभी कारन साग गई है कि इस साह हठ करके क्टों जानना और देसना चाहते हैं। ?

किसान ने कहा—यह ता मैं नहीं भागता हैं कि खगन खगी है या नहीं, लेकिन वन्हें देखना करूर चाहता हैं, और रेखने का ख्याय जाने जिना यहीं से टखने कर नाय नहीं जे सकता। इस के पीछे चाहे मेरी जिंहगी ही यहीं जतन क्यों न हो जाय। इस लिए सुक्त पर क्या करो चीर बही सकता कता हो कि पर स्मृहत्यी भी न छे।दनी पड़े और बन की देखने जायक भी चन जाकें।

महारमाणी ने ठोक ठठाकर देख किया कि किसान की सम्यवान में पक्षी करान करा गई
है। इस लिए इसे नामनप का वरदेश देने में किसी तरह का दोप कराने की संभावना नहीं
है। यह रोगम कपिकारी मालूम हो रहा है, कता गोपीकृष्ण अथवा गोपीनाथ का नाम
गपने का वरदेश दे बालना चाहिए। बन्दोंने किसान से कहा—सुम्हार जैसे मनुष्य ही पायान की क्या पा सकते हैं, इस में संशय नहीं। तुम आन जितनी बदता से मगवान को
गानने या देशने के केर में पड़े दिखालाई पड़ रहे हो लेखे ही क्यार करता सक रह गये, ते।
निम्हांदेह मगवान के तुम्हें दश्जेन देना पड़ेगा, और में कालीबाँद देता हैं कि मगवान में तुम्हारी
कानन्य पेशी सी मिल बनो रहें। जाओ, तुम सुरगे के साथ अपनी सहस्यी भी चलाते
रहे। कीर मगवान का जाम भी नयते रहो, तुम्हें एक दिन क्षदर्य मगवान के दुग्नेन निलेंगे।

किछान में सुश होकर पृदा-- मुहती, भगवान मागवान ही जपा करूँगा या हन का कोई दूसरा नाम अपूँगा १ क्योंकि में ने सुना है कि भगवान के मामों का स्नादि सन्त मर्दों है, इस लिए जानना चाहता हूँ कि वन के कौन से नाम का जब करना मेरे इक में ज्यादा अच्छा 🛅 सकता है ?

मदात्मा ने कहा- जुम गीप (अद्वीर) लाति के हो, इस लिए आगवान् का 'गोपी-नाप' कथवा 'गोपाळ' नाम तुम्हारे लिए अधिक साविष्य (नजदीको ) व्यक्तित करनेवाला विद्य होगा । इस लिए इन दोनों में जो नाम सुन्हें कच्छा और सुनम मालून पड़े वसी को जप किया करें।

किसान ने कहा—मुके सो गोपीनाथ ही कब्जालाय रहा है। इस छिए मुके यही नाम अपने का हक्त दो गठभी !

महात्माओं ने कहा—प्रवृद्धी बात है। जाको हसी नाम में सारी जहा कीर विस्तास कारोपित करके काल से ही हस का दिन साम लग करना क्यारम कर दो।

किसान ने महास्माओं के च्यायों यह सिर मवाया चीर 'गोपीनाथ' कहता हुचा ध्वने घर का रास्ता छिया। इस ने महास्माओं के समुत जो सामनप शुरू किया वह तब तक छगातार जारी रहा जब तक कि पूरी बींद में बेहबर नहीं हो गया। इसरे दिन सोकर छनते ही इस ने किर वही नाम जवना शुरू कर दिया चौर निहारस्था में पहुँचने तक धरायर वहीं रह जागये यहां और कमी कभी नींद में भी वैसे ही बकता रहा। तारप्य यह कि सस ने सोते जागये, चलते फिरते, साते चीने, बीतते चीने, नारते दौते हुए सवैदा सपूर्य भदा सहित मनक्षमस्मरण में बचने की खनवीन कर दिया।

इस प्रकार नय करते करते हा प्रश्नोते गुजर गये, यर भगवान् का बहाँ न तो पता कगा, न साकाद दर्गन ही हुका। तब किसान सीवने लगा कि यावागों के कहने के मुता-विक तो कर तक मुके भगवान् का दर्गन वकर बिन जाना चाहिए था। बन्हींने कहा था कि बहुत वहर भगवान् सुद काकर तुन्हें दर्गन होंगे, क्यार कहा और विद्यास में बमी न होंने पायेगी, तो भगवान् के आने में देर भी नहीं सागे पायेगी। खेदिन मु महीने का समय न कम समय नहीं है। किर क्या कारण है कि भगवान् कभी तक मेरे जयर प्रसन नहीं हुए हैं में ने कारनी समक्ष घर कभी श्रदा कम नहीं की। इस बिप फिर बन्हों के पास प्रकार पुरुषा चाहिए कि भगवान् कर सक्ष स्थान होंगे।

स्तान में सचाई की जया भी कभी नहीं बाने चाई है। इस खिए अन बतलाइए कि मेस मान्य कैसे सुक्षेमा, मगवान मुक्ते कब सक्त इर्शन होंगे हैं

महारमा ने हँसकर कहा—मक्तवर, मुम्हारे जिए के छ महीना है, हो सकता है कि मगरान् और छन की सक्ति के लिए वह छ मुद्दते के बशनर मी न हो। ऐसी हाजत में तो हापर सुम नहीं कह सकते कि बहुत देर से लान छमाने पर भी मगरान् ने कृपा नहीं की ?

क्षितान ने कहा-—हो। क्या मगवान् का समय द्वनग पीरे घीरे पीतता है कि इन वै। द्वारी भी टेर होती नहीं मालय होती होगी ?

महारमा ने कहा—हाँ, इस से भी कपिक समय की बन के यहाँ कोई गिनसी न हो, सो आधर्य में नहीं पड़ना चाहिए। तुम सो आपी यों भी बहुत कच्चे हों, जिन की मों लें भी सों वर्ष से मिलपण में पैर रक्ष दिया है और जिन का दावा है कि मेरी सक्कीनसा कर्ठ है इन्हें भी पता नहीं कि अभी कितने दिन के बाद मगदारशैन का सीमार्य मास हो। इस जिए यबड़ाने की कोई जरूरत नहीं; जाको और अधिक से अधिक सी लगाकर मगदान् का मनन करो, तुम्हें फ़दर्य मगवान् के दुर्शन होंगे।

किसान ने कडा-प्राधिक सी सगाने का ब्याय क्या है ?

महारमा ने पूछा---छव तक जी नाम तुम जपते कावे है। वस के बच्चारण पर तुन्हारा इयान रहता था या नहीं है

किसान ने कहा--बाह महाराज, नाम पर ही क्यान नहीं रहूँगा, तो लगन क्या परथर लगेगी ? मैं लूब ख्याल कर करके ग्रेगीनाथ ग्रेगीनाथ कहा करता है, एक बार मी यह कहने में मूळ नहीं होने देता हूँ। क्यार कभी संयोग से कोई गळता ही ही जाती है, तो कस के लिए हमार हमार बार पद्मताया करता हूँ कि ऐसा क्षपाक मुक्त से क्यों हो गया ?

महारमा ने मुस्तुसकर कहा—यहां तो छान को क्याई है भगतजी ! इव जिए काम से पुन इच मात को भी भूव जाने की कोशिश करेंग कि तुम्हारे मुँह से कम किस रूप में भगवान का नामोधारण होता है। तुम सिक्त यही हमान करते रही कि परमारमा सन वायह है, एक तिनका भी वन के रहने से साजी नहीं है, बसा। तुम का यह कमी मत सोची कि मानवान का नाम लेने में नो जो अवद मेरे मुँह से निकल रहे हैं वे सही होते हैं या गजत। तुम तो सिर्भ मानवान का नाम कोने में नो जो अवद मेरे मुँह से निकल रहे हैं वे सही होते हैं या गजत। तुम तो सिर्भ मानवान को मात्र को बाद रही कि वे किस प्रकार संसार मार में ब्यास होकर अपने मत्नों को दश्रीन देते रहते हैं। ऐसा करने से तुम बहुत सीप्त सकलता या लोगे।

कियान ने कहा-- अच्छा, अन ऐसी हों कोशिया रहीं मा देहीं कब तक पन की दया दोती है। इस के बाद यह वहाँ से चल पड़ा और रास्ते भर यही सोचता हुआ। पर पहुँचा कि मगयान सन लगह किस तरह रहते हैं और किस टंग से प्रत्यव होकर दर्शन देते हैं। अब

वह गोपीनाध कह कहकर मिंक बकट करने में विशेषता नहीं समुक्त रहा था, फिर मी सम्पासवरा वह नाम सो वस के मेंह से निकला ही करता था। हाँ शतना धनता सवस्य पर गया कि धव कभी कभी 'गोपीनाथ' की जगह मल से 'गएपोनाध' या और कोई देता शब्द बस के मेंड से निकल जाता. तो बस का बधा ब्यान नहीं जाता क्योंकि कर यह सन मन से देवल भगवान के चिन्तन में छीन ही रहा था। इसी का नाम सची छात मा पकी छी है। इस दशा में पहुँचने पर भक्त शाब्दिक शदाशदि पर ध्यान नहीं दे पाता. बसे श्यर ध्यान कर सकने भर को अवसर ही नहीं मिछ पाता है. वह तो हेवल भगवान के रूप गण की बात सीचने में मस्त रहता है। यही दशा इस किसान की हो गई थी। इस का बाहरी होस ह्यास विलीन ही लुका था और मीतरी प्रकाश देत देवकर यह खश होता हमा कभी गोपी-नाथ, कभी गप्दीनाथ, कभी योगीनाथ की घुन लगाये बाता था। शेहित वस शब्दगत तीह मरोड पर तिस बजार अस किसान का दबात नहीं था उसी प्रकार मगायन भी धपने नाम की हरैशा पर कान नहीं दे रहे थे। किसान के हृदय में मगवान की दिया सानार मूर्ति विशान-मान थी. इस लिए मग्रान भी दस के हत्य की ही स्थान सहित देख रहे थे। इतने में मग्र-वान ने सुना कि बन का वही अपत्र किसान मक्त और ओर से पुकारकर बन्हें अपने पाछ बुका रहा है-कहता है कि हे गय्योनाय, सपनी व्यारी गांपी के साथ साकर मुक्ते दराँन देने में देर क्यों कर रहे हो ? क्या तन्हें सेरी कावाल नहीं सनाई पडती है कि मैं कितने रिनी से हुम्हारे दर्शनों के लिए बेहाल हो रहा है ? भगवान के लिए यह विलम्ब करना यहंगर था ! बन की यह आहत नहीं कि मक्त की पकार बन के कानों तक पहुँच आय और वे अपने बासन को न छोड़ दें। भगवान् तुरंत बडकर सड़े हो गये और गले में लटकता हुआ पीताम्बर सँभावते सँभावते चलने की तैयारी करने लगे। छदमीती प्रेमपुरेक सेवा में लगी हुई थीं। पकापक बस में विम पड़ते देश बन्होंने पूछा-नाथ, क्या मेश सेम में कोई बूटि पड गई कि भाग समक्रक एउ स्थे।

मगवान ने कहर—नहीं निये, तुम सेवा करो और वस में पूटि का समारेश । यह क्षसंभव है। बात सेरी पुगनी काइत की है कि मुक्ते काराम स्हेडकर साम की पुन में पड़ सामा पड़ा ।

प्रभागी ने कहा—समक्षाई। कोई इस्टिनायय कहीं टेर क्रमारदे होंगे। दे न मही बात १

समजार् ने कहा—हाँ, यह नहीं, तो क्या पर्नानारायण की बात होगी १ पनी छोगी को मुम करकाश ही कब देती ही कि वे मुन्हें होड़कर मुक्ते पुकारें । सब्दा, सब मुक्ते नाने दो । बात बीत में विजन्त करने वा स्वसर नहीं है। अक्त बड़ी व्याष्ट्रस्ता से पुनार खगा रहा है।

लदमीनी ने कहा-श्रमर प्रभु की खाता हो, हो मैं चलकर जस आप के मतरान के हर्रोत कर नेय सफल कहें।

पगवान ने आहा दे हो । खदशीजी चीर मगवान दोनों साथ साथ किसार के घर जा पहुँचे और वहाँ लाकर देशा कि यहले जहाँ कभी कभी गोपीनाथ भी कह जिया करता था वहाँ साथ विरुद्धल वेसच वय का हो इर केवल गण्यीनाथ गण्यीनाथ कहकर वय स्तर से टेर सता रहा है। यह सनकर खदमीनी को बड़ा संदेह हुआ कि यमवान किस के पकारने पर प्रश्ने का धमके हैं ? भगवान का नाम तो यह एक बार मी नहीं ले रहा है ! वन्होंने भग-क्षान से पहा-प्रभा, यह किसान आप ना नाम कहाँ कह रहा है कि आप दीडे चले आपे ?

भगवान ने कहा—संसार में ऐसा कोई नाम भीर रूप नहीं जो सुक्त को छीड़कर कोई क्यं रसता हो। तुन्हारे सनने में मले ही वह इसरे का नाम मालन होता हो, पर मैं मली भाति जान रहा है कि बह मेरा ही नाम है।

लचमीशी ने कहा-चार्द्ध देशी धात है, तो अवाकर बाप कठ देश कट सहिए और सामने-वाले रस गट्डे में खिएकर बैठ लाइए। मैं लश इस की मित की परीचा करना चाहती हूँ।

कदमीकी भी मगवान की कम मक्त नहीं है, न वन की सेना गुरुया, पना अर्चा ही किसी भक्त से कम करती हैं, फिर भगवान उन के कहने से गहदे में तो क्या, वह से बड़े कुँए में भी कर पहें. ती भी कोई शाध्यें की बात नहीं। यगजान रूपनी भी के बताये हुए गरदे में छिपकर पैठ गये । सब खचगोजी चला किसान के निकट गई जहाँ यह बिना सप प्रथ का होकर-सांसादिक सब प्रकार के प्रपन्नों को भूछकर- एकमात्र मगवान् में दसमिल हुआ मनमाना नाम ( गप्पोनश्थ ) स्ट रहा था। वहाँ जाकर खचपीकी ने स्ट से पूछा कि आरे पितिहर, सुँ अपनी और अपने परिवार की प्रधान जीविका ( पेतो ) की और से प्रसावधान होकर पागलों की लरह कमाना साक्या कर रहा है है

किसान ने पहले तो सुना ही नहीं कि मुक्त से कोई कुछ कह रहा है, पर कई बार जब रुपमीजी ने शपना वध दुहसाबा और उस का शरीर स्पर्श करके सचेत किया, तो उस ने अपर सिर श्वाकर देखा कि सामने खबमी महारानी सड़ी हैं। उन्हें पहचानते ही इस ने शुक-कर प्रयाम किया और कहा कि सगवती, मैं तुम्हारे पतिदेव के दर्शनों का मुखा हूँ जो यहाँ सक व्याकर भी तुन्हारे कहने से मुक्त से खिपकर यस गड्डे में बैठे हुए हैं। इस लिए मैं तुन्हारे पेर पडता हैं और प्रार्थना करता हैं कि श्रव ग्रेश भाग्योदय होने देने में प्रथिक देर मत होने ही भीर धन्दें कही कि शीध दर्शन देकर मेरा जनम सफल करें।

लचमीजी को आधर्यचिकित हो जाना पड़ा कि इस ने कैसे मुक्ते पहचान लिया और किस प्रकार जान लिया कि भगवान् को मैं ने गढ्दे में छिपा दिया है, परंतु सचे मक्त के झान-

### श्रीमद्भगवद्गीता

जिहासु को महात्मा का उपदेश भक्षत्मानी श्रमासुने ઉपदेश. क्याश्रवण से किसान को जिहासा अध्यक्षवाधी भेउतनी श्रजासा



श्री रुक्ष्मी द्वारा किसान की परीक्षा श्री तक्ष्मी अंशः जेडुंतनी परिक्षाः

गुरु के कहने से मगवान् में विश्वास शुक्रना इन्देवाथी सगवानमां विश्वासः

चचुंचों से अगवान् कभी जिपे नहीं रह सकते, ऐसा जानकर वन्हें पूर्व विश्वास के साथ मानना पड़ा कि यह अपड़ किसान मिंक को वस सीमा पर पहुँच गया है जहाँ जाने पर मगवान् को सस की मगोवान्द्रा पूरी करनो ही पड़ती है। अब वन्होंने मान जिया कि इस की पुकार पर भगवान् का यह की मगोवान्द्रा पूरी करनो ही पड़ती है। इस विष वे तुरंत दीड़ी हुई मगवान् के पात गई भीर वन से कहा कि स्मायन्त्र, आप कोर आप के मक दोनों हो पन्य हैं। आप कोगों को कार्ययासी, कप रोता, रहन सहन, बोक चाल आदि सभी वालें निराजी होती हैं। जिन का वास्तरिक ममें जानना सबंदापारख के किए इस्त ही नहीं, विषक असंमव है। मैं नहीं जानती थी कि मन्त्रीनाथ जीर मोपोनाथ कमी एक अर्थवाले राष्ट्र हो सकते हैं, पर आन यह असंमावित क्षे भी मुक्ते बात हो गया। मैं अपनी चञ्चलता के किए आप से चमा चाहती हैं। अब मेरी मार्थना है कि जाप सोमातिरीत्र वस के पास चलकर उस की दिक्तवता हुर करें।

भगवान गर्दे में से बाहर निकल काये कीर हैंसते हुए सचयोगी से बोले — निये, तुम क्या किसी मक्त से कम हो कि कपने को घन्य पन्य गर्हों समम्बन चाहती हो ? और चल्ला सता तो तुम्हारा मध्यन प्राकृतिक मुख हैं ! फिर बस के लिए चमा कैसी ? यह मुख् लिस हिन तुम होड़ रोगो चल हिन तुम ओमतो भगविश्या कचनीनी नहीं रह नाम्रोगी, न मेरे बस विशिष्ठ मेम का नो तुम्हारे ही अस्तित्व से कस्तित्ववान् है, कही व्यवार अथवा आश्रय ही रह नायगा । अब्दा, चलो कम नक्त का कह्यायानायन करने चलें !

मगवान मगवती के साथ भक्त किसान के समीय गये, तो देशा कि वह फिर क्सी मकार भवनी पुन में मक्त हो चुका है। मगवान क्स की श्रद्धा मिक की अपूर्वता देसकर मृत्य हो गये और गद्रह कपठ से पुकारकर कोले— मकरान, हते। देशो, में तुन्हारी मिल का प्रत्यच फर्ज सुन्हारे सामने सहा हैं।

मतः किसान ने मतावान् की वाणी पश्चान की, पर उस ने सीका कि तिन गुरु की हिपा भीर स्परेश से कान में ऐसा सीमान्यशाली हुका हूँ उन्हें गुल्हियाणा दिये जिना यह (भगवरश्नेक्य) सुस्रभोग करना स्थित नहीं। इस लिए सस ने कहा-भेरी अलि के सराव फल तो मगवान् ही हो सकते हैं, कितु में यह कैसे स्वस्ट कि आप सम्बद्ध भगवान् ही हैं।

करतर्गांधि अगवान् ने उस की गुरुपत्ति देसकर और कविक प्रसन होकर कर कर है। तो तुम्हीं जानो कि मेरे भगवत्त पर किस प्रकार तुम्हारा विश्वास का स्वकार दे । इतना हो कह सकता हैं और कहता ही हैं कि में ही तुम्हारी अस्ति का समाज विश्वास सर्वापायक मगवान् सुम्हारे सामने प्रस्वय होकर क्वतिश्वा है। किसान ने कहा— अगर आप मेरे ही जपर यह निर्णयमार डाल यहे हैं, तो में तो सिन्ने गुरु महाराज के कहने से विस्तास कर सकता हैं जिन्होंने मुक्ते इस यह का राही बनाया। इस जिए आप कुछ देर यहाँ सद्धा रहना मंजूर करें तो मैं बाकर बन्दें युवा छाजँ कि वे आप को पहचानकर मुक्त में विद्यास स्थिर करें।

भगवान् ने कहा—भण्डा लाघो, ऐसाही करो। मैं तुम्बारे कहने के श्रदुशार यहीं सहा गहुँगा जद सकतुम छोट नहीं आओगे। किंतु देखना, अधिक विजन्य न परमा, नहीं मो में साला आर्डिया।

किसान समक गया कि मगवान मेरी ब्रह्मा की परीचा खेने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं। इस लिए यह जाते जाते कर गया खोर कहा कि नहीं, इस तरह में नहीं जाऊँगा। कारण, क्या जाने गुरुशी आश्रम पर नहीं और वन्हें दुँउने में मुके देर लग नाय। इस लिए आप यह स्त्रीकार कर जीतिए कि मैं चाहे जिसनी देर में आऊँ, पर खाप बिना मेरे छीटे यहाँ में महीं जायेंगे सब तो मैं गुरुश को बुछाने जा सकता हैं चीर नहीं, तो चाप जाहर, खोर मुके खपण काम करने दीतिए। मेरे गुरु का बताया हुआ सस्ता धगर सही है, तो मैं अपने असली मगवान को जीते होगा तैसे बुखा लूँगा।

भगवान को मालूम हो गया कि अक्त को खश्नी मित में वितवा हठ, जितनी अदा कीर जितना विरवास होना चाहिए वतना इस मक्त में सब सरह से है। इस किए वन्होंने पुरा होकर वहाँ वस के छोटने तक रहना स्त्रीवार कर तिया और वसे जाने की अनुमति दे हो।

किसान वसी प्रकार गोपीनाथ या गप्योवाय रहता हुआ मस्ती की चाल से गुरु की युकाने चला गया। भगवान और कप्योजी दोनों शायी वही छड़े छड़े बस की निध्छ मिल की बार बार प्रयंक्ता करते रहे। कुछ देर में किसान अपने गुरु को साप लिये हुए बापस आ गया और गुरु को दिसलाते हुए कुछ दूर से ही कहा— यही महाग्रय कहते हैं कि में ही हुन्हारी मिल का प्रयंच फल भगवान हूँ और हुन्हारी मिल से छुण होकर हुन्हें रूपने देने भगया हैं। सी आप ठीक ठीक देखकर बतलायें कि इन का कहना कहाँ तक सच है।

महास्मा ने कहा—स्थातनी, तुम कहने के लिए मेरे शिष्ण हो, तो क्या हुआ है सि स्व कहता है कि कानी सावना में तुम मुक से बहुत काये वह गये हो। सन्यमुच हो ये दोनों प्राणी सामाद कमाने नातायण है कीर तुम्हारे कहने से पाँव पियारे यहाँ काकर मी अब तक कहाँ के तहाँ सड़े है। तुम ने इन कोयों को बड़ा कह दिया। चलो, चले, पैर पर शिरकर प्या माँगी। इतना कहते हुए महात्मानी ने होड़कर मगवान के परण पकड़ लिये और ससे मेमानु से भिंगति हुए कानेक महार की स्तृति करने करे। कितान मा अब विद्वत होकर

भगवान् के चरणों पर गिर पड़ा घोर मीतर ही मीतर (क्योंकि सुळकर किछी प्रकार का स्तोवपाठ करना उसे मालुम नहीं था) नाता प्रकार की प्रार्थना करने छपा।

मगवान् ने कपने मत्तों को काक्ष्म गति खाया थोर खायद मित के द्वारा परम्म दी पाप्ति दा परदान देवर लच्यों यो के साथ वहीं चानच्यों हो गये। अद्वा भीर विश्वास की यही महिमा है। यहि दिसान प्रथम में गुरु की बाते। पर यदा न करता, तो मगवान् दी मित का सदुपरेग हर्योगम नहीं कर पाता और उस के बाद भी उसे खार ध्रपती मित में ग्रद विश्वास न होता, तो मगवान् उस की पुत्रार पर दीडे हुए आकर उसे दर्शन न देते, न वह परम पद्माप्ति का वश्वान साम दर सकता। उस्ट होता यह कि गुरु की यातों में अभदा करने के पार दा मागी होने के साथ साथ दस के सद कमी पास्तय से ग्रामिल किये जाते और बार बार मरने और लग्न सेने दा सिस्टिस्का भी नहीं टट सकता। असत.

इसी लिए भगवान् ने कहा कि हे कर्जुन, इस पर्में पर भदा न रखनेवाले ( क्रमागी ) पुरुष मुक्ते न पाकर बार बार ग्रह्मपुष समार में छोटते रहते हैं।

रूस पर अर्जुन ने कहा--अन्द्रा महाराज, की लीत आप पर, आप द्वारा वपरिष्ट पर्में पर अर्थाद ज्ञान विद्यान पर जदा नहीं रखते वन की तो लेकी आप ने वही बैछी गति होती है, पर्जु जी छीत इन सन वातों पर खदा विश्वास का अपने दृशों में पोषण करते हैं वन के विष क्या क्या अवस्य क्रांय है, अब वह भी वतलाने वी कृषा करें।

भगवान् ने कहा—वही सब पतालाने के लिए तो में ने विज्ञान सहित कान कहने की पात कही है। इस में सबैपधम तुक्ते मेरे विषय में सपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना कारहयक है कीर यह यही है कि—

> मया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभृतानि न चाहं तेष्ववस्थितः॥ ४ ॥

मुप्त अञ्चक्त मूर्ति से यह समस्त जगत् न्याप्त है और समस्त जीव मुद्ग में है, पर में उन में नहीं हूँ।

गी॰ गी॰—हे अर्जुन, मुझ परवद्म परमात्मा का जो अव्यक्त अर्थान् प्रस्ट न होनेवाळा निराकार रूप है उसी से इस सारे संसार का प्रसार हुष्या है—संपूर्ण विश्व को मैं ने ही फैलाया है। साथ साथ इस जगत् भर का सूत्रमें अर्थात् प्राणिसमुदाय मुक्त में ही टिका हुष्या है। परतु विशेषता यह है कि सथ जीव मुक्त में हैं तब भी में दन में नहीं टिका हुए। फ ॰ प्र∘—प्यारे मित्रो, ईश्वरिविरोधी आतुर हिस्प्यकरस्य ने अपने प्रभुतक पुत्र महाद से आनित आकर उस का अन्त कर देने के विचार से अन्त में यही परन किया था कि सेरा राम कहाँ दें १ मूँ दिन रात जिस परमात्मा का नाम स्टा करता है वह देश स्थार मेरे सिना दूसरा कोई है, तो ससका कि वह नहाँ वैठा हुआ दें १ अगर वह वास्तर में है और नहीं रहता है, तो ससे मेरे सामने प्रत्याच प्रमाणित कर और नहीं तो मुख्ये के लिए तैयार हो जा।

ऐसा प्रश्न कान के संदेहक्त संसार में यदि किसी से कतना दुर्पें समाद सामने कहा है किर करे, तो अवरय ही सुननेवाले का इस चुटने लगे, क्योंकि नय इन दिने स्वयं ही सब की संदेह घेरे हुए है कि इरवर कहीं रहता भी है या वहीं, तो ऐसी दशा में कीन साहस करके क्षत का किसी लगह रहना चतला सकता है १ परंतु महाद कर विरवासी भक्त थे। कन की इरवर के सबस के सकता है १ परंतु महाद कर विरवासी भक्त थे। कन की इरवर के सबस के सबस के सकता है १ परंतु महाद कर विरवासी भक्त थे। कन की इरवर के सबस के साह के एक एक कुछ में रहने के संवन्य में पूर्व विद्यास था। अतपन करहींने क्षरकर कता दिया कि---

'हम में तुम में, खड़ा खंभ में, सब में ब्यापक राम।'

ऐसी होई जगह नहीं नहीं परमारमा न रहता हो; यहाँ तक कि इस निर्माव तकवार जिल से तुम मुक्ते अग्रमीत करना चाहते हो, और स्वी ककड़ी के इस लभे में जिल में तुम ने मुक्ते बॉफ रखा है, सम (ईस्वर, परमारमा) भीन्द हैं। और तुम ते। एक सभीव व्यक्ति हो, किर तुम्हारे में उन का होना तो नि.संदिग्य है ही। (तात्यर, नव सारा निरद ही साममा रे और मैं सी हैं ही), किर में भग्रमीत क्यों होजें ? काखिर हुका भी यही सत्य। हिस्यय-क्यूप ने लंभे में सात मारी और निराकार से साकार भग्रवान सावन प्रकट ही गये।

ययिष वपर्युक्त विवेचन में विरोधित प्रतिति हो रही है, क्योंकि रक्षेक में कहा है कि सब जीव मुक्त में है, में बन में नहीं हैं, पर वस्तुतः यह विरोधमतीति नहीं, विरोधमाल मात्र है। नारणं, हिंगी इंति की मध्य पर्वृतिः में अववान का वचन है कि मैं निराकार मूर्ति से समस्त रांधार, में (वक समान) व्याप्त हैं—या रेक्ती या पर्वत परेशों कुड़ भी मुक्त से रिक्त कहीं है। 'इन्हों परस्पर विरोधी बातें जो हैककर कुछ विद्वान हम रहेत का यह प्रयं करते हैं कि मुक्त का वहां मिंतवाले से यह सब जाय केला है और मेरी बंदि में सम्प्रतीय है। विराव केला केला है और मेरी बंदि में सम्प्रतीय है। परमारमा की महिमा अपर्याप है। वास्तव में तो हस करने से यहा भाव व्यक्त होता है कि परमारमा की महिमा अपर्याप है। परमारमा की महिमा अपर्याप है। परमारमा की महिमा अपर्याप है। वास्तव में तो हम कोले परमारमा की विविच छोड़ा की योतिका है। इसी छिए मयवान साने के रवोक में कहते हैं कि—

न च मत्स्थानि भृतानि पर्य मे योगभैरवरम् । भृतभन्न च भृतस्थो ममातमा भृतभावनः॥५॥

२४

और (सव) जीव ग्रुझ में नहीं (भी) हैं। मेरा ईश्वरीय योग ( रूप. सामध्ये ) देख । मेरी आत्मा भूतों को उत्पन्न (और ) पालन फरनेवाली होकर भी भतों में रहनेवाली नहीं है ।

गीं गौं - और हे खज़न, जिस प्रकार में ने बहा कि सब जीव मक में स्थित हैं उसी प्रकार में ही यह भी कह रहा हूँ कि सब जीव मुझ में नहीं भी हैं। ताल्प यह है कि तें जीवों के मुझ में रहने या न रहने के संबन्ध में अधिक साथ विचार न करके केवल मेरा ईश्वरीय रूप सामध्ये देखा क्योंकि मेरी आत्मा की ऐसी विचित्र गति है कि वह सब जीवों की उत्पत्ति और पाठन करनेत्राठी होती हुई भी उन में रहती नहीं है।

कः प॰—प्यारे भारता. भगवान वास्तव में बडी विचित्र कीला की पास कह रहे हैं। कमी कपर के रखे। कमें वे कह काये हैं कि सारा विद्यवपद्म सम्बसे ही फैला हुआ है, मैं सबंद न्यास है और सब बीव मक में हैं, और बब इस रहे।क में कह रहे हैं कि एक मैं बख नहीं है। इस का अभिमाय क्या है ? विचार करने पर यही बत्तर मिलता है कि जिस पकार सिनेमा के पर पर चल भर में सैकड़ो प्रकार के दृश्य दिसलाई पडकर शिलीन है। जाते हैं भीर इसरे ही चया में क्षेत्रल सफेड पराँमात्र यह जाता है. सब दरय फिक्म की गति बंद होते ही फिरम के साथ सिविट जाते हैं. वसी प्रकार इस संसारसिनेवा की बात है। संसारसिनेवा की रचनेवासी फिरंग का नाम है माथा। माया के प्रपन्न से संसारश्रय-भीत, नगत, परमाणु .आहि—परमारमा में हैं भी कोर नहीं भी हैं। जब तक रंश्वर धीर माया का परस्पर संस्त्य है सब तक सब दन में है और सब में वे हैं और माया का संबन्ध झटते 🌃 कही कुछ नहीं। इसी विचित्रता के कारण इंट्वर की आज तक ठीक ठीक कोई भी नहीं समक्त सका, न हन के .संबन्ध में 'इदंगिरथम्' (यह वेसा क्षी है) करके कोई कुछ कह ही सका। मुस्ततमान. पहुरी, इसार, बीट, जैन आहि सब ने अपनी अपनी बिट की पहुँच तक कल्पना की धीर अपने अपने अनुशंक धर्मप्रन्थों को महस्त्र दिया, शीताकार ने भी कहीं से कोई बात बाकी नहीं रही, पर अन्त में सब ने यही स्वीकार किया कि परमारमा की छीला का पार पाना एकान्त श्रतंत्रव है, कल्पना धक्तकर सक है। जाती है, किंत धरमात्मा का अन्त नहीं पितता। .[स] लिए महातमा और महापूरप खेला हैरवरीय ज्ञान के संबन्ध में यही कहकर अपना निर्णय देते आये हैं कि जिस पकार कथाह नदी में से तुम अपने पात्र के अनुसार पानी मर खेते हो भीर संतुष्ट होकर अपना कार्यक्रम जारी रखते ही बसी बनार परमात्मक्षानरूप अधाह समुद में से अपने मुद्धिपात्र के अनुपात से बानवारि मर ले। और संसार का कार्यश्रम पूर्ण करते 📆 ध्सी के चरणें में शीवन की इति कर दें।

कर्जुन से भगवान् ने जब एक साथ ही दोनों पातें कहीं कि सब पूत मुक्त में हैं भी कीर नहीं भी हैं सथा साथ ही यह भी जोर दिया कि हैं मुक्त ईस्वर का येगा सावध्ये रेस, तो अर्जुन ने पूदा कि हे मधेर, इस प्रकार की अबस्थन में सावनेवाजी वातों में से कीन स वियोप तस्य निकाबकर में खाप का ईस्वरीय सामध्ये देखें अध्येद आप ही बतजाह्य कि इन में से में किस पर आस्था रखकर क्या समुद्धी

इस का बत्तर देते हुए भगवान् ने कहा कि-

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् । तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

जिस प्रकार सब स्थान में जानेवाला वायु सर्वदा आकाश में स्थित रहनेवाला है उसी प्रकार संपूर्ण जीव भ्रुश में रहनेवाले हैं, ऐसा ( तूँ ) धारण कर ।

गी० गी०—हे झर्जुन, जिस तरह यह अत्यन्त विरहत वायु आकाश से ही हत्यन्न है और सर्वेत्र विचरता हुआ आकाश में ही सदा रहा करता है चसी तरह मुक्त से ही हत्यन्न ये समात संसारी जीव सर्वदा मुक्त में ही रहते हैं; तूँ यही समम।

दन का स्रेड पमत्व नहीं बहुता और भारक खतम होते ही बसे है बतार फेंबरे हैं। ऐसे ही यह दुनिया भी भगवान का नाटक है। इस में तरह तरह के छेल होते रहते हैं जिन का सब सचालनमार भगवान पर ही रहता है। परंत वास्तव में ग्रह शहक के श्वतिरिक्त श्रीर कल नहीं है. यह बात भगवान की सर्वेद्यता में सर्वेदा स्पष्ट रहती है। इसी बिए मगवान संसार में लिप्त नहीं होते । यहाँ नाटक के स्टाइरस से हो सातें लचित होती हैं । एक यह कि नाटक के कमिनेता रहतों और दर्शकों पर मन्य नहीं होते. जिंत दर्शक ही वहाँ की सब बातों के साथ साथ इन के शमिनय पर मन्य होते हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ की शन्तरह बातों का ज्ञान मुद्धीं रहता. वैसे की प्रभा भी अपने लोलामाटक पर मन्य नहीं होता । वैसा होने से दोप का समावेश हो लागमा । दसरी वास के। क्ल स्टाहरमा से स्पष्ट होती है यह यह है कि पाटक देखनेवाले यथापि यह अन्त्री साह पहले से ही जानते रहते हैं कि मैं की कुछ देख रहा हूँ वह खामल बनावट है. वास्तविकता का यहाँ कामाल के स्रतिश्कि केशमात्र भी नहीं है. फिर भी वे दायों और अभिनयों के आकर्षण में पडकर अपनाचन तक को बैठने हैं। (भहत से ऐसे दर्शें है देखे गये हैं, जो माटफ सिनेमा आदि समाप्त हो जाने सथा सब दर्शकों के चले गाने के बाद भी अपने स्थान पर डी बैठे वह गये हैं। बाद में सावधान करने पर मुश्किक से कपने स्वमाय में का सके हैं। कीर कमी कमी तो इसी धुन में पागल तक हो जाते सुने गये है।) यही माया का फाँस है। संसार इसी में उलककर वस की अस्तियत की जानने में द्यासम्भे रह भारत है। दशैक होकर की नहीं आनता कि मैं दशैक हैं। यहाँ तक कि समिनेता की स्थिति से भी ऊपर चढकर बाटक के कथानक से शपना संबन्ध कोड़ने छगता है। इसी हिए वसे द किस, शोकम्या, कथवा जानन्दित और हर्षेत्रय होना पडता है। केवल मगवान् ( चौर भगवान को जाननेवाजे हानी योगी जन ) इस रहस्य को शतते हैं। यही कारण है कि वे सब लगह रहते हुए भी कही नहीं रहते, पर बन में सब बुख रहता है। अस्तुः

इसी लिए तो भगवान् ने कहा भी है कि हे कर्तुन, जैसे सर्वेद व्यविहत गति रवने-वास्ता महान् वायु सर्वेदा व्यक्तास्त में स्थित है वैसे ही सब शीव (क्यक्तस्य की भाँ।ति सर्वे-ग्यापक) मुक्त परमारमा में स्थित है, ऐसी स्ट पारणा कर।

इस पर कर्नुन ने पूढ़ा कि हे प्रयो, यदि यही सत्य है कि सब भूत काप में स्थित है, तो बाप तो निरंथ, निरमन, निराधार, माजरहित और कमन्या है, बत व्याप में स्थित भीते। भी भी तो वैसा ही होना चाहिए था १ किंतु ये बीद तो बीच बीच में न बाने वहाँ कारय हो जाते हैं, ययि इन्हें ( ब्रवांत इन में स्थित जीतत्या भी ) भी निरय वह चुके हैं, इस क्रिए कृता करने काप मुक्ते यह रहस्य समकाहए।

मगवान् ने कहा-इस में काई विशेष रहस्य नहीं है। यह तो बिल्डुल स्पष्ट बात है-

# सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।

## कल्पक्षये युनरतानि कल्पादौ विस्रजाम्यहम् ॥७॥

हे कौन्तेय, करूप के समाप्तिकाल में सब जीव मेरी प्रकृति में ( लीन हो ) जाते हैं। फिर कल्प के आदिकाल में मैं उन्हें उत्पन्न करता हूँ।

गी० गी० — हे अर्जुन, यह सारा संसार मेरी माया का वशवतीं होने के कारण माया द्वारा स्थिरीकृत अवधि पूर्ण होने पर उसी में समा जाता है अर्थात मेरी प्रकृति करन के अन्त में अपना प्रसार सिमेट लेती है जतः सब जीव उसी में छीन हो जाते हैं। और बाद में जब मुझे उन को उत्पन्न करने की आवश्यकता प्रतीत होती है अर्थीत प्रकृतिनियत कल्पारम्भ का समय भा जाता है, तो मैं किर से उन्हें रच डाइता हूँ। यस, यही इस सुष्टि का रहस्य है।

कः प्र-प्यारे सजनो, जारीर की खाया का ग्रारीर के खमात्र में कोई अस्तिस्व नहीं है। शारिकी संचालनिक्या के साथ ही इस की छाया भी चलती फिरती रीश्रती है। परंत इस की विचित्रता यही है कि शारीराधीन होती हुई भी यह कंपेंना कलग फेस्तिस्व साबित सी करने लगती है-जारिर है साड़े तीन ही हाथ लंग भीर छाया हो जातें है पचातें हाथ की । इसी सरह भगवान के अतिरिक्त वन की माथा का भी कब ग्रभाव नहीं है। सकता, किंतु शक्तानीजन माया को भी सब कल समम्बद्धार हसी में मले रह जाते हैं। धार माया की छोड़कर लेगा भगवान को ही अपने विचारशाव्य का शका बना लें. दिन रात चौबीस घटे भग-बान में ही लीन रहें, है। निश्चय है कि किसी की बाया अर्थात प्रकृति का वशवती न होना पड़े। लेकिन यहाँ ता अपनी सहि का कार्यक्रम निरन्तर चाल रक्षने के लिए भगवान ने थपनी बकति को अपना बाभव देकर इतनी विव और शक्तिशालिनी चना रिया है कि साय संसार वसी में भला रह जाता है। इसी लिए जानी महात्मा बार बार संसारी जीवों की यह समकाने की कोशिय करते रहते हैं कि आयी, माया का आध्याख मत करे। विकित हम भी वसी का व्यापार पहला करें। जिस की पहला कर भागा मावारानी बनी हुई है। माया का सब मताप और प्रभाव प्रमुके इच्छाधीन है। प्रमुचाई, तो चल भर में ही भएती सामा का सारा शिखवाड़ विगाड़कर बसे मटियानेट कर सकते हैं, किंतु वह धन का हुएम नहीं टार्लती, दन की ऐंता की कीर बन की नहीं भूछती, ते। वे क्यों बसे किसी सबह के संकटों कीर केटों में पड़ने हें। हाँ, की लोग माथा से अन्तम दोने के लिए की जान से प्रमुक्ते चरणी में लिपद काते हैं कोर यस कर के जिए भी बन चरखों का सहारा नहीं झेड़ते बन्हें मभु इतनी शक्ति दे

## श्रीमद्भगवद्गीता 🞾



करपान्त में जीवों का प्रख्य ( छ० ६ रवे।० ७ ) કદપન अंते छियोना असय ( अ. ८ रवे।. ७ )

देते हैं कि वन के उत्पर माया अपना प्रमान न दाल सके। किंतु ऐसे व्रश्निक ममुनकों की संत्या इतनी अव्य होती है कि यहाँ वन की कोई मखना नहीं की मई और सर्वेप्यापक सिदानत नतला दिया। जाल दो लाल में एक जीत-मुक्त योगी या परम पर प्राप्त मक्त हो भी तो तस की गखना सबैतामान्य नियम नतलाने के समय मंजा किछ तरह की ला सकतो है। वस के लिए तो इतना किया जा सकता है कि सबैतामारण नियम कहने के नाइ एक नियोप कवा के यित संनेत कर दिया जाय और कह दिया जाय कि अमुक प्रकार का आचार नियार और काहर विहार रक्तनेताला जानी अथना योगी या मक प्रकृति के करें से मुक्त होतर अपने मक्त के निर्मा कित कर तिया नियार और काहर विहार रक्तनेताला जानी अथना योगी या मक प्रकृति के करें से मुक्त होतर अपने मक्त के निर्मा काहरी के करें से मुक्त होतर अपने मक्त के निर्मा काहरी की करते होती हो जहाँ और जन लेती जरूरत पड़ी स्वीत स्वयं माता है। से। वस प्रकार के लिए सर्वे वापक दियम की चर्चा करते हुए वस तरह के लेगी की कोई चर्चा प्रगानान् ने नहीं की पर प्राप्त वात कह दी कि है की निर्मा करन का को पर सब कीन मेरी प्रकृति में चर्च काते हैं अपीत वात में मिलकर अरस्य हो जाते हैं और पुनः लक करन का आरम्मकाल जाता है, तो में किर से वन की छिट कर दाखता है।

यह मुनका अर्थुन ने पूढ़ा—हे भगवन्, यह तो सभी स्पेग लागते हैं और आप स्वयं बहते भी है कि आप सब संभव असंभव कार्य करने में सबंदा समये हैं, ऐसा कोई महाद कार्य गहीं को आप के जिए अर्युन्त सरक और सुगम न हो, ऐसी हवा में कारण क्या है कि आप अपनी दभी हुई खंट को अपनी हो तरह सबंदा के किए स्थिर नहीं कर देते अर्थांत आप की बनाई खंटि का बरुपान्त में गाश क्यों हो जाता है कि आप की पुनः इस ब्ही रचना का वार्य-मार स्टाना पड़ता है है

भगवान् ने कहा-- अर्गुन, इस ना भी एक कारण है और वह यही है हि--

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विस्ट्रजामि पुनः पुनः। भूतपाममिमं कुत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्॥ 🖙॥

(मैं) अपनी प्रकृति को वापकर प्रकृति के वश से विवश हुए इस समस्त जीवसमुदाय को वार वार रचता है।

ापर प्रश्नित को बार बार रचता है। गी० गी०—हे अर्जुन, यह सारा संसार अपने अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म घारण करने के छिए अनादि बाछ से मेरी प्रश्नित के अपीन हो पुरा है, किसी जीव में यह शक्ति नहीं है कि वह अपनी इस परार्थानता की रह्मेंडा को तोड़ सके, क्योंकि एस के कर्म उसे अववन्यन में डालने के लिए स्वयं परवश हैं इसी लिए मुझे भी अपनी प्रकृति का आश्रयण करना पड़ता है और जीवों के कमां-सुसार बार बार उन के सुजन का कार्य परा करना पड़ता है।

क् प्र-प्यारे भार्यो, रामचरित मानस को अर्घांबी है कि-

'दुइ न होंहिं एक संग मुजाख़ 🍪 हँसब ठठाइ फुळाख्य गाळू॥'

इस का बाव यह है कि हैंसना और शेना-ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते । कोई भी प्रमुख्य एक समय में या तो रो ही सकता है या हुँस हो सकता है। इसी वकार संसार में ग्रीर भी किलने ही काम हैं जो दसरे के विरोधों हैं जिन में एक यह मी है कि संसार के सखमीय की दृश्दा और मृक्ति की कामना एक साथ नहीं की जा सकती । संसार के सुख चाहनेवाले जो कुछ भी कमें करते हैं इन सब में इन की यही इच्छा रहती है कि इस कार्य के द्वारा मुक्ते अमुक मुख माप्त हो। ऐसा विचार रायकर कार्यंक्रम संचालिक रावनेवाचे यदि यह चाहे कि वर्ष्यंक्त प्रणाली के साथ साथ हम उस विवासी का कार्य भी करते रहें जिस से सूदामीय के बाद मुक्त होने का अधिकार मिल लाय. तो यह हो नहीं सकता । युक्त होने के लिए सुखमोग की इच्छा छोडकर---निष्काम कर्मकर्ता बनकर--कार्यसंपादन करना पडता है और यह काम सक्षमीय के खाल की से हो नहीं सकता। यह तो वडी कर सकता है जी अपने आप को सर्वभावेत भगवान् का समझने के साथ साथ सारे विद्व को भगवान् का मूर्त स्टब्स्य मान चुका है और क्सी के निमित्त अपना प्रत्येक कार्य---श्वास प्रश्वास का ग्रहक और निकेष तक व्यक्ति कर खका है। यह संसार से दोना असंभव है। यहाँ तो सभी क्षोग एक लगाकर चार पाने की कामना में चाकाश पाताक एक कर रहे हैं। निष्काम करेंथीग की भी कुछ महत्ता है, यह मानने के लिए कोई बासानी से तैयार नहीं है। तब मदा यह कैने हो सकता है कि कोई कों ही जन्म भारण करने के कप्त से ग्रही या लाग । इस तरह के कामकानी गंसार की तो विवश द्वीकर जम्म लेना ही पड़ेगा, किसी तरह उस से झुटकारा नहीं मिल सकता। गर्ज यह कि दुनियां को मना खटना और मगतान के भाग में भाकर सहा के किए हु:स से छुट जाना, ये दोनों काम हुँसने और शेने को तरह एक साथ कदापि नहीं हो सकते-कार्मफल की रच्छा रसकर कर्म करने पर कर्मबन्धन में पडना ही होगा। अस्त :

भगवाम् ने जब कहा कि हे अर्जुन, अपनी म्हाति का आध्यय करके में म्हातित्र से विदरा समस्त भौवतम्ह का बार भार सम्बन्ध करता है, तो अर्जुन ने पृद्धा कि है प्रभो, यदि कमें करना ही भीन के बच्चन का कारण है तब तो आप को भी विदरा हो कर ही जन्म भारण करना पहला होगा, क्योंकि भीवी की बन के कर्मानुसार मित देने की कामना से दी तो स्वाय भी सिट का स्वानक्य महान्कम करते हैं ? इस प्रथ का ध्तर देते हुए मगवान कहते हैं कि-

न च मां तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनञ्जय । उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ६ ॥ हे धनंजय, उदासीन की तरह उन कर्मों में असक्त रहनेवाले सुझ (परमात्मा) को वे कर्ष वन्धन में नहीं डालते।

गी० गी०—हे अर्जुन, यद्यपि मेरा कार्यक्षेत्र यहा ही विस्तृत है, इतना कि सारा संसार मिळकर भी मुझ ककेले के बराबर काम नहीं कर सकता। मैं अकेला ही इस समस्त ग्रद्धाण्ड का स्वजन, पाठन और संहारक्ष्प महत्तम कर्म करनेवाछा अत्यन्त वहा कार्यकर्वा हैं। किर भी मुझे मेरे ये सब कर्म बाँवने नहीं। कारण यह कि इतना सब कुछ करनेवाछा होकर भी मैं किसी कर्म में सक्त कर्यात लिस नहीं होता, प्रस्तुत सब कर्मों से सबदा बदासीन की तरह रहा करता हूँ। ऐसी दशा में मुझे मेरे कर्म क्यों वांचेंगे ? अर्थात् किसी तरह नहीं वांच सकते।

/ क o प्रo-- प्यारे वियो. कर्जन की शका के जनसार परमाध्या भी अगर कर्मबन्धन में पद लागूँ. सा सन्हें भी बार बार विवश होकर करूप मरख के चकर खताने पहें भीर सब दाय. राग देव, रूप्यों भेाह के विकार विकृतचेता बनाने खर्गे । फिर शीवारमा भीर परमारमा में प्रिमिन त्रता ही क्या यह जायगी ? तम ते। संसार से ईंदरा, प्रभु, साथी, सर्वेड, सनातन देव बाहि निरोधार महिल संवेश्यन लगाकर किसी के प्रति मिल प्रकट करने और इस के द्वारा परम पर वाने की आया में जीवन की इति भी कर देने की प्रधा भी कदाचित संसार में नहीं रहेगी। कित यह सब अनादि बाज से हैं और अनन्त काळ तक श्हेगा, इस में केई भी संदेह करने का पर साहस नहीं कर सकता। वयो ? कारण क्या है कि भीवारण कीर परमारण ये है। प्रकार की काश्माएँ संसार की चपना चपना कीडाचेत्र बनाकर रसी की कनेकानेक प्रपद्मी में काले रहती हैं ? क्या क्या की बनार की व्यातमा से संसार का कार्यसंसरण नहीं हो सकता ? दंदे दिल से विचार करने पर--शाचीं, गुरुशीं, महायुद्धों और संब महारमाओं की बाली पर दशन देने पर सचमच यही बत्तर मिळता है कि नहीं । नगीकि संसार को बानी गति पर चलते रहने के लिए बीवारमा और परमारमा इन दोनों ही विरोधणों से मुक्त बारमाओं की नितानत बावश्यकता है। संसार में यदि बेवल बीवात्मा ही रहे. परमात्मा वस के बीच किसी प्रकार का हस्तक्षेत्र या विना जुलाये प्रवेश न करे, ते। संसार संसार नहीं, शक्ति नाना प्रकार की अनुविधाओं का समृह कि वा सामात नरक लेक हो हो जाय। परमारमा 🛭 संसार की एस के ठीक रास्ते पर चलकार यहाँ की विचित्रताओं में सुन्दर सचित्रना की छटि करता है --

क्तर्म करमाचन निरामके से बटकर भी जपने नामपात्र से इसे वसादिन रसता है जिस से समस्त की बारमा प्रकार प्रहरण करते और कथने अपने अनुरुख मार्ग को प्रकटकर इस संसार को दःसमयता में भी ससमयता की धारा बढाते हैं । यदि परमारमा अधवा वस का नाम न रहे. मी ग्रह सब करा भी भ है। । इसी सरह जीवारमा भी संसार के लिए कम हर्योगी नहीं है. एसना ही नहीं, बल्कि वह तो और भी अधिक वर्षोगी है। अधवा जीवात्मा में ही संसार है सही कहना अधिक व्यवक्त यालम होता है। जीवास्मा को ही बेटों दारा उपरेश टेकर धारमात्मा ने प्रधान सान कराया है और सभी सक दन की भी गर्डों महिला है जब हुआ कि संवार में बीतारमा विद्यापान है। जीतारमा के ग्रामात में परवारमा को भी संभवता संमार में बड़ी' दिवाना नहीं मिल सकता। इस किए संसार को टीनों की समान बाउरवकता है. इस में संशय के किए विषठक मंगद्य नहीं। जैसे किसी शहर की शैनक के लिए जन-सीरमा और श्रविकारीमगरल दोनों की ही आस नकरन चडतो है-जनना की कमी मे शहर बरास और अधिकारी के अमान से एकदम गंदा हो जाता है-वैसे ही संसार की रीनक भीर सन्धवस्था के लिए जीवारमा परमारमा का सहयोग भरेषित है। खेकिन इस उदाहरण से ग्रह महीं समस्त्रमा चाहिए कि समवान की तरह व्यथिकारी खेरा भी कमेंबरधन में नहीं पडते होंगे । ऐसा समक्रमा वडी भुळ होगी: क्योंकि कोई कितना मी स्यायिय अधिकारी क्यों न हो. मन्त्य होने के नाते बस में स्वार्थ को भावना श्रवरय ही बनी रहती है और यह स्वार्थ हो कमैबन्यन का वारण है। परमारमा में इसी का अभाव रहता है, वे अर्थ से बहासीन हो हर, भर्मेफल से अलिस रहकर, एक सुरद मिनका पर बैठकर अपने लिए नहीं, बलिक संसार के लिए कमेंकरते हैं। कातपत बन्हें बन के कमें बाँच नहीं सकते । यही परमारमा की निशेषता है भीर प्रश्नी का परिचय देते हुए बन्होंने कार्जन से कहा कि-

दे पर्नमप, ध्याधीन की तसह बन कमें में मजिप्त रहने के कारण मुक्ते ये कार्य पन्यन में महीं डाजते।

इस पर अर्जुन ने पूदा — अन्या महाराम, यह तो काप बड़ी शिवन वात कह रहे हैं ! क्योंकि वन कमें से खाद काप बड़ासीन की तरह रहते हैं तब तो इस संसार की रचना आहि में विश्व हाता का है में विश्व हाता के स्वासीन हो माने से राज्य और नगर में विश्व हाता पर लानी है वैसे हो काप के बहासीन हो संसार में स्पेर मच नाना पाहिए कार्य में प्रकार मंग स्पेर मच नाना पाहिए कार्य मा पार दिन तक रात आहि के कप में प्राकृतिक वानों में विश्वी न किसी तरह का कांन्यम हिरावाई पढ़ना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं, तिस से मानना पड़ता है कि कोई हात का स्वासीन नहीं, अधिनु स्थिर और सचेत नियायक है। यनः में लानना पड़ता है कि कोई हात का स्वरासीन नहीं, अधिनु स्थिर और सचेत नियायक है। यनः में लानना घड़ता है कि वह दीन है जो सब स्थितन कार्यों को नियस पर प्रकार रहता रहता है ?

भगवान् में कहा- खर्जुन, तेस संदेह युन्तिसंगत है। पर मेरी द्यासीनता शास्त्रे जैसा अर्थे लगा रहा है मैसा क्ष्यासीन में नहीं होता है। मेरी प्रधानता तो सर्वशा रहती ही है। क्योंकि---

> मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् । हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

मकृति मेरी अध्यक्तता द्वारा चर अचर के सहित (संपूर्ण जगत् की) सृष्टि करती हैं। हे कौन्तेय, इसी हेतु से संसार (नियमित रूप से) परिवर्तित होता रहता हैं।

गी० गी०—हे अर्जुन, मेरी प्रकृति मेरे साथ अवहापूर्ण व्यवहार नहीं करती है। मैं चदासीनवत् स्वभाव में । स्थिर रहवा हूँ, ऐसा जानकर प्रकृति मनमाना आचरण करके विश्वहूळा नहीं पैदा करती, प्रस्तुत वह मुझे सदा अपना अध्यक्ष (माळिक या मैनेजर) मानकर मेरी आहा के सर्वथा अनुकूछ इस पराचर नगत, को उत्पन्न करती है। यही कारण है कि यह संवार अपने ढरें पर वरावर हेर फेर के साथ घूमा करता है, और तब भी कहीं से कोई असंबद्धता अथवा अध्यवस्था नहीं आने पाती।

कः म०—स्थारे, भाइयो, भगवान् ने इत दलेक में दो मयान वार्तों का वर्णन किया है जो हो होती हुई भी एक ही विषय का मितपादन करती हैं। ये दोनों वार्ते ई कार्य जीर वाराय, जीर संपादित एक विषय है भगवान् वो व्हासीनता। चर, अवर, स्पादर, जहम नगद वार्य है। हतना बड़ा कार्य करनेवाली भगवान् की हाती प्रश्ति वा माया कारण है, परंतु विरोरता यह है कि इस की कारणता स्वतन्त्र नहीं है, भगवान् की कृता से बल पाकर ही यह सप कार्य करने में समर्थ होती है। हाँ, भगवान् की स्वासीनता इतने से ही संपत्र है कि वे केवल कर के वार्यों की देवते रहते हैं। भगवान् मकृति की अदेश नहीं करते कि तूँ अमुक प्रवार के हीय स्वत्य कर, म वे जीतों की ही वपरेग करते हैं कि तुम सेगा पापपुर्यमय कर्म करके नीच केच लोकों की माति को अथवा निष्काम कमरीगी ननकर परमद्र में गियों। वे केवल देखते रहते हैं कि वीन वया कर रहा है, सस। यही भगवान् वीर वस्तार है और यही संसार को परितर्तननील बनाने वा मुक कारण है। मगवान् यदि वस्तारीन न रहें, धरनो महित की मीति तरित रहक अगव के प्रवर्धों में विषये रहें तब यहा यह कब संसव हो सकता है कि होई सकाम कर्म करनेवाला रह आय। जब कि महामारत लेसे एंतार के काहितीय और अमृतर्वे महासीमा के बीच सहे हों हर वे वह संसाय हो पुरम काहिती की सम्वर्वे सहासीमा कर्म करनेवाला रह आय। जब कि सहामारत लेसे एंतार के काहितीय और अमृतर्वे महासीमाय के बीच सहे हों हर वे वह संसाम के मुद्र प्रियाणकर देव

हुनमें प्रशासन: दिशालारे न पड़कर भी शर्पने नामग्रात्र से इसे प्रमावित रखता है तिस से समस्त जीवारमा प्रशास प्रहरा करते और अपने अपने अनुरूष्ट मार्ग की प्रस्तहरू इस संसार की हःसम्मान में भी सम्मानना की धारा बहाते हैं । यह परमारमा अधवा उस का नाम न रहे. तो ग्रह सब कुछ भी म हो। इसी तरह जीवाहमा भी संसार के लिए कम उपयोगी नहीं है. हतना ही नहीं, चल्कि वह सा श्रीर भी श्रविक वरवानी है। अधना जीवारमा में ही संसार है. ग्रही कहना ऋषिक वयम सालम होता है। जीवरमा को ही वेटों हारा उपरेश देकर पत्रमाध्या ने अपना झान कराया है और तभी तक बन की भी यहाँ महिमा है जब तक कि संभार में डीशस्मा विद्यान है। जीवस्मा के ग्रामांव में परमारमा को भी संभवतः संमार में वही 'ठिकाना नहीं' मिल सकता। इस लिए संसार की दीनों की समान बावस्यकता है, इस में संशय के लिए जिल्हाल गंबाइश नहीं। जैसे दिसी शहर की रीनक के छिए लन-संद्या और अधिकारीमण्डल दोनों की ही खास सरुरत पडती है—सनता की कमी से शहर स्तास और अधिकारी के श्रमात से एकडम गंडा हो जाता है—जैसे ही संसार की रीनक भीर सब्दवस्था के किए जीपारमा परमारमा का सहयोग भपेदित है। खेकिन इस श्राहरण से यह नहीं समस्त्रा चाहिए कि भगवान की तरह खेखिकारी खेशा भी कमेबन्धन में नहीं पडते होंगे। ऐसा समस्त्रा वडी मल होगी। क्योंकि कोई किसना यी न्यायिय अधिकारी क्यों न हो. प्रमुख्य होने के नाते इस में ह्वार्थ की आदना अवस्य ही चुनी रहती है और यह स्वार्थ ही क्रमेंबन्यन का कारण है। परमात्मा में इसी का क्रमाद रहता है, वे क्रथे से हरासीन होकर, कमेंफल से अलिप्न रहकर, एक सब्द भविका पर बैटकर अपने लिए नहीं, बविक संसार के लिए कार्मकरते हैं। अत्रवन सन्हें दन के कार्य वाँच नहीं सकते। यही परमारना की विशेषता है भीर इसी का परिचय देते हुए बन्होंने सर्जुन से कहा कि-

हे पर्यंतप, ब्हाडीन की सरह वर करों। में कवित रहने के कारण मुले ने कर्र सम्बन्ध में नहीं बातते ।

इस पर अर्जुन ने पूज़ — अच्छा महाराज, यह तो काप बड़ी विचित्र वात कह रहे हैं! समिति वन कमों से यदि बाप व्हासीन को तरह रहते हैं तब तो इस संसार को रचना काहि में विश्वज्जता पड़ जानो चाहिए — भैसे अधिकारी वर्ष के बहाधीन हो जाने से राज्य और नगर में उट पांट मच जाती है वैसे हो आप के ब्हासीन रहने से संसार में अपेर मच जाना चाहिए अर्थात कभी चार दिन तक दिन और कभी आठ दिन तक यत आदि के रूप में माइतिक नामों में किसी न किसी तरह वा अनियम दिललाई पड़ना चाहिए, पर देस होता नहीं, मिस से मानना पड़ता है कि कोई इस का बहासीन नहीं, अधित दियर और सचेत नियानक है। अतः में बानना चहता है कि वह कीन है जो सब स्राध्यात कार्यों को नियम पर चनाता रहता है है लेक में जाकर मनुष्यों की साँति ही नाना जंगातों में प्रस्ति हैं और तब भी अपने जंगातों की पर्वाह न करके संसार को कर्मनन्त्रन से मुक्ति दिवाने की ही दिन रात नेटा करते रहते हैं— तरह तरह के उपहेरा देते हैं, अपने सिर पर हुआं का पहाड़ बठाकर भी संसार के सामने पड़े नड़े आहरा के उपहरंग देते हैं, अपने सिर पर हुआं का पहाड़ बठाकर भी संसार के सामने पड़े नड़े आहरा है स्थानित करते हैं और सन तरह से सिर्क करने दिवान तथा नता देते हैं कि अपने पाँग से स्वाहित हैं की अपने कर नार्यों और उन्हें आवानमन से मुक्ति मिल जायगी तथा अपने मार्ग से सबते रहते होंगे। हस के भी पहले उन्होंने मकृति द्वारा की वो की यह बुद्धि दिवान सी है कि वे मगवान के वपरिशों को समक्ष व्यक्तर अपनी क्षित्र का महता है के अपने साम के वपरिशों को समक्ष व्यक्तर अपनी कीच के अनुसार वहाँ अमल में साम में पढ़ित होंगे। परंतु कीव हतने पर भी क्यान न हें और सास क्षत्र कम करते हुए सह कम और सह हान की वपेचा करके अवसार में वम्मुन होते रहें, तेर हुत में भगवान का पत्र सा वेश हैं है ही सिप कहा जाता है कि भीन अपने बनाव विवाह—सुमति हुगैति—का कारण आप है। अर्थाद मनुष्य की मकृति ही मनुष्य की वपति अवनित्र करानेति करानेवाली है, भगवान सो साथों अपना अयवा अयवानता है जो देश के से विवा करा भीगते में नियत्त पर कर रेते हैं।

हा कि र मनुष्य या देनता राचात आदि कोई मी प्रायी यदि अपनी सुगति चाहता है,
तो वसे चाहिए कि अगयान् को देश न देकर अपनी प्रकृति ( अपदत, स्वभाव, कत ) को सुभारे
अधांत सरपुरुतें द्वारा वपदित मार्गों का अवत्यन्तन करे, सरक्ष्यें और सद्धमें से विचलित न
हो। ऐसा करने से निश्चय यह जगत् के परिवर्तन में भी एक अपरिवर्तनीय एवं सुस्द मार्गे पा
नायगा और निस्त की अध्यक्ता में यह परिवर्तनवक चळता है वस के पास पहुँचकर
वाही हो लायगा। अला:

भगवान ने जब कहा कि है अर्जुन, प्रकृति मेरी अध्यवता में इस समस्त चर अघर लगद की दृष्टि करती है, इसी विष यह समार वरिवर्तित होता रहता है, तो अर्जुन ने कहा— मगवन, आप ने मुक्त से (चतुर्य करवाय में) कहा है कि मैं युग युग में चवतार प्रहुत करके संसार की सम्मार्ग बतलाता हूँ, भलों की रचा और अदुरों का संहार करता हूँ। आप के इस कथन से आप का कम्में करना सिद्ध है। तब भी आप अब कह रहे हैं कि मैं सब से बहासोन की तरह रहता हूँ और मेरी प्रकृति ही सब संसारक चलाती है। इस प्रकार हो हम की बोतें से तो बडी महबडी फैल सकती है है

भगवान् ने कहा—कर्जुन, मैं ने अपने धवतारपहण की बात कहने के समय हुम्स से यह भी बतला दिया था कि मेरा जन्म कमें दिया है—जन्म खेकर भी में मनुष्पकेटि में नहीं खाता हूँ। आनो कोर विवेकशालो लोग मेरे उस परम दिया रूप की बातें जानते हैं। ( श्रज़न ) को निष्काम कर्मयाय का उपरेश दे दाले हैं, तो उस से अधिक कठिन परिस्थिति क्या धीर कहीं पड़ सकती थी कि वे सकाम कमें करने का प्रवेशन देकर उत्साहित करना धावश्यक समक्रते १ नहीं और हमार बार नहीं। महाभारत यह से बदकर विषय परिस्थिति संसार में धरपल होना महा आसंभव है। तो जब विश्वट समय में विश्वट विषय का वपरेश भगवान ने दे दाला. ते। यह तो और मानी हुई बात है कि साधारख (समय ) समय में ता वे और भी किसी तरह इस निकाम करेरेशन को होड़ने का बोस्साहन नहीं देंगे। इस कथन से भगवान के स्टातीन की सरह रहने का भाव और अधिक स्पष्ट है। जाता है, क्योंकि निष्काम कर्मधान का परिणास है संसार के ब्रावागमन से मोख । इस लिए पदि अगवान स्वयं संसार से बदासीन न रहते. तो हमरों को उस से बडासीन होने का उपरेश नयों करते । यगवाम की इस बडासीनता का ही यह फल है कि संसार बराबर चयार लाता रहता है। कभी दिन, कभी रात, कभी सत. क्यी दु:ल, क्यी प्राना, क्यी जाना, क्यी जन्म, क्यी मृत्यु-ये बलेडे बडे भयंकर हैं। भगवान की भगवता ऐसे धनवें का नास करनेवाको है, पर इन का नास न होकर सर्वेदा परंपरा लगी चलो जा रही है क्यों ? इसी लिए कि भगवान सरस्थ हैं। उन्होंने संसार से मुक्ति पाने का बचाय और संसार में फरेंसे रहने का कारख-रोनों दिवय संसार की वपहेश हैकर समक्ता दिया है। वन में से किसे के बिंधता है बसे यह ग्रहण करता है और तरनसार सफल ( प्रश्नतेक की प्राप्ति ) कुफल ( संवारवन्धन ) पावा रहता है। यदि भगवान तरस्य न रहें श्रीर एक सैनिक की तरह उपूरी बनाने के छिए छंडार की बागडोर प्रकृति के हाथों से छीन-कर अपने हाथों में खे लें, तो इस में सदेह नहीं कि अनुन की तरह सारे संसार की वे फल ही चर्चों में निष्काम कर्मयोगी बना हालें और कहीं बोर परिवर्तन न होने देकर सर्देत्र एक सरह की स्थिरता कायम कर हैं। लेकिन वे सर्वक्रमेंसमर्थ होकर भी ऐसा करते क्यों नहीं हु क्या संखार से बन का किसी तरह का मनमोदाद है कि इसे वे संपत्ति विपत्ति और इष्टानिष्ट के भयानक आवर्त में धूमते रहने के लिए छे।इकर स्वयं अलग ना पैठते हैं-ज्याधीन भीर तटस्थ होकर रहते हैं ? नहीं, संसार से या इस के श्रतिरिक्त भी भीर कोई व्यापार-चेत्र हो, तो वस से भी भगवान् का वैमनस्य नहीं है। भगवान् वैमनस्य (शतुमाव) भीर सीमनस्य ( मित्रमाव ) से परे हैं और सर्वेक्समैसमधे हैं, यह भी सही है, सधापि ने संसार को पक्रमाव में सर्वहा के लिए स्थिर नहीं करते, इस का कारण यही है कि कमेंबन्धन से दूर रहने के लिए धन्होंने इन सब कार्यों का भार प्रकृति को देरवा है। प्रकृति जैसा चाहती है वैसा नाच नाचा और नचाया करती है भगवान् इस के भन्ने औं में महीं पढ़ते। इस पर भी के हैं भगवान को यह होए नहीं दे खकता कि वे अपना ही अव्या चाहनेवाले स्वापी हैं, ववेंकि हुए। देव से एटने के किए वे निराकार से साकार मदान पारण करते हैं और मनुष्य-

इंड जिय मनुष्य या देवता याचड आदि कोई भी प्रायी यदि अपनी सुनित चाहता है,
तो वसे चाहित कि मनवान को दोज न देकर अपनी प्रकृति (आदत, हममान, छत ) को सुपारे
सर्पाद सर्पुकरों द्वारा उपदिड मार्गों का कावकम्बन करे, सरकार और सदामें से विचलित न
हो। ऐसा करने से निधय वह जानत के परिवर्तन में भी एक क्यरिवर्तनीय एनं सुद्ध मार्ग पा
नायमा और मिस की अध्यवता में यह परिवर्तनवक चटता है वस के पास पर्वेषकर
वार्षी हो जायमा। अस्तः

सतलान् ने जब कहा कि है कार्नुन, प्रकृति घेरी वाव्यवता में एस समस्य वार प्रवर सात की सिंद करती है, इसी जिए यह समार परिवर्तित होता रहता है, तो प्रमुन ने कहा— सतनन्, आप ने मुक्त से (चतुर्थ करवाय में) कहा है कि मैं युग युग में व्यवतार प्रदेश कर के संसार को सन्मार्ग बतलाता हैं, सकों की रचा और अनुरों का संदार करता हैं। आप के सस्त कपन से आप का कमें करना सिंद हैं। तन भी आप अन कह रहे हैं कि मैं स्व से बराधीन की तरह रहता हैं और मेरी प्रकृति हो सन संसारक चलाती है। इस मकार रो हंग की वातों से तो बड़ी गड़वड़ी फैल सकती हैं।

मगवान् ने कहा—धर्जुन, मैं ने अपने अवतारधद्य की नात कहने के समय तुम्स से यह भी नतळा दिया था कि मेरा जन्म कमें दिन्य है—जन्म बेकर भी मैं मनुष्पकेटि में नहीं साता हैं। जानो स्पेर विवेकसाखो लोग मेरे उस परम दिन्य रूप को बातें जानते हैं। श्रीर प्रानियों का जानना ही जानना है, इस लिए गड़बड़ी मचने का कोई मय नहीं है। हाँ, यह बात सबरय है कि---

#### अवजानन्ति मां मृढा मानुषीं तनुमाश्रितम् । परं भावमजानन्तो सम भूतमहेश्वरम् ॥११॥

मनुष्यशरीर धारण करनेवाले मुझ सब जीवों के महेश्वर के परम भाव की न जाननेवाले मुढ लोग मेरी अवडा करते हैं।

गी० गी० —हे अर्जुन, मुर्ख लोग मेरे दिन्य परम रूप को नहीं जानते।
महाब्यरूप में अवतार धारण करने के कारण वे मुक्ते मनुष्य ही जानते हैं और जैसे
अपने अद्दोश पद्मोद्यों के साथ अर्डकार और हेकड़ी का न्यवहार करके उस के
अपना जिस्ता पद्में नीचा दिखाना चाहते हैं वैद्या हो व्यवहार मेरे साथ भी करते
हैं। वे इस बात को नहीं मानते कि मैं उन के समान साधारण महान्य नहीं हूँ,
विद्य (उन के सहश) संसार में जितने जीव हैं उन सब के देखर का भी
देशवर—महेश्वर हूँ।

कः प्र---शरम प्रभूषेमी सङ्गती, भगवान् बतचा रहे हैं कि मृद, अतिवेकी, माया ने किन का ज्ञान हर लिया है, ऐसे छोग मुन्ह परमेश्वर का अपमान, निराहर था अहितना करते हैं। विद्वान, विवेकी, माथा के परदे की महियामेट कर देनेवाले, जानी लोग ही मुक्ते मजी भाँति जानते और पृत्रते हैं। यात कायदे की कही गई है। जब किसी की विशिष्टता का. कारबे आजीहिक शक्ति सामध्ये का. शीर्यं, बल, पराक्रम, तेत्र कादि का मनुष्य की परिचय मिल जाता है तभी वह इस के शित एक शकार के आकर्षण का अपने हरय में अनुमय करता है और वसी अनुभव द्वारा मेरित होकर वस को अपना शादर, संमान, प्रतिद्वा, पता, अर्घी, भक्तिभाव समर्पित करता है। विना विशेषता का धनुमव किये किसी में ग्रेम का होना भरवामाधिक है। भीर विशेषता का अनमन वहां कर सकता है कि निस की मुद्दि पर मृदता का भावरण नहीं चढ़ा हुया है। यह मृदता का पूर्व गाड़ी भर शाख पढ़ने से धर्यता हमारी वर्षे कठिन से कठिन तप करने से भी दूर नहीं होता । यह तो तथी दूर होता है जब घटें हार का गर दूर हो। जिस में यह अभियान भरा हुआ है कि में वटा बळी, अस्पन्त पराकरी, श्रदितीय गोदा, सर्वेत्र श्रनेय और इसी लिए सारे संसार का एकमात्र वसु होने की शक्ति रखने-वाळा हूँ वह चादे कितना भी गाषीय धानपास विद्वान ही और चाहे कितना भी कठोर तप:-खापन कर घुका ही, फिर भी बसे सगवानु के अवताची शरीर में परमेदवरीय भावना नहीं 🗖 uकती। बीर जिस में आईमद नहीं है, जो यह समस्तेवाजा नहीं है कि मैं हो सब से बड़ा है,

भगवास् का मनुष्य समझनवाल कस, जरासव, कौरवादि अज्ञजन ( ऋ॰ ६ रता॰ ११)

बर्लिक इस के विपरीत यह समक्ष रखनेवाला है कि मगवान ने अपनो स्टिट में एक से बड़कर एक पराक्रमी गर, वीर, शानी, विद्वान कथन किया है और उन के भक्तों को केई इट दु ल न दे, इस के लिए वे स्वय अलीकिक शक्तिसे सुपन तेजोगय. किंत साधारसत मनुष्य अथवा अन्य ससारी नीवेर जैसा हो, श्रावरयश्वतानुसार करीर धारक करते हैं. ऐसा मनव्य अवतार विशेष में तो भगवान् का दिव्य दर्शन करता 🚮 है. साथ ही साथ उसे उन सभी मनव्या के रूपा में भगवान का विशेष अस वर्तमान दिखाई देता है जो अपेचाकृत सहन्यवहारी हाते हुए अधिक खेरकीपकारी होते हैं और इसी भावना से प्रेरित होकर जाने शासीरिक बज और धन अन का सदस्यय किया करते हैं। जिस मनुष्य में एसी भगवदावना का जाती है वह बात स्मरणीय हो जाता है, भन्ने ही वह तपस्ती, यही, हानी या विद्वान कहा भी न हो । और जिल में ऐसी भावना का सभाव है वह चारे कितना भी चतमें की शक्तिराखी-नवस्त्री, यती, शावजानी, विद्वान, वेकीतर वस्री धोर धनी ही क्येर न हो. पर ससार में वह सर्थंत घसा की दृष्टि से देखा नासर है और श्रम्स में बड़ी दुर्देशा की मान दोता है। मन्दोरसे और बड़ का पति राश्य-वे देशों सहवासी धीर खोकिक दृष्टि से समानयमां होते हुए भी अपर्यंक दोना यकार के बरुवद बहाहरख हैं।

रावण विद्वविजयी को अपाधि से विम्रवित 🚺 चुका था। इस विष् क्स की सारी-रिक और आधिक वल के बारे में ऋदितीयता तो पक्ट ही है, साथ ही यह व्याधि पाने भी चमता वस में किए तरह आई. इस बात पर दशन हेने से वस की अदितीय विवत्ता और धनलनीय सपरिवसाकाभी पताचल जाता है। वह एक ऋषि का वश्रभ था। सपर्यं वेदः शास का अध्ययन बचपन में ही कर खुका था। वस का पाण्डित्य जगत में असिद्ध हो खुका था। इस ने इतनी कठीर तपस्या की थी कि बाब तक कोई भी ऐतिहासिक एक्प इस के बराबर सपस्त्री प्रसिद्ध नहीं हुन्छ । अस ने अपने रचे स्तीओं से भगवान संकर सीर प्रमापति ( प्रद्या ) की स्तुति की थी। अपने दस सिरों को अपने ही दाशों काट कारकर इननकुण्ड में भाटति दे दी भी भीर विद्ववित्रय का वरदान पाप्त किया था। इतना होने पर भी सह विद्वात् या क्षानी सपसी न कहलाकर सलार में मूर्ल रायस के ही नाम से क्यों प्रसिद्ध प्रका ? इसी किए कि वह भगवान के परम भाव को नहीं जानता था। अपने बराबर किसी भी संगरी जीव को न मानने के कारण वह इस बात पर विश्वास दी नहीं करता था कि मनध्य के रूप में भगदानु समार में विचरण कर सकते हैं और दे हो राम के नाम से मसिद्ध होकर मेरे साथ समुक्ष समाम करन काये हुए हैं। वह अपनी बौक्तिक ममुता के मह में पुर रहनेवाजा घोर सच्छी मनोटित का बाजराया था। इसी लिए इस की उग्रक्षोय विद्वता इस के काम अ पे, सब बुख पद्र जिसकर भी वह संसार की पारसी दृष्टि में मूर्ख ही रह गया और भगवान

को इस का सहार करना पडा।

चित्त इस के विरसित यह समक रखनेवाला है कि मगवान ने अपनी सिष्ट में एक से बदकर एक पराक्षमी, ग्र, बीर, झानी, विद्वान करान किया है और उन के मन्तें को कोई दुड हुन न दे, इस के लिए वे स्वयं अलीकिक शक्ति सपन तेनेमय, किंद्र सामायल मनुष्य अथवा अन्य सलारी जीवा जीता हो, अवश्यक तानुसार सरी है साथ दी का मनुष्य अवतार विशेष में तो मगवान का दिया दर्शन करता ही है, साथ ही साथ उसे उन सपी मनुष्य के रूपो में मगवान का विशेष के अंग व सनाम है जो अपेषाकृत उद्युव्यहारी होते हुए अधिक लोकीपकारी होते हैं और इसी मावन से वेरित होकर अपने आरोरिक बल और घन जन का सद्य्य किया करते हैं। तिस मनुष्य में ऐसी भगवदान्त्र आ काती है यह पात स्वरस्याय हो जाता है, भने ही वह सदस्या, यती, अवनी या विदान का अभाव है वह बाद स्वरस्या मी चतुर्मुं सो सांकारों—सरस्यी, यती, आवाती, विद्वान, लोकीत्तर बली और पनी ही क्या न हो, पर ससार में वह सर्वत पृत्या की हिट से देखा जाता है और पन में वड़ी दुर्रेश को मास होता है। मन्तिस्यी और वस का पति रावय—ये होनों सहवासी शीर जीकिक हिट से स्वर न वाहर्य हैं।

रावण विद्वविजयी की व्याधि से विम्यित हो चुका था। इस जिए उस की शारी-रिक चौर चार्थिक वल के बारे में कडितीयता तो दक्त ही है. साथ ही यह ब्लाजि पाने की चमता वस में किस तरह आई. इस बात पर ध्यान देने से वस की अदितीय विद्वता और श्चतकनीय तपस्विता का भी पता चल जाता है। वह एक ऋषि का वश्चन था। संपर्ध वेद-शास का करप्रापन बचपन में ही कर लुका था। अस का पारिस्टर जगत में प्रसिद्ध हो चचा था। इस ने इतनी कठोर तपस्याकी थी कि कान तक नोर्ट भी ऐतिहासिक परुप इस के बराबर तपस्त्री मिलिक नहीं हुआ। अस ने अपने रचे स्तीत्रों से भगवान संकर और मनापति ( बच्चा ) की स्तृति की थी। अपने दश सिरों को अपने हो हाथों काट काटकर हवनकुएर में आहुति दे दी भी और दिश्ववितय का वरदान प्राप्त किया था। इतवा होने पर भी वह विद्वान या शानी तपस्ती न कडळाकर ससार में मर्स शक्स के ही नाम से क्यों प्रसिद्ध हवा ! इसी किए कि वह भगवान के परम भाव की नहीं जानता था। अपने बराबर किसी भी संवारी भीत को न मानने के कारण वह इस बात पर विश्वास ही नहीं करता था कि मनुष्य के रूप में भगवान ससार में विचरण कर सकते हैं और वे ही राम के नाम से प्रसिद्ध होकर मेरे साथ समुख समाम करने काये हुए हैं। वह अपनी खौकिक प्रभुता के सद में भूर रहनेवाला घोर रावसी मनोष्टति का नाज्रण था। इसी लिए वस की गाक्षोय विद्वता दस के काम न काई, सद नुसु पढ़ जिसकर भी वह संसार की पारली दृष्टि में मूर्ल ही रह गया और भगवान शम के वाणों की इस का संहार करना पड़ा।

विक्त रस के विपरीत यह समस रक्षतेवाला है कि मगवान ने कपनी सहि में एक से वन कर पर पराक्षमी, मृत, चीर, ज्ञानी, विद्वान उरन्न किया है और वन के मक्तों को कार्र दृष्ट हुन म रे, इस के लिए वे स्वयं भ्रजीकिक शक्ति से संवन ते ने समय, किंतु साधरावातः मनुष्य व्यवना क्षत्य संसारी नी वी लिस हो, व्यवस्थ नानुस्य कानुस्य कानुस्य कानुस्य कान्तर विशेष में तो भगवान का दिष्य रसंत करता ही है, साथ ही साथ उसे वन सपर मनुष्य कान्तर विशेष में मगवान का विशेष अंग वर्तमान रिसाई हेता है जो भ्रपेषा कृत सद्भ्यवहारी होते हुए अधिक को स्वापकारी होते हैं और इसी मावन से मेरित होकर काने वासिक कवा कोर भन जन का सद्भ्यत किया करते हैं। जिस मनुष्य में ऐसी भगवद्भाना का जाती है वह धातःस्यायीय हो जाता है, भने की वह तरसी, यती, ज्ञानी या विद्वान कुन भी न हो। और जिस में ऐसी भगवन का अभाव है वह बाद कितना भी चतुर्मुओ शिक्तराधी—तरस्त्री, वती, ज्ञानवानी, विद्वान, को होतर ककी और पनी ही क्यों न हो, पर संसार में वह सर्वन पूछा की हिस से देवा जाता है और अपन में चड़ी हुएँगा की बात होता है। मन्दोस्य और बत का पति रावय—ये दोनों सहसाधी जीर बीकिक रिट से समानवर्भों होते हुएँ भी अपने को ने प्रकार के बस्कट बदाहरण हैं।

रावण विद्वविश्वयी की स्पाधि से विश्वित हो शुक्त था। इस किए उस की सारी-रिक और आर्थिक वळ के बारे में कहितीयता तो प्रकट ही है, साथ ही यह ब्याधि पाने की धमता वस में किस तरह काई, इस बात पर क्यान देने से उस की श्रवितीय विव्रक्ता और श्रमुलनीय तपश्चिता का भी पता चल जाता है। वह एक ऋषि का वंशन था। संपर्ध वेद-शाक्ष का अध्ययन बचपन में ही कर चुका था। वस का पाविदश्य सगत में प्रसिद्ध हो चुका था। वस ने इतनी कटोर तपस्याकी थी कि कान सक कोई भी ऐतिहासिक पुरुष वस के बराबर सपस्त्री प्रसिद्ध नहीं हुआ। इस ने अपने रखे स्तोनों से धगतान ग्रंबर ब्रीट प्रजापति ( मद्या ) की स्तुति की थी। अपने दल सिरों को अपने ही हाथों काट काटकर इवनसुरह में भाहति दे ही भी और विद्ववित्रय का वस्तान मात किया था। इतना होने पर भी वह विद्वान या ज्ञानी तपस्त्री न कहळाकर संसार में मुखंगावस के ही नाम से क्यों मसिद्ध दूष्ण ? इसी डिए कि वह भगवान के परम माद को नहीं जानता था। अपने बरावर किसी भी संबारी जीव की न मानने के कारण वह इस नात पर विश्वास ही नहीं करता था कि मनुष्य के रूप में भगवान् संसार में विचरण कर सकते हैं और वे ही राग के नाम से प्रसिद्ध होकर मेरे साथ संमुख संपाम करने कावे हुए हैं। वह अपनी बीकिक प्रमुख के मद में चूर रहनेवाजा घोर राष्ट्रसी मनोष्टित का बाइरण था। इसी लिए इस की शाक्रीय विद्वता इस के काम न काई, सब कुछ पत्र जिलकर भी वह संसार की पारशी दृष्टि में मूर्त ही रह गया और भगवान् शम के वार्थों को इस का संहार करना पड़ा।

परंतु मन्दोदरी— बढी रावण को निनयत्नी— ने पढ़ी डिड्डी मूर्ज की तराया और पूना पाठ के सदाचरण से रहित अभग कीट की मानवी को राम के वन्हीं संहारकारों भाण करखानेवाले द्वार्थों ने नास के बढ़ते बाख दिया। क्यों १ इस सरह पति पत्नी में भी भेदर पूर्ण रिट पड़ने का कारख क्या है १ जो मगवान् कृष्ण्यावतार खेकर गीता का वपदेश देते हुए कहते हैं कि—

'भोकारं यज्ञतपसां सर्वेळोकमहेश्वरम्! सुदृदं सर्वेभृतानां झात्वा मां झान्तिमृच्छति॥'

'मुक्ते सर्वेदहरूप तथों का भोता, सब छोकों का महानु ईश्वर और सब जीवों का सहयः प्रश्नीत परम हितेयी समभनेवाला परुप शान्ति को बाद्र होता है' वे ही भगवान रामावतारी देशकर पति का संद्वार श्रीर पत्नी की सरचा करने पर अपने वपरेस (सहदं सर्वभतानाम् ) अपरेश की प्रतिष्ठा केले कायम रख सकते थे ? वया वन्हें यह ख्याज नहीं था कि ऐसे कार्य से सब की दों की हितेपिता की प्रतिज्ञा में घटना करेगा? था और भको भाँति था। भगवान कथी कोई बात प्रवनेवाले नहीं हैं, वे सर्वद्व हैं और सर्वदा सब पर स्मरण रसनेवाले हैं। बन्होंने न तो रावण का संहार किया, न मन्दोररी की रचा की । रावण का संहार रावण के कर्मों — अहंकार, आसरभव, विश्वननीन प्रभुता से उत्पन गर्य ने किया। असी प्रकार मन्दोदरी को रचा भी वसी की पारखी दक्षि ने की। मन्दोदरी निरचर भले ही रही हो, पर वह निर्वाणी (बिना आँख को ) नहीं थी। रावण साचर, किंतु भग-वान को जानने पहचानने की दृष्टि से शस्य था कीर मस्दोदरी निरुद्धर, पर अगवान, की पह-चाननेवाली रहि से संवत्र थी। इस का प्रमाण वस समय का रावणमन्दोहरी संवाद है जब कि हनुमानुकी के सञ्चादहन करके खोटने पर रामचन्द्रजी ने समुद्र में पुत्र वॉपकर सङ्घा पर चढ़ाई कर दो थी। इनुमानुत्री बन सोने को लड़ा को शक्त में मिलाकर सकुशक कीट गये भीर समस्त स्वर्ग, महर्य, पाताल को भीतनेवाला रावण वन का कुछ नहीं विमाह सका तभी से मन्दोदरी की आँखें खुलने लगी थीं। उस ने अन्तर्रेष्टि से उसी समय देखना पारम्भ कर दिया था और दिन रात इसी कार्यकारख पर विचार करती रहती थी कि इनुमान जब कि वस राजा (दशरभा) के खड़के (रामा) का दूसमात्र था, कोई प्रमुख गोदा नहीं, और तव भी इतना बलवान था. तो वह खडका साधारण खडका वहीं, विकेत संसार भर के बड़की का भी बढ़का छापाद भगवान् 🖬 होगा, इस में सरेह नहीं । आबिर एस ने बहुत सोच समस-कर यही निधय किया कि मेरे पति चाहै कि तने भी बळी क्यों न हीं और छात तक चाढे नितनी खड़ाइयों में दिनय पाकर सुद असुर छन को अपने वंश में क्यों न कर चुके हों, पर एस बार मनुष्य के साथ भी सङ्कर वे विजय नहीं पा सक्तेंगे, क्योंकि मुक्के निधित रूप से

मालूम हो रहा है कि भव की मतंत्रा भगवान् ही मनुष्य के रूप में पकर हुए हैं और वन की पत्नी सीताजी जगत् की जननी भी उन्हों जो है जिन्हें भेरे पति ने भीवा देकर अपने यहाँ वा रखा है। इस बिए मेरी जान में मेरे पति की तथा समस्त उद्यावाधी की मजाई इसी में है कि जानकीओ को मुख्य के साथ वायस कर दिया जाय। देशा स्थिर कर मन्दीदरी अपने महज्ञ से निकली कि चळकर पति की अपनी शक्ति घर समस्ता कर देशूँ कि वे मेरी पात मानते हैं या नहीं।

बधर रावणा ने भी जब सुना कि राम ने समुद से पुछ बाँच लिया भीर वन की सारी सैना ने जहां के समृद्र तट पर आकर पड़ाद बाज दिया, तो इस खबर से वह वेतरह घवरा एता. यहाँ तक कि चनडाइट के नारे उस के दुसों मेंड एक साथ हो बोल नैते कि प्रया, क्या राम ने समझ में पता बाँध डिया ? लेकिन साथ डी रखे अब मातम हमा कि मन्द सतापा-रण और अलोकिक वली रावण का सब के सामने इस बकार मय प्रकट करना वड़ा अनुचित ह्या. ते। उस ने जपर से हँसते हुए कहा-कोई हुआं नहीं । मैं खुद बहुत हिनों से समुद्र में पुछ बॉपने का विचार कर रहाथा। बहकान मेरेशान ने पराकर दिया। इस से मैं परिशास करने से बच गया। अब जरूरत इतनी ही है कि शत को हराकर इस पछ पर क्षपना करना करना चाहिए। इस प्रकार कहता हक्षा वह सभा में से वरकर भीतर महस्र में चला गया। इसी समय मन्दोडरी रावण से निस्तने इसी तरफ चारडी थी। दोनों की बीच रास्ते में ही भेंद्र हो गई जिस से मन्दोदरी बढी लग हुई। मेम के साथ रावण का हाथ अपने हाथ में खेकर रही अपने महल में से गई और वहाँ ससजित कीमज राज्या पर वैठाकर उस ने कहा-पाणनाथ, में आप से मेंट करने के लिए बहुत देर से वेचैन होकर बाट होड़ रही थी। जब काफी देर होने लगी और आप के इपर बाने की कीई याणा नहीं मालम हा तब में स्वय भागको बुखा लाने के विचार से सभाभवन की और चर्छ पड़ी भी बीर सीभाग्य से सह में ही माप के दर्शन पाकर कुनार्थ हुई।

रावण का हर्य समिव सभी तक वृष्णे स्वस्थ नहीं हुन्स था, रह रहकर रह के जन पर पुछ वें पने का स्वातद्व हा बाता था, फिर भी वस ने बाहर सपनी स्थानुकता को स्थल नहीं होने दिया और मेम विस्तकाते हुए मन्दोदरी से फहा—विषे, सुन्हारी हच्छा होने पर में पाताल में भी रहें तो क्या, वसे तोड़ फोड़कर सुरंत तुन्हारी सेवा में व्यस्थित हो सकता हैं, समामवन तो कपने कि के अंदर है, वहाँ से स्थायता तो क्या हुन्य। करो, क्या कि से से में मिली पड़ी थी कि स्थानुक सोकर मेरी मतीया कर रही थीं है

मन्दोद्दी ने कहा--- नहीं नाय, व्यय के जासन में किस का साहत है कि सेम में कमी वरें। में दक अस्पी बात पर बुख विचार करने के लिए आप से मिलने को उत्सुक भी। राज्य ने कहा—कहो, कहरे। ककतो क्यों हो ? बात क्या है ? कहने में हर क्यों रखी हो ?

मन्दोद्दाी ने रावण के पैर पर सिप्त रक्षकर और दोनों हायों से कॉवल पसाएकर बड़ी नवता के साथ कहा—प्रयो, प्रियतम, पहले मुक्ते यह सतोष्ठ दिलाए कि मेरी यातों पर भीष महीं करेंगे स्नीर ध्यान से सब बिनती सन लेंगे तब मैं श्राना मेंड पोस्ने का साइण करें

रावण ने बहा-सुव निभव होकर को कहना चाहती हो. कह सनावी 1

पानिय न करा- नाथ, मेरी यही प्रायंना है कि आप रामयन्त्र मी के साथ दें त करें ! आप को यदि मेरा से पायं पदी प्रायंना है कि आप रामयन्त्र मी के साथ दें त करें ! आप को यदि मेरा से प्रायं का हिंदू ! विय है और आप वहे जिसकाल तक मेर सिर पर सुरोभित देखना चाहते हैं, तो लानशीओं को साह सित कर दें लिया कुम का का को र प्रायं में बिता ही अन्तर है लिया जुगन और स्पूर्ण में ! भीति क्यती है कि यन्त है लिया जुगन और स्पूर्ण में ! भीति क्यती है कि यन्त अधी के साथ करनी चाहित नित बुद्धि और वल से लीत स्वक्रने को अपने में ग्रातं हो ! और राममी निरुचय ने ही है मिन्होंने नाराह और नृतिहह का कप पार्य करके दिरस्थाय और हिरयय-करप्य से ही है मिन्होंने नाराह और नृतिहह का कप पार्य कर कि दिरस्थाय और हिरयय-करप्य से ते हैं मिन्होंने नाराह और नृतिहह का स्वयं परा कहना मानिय और पुरवाप जानकीनी को उन के हाणों में सींवकर चमा माँग लीतिए कि आप का कोई चनित न हीने पाये ! मैं सूब लानहीं हैं कि वे दीनद्यान्त हैं, ग्रार्थातक्षयहारी हैं, ग्रायतन्त्र स्वयं कर के साथ पार्य वहता का यापि बहुत अपकार किया, तो भी ने दीन जानकर आप की पार्य कर देंगे !

रावण को सन्धाद्यों के मुँह से निक्षतेवाले एक क्षत्र पर प्रोप की झार भड़कती हुई मरहूम हो रही थी, परतु कोथ न करने मा वचन रे चुकते के कारण वह ने मन एँडकर क्रीप को दश किया कीर करर से कहा—सान तो कि तुम्हारे कहने से मैं अपनी हजत का ख्याल दे। इन्हें और वन रोनों दे। कहां (राम लक्ष्मण) से निन्हें तुम सातर्य आसमान का रहनेवाला मान रही हो, जाकर प्राप्ती मॉगू, लेकिन तब भी वे सब न यानें और हड़ करके यद ही करना चार्ड तक क्या होगा ?

मन्तेइसी ने वहा—नाथ, मेरा ती नहीं तक विस्थात है, वे ऐहा करापि नहीं करेंसे।
परत यदि आप का ही अनुमान सत्य निकले तम में सुशी से यही कहेंथी वस समय आप भी
अपने पूरे श्रीयंग्ड से वन्हें परास्त्र करने और मारने काटने को कीशिश शुरू कर दीनिएगा।
वेकिन पहने तो भेरी मार्थना मानकर सुलह के लिए ही शासिक मर मयस्न कीशिए। वन वी
और से आप अपने मन में पुरी करनना स्वयं ही कर रहे हैं। वे कीसलेश रामसन्द द्वा की
मूर्ति हैं और आप पर देशा करके ही यहाँ तक आने का वन्होंने कर ब्लाया है। इन्द्वपा में

મંદોદરીની સવબુને પ્રાર્થના.

रामजी सेतुर्वय से लेका जा रहे हैं-

चाहते, ते। घर पैठे ही आप को लहा सहित अपने पास बठवा मँगाते, क्योंकि वे नि.सरेह परमदा परमातमा है और छन संभन अर्धभव को छक्तेतमान से सपटित कर शास्त्र की शक्ति रक्षते हैं। इस विवाहे नाथ, मेरी बात मान स्वीविष् और अवस्य स्विष कर हाजिए। इस से तीने। लोकों में साय का सुयश ह्या नायगा और सारी स्वद्धा स्वर्थ हो नष्ट होने से बच नायगी।

इस पृक्षार व्यवे सामध्ये यर सब्बुद्धि देकर मृत्योदरी ने व्यासी में व्यास मरकर सबस्य के पैरा को पकड़ जिया और रोते रोते किर कहा कि दे नाथ, रचुनाथकी से मैत्री स्थापित करके मेरा सीमान्य व्यवक्ष की विज

रावण था हो मधानक राष्ट्रण, यर म-दोद्दी के व्यानुओं का सहा निरादर करण है हिस्त नहीं जान पढ़ा। इस जिए कस ने वस को शांता को स्वीकार न करने पर भी वते कीनजता से स्विकार न करने हैं को जान नन्दें बचों की झाने झुठी हो चार कहानियाँ सुनकर सुन इस मकार वेसिर पैर की बातें कोचती और भयभीत हो रही हो है करे, वे सब तो मेरे जिए एक तिनके के बरावर भी नहीं हैं, वन्दें को पर स्वाचित हो रही हो है करे, वे सब तो मेरे जिए एक तिनके के बरावर भी नहीं हैं, वन्दें को एक हो चपेद में पक्षकर नियत नाजँगा; सुन वेस मार्थ विनित्त हो रही हो है मेरे दर से इन्द्र, यरुष, जुनेर बादि दसी दिग्याक थर पर काँपते रहते हैं और तुन्हारे कहर न वाने कहाँ का संदेह सवार हो गया है कि कक के बचों से मेरी हार की कदना कर रही हो। वाची, नियनत होकर आनन्द मनाओ, सुपत की हिम्तता में पड़कर क्योर मत नक करों। मन में यह नियय रखे कि अभी तक सीनों सोई में मोई ऐसा नहीं बराव है।

इतना कहकर रावण ने मन्दीर्स को अपने पैरा पर से उराक्षर प्यार एदित हर्ष से से कमाया और दो चार चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर को पैगें देता हुआ वहाँ से वठकर किर समा में चला गया। मन्दीरी विचाने ने अपना माथा ठेककर मन ही मन कहा—अच्या माथा में तो शुन्हारी दासो ही हैं, लो चाढे कह सुनकर मेरा मुँह पर पर देने का शुन्हारा लग्मसिद्ध अपिकार है, पर में स्पष्ट देख रही हैं कि काल के बस में होने के कारण ही इस समय नुन्हारे अदर पनल अभिमान नाम पड़ा है। परंतु नितना में ने कहा सुना वस से अपिक और मेरे नस में है हो बचा कि निकट महिन्स की अवस्थानों हानि से मुन्हारी और अपनी रचा करूँ।

्स प्रकार से कलपकर मन्त्रोद्दरी ही चुप रह गाँ, पर अन्त में हुया क्या, यह सव रापायवर्षमी सज्जों को मालूम दें। सक्य को उस के यह, मुख्ता और व्यक्तिमान का तरकाळ फल मिला, स्तने बड़े निस्तृत साम्राज्य के व्यक्तित के कुल का समृत नास हो गया, यहाँ २६ ब हुन के श्वपुंत्त मूद की रिपति पृष्ठने पर मगवान भी कृष्य का कहना है कि जो लीग मेरे मनुष्पावतारों को महेशर नहीं जानते और मेरे फलीकिक कार्यकलायों की संदेश की शिट से देसकर उन में नाडू दोना का विष्या आयोग करते हुए मेरे प्रति दुवंचन का प्रयोग करके सुन्ने प्रपमानित करने की चेश करते हैं वे मनुष्य के रूप में राष्ट्रस हैं, और यही कारया है कि—

# मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । राक्षसीमाधुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥

( वे ) भ्रान्त विचवाले निष्फल आका, निष्फल कर्म, निष्फल क्षान होकर राज्ञसी, अस्मरी और मोहिनी मकृति को ही आश्रय किये रहते हैं।

गी० गी०—हे अर्जुन, जिन की आजाएँ सफल नहीं होतीं, जिन के कमें (अधीत तक्षम्य परिश्रम ) निर्धंक चले जाते हैं और जिन के क्षान निष्मयोजनीय हो जाते हैं, ऐसे ये आन्त और अग्रुद्ध अन्तःकरणवाले अज्ञानी मृढ जन राससी, आग्रुरी और नीहकारी प्रकृति को हो अपना आश्रय बनाये रहते हैं। तात्वये यह कि सुम परमाला के अवतारों को मनुष्य समस्त्रश्र का की निन्दा और मस्तेना करने वालों की विच्तुत्ति अपवित्र रहा करती है। जत्यय उन की कोई आज्ञा फल्डवी नहीं होती, कोई कमें सिद्धिदायक नहीं होता, कोई क्षान अक्षानमाश नहीं करता, सब के सब नयर्थ चले जाते हैं और फल्डस्वरूप उन मृद्धों को राक्षसों, अग्रुरों और मेह में डालनेवाले मृढ मायावियों की प्रकृति का ही अवलम्ब लेकर अपना जीवन विवाना पड़ता है।

क॰ म॰ -- म्यारे बभ के वेमियो. भगवान के ऋछात्रे दसरों से किसी बात की भारा करना, मगवान को छोड़कर इसरों के निमित्त कमें करना, भगवान के श्रतिरिक्त इसरे निपय का जान प्राप्त करना इत्यादि सभी बातें व्यर्थ हैं, निष्फल हैं, निर्धंक हैं। घरे, जब कि सक्त साहा, पराय, इतिहास पद्धार पद्धारका कहते हैं कि भारतन के लितिक धीर कल है ही नहीं. जो कछ भी दृश्य श्रदृश्य शब्द, नाम, स्थानय जगत है सब भगवनमय है, ऐसी हालत में भगवान को भलकर श्रीरों से कार्य कारण शाहि कियो प्रकार का संबन्ध रखना मुखता नहीं. ते। श्रीर क्या कहा जा सकता है ? और मखता का स्थान न करके बसी में फैसे रहना तथा उसी से मुक्तल चाहना और उसी का दम भरना व्यर्थ, निष्कल और रसी प्रकार के क्या बहतानेवाले राज्यें द्वारा जा कछ भी कहा जाय वह सब है। पेसी मर्छता में पड़े रहने-वालें को शानित है। वाजीवन नहीं मिल सकती : वयेंकि यह साधारण धन्यव की बात है कि शिन की आशा, जिन का करतेथा, जिन का जानना सनना और शोधना विचारना फरीमत न है। फर व्यर्थता की प्राप्त हो जाता है. ऐसे खेग घवडा बढते हैं. इन का चित्त विश्विप्त है। जाता है जिस के फछत्यरूप वे छाग ठिकाने से विचार करके व्यर्थता के मळ कारण को पकड नहीं पाते और झुठ मुठ निर्देश को दोषो. ये कस्र को कस्रवार समसक्तर वसी पर अपने मन का गुबार निकालने जगते हैं अर्थात् ऐसे यह तो सोचते नहीं कि हम ने प्रारम्भ में ही बखटा मार्ग पहण किया, रेश्वर की शिडकर दसरे क्यायों से कार्य सिद्ध करना चाडा: रळटे दीप देने जगते हैं प्रयुवे भाग्य प्रीर एस के विद्यासक हैंटवर केर ।

संघन की चात है कि संसार की मति किस दंग को है— कार्यंशिद्ध का दर्ग क्या है स्था क्ष स्था बड़ों का स्थापन क्या बतलाता है। यह एक प्रत्यन व्याहरख है कि सूर्य को पीछ़ कर के आगे खाने वस की परदाहीं ही इती जाती है और सूर्य के संपुत खलनेवाले के आगे खाने वस की परदाहीं ही इती जाती है। अब सूर्य के यदि हम परमाता के स्थान पर समझें और अपनी दाया को आगा, कर्म, अनक्ष्य फखनाति, तो इसी विकर्ष पर हमें पहुँचना पड़ता है कि रिवर को पीछ़े करके यानी वन्दें छोड़कर सीचे एकमान किश्च विशेष फल के ही पीछ़े वीड़ने पर फल संपुत्त दिया है वाई देता हुआ भी हाथ में नहीं आने पाता—जितना ही हम अध्य अपनान चाहते हैं उतना हो वह हम से दर भाग जाता है और लब हम देखर (सूर्य) के अपनान चाहते हैं उतना हो वह हम से पा जाता है और एक की चिन्ता छोड़कर वस की क्येर से वेदबंद हो नाने हैं तब वह फल (दाया की माति) विना चुहाये और विना चादे हमारे पीछ़े पड़ जाता है, वस समय हम चादें भी के फल हमारा संग्री होड़ है, तो भी वह अगर और पराहाई के संबन्ध की तरह हमारे साथ कर संवर्ध पीड़ने समता है। आन का संसार सरवार पर ही विश्वास करने का अप्यास कर संवर्ध पर ही विश्वास करने का अप्यास कर संवर्ध पर साथ हम स्था साथ सरवार साथ सरवार साथ सरवार साथ सरवार साथ सरवार हो।

लव, सव, वृत्रा, पाठ, पात, धान चाहि सरक्ष्मित्रान करी वा पत करी, वरंतु पहि पुष्टिमानी र्सिट सर्पारे स्वायादिक देवानु वक्रीय का वस्तिक विकाः। इत क्रिक काल बड़े या सब वर्षे के करा में करिय हैं, जोर समा हो सम्प्रमें के बारश मानान ने वह उत्तर को के मार रीय ने बस की गये नह कर दिया समी बस ने समाल कि है राम मंदैन्त नहीं, परपुत मंदैन हुर्पन से पिछा हुवा थाना कोर परने तक थनने जिन्हें नहीं छोड़ी। व्यक्ति में यानान fr ibnicht fem weiring eine im immem fegen fagen-vag wermin zurip सन विसे होते हो है कि विसे कि कहातावियों का राजा राज सवार्त राम को वेरन बैदन म स्या सु का सिंख त ) सदी नु हिता लक्ष्यनिया मी ब्यूर्व वैदेश महित नहीं बना। ब्यार वह कि मार राष्ट्र के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के स्थाप के अपने के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के क्रिक्ट के

बारेंस के अपयुक्त पुर की लिया पुत्रेन पर भगवान् की कुच्य का पहुंचा है। इस जो कांग की मनुष्य समस्त्र की भूत करने प्रमाश्या की क्षत्रप्र प्रमा प्र

ब्यानित करने की नेश करने हैं हे प्रमुख्य के कृत में श्रम्भ हैं, जीर मही कारत है कि--रेवक्र वन में बाहू होना का विष्या चारीय करने हुयू मेरे वीत युवेचन का प्रयोग करन मुन 8 होत्र कि भूरेस कि लिल्लाम क्रमीसिक रेसे अंक संस्था दिए उपस्थ कि रिपास्था कि है।

#### राक्षतीमाधुरी नेंद्र प्रकृति मीहिनी भिताः ॥१२॥ मायाशा मायक्रमाणो मायज्ञाना विचयतः।

निक के नहीं, जिल की बाझायें सफल नहीं होती, जिल क कम नाह करमनी क्षेत्र कर्मणनी विद्याद कर्मणनी जीवपन काल ( म )

विवास वर्ववा है। निवास विभिन्न प्रस्त क्रिक क्षेत्र कि विद्या कि क्षित्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र अह प्रस् कार कर वर कर के हैं और प्रकार कर मुखी को राष्ट्रांस के मेर नहा होता, केहि कमे सिद्धियुषक नहीं होता, कोई हान अझाननाश नहीं करवा। वाला दा विचार्या व्यवित रहा करती है। अत्यव वन को केंद्रि आशा फलनवा रीस तरमाल्या के अवसारी की महिल्य संसंस्कृत इस की ज़िल्हा कीर महिला करत. हा जात है। ऐसे वे आन्य और बजुद्ध अन्तः क्रणविति अहाती मूह मने राचया। भागता वस्ता व मार्थ के निर्ध के निर्ध है होए हिन कर्णाति ( मध्येष क्रिक्स विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय व आशा निराशा में न बदलने पाये, किसी तरह जान की कमजीरी न महसूद करनी पड़े, तो मगवान के बतलाये सुगय मार्ग निकामकर्मयोग का अवलम्बन करो, अपनी प्रत्येक शारीरिक, मानसिक, आध्यातिमक किया मु के निर्मत होने दो, मगवान के अतिरिक्त और कुछ जानने की थेटा भी मत करो। पेसा करने पर तुम्हारी आशा कभी वर्ष नहीं जायगी ( क्योंकि इस का तो तुम्हार किस्ट कभी अस्तित्व हो नहीं रहनेवाधा है ), तुम्हारा कीई कमें निष्मत वहीं होगा (क्योंकि प्रभुनिमित्तक क्में को ममु स्वयं पूर्णवा प्रशान करते हैं ), तुम्हारा आम कभी निर्धक नहीं होगा ( क्योंकि परमात्मकान के निकास की कुछ भी थोड़ा बहुत जाव हो निला है वह हम्हावत में वयायश्वकारी हो सिद्ध होता है। ) इस प्रकार तुम रायसी, आसुरी और मोहिमी प्रकृति के आश्रय में अने से ख्याशास हो बचे रह वाधोगे। और यह सता जान सुनकर भी तुम से यह सार्ग नहीं अपनाया वा सका तब तो वही होगा निश्चित है को भगवान पस्तुत रखका के कर्जुन से कह रहे हैं कि—

हे अर्जुन, जो कोग मेरे अन्नतारशारि को मनुष्यमात्र मानकर मुक्ते सब जीवों का महे-रवर नहीं जानते और मेरी अवहेखना करते हैं उन की आराएँ व्यर्थ, उन के कमें निष्माख और इन के डान निष्मयोगक होते हैं, व्यक्ति मेरी खन्द्रा उन की चित्तवृत्ति श्रमित पूर्व अपनित कर हिये रहती है। और यही कारख है कि ऐसे खोग राच्यती, आसुरी और मोहिनी प्रकृति का काम्य किये रहते हैं। अर्जु,—

करते वसी प्रकार का स्वभावताला हो गया है. इस विष संगव है कि वह क्षेत्रज स्थानत से संतप्त न हो और व्यक्तियत अनमव बरने की इच्छा करे जिस पर किसी भी विदेकी को आपत्ति नहीं हो एकती. न होनी चाहिए, चौर मेस तो हट निश्वास है कि इस बकार के व्यक्तिगत चनुभव द्वारा प्रभाषायण होने की ऋषितावा रक्षनेतालों से श्वधिकाधिक ज्ञात की कलगागागटि ही होगी। परंत सच तो यह है कि कोई परयच चलुगव करे या न करे, के सबे प्रमुशक हैं और जिन की महापरपी की विक्तियों में अदा है वे दोनों हाजत में इस बात की घरण स्वीकार करने के लिए मता नेकार रहते हैं कि कामना की. तहिपयक कम की और जान की वास्तविक वपा-हैयता तेर ग्रहों है कि केवल प्रभवापि की कामना की जाय, केवल प्रगनिवित्तक कमें किये नाप चीर केवल प्रभविषयक जान पाप किया जाय । प्रभ के धतिरिक्त ये सब बातें केवल वार्थ प्रपण हैं, प्रभितापी, कर्ता और जिल्लास को रायसी, बासुरी और मोहिनी माया में केंसानेवासी अर्थ-कर विभीपिकाएँ हैं। इन्हों काइलों की ध्यान में रखकर सन्हे लोग कहा करते हैं कि पे परे. किसी की भारने से अधिक सही, समृद्ध, हिन्य वजाभूयवा से संवृक्त देखकर भाने भार को उस से निकट मत समक्त, इस के सामने दीन बनकर हाथ मत फैबा और न यह भाशा रख कि वस के कुछ है देने से तेरी इच्छा पूरी हो कायगी, तेरा कार्य सफल ही लायगा तथा तेरा अन-मान सर्य जिद्ध होकर हो रहेगा । अगर हाथ फैलाता है, तो केवल परमारमा के सामने फैला. वन्हीं की प्रार्थना कर, बन को ही समध्यने की कोशिश में रह । ऐसा करने से मुक्ते कोई वस्तु माँगने की लक्ष्यत 🛍 नहीं पडेगी। इस तरह के आचरण से परमास्मा प्रसन होकर तेरी स्थिति ही ऐसी बनाये रहेंगे कि तुम्ने कभी किसी बात की कभी का सनुभव ही नहीं करना पड़ेगा।

परंतु इन बातों पर कोई कान नहीं देता । खेग निक्कासमार के महाव को स्वीकार महीं करना पाइते की व वी मं नक्ते इच्छाओं तथा वन के किए किये गये प्रयत्नों को विकक्त होते देखकर भी खेनल इस की हो पूर्ति पर अपनी नुद्धि को अपने ही मूँद से शहराड़ी हेने कमाते हैं। यह पुद्धि का दिखला नहीं, तो और क्या है ? प्रारम्भ किये तुम ने ही कान और वन में पूर्व होने कमी कि बाह रे हम, अम तो अपनी नुद्धि के नल पर हम ने इस काम कर दिखले ! यह दोंग मला तुन्दें कितनी पिट्टियों तक संतुर्ध इस खेनल पर हम ने इस काम कर दिखले ! यह दोंग मला तुन्दें कितनी पिट्टियों तक संतुर्ध इस खेनल पर हम ने इस काम कर दिखले ! यह दोंग मला तुन्दें कितनी पिट्टियों तक संतुर्ध इस खेनल पर हम ने इस काम कर हिस्स हमें हम के मूर्त कर काम को अपनी अपने अपने कामों की विकलता से होनेवाली हानि का अन्तःकरण में अद्धि भव स्थान स्थान के साथ हम हम स्थान स्

## श्रीमद्भगवद्गोता



महात्मानस्तु मा पार्थ देवीं मकृतिमाश्रिताः ।

इस प्रकार सन में मोच विचारका प्राचैन प्रमानान के संबंध करनी ग्राहा स्परिपत करना ही चाहसा था कि कन्तर्गाती क्षातान ने इस के खान्तरिक मार्नों को जानकर स्त्रप्रे कहना कारत्य कर दिया । बन्हींने कहा-मज़ैन, मैं तेरे हृत्य की सभी गार्ने सम्म रहा हैं। तेम सोचना विश्वस्त ही इ. है बस्तत: संसार में इन दिनों शक्सी श्रीर श्रामगी प्रकृति के 🗗 स्रोग क्रधिकतर दिसलाई पड रहे हैं.--

## महात्मानस्त मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भृतादिमञ्ययम् ॥ १३ ॥

परंत है पार्थ, दैवी प्रकृति का आश्रय छेनेवाले प्रहास्मा लोग सुझ को ( समस्त ) जीवाँ का अविनाशी आदिकारण जानकर अनन्य चित्त से ( मेरा ) भजन करते हैं।

गी॰ गी॰—हे अर्जुन, यद्यपि संसार में मृदता और आसुर प्रकृति का हो खघिन प्रचार दिखलाई पहला है. मेरे मानबीय श्रवनार को परम ईरवर माननेवाले थहत कम रिष्टिगोचर होते हैं. फिर भी जिन की आतम नवता पर आसीन है वे महात्मा छोग तो अवस्य ही राष्ट्रसी, आसरी और मोहिनी प्रकृति के परे हैं और रैंबी प्रकृति के आश्रय में रहकर सुक्ते सब जीवों का मूलकारण समऋते हैं। इसी लिए वे लोग आसा, कृष्णा, सकासता और लीकिकता के ज्ञान से दर रहकर सके ही बनन्यभाव से मजते हैं और मेरे प्रति अपने मन में यह दृढ धारणा रखते हैं कि मैं ( श्री कृष्ण ) ही अविनाशी प्रमेशवर हैं।

क । मा --- प्यारे मित्रो, को लोग चिल की प्रशास करके अमबान का मानन करते हैं धन की भगवान् महारमा की अपाधि देशह बादत करते हैं। बताबी तो सही कि महारमा जैसा दुर्तम पर मगवान कितनी सस्ती कीमत पर दे रहे हैं। लोग हजारों आयों रुपये सर्च करके विवाएँ एड़ते हैं कि वहील की, वैशिष्टर की, शायटर की, बन्न की, कलेक्टर की और न काने दिस दिस चीज दी ब्याधि विखे। साथ दी बस के लिए दिन रात एक करके दिमाग में ससार भर के भूगे।ज इतिहास की वार्ते भरने की महनत करते हैं सी प्रजग से। भीर मना यह कि तिना करने पर यो किसी किसी को बानेक वर्ष फैल होने के बाद वहीं सीमाग्य माप्त होता है कि बच्छित क्वाचि हासिल होना है। कीन बुद्धिमान नहीं स्त्रीकार वरेगा कि संबाद सर की बढ़ी बढ़ी बचा थियाँ एक सरफा दबी आयें और सहाहमा की स्पाधि पक तापन, ती बीनी में महान् महारमा की ही बगानि लानित होगी। इस का परयद्य प्रमाण

# श्रीमद्भगवद्गोता



महारमानस्तु मा पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

यह है कि वहें वहें ( हाकिटों कोरकसिसिसिसे के ) जब कसिशर तक समय आने पर अपने जीवन भर के लंबालों से ऊबकर अपने धपने पहें का पशियाग कर देते हैं और जी जान से ऐसी कोशिश चौर ऐसा बाचश्य वसते हैं कि संसार क्रन्टें सन कमिशर न कहकर 'श्रहारमा' लाने. महात्मा करे और महात्माओं के साथ हैसा व्यवहार किया लाना चाटिए वैसा ही स्पत्रहार करें। काशो, प्रथान, मथुरा, छन्डावन, डिग्डार, ऋषिदेश और इन के आंतिशिक्त डिमाखप तथा दिन्द्रा पर्वत नी महाकों में भी मैं ने करेक बार ऐसे महारमाओं की देखा है जो कपने पर्व भीवन में बड़ी कड़ी हवाकियों को विश्ववित का संसार की समग्र सक्षसामग्री का वरमीग कर चके हैं. परंत कब वहीं सबा शक्ष और बास्तविक शान्ति का अनुभव नहीं हुआ, तो सब द्वीष बाहकर प्रकारतसेती यन गये और महात्मा का कीवन निता रहे है। खेकिन आधर्य है कि इन सब बातों को देश समकर भी कोई मौतिक विद्याओं के प्रति ब्दासीनता नहीं प्रकट करता और न निशास्त्र मिलनेवाकी महात्मा की बपाधि के लिए अपने मन में कभी दिचार करता है। थी संकट पड़ने पर भवे ही कोई थोड़ी देर के लिए महात्या या महात्या जैसा स्वमाववाला दन कार और धनरक्ष्माव से मगवान भगवान बहकर संकट से मस होने की कारण करने करो. पर इस सरह की स्वाधेपणे कनन्यता जनन्यता में शामित नहीं हो सकती, न ऐसा भननानन्दी भक्त महारम। बहुलाने वा वास्तविक अधिकार या सकता है। ऐसी पक्ति तो आसरी प्रकृति-वालें के किए ही, उन के मतानुसार, घर्म्यता कही वा सकती है, देवी प्रकृतिदाले तो ऐनी मिति से दूर ही रहने हैं, क्योंकि देवी पकति का काम है हटमना होना क्यांत की देवी पकति के होते हैं वे संकट पड़ने पर मगवान का मजन नहीं करने लगते हैं, किंतु वन का मगवद्गतन करमा स्वमाव ही होता है, वे संबद को संबद बीर सुख की सल मानकर व्यथित और बानन्दित महीं होते, बन के लिए संकट और मुझ कोनों समान होते हैं। बन के कपर दुवी का पहाड़ हर पड़े या सुल का समुद्र भर काय. दोनों हाकत में वे अवस्थान से भारत में खोन रहते हैं। थीर की लीग सक्ट पड़ने पर भगवान की याद करने खगते हैं वे संकट के दूर होते 🜓 बगवान मी मुखकर अपने आनन्द्रपमीद में कीन हो साते हैं। इस खिए इन दोनों प्रकार के मर्सी की तुलना करना तो निभी अवीधता है। स्वार्थेदरा मजनभाव करनेदाओं का मन वन के बाब में नहीं रहता, वे छोग तो किसी सरह कोशिया करके कुछ देर के लिए सन की सगवानू की धोर लगाये रक्षने का अपक्रम कर खेते हैं, बन्त सक्र-तीवन पर्यन्त-इन का मन उन के वश में महीं रह सकता, सुख की तरहें छामने पाकर बिना लंगर की नाव की तरह भार। की और बह जाता है। और जिन की समन और मगवान से कोई स्वार्य नहीं साधना रहता है, तथावि भी भगवान को सदा मन में रखने में व्यक्त रहते हैं वे ही स्वभावतः मन को वश में रस सकते हैं. धन के मन की तार्झे केवल भगवान् के अभिमुक्त रीड़ा करती है, भगवद्गतन हों धन के जिए

सन सुत्रों से परिपूर्ण महातरहमय थयाह समुद्र होता है जिस में पहनर उन का मन किसी इसरी दिशा का धान भी नहीं रखता. फिर इसरी दिशा में इस के बाने काने नी ती चर्चा ही क्षा है। इस्त

पेक्षे 🚺 कोगों को खरव करके मगवान में कहा कि हे ग्राजन, देशी प्रकृति के महारमा होता सके समस्त प्रतों का व्यक्तिगरी सादि कारण ( परम पिता परमेदवर ) जानकर मेरा ही क्षमान्यसाय और ध्वास सन से सन्न करते रहते हैं।

रस प्रकार अजैन ने कहा कि है भगवन , आप ने अब तक यह बात अनेक बार कही कि मेरा सज़न करनेवाले भक्त महारमाग्या एकापचिस चौर चनन्ग्रमाव से मेरा ही मनन करते है. पर बाद ने यह नहीं नतलाया कि ने भक्त कोग भाव को किस रोति अधवा किस विधि से प्रकृते हैं। शता यह कोई कड़चन न हो, तो यहाँ पर पहले मने यह बतला दीतिए कि दे लोग साय का भारत करने में कीन कीन से विशेष विधान का पासन करने हैं 9

भगवान ने बहा-भाजन, यह तो मैं पहचे ही वह चका है कि मेरे मता धनेक मकार के होते हैं शीर समी में अपने अपने छिए तदनुसार मेरी भक्ति के भी अनेक प्रकार यना जिये है. पर्रत बाबी में ने जिन महात्मा के अजब की बात कही है वन के मनन करने का धह दंग है कि है-

#### सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च हडव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

दृढ व्रतवाले (महात्मा लोग) निरन्तर कीर्तन करते हुए और (अनेक धार्मिक) यत्न करते हुए तथा ग्रम्भ को नपस्कार करते हुए भक्तिपूर्वक नित्ययुक्त रहकर मेरी खपासना करते रहते हैं।

गी॰ गी॰--हे अर्जन, जिन की मुम्ह में अवस्य भक्ति है वे निश्चित रूप से वती रहनेवाले अन्त महात्मा छोग सदा मेरा कीर्वन किया करते हैं और इन्ट्रिय-निमह, शम, दम, द्या, अहिंसा, सत्य, अकोघ आदि धार्मिक कृत्यों द्वारा मेरी प्राप्ति के छिए प्रयत्न करते हैं तथा मुझे सर्वेदा नमस्कार करते हुए मुझ में निरन्तर युक्त रहकर भक्ति सहितं मेरी चपासना अर्थात् सेवा, पृजा, अर्चा आदि करने में छो रहते हैं।

क • प॰-- प्यारे भार्या, भगवान ने यहाँ पर अवनी भक्ति के वो प्रकारों, है। तरीकों का पर्यंत किया है—एक धकार है भगवान के गुर्णों का कीवन करना और दूसरा है भगवान की भमस्कार करना । खेकिन ये दोनों काम सचाई के साथ होने चाहिएँ, लोगेर को लुमाने के

िए नहीं। एका भक्त दिशावटी मजन नहीं करता. वह अवल अतवाला होता है. उस का निधय कमी दिगनेवाला नहीं होता. वह भोताओं का समह देसकर इस समह के अपर धपना रोच गातिच करने के लिए-अपनी मत्ति के प्रभाव से प्रमावित करने के लिए भगवान का की तैन नहीं करता । एस कोटि के मक्त का तो स्वमाद ही को तैन करते रहना होता है. वह भोताओं के समझ में रहे था कही जायत पहाल पर श्वदेते एकान्स में, वस का माप्यदग्राम-कीतम सबेद हिन रात जावी रहता है वह, हर हमेशा इस प्रथल में अपना हत्या लगाये बसता है कि भग्त करण महत्रमात्र के लिए भी भगवान को विस्मृत व करने पाये। इसी प्रकार मित के इसरे प्रकार नमस्कार में भी तस्तीनता वरेचित है। 'बिलैया दरदवत' से काम नहीं चल सकता, क्योरिंग मगवान माँडा की मकल अथवा माटक सिनेमा की सफल एक्टिंग देलकर खरा होनेवाकी भी सरह प्रपने अक्तों में नाटकीय प्रगत्यता देखने के उच्छक्त कमी नहीं हैं। ये हरूच में रहते हैं कीर वहीं से सबस्य प्रस्तेशाली बालों कर कराब होते हैं। इस दिए पर्ने समस्तार भी बढ़ी पसद है की हार्दिक है। जिस नगरकार में बाल्तरिक ग्रेरणा ही बोर हसे मगदान सक पहुँचा देने की मक्त में प्रवस्त बरक पढ़ा हो उसी नमस्कार या प्रधाम से भगवान मक्त की क्रपनः दास समधते हैं। जिलेशा श्वटवत है। जातार में खबते फिरते घनी मानी बावफी की केंद से एक प्रथेका निकलकाने में भी सफळ होता नहीं देवा जाता. फिर वैसे नमस्कार से हरय के पारकी भगवान की कोई किस तरह दिसा शकता है ? इस किए प्रगावन के संमुख भीर भगवान के निमित्त होनेवाले सभी कार्य झान्तरिक आदवा से कोतपीत हों तभी धन कमें। को भगवान की ओर से सक्मेंता और सरकर्मता एव बन के कर्ताओं को तरकर्वकता मिल सकती है. चन्यथा हन क्यों में परिश्वय करते करते ( क्योकि दिखावटी कर्म भी विना परिश्रम के ते। ही नहीं सकते, इस लिए ) कोई सर भी खाय, ते। भी वस की सबर मगवान् नहीं रस सकते, फिर दूसरा की है ती क्या सबर रखेगा क्या रखे भी ती कस से क्या होना जाना है।

विचारने की कीर अनुमन करने की बात है कि नहीं एक जह पहाणे हैं, वह में सीचने समफ्ते की शक्ति नहीं है, वह में सीचने समफ्ते की शक्ति नहीं है, वह में सीचने समफ्ते की शक्ति नहीं है, वह में सीचने प्रत्य वेदा यह आप और चारे कि नहीं मेरा जिल्लाक का साम कि कि नहीं कि नहीं मेरा जिल्लाक का मान के अपना गुरू आनकर मेरे प्रति कृतवता महर करें, तो यह बात स्वामानिक क्षण्यता से भी बाहर की समफ्ते आया। परंतु सुख सी यह है कि नहीं जैसी अब बस्तु भी अपना एक निश्चित ध्येय खेकर सखार में परापंच करती है, जिस ने वसे कुझार में आने और वहाँ पर ध्येय को मान करने की मेरणा ही है वस का दि प्रति क्षा करने की मान करने की मेरणा ही है वस का साम करके ही विस्त होती है। जानते हो, मही का ध्येय क्या है ? वस का ध्येय दे अपने स्थ्य

पति, धपने स्वामी, अपने हँउवर सामर को प्राप्त करना । नदी जिस दिन प्राप्त में जनमती है हमी दिन से अपनी उत्तरवाधि पर सलद हो जाती है और अब तथ वहाँ ( सच्छ, ध्येष सक ) पर प नहीं भासी सब सक पदा भर के लिए भी वहीं दिशम था विधाम नहीं करती-समद में पर चक्क बीद वहाँ भी कवना श्रतित्व दोक्क ही दम होती है। यह बात भी नहीं है कि जैसे धनव्यों की छववसिद्धि के मार्ग में सनेकानेक विका बाधाएँ पड पडकर बसे इसस्तत ब्युस्स करना और ध्येथ सक्त पहुँचने से शेक देना चाहती हैं वैसे निदियों के मार्ग में ल पहती हों: विष्यवाधाओं का तो काम ही यह है कि वे गई चेतन समी को प्रवर्श कतीश पर क्सें. पर चेत्रन सन्दर्ग (या और और बीव बन्तु ) मले ही विध्ना से जबकर अपने च्येय से अप्रता हो नायें, किंतु अधेतन नदी उन की चिन्ताया पर्वाह भी नहीं दरती। नदी की क्षेपपासि-समझमार्ग-में पडनेवाकी बाधाएँ हैं, बंगल, फाह, पहाड़ी चहान, माले, धरेरू, साइयाँ इत्यादि । ये सब बाबाएँ नदी के बागेँ में सहावट दालने में कुछ वाकी नहीं बठा रखतीं । मंगल के एचों और काहिया की जहें चौर दालियाँ नदी का कर सीख सीसकर, बसे घपने कहों में कपेट कपेटकर चाहती हैं कि यह नहीं यहाँ से आगे न जाने पाये. नाले कीर लंदक आहि भी नदी का कल कापने की अंदर भर छैना चाहते हैं, पर नदी की तेर अपने निय समद से विकने की वेचेनी रहती है, वह यहा कव रुपने की इच्छा कर सकती है ? यह सब विद्ना की काट खाँटकर सीधे समद में जा विस्तती है और वसी का रूप प्राप्त कर सेती है। धीर यह सी बहना ही नहीं है कि नहीं झपने ग्रेस्क का शिष्यत्व कब स्वीकार करती और कव कृतज्ञता प्रकट करती है, क्योकि यह ती सभी खेल बानते हैं कि नदी के बहुम स्थान पहाड़ होते हैं। से। वहाँ से नम्र होकर नीचे की भीर द्वतित होना हो इस का शिष्यत स्वीकर करना है और पहाड़े। के नीचे उतरहर बन से सटकर (नहाँ तक समा हो ) यहना है। चरणसेवारूप कृतज्ञता प्रश्वट करना है।

परतु मनुष्यों में ऐसे कितने हैं जो अपने अन्य और जीवन के प्रपान उप परिश्वर की पान के लिए अन्य तक मयरन में लगे रहते हों ? अगवान का 'सनुष्याया सहरोनु किथ- यतिति सिद्धये' वाला वचन कुछ लोग वक्त प्रभ के उत्तर में पेरा कर सकते हैं, पर प्रमा आत भी सतार की पान सकते हैं, पर प्रमा आत भी सतार की तरह की मृत्ति रक्तनेवाला रह गया है जैसा अन से पाँच छ हमार वर्ष पहले मातान कृष्ण के वपस्थितिकाल में—गोता का पुनीत व्यवेश हैने के समय पर्मपूर्ण पटित स्वतेवाला रहा होगा ? यह होक है कि उस समय भी समान में वच्छु हुलता, अनाचारिता, पर्मेपातकता आदि के रूप में अवकर पापस्थता का गई थी, वन्त, जरासंप, दू शासन व्यविधायां पर्मेपातकता आदि के रूप में अवकर पापस्थता का गई थी, वन्त, जरासंप, दू शासन व्यविधायां पर्मेपातकता आदि के रूप में अवकर पापस्थता का महि यो और कर रहे थे, पर यह भी स्वरंगिति कोशों से अपना अपना मन प्रकर कर जुने ये और कर रहे थे, पर यह भी सर नहीं कि इन्छ हैपायन स्थास, भीष्य पितासह, मोखास्था, पर्मेशान युपिटिर आदि के समान

यानिताशी पर्मरचकों की सख्या भी पयीम थी। यान के निनायोन्युख संसार में कीन ऐसा प्रसिद्ध मार्र का लाल है जी वन महात्माओं में से किसी का भी समक्य होने का सथमाथ दाना कर सके ? हीं, कोई खकेला अपनी पुनीत गति की कामना से कहीं पर्वत की गुका में शिवकर में हुआ नार, शुकर्वन, सनक, सनन्दन आदि के समान जल्लान में ही जीवन वर्णन कर हुआ नार, शुकर्वन, सनक, सनन्दन आदि के समान जल्लान में ही जीवन वर्णन कर सुका हो, तो में स्त की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, न कर सकता हैं। मेरा तो ऐसे महात्मा से किमाय है निस की घटा नहीं कर रहा हूँ, न कर सकता हैं। मेरा तो ऐसे महात्मा से किमाय है निस की घटा नहीं कार रहा हूँ, न कर सकता हैं। मेरा तो ऐसे महात्मा से किमाय हैं निस की घटा नहीं कार हैं। सेरा तो ऐसे महात्मा से किमाय हैं। तो सेर हस हिक्शेय से करवेय करने पर वर्युक प्रभ का यही बतार मिलता दी कि जात के समाने में परमेरवर को पाना हो जीवन का रूपय माननेवाल मनुष्य मिलना अर्थम नहीं, तो कम से कम श्रीतरिश्व करनेवालों और—

'तन से करी विधि नाना अ मन राखी जह कुपानियाना ॥' का महावपूर्य वेपरेठ हेनेवालों की काल भी हमारे यहाँ वभी नहीं है, काको क्रिपकता है— सेकड़े। सस्पार्थ निन में सहस्यों की संख्या हमारों तक पहुँची हो सकती है, भगवान्नामनन, क्रीतंन, मनन का समान में प्रचार करनामात्र हो अवना वह रेप बनाकर हिन रात काम कर रही है, पर, 'पर कपरेण कुणत बहुतेरे' की कहाजत से वे सस्पार्ण यही नहीं की वा सकतीं। जीर विशा निमान्याया सुधारे इसरों की व्यवेश देकर सहावारी बनाने की करवारा भी कीरी मृदता के क्रांतिरिक्त और कुछ महीं है।

इस किए में तो अपने आह्यों (या मलों) से यहां कहुँगा कि अधिक वर्षरा सुनने अध्या ग्राज पड़कर ग्रान मान करने से कोई जान नहीं होनेवाला है। इन नामों के लिए कता प्रयोग समय भी आग की दुनिया के पास नहीं रह नया है। ऐसी हालत में पिर सब कोन अपने कहा गया गई। कीए सब्दुद का क्ष्यान्त है। उस सामों के लिए किल किला प्रयोग कीए सब्दुद का क्ष्यान्त है। अपने सामने राजक अपनी अपने किला करा कहा गया गई। कीए स्वान की अनवस्त ब्यान में रखें, बन के नाम और ग्राय का कीतेन करते हुए वन के प्रति नमस्कार मात्र निवेदित किया नरें, तो सब को नीतन्याया (भीनत हामन) स्थन्मी किनास्थों भी अनासास इस हो नामें, महात्मा कहनाने की स्थि योगवान प्राप्त होने में देर न को बीर अपना में मानान वा पान तो अन के लिए रिजय रखा ही हुआ है। यह सीचना प्रम है कि महस्ता बनने के लिए वन में या पर्नेत को नन्दराओं में नामा प्रावस्थ है, क्योंकि अपर तुम क्योंग करके अपने को देशी मकृति का बना लो, तो पर में रहते हुए भी सास्तविक महात्मा बन सकते हो और अपर तुम देशी मकृति को बनकर रायशी और अपनी मकृति को हो पारण किये रहे तब तो तुम्हार लिए मी किसी किनी पड़ी होता करार प्राप्त किये रहे तब तो तुम्हार लिए मी किसी किनी पड़ी होता करार प्रमुख की हो पारण किये रहे तब तो तुम्हार लिए मी किसी किनी पड़ी होता करार प्राप्त होता के हिले पर स्था परिताणे होगी किना

'जिन तें घर माँक कछ न बनी तिन ते वन माँक कहा वनिहै।' यह ऐसी बास नहीं है जिस में हाजारे या श्रतिश्वीतिक की गंनारण हों। सच्चेष ही द्यगर कोई की म चुराये. भगान के गुणे की, धन के नाम और यश की बस्तुतः स्तीनार करनेवाला दृर्ग रसता हो, ती करि के कथनानुसार घर में ही वह सब खुद्र माप्त कर सकता है और गहीं, ते। लगल पहाँह पर आकर मी केवल शिकार धेलने और है। सपारे में भपना ( कायर होने पर ) मय और जीवन की निराशा में ही सब सबय बिता देगा. कोई ठील काम तिस से रह लेक चौर पर लोक होनों में सब मिले, वहीं कर सकेगा । हमारे पहाँ (भारत रूप में) े पैसे क्रमेक महारमा हो गये हैं जिन्होंने घर रहते हुए और क्रमेकानेक पारिवारिक क्रकरी की भेलते हुए भी भगवान की कोतनविक में पूर्ण सफलता प्राप्त कर की थी। ऐसे महनानन्दी भक्तों ने भवने अन्य से भारत के कारेक प्रान्तों की वृतित्र, यशस्त्री, संगानीय और सुप्रसिद्ध कर दिया है। अन्देव, मुकाराम, एकनाय स्वामी, विद्वलदास चाहि महारमाणीं की घपने यहाँ जन्म रेकर दिचल भारत काल भी अपने की पन्य समस्य रहा है। गीराङ्ग महाममु ( चैतन्य-देव-निमाई) निताई बादि के नाम पर पूर्वमास्त का गौरव कमी तक प्रशुवाय है भीर जर्व तक भारतीय संस्कृति का नाम है तक तक रहेगा। तुल्लीहास, स्ट्रास, कबीरहास आहि के माम क्या बत्तर मारत के जीग गर्व छहित बचारण करना कभी छोड़ सकते हैं ? मीतमं मेमा-नन्द, दयाराम, नरसिंह मेहता ( या नरसी मेहता ) बादि की खेकोत्तर कथाएँ पश्चिम मारत के धायारा छद नर नारि कमी तक ऐसे माद से कहते सुनते हैं, मादों वे कमी केल की ताबी घटनाएँ हैं। ये सभी महात्मा शीतन्त्रक थे चीर इन में कथिकांश ने परिवार में रहकर ही साचाद प्रमुवाति का सीमान्यकाम कर किया । यहाँ में बहाहरणस्वरूप नरसिंह मेहता के पारिवारिक जीवन की एक कहानी सुनाने की श्रमुकता नहीं खेड़ सकता। यह कहानी जितनी रेज्यक और मनोरक्षक है बतनी ही शिचावर और बपरेशपूर्ण मी है। गुन्यान मान्त में तो यह कहानी कहावत का रूप धारण कर चुकी है। वहाँ प्रसंग्रदश स्थार कभी रेसी बात था पड़ती है कि कोई व्यक्ति किसी की सरवता और मगवद्गव्यि बादि की वांसदि से ममाबित शैकर लक्ष्यत पड़ने पर कभी कुछ धरोहर वगैरह रखना चाहता है छीर इस विषय में किसी दूसरे व्यक्ति से सलाह माँगता है कि मैं अमुक महाअन के यहाँ आ नी रक्त रहा हूँ ? तो राय देनेवाला व्यक्ति महातन से पूर्ण परिचित न होने पर स्वमावत: यही वसर देता है कि माईनो, में ऐसा कैसे कह दूँ कि आप विका रसीद आदि जिसवाये, केदन मित पर परीरंता करके वस के पास धपना घन रख दें ? क्योंकि सभी भक्त नरसिंह मेहता तो है। नहीं सकते कि धगर किसी तरह इस से आप का घन सर्च हो जाय, तो सगवान् आप की परोहर सवाया करके वापस कर हैंगे है राय माँगनेवाका व्यक्ति कागर स्रयोग से भरविंह मेहता की वावत

विषेप जानकारी नहीं रखता श्रीर पृक्ष बैठता है कि नरसिंह मेहता कौन थे तथा वन के घरले में मयवान ने क्लिस मकार घरोहर छोटाई थी, तो परामश्रदाता इस मकार कहने लगता है—

नरसिंह मेहता गनरासपानत के जनायत नामक नगर में उहते थे। हत का सन्म वहीं के एक सुपतिदित नागर मादाण के घर में हुका था। ये वचपन से ही भगवान के मतन पत्रन में कपिक चित्त लगाया करते थे। इन के माता पिता को इमेशा इन के प्रति यह भग बना रहता था कि कहीं से घर छोड़कर बैगावी न बन जात । इस लिए से छोता बराबर इस कोशिश में रहते कि इन को धनन धनन के निय कम से कम समय मिले. पर जब धन या कोई स्थाय सफल नहीं हुका, इसटे नरसिंह मेहता का पता पाउ धीर क्रियक न्याप-कता चारण करने लगा. ते। हन है।गां ने गहस्थी के बाधन में सबरहस्ती जबाद हैनेवाडी थेडी-दाारी के बाधन-में १०रे चाँसा देने में डी दश का कराज समस्त । जुनागढ़ से कुछ ही हर पर इन के साक्षा विका को एक दालीन घर में स्वतीका करना का पक्षा क्षम गया। वस. शीप्र ही सब बात चीत पक्षी करके बन खेलों ने बस के साथ इन का दिशह कर दिया। से किन दन से होते। का यह प्रयहन भी कोई विशेष सामदायक नहीं सिद्ध दशा। विदाह ही जाने सथा घर में सर्वेगणसंबन्धा सन्दरी परनी के का जाने पर भी बरसिंह बेहता का भननभाव पर्वेदर चलता रहा । इस से इन के माता विता का सब कीर कविक वड़ गया कि धव कगर हुए ने एहरयाग किया, ते। मुक्त ही एक सुक्रमार बाखिका की कोवनकती विना सिखे ही मुरमा कायगी । इसी चिन्ता में दिन रात दन के माता पिता चिन्तित रहने उसे । परंतु दन खेागे। ने घन भागने पुत्र से इस सबस्य में कल कहना सबना बिलकल छोड़ दिया था. क्योंकि वे सीचते थे कि प्रधिक दयाव शासने से कहीं अयहर सस्ता परिस्तास न भागता पर बाय । पर् ग्रमाय का स्वमाय है कि वह बावने मानसिक दावी को इसरों पर प्रकट कर कछ शानित का धानभद करता है. इसरों से कह देने पर इत्य का बेल्ड कछ इसका माख्य होने सगता है। इस दिए नरसिंह मेहता से कछ न कहने पर भी दन दीता ने अपने बड़ीस पड़ीस के दित मित्रे। से भपने मन का द स कह दाला।

एक दिन नरसिंह मेहता के बावयकाल के किसी छायी ने वन से व्यक्तर कहा कि तुम कपने माता पिता की हुसी क्यों कर रहे हो ? वन्दोने सुम्हारा विवाह क्या हसी लिए किया है कि तुम परनी का स्थान करके वैरान्य भारण कर खें। ?

नरसिंद सेहता को अपने सिन्न की बात से बड़ा किसम हुआ, क्योकि बस्तुत वन के मन में तो कोई ऐसी बात यो नहीं। इस किए धन्दोंने आजाद्धा सहित अपने मित्र से पूछा— सुम कह क्या रहे हैं। है मेरी समक्ष में नहीं आ रहा है कि ऐसी निराधार बात पूछने का सुम्हारा फरिमाय क्या है है भेरे नारे में यहाँ के साम नीई पद्युवन तो नहीं रूच रहे है है साधी ने कहा— नुभ ने क्या किसी की कोई चुराई को है कि कोई नुस्हारी हाड़ी रिकायत करेगा ? मुम्हारे पिताओं ने मेरे पिताओं से स्वयं ये सब बातें कहीं है। न जाने पयें। बन का यह विस्वयस बढ़ देशता जा रहा है कि तुम घर धें हुन की सीम्र तैयारी में लगे हुए हो। इस विन्ता से वे बड़े दूधों पे जीर कमी तक है। यवि मेरे पिताओं ने बन के महत प्रयोपन दिशा जीर सम्भाया, पर बन के मन से यह विन्ता दूर नहीं है। इसी जिए मेरे पिताओं ने मुक्ते मुम्हारे पास भेना भी है कि में तुम्हें समम्बा वुक्ताकर घर में रहने के लिए दवाव हाणूँ। किसु में पहले यही नहीं निश्चय कर पाता है कि मुक्ता मे लेते वुद्धिमान् को क्या कहकर समन्धार्ज मुक्तार्ज। किर भी हतभा कानने के लिए यहत वेचैन हो रहा है कि क्या सचसुन ही तुम ने घर होड़ देने का निरचय कर लिया है ? अथवा तुम्हारे पिताओं केवळ करवनता के व्याधार पर इतने विन्तासुल हो रहे हैं ?

नरसिंह मेहता ने कहा-भार, तुम्हारी वार्ते सुनकर मुख्ये बड़ा कट हो रहा है, मेरे कारण पिता माता दुसी हैं. इस से बढ़कर मेरे लिए पातक की और कौन सी बात है। सकती है। परंत में सुम से सच कड़ रहा है मित्र, कि मैं ने इधर कभी स्वय्त में भी गृहत्यागी होने की बात नहीं छोची है। हाँ, बहुत दिन पहले एक आध मराँबा ऐसा खगळ मन में अवस्प हरा था. पर नय से प्रमास क्षेत्र गया ( यह वित्र स्थान जनागढ़ से थोडी ही दरी पर है ) कीर यहाँ पक सहारमा से सुना कि "मसुच्य यहि देशी बक़ति से संपन्न है तब तो यह घर में रहे या घर छे।डकर अंगल पहाड पर चला जाय. दीनों ही जगहें बस के लिए समान हैं. क्योंकि दैवी संपद्भुक्त मनुष्य स्थमावतः परमात्मा का धनन्य यत्त, शतपुत सर्वत्र रहता हुआ।शीर सब कुछ वर्तता हुआ भी महात्मा कहलाने की ग्राग्यता रशता है, और गरि दैनि संपत्ति का महीं है, आसुरी और राष्ट्री स्वमाव ही रसकर पुरा रहता है, तब तो वह कहीं भी कोई जाप महीं हठा सकता" एसी समय से मेरे मन की वह बात विक्रोन देर गई। में ने वहीं निश्चए कर लिया कि घर छोड़ने की कोई अस्टात नहीं, विक्त ऊँची प्रकृति का होने की अस्टत है, भीर में ने बन महारमा से ही पूछा भी कि देशी प्रकृति का दोना कित स्पाय से संमय में सकता है ? इस पर महातमा ने बत्तकावा कि वैष्णवनन बनने से देवी प्रकृति पाप्त होती दे और वसी से मेरच जैसा देवदुर्जंग पदार्थं भी हस्तामलक्षवत् ( हाथ में रखे फॉनले के समान सर्वेरा माप्त ) हो जाता है। तब मैं ने बैप्लवजन अनने का छ्याय पूछा जिस के उत्तर में हन्होंने कहा कि अनन्यमान और इत्ववत रसकर परमात्मा का कीर्तन करना और इस सिद्धान्त का पालन करना कि-

> "बैष्णवजन तो वेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। पर दुःरो चपकार करे, पर अन अभिसान न आने रे॥"

यही बैन्यव बनने वा क्वेतिम ब्याय है। बस, बसी समय से मैंने निश्चय कर खिया कि घर घर छोड़ने का विचार भी मन ने नहीं धाने दूँगा और समस्त कीवन परोपकार में, सारा पन वैनव हुसरों का दुश्त कर दूर करने में धारे सारी बुद्धि ध्वानियों का मोह दूर करने में धारे स्वारी बुद्धि ध्वानियों का मोह दूर करने में धारे दूँगा। इस छिए तुम आकर घपने पिताओं से बतटा दो कि वे मेरे पिता जी के मन का संदेह दूर कर हैं।

मित्र ने कहा-पह तो होगा ही, पर लाध साथ तुम को सुद भी खपने हरूप की बात अपने पिताभी से कहकर वन के कट को हर करना चाहिए। इस लिए तुम श्रमी लाकर ये सब यातें उन से सना हो और अपना सिद्धान्त वन पर क्कट कर दो।

गरिंद मेहता ने मित्र नी राय मान हो और पिता माता के निकट लाकर वन से पमा
भौँगते हुए साथी वार्ते घोछकर समस्य हों। इस दिन से वन के माता पिता का मानसिक होय
हुर हो गया और वे होग मसल होकर रहने हमे। लेकिन नरिंद ने नेहता के भाग्य में सिपक
दिन माता पिता नी सेवा नहीं वरी थी। जुल हो दिन बार बन के माता पिता का परकोकयास हो गया। इस लिए घर में बेवल नरिंद मेहता और बन को पतिपरायण पत्मी मात्र
रह गये। कन नरिंद मेहता कपने घर के हत्तक सिप्ता और हन को पतिपरायण पत्मी मात्र
रह गये। कन नरिंद मेहता कपने पर के हत्तक सिप्ता की लुवाने लते। कभी कभी
वन नी बी कहती कि कपने साने पीने के हिए भी कुछ घर में रहने रेंगे या सब लुवाकर ही
इस लेंगे, तो बतर में नरिंद मेहता कह देते कि अपने साने भीने की सिप्ता में क्यों करें। मैं
सम जानता हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सन मयवान् का है, मैं और तुम सभी मगवान् के हैं,
तो अपनी निकट भी हम्हीं पर क्यों न होड़ हुँ हैं वे मरावान् अपने जन की रण की रण की लिता
इस्ते रहते हैं, हमें हस भैर में नहीं पड़ना चाहिए।

परनी के पात ने हैं है नवाब नहीं रह गया, वे चुत रह गईं' और अपने पंदर पति की महति में प्रकृति निकाकर रहने का स्वभाव डालने क्यों।

ययि नासिह मेहता का स्वभाव बहुकरण से ही परीवकारी था और बिना भेद भाव के वे सम औं सहायता किया करते थे, किंतु उन के वितामी कहर समावनी थे। बन के सामने नरसिंह मेहता हर्य से चाहते हुए भी अपने इच्छानुसार समान के उस वर्षों की सेवा नहीं कर पाते थे जिसे संसार दक्तित वर्षों कहकर पुकारता है और निसे वास्तव में सम तरह की सहायता की कहरत है। इस विव क्यम तक वे ममनाम् का बहनिश्च कीर्तन करना और साधुसंन्यासियों वी सेवा के साथ साथ बुखीन अतिथि कम्यामनों की सिखा विवाकर संतुष्ट करना ही अपने विष् संमय समस्कार उसी में संतुष्ट रहते चले आते थे। परंतु खब बन के अपर पिता माता की कहरता का ममन नहीं रह सथा था। इस विव कर उन्होंने कैंय नीच, दस्ति अरियत का भेद माव छोड़कर शिवमात्र को सेवा करना अपना पम बना लिया। अब बन के द्वांते पर जी वोर्ं भी भूमा प्यापा, दीन दूती पहुँच आता वसी की वे तन, मन, घन से सेवा और सहायता करते । ये यह विचार महीं रसते कि मैं भिसे संमान दे रहा हूँ और भोननाच्यादन से संपुष्ट करने की पेटा में लगा हुआ हूँ वह मादाय चित्रम है या यह खन्त्यन । वे शीव की प्रसन करना चाहते थे, जाति को नहीं । वे अनते ये कि इस यकार के आचरण को हमारा नागरसमान सहन नहीं करेगा, पर बन्दें यह भी मालूम था कि भगवान को जो बात सहा हो उस में मनूष्य की अपेषा करना मूर्यंता है। मगवान की हमारा जो कार्य अस्त्य हो वह अगर समाज की सद्य हो, तो भी समाज मेरी रचा नहीं कर सकता, कि तु समाज के कर्यापार का कीपपालन सनकर भी भगवान हारा सुरका चान निव्यंत है।

ग्रह प्रस्ताना क्रतिन है कि बातीय समात की बातटोर अपने हाथ में रहानेवाले किसी के समानविरुद्ध आचरण पर सचम्च ही समाज की रसातल पहुँचा हुआ देशने लगते हैं अधवा वैसे आचरण्याले की विश्वसमान में बढ़ती हुई प्रतिश देखकर जलन और बाह के मारे अपने समाज का गट बनाकर 'हरि की भने सी हरि की होई' या सिद्धान्त रखनेवाले की नीचा दिवाने के केर में पह जाते हैं। किंतु कुछ थी हो, महारमा नशसिंह मेहता की भी मतिमा जैसे जैसे सब साधारण के द्वाय में आपक रूप में फीरती गां वैसे हो वैसे नागरसमान की इटि भी दन के प्रति सीच्या होता गईं। पहले दन की वाति बिसहरोवालों ने दन्हें नाना दपायों से संग करमा, वन की मसलारी बढ़ाना, वन्हें फुटिसत शब्दों से संबोधित कर मुस्स्कृत करना कारम्म किया । सामाजिकों का ख्याज था कि नरसिंह मेहता ऐसे व्यवहारों से आनित स्थकर या तो बिना जाति पाँति के साथ बैरागियों और बन्त्यओं को शिकाना विज्ञाना, बाहत सरकृत करना छोड़ देंगे और नहीं, तो नगर छोड़कर कहीं माग नायेंगे, परंतु टरनती और पकान्त निरुचयी मेहताती के जपर जब इन दुव्येनहारी का कुछ भी भवात नहीं पड़ा, बखटे वे अपने क्षोकीपार के चेत्र को कीर विस्तृत बनाते गये, तो एक दिन नागरी ने यक व्यतीय समा पुलाई भीर एस में सर्वेसंगति से यह प्रस्ताव पास कर बाला कि नरसिंह मेहता आन से नागरपरिवार से बाहर किये गये। इन के साथ नागरों में से कोई भी किसो प्रकार का सामानिक स्पत्रहार नहीं रक्ष सकता। क्रमर पता लगेगा कि हमारी जाति के किसी करन्य का एक छोटा पदा भी नरसिंह मेहता का लुआ जल पी लिया या बन के साथ हिल मिलकर बठा बैठा, सी उस कुरुम्व भर के क्षीन जातिच्यत कर दिये जायेंगे। इसी दिन इस की सचना मेहतानी के पाछ भी भेज दी गई, किंतु वन के अपर अपनी विशवसीवाओं के इस संमितित प्रस्ताव का भी कोई क्रमुद नहीं पड़ा । वन्होंने संदेश से जानेवासे से साफ साफ कह दिया कि भाई, मैंने ससार मर को चपनी जाति मान को है, सेरी इटि में मनुष्पजाति के खित्रिक्त और किसी जाति की पिर

दुष्ट महिमा है, तो वह है कोबबाति। कर्यांत में प्राणीमात्र की—वह मनुष्य, पर्यू, पयी कोर्स भी रो-भैरत्रोयणकत्ताक सम्रम्भता हैं, मेरा विद्यान्त है सभी जीवा की अपने सामप्य भर कह से मुख करना। इस के लिए क्यार हमारे भाई बन्धु मुक्ते हेय सम्प्रभते हैं और मेरे साथ स्वर्क रहाने से बन्दें अपनी सातीयता नष्ट होने की काराह्ता है, तो में हुये से उन के इस मस्ताव

सचना सेकर बानेवाला (समाजडत) बायना सा मह सेकर और गण और बारनी ब्रोर में घटा पराकर मलिये। के सामने कह सनाया कि उन्होंने बहत बढ़ बढ़कर बातें की है भीर सब को गाडिकों ही हैं, समाज में रहनेवाकें। को पतित तक कहने में उन्हेंने सकें।च नहीं दिया है. इत्यादि । नागरों ने नसी समय फिर बोड़ी की शीर तय किया कि आगर वह मीच हमें नीच कह रहा है. ते। इस के साथ चार ऐसा आवतार करना चाहिए कि हसे चपनी करनी वा परा मना मिछ काय। कन्त में उन क्षेत्रोर ने समानविद्यास का प्रधान विद शिस का गुजरास में सभी तक विवास है, काली हंडी नरसिंह मेहता के दरवाने पर टेंगवा दी कीर साथ साथ एक करने के गले में इही बॉयकर बसे बन के बैउके में बँघवा दिया। धेकिन मेहताशी इस से अरा भी विचलित नहीं हुए । बन्देरने घपना कीतन, मजन, खेकिन-पकार वसी प्रकार जाती बला। इन की महा से कापने भारतान की सामने एक बार यह बात भी महीं निक्की कि है प्रभी, तस्हारी छटि की सेवा और तस्हारे गखे का की तैन करने में ले क्षेण इस प्रकार विरम बालना चाहते हैं दन की तम सबर क्षेत्र मा क्ष्में दरह दे। हाँ, वन की पश्री की शहर प्रदम् भाते। से यहां हाल प्रश्ना । वे चिनता और शोक से एक साथ ही प्रवा हर्टी भीर भगवान से भनेक प्रवार की पार्थनाएँ करने खर्गी कि है भगवन, जिस तरह है। सके इस सरह कोई ऐसा क्याय करें। जिस से हयारा क्याया है। जातियां प्रार पैसा ही ध्यवहार करते रहे. ते। और फछ हानि मले ही न हे।. हिंत मेरी खडकी की शादी की समस्या ते। स्वतरय श्री कटिल हो नायगी **।** 

इस के व्यतिरिक्त वन्देशि अपने पति ( नर्शिह मेहता ) को भी बहुत तरह से समभाते हुए कहा कि है स्वामी, में आनती हूँ कि मगतान् की पूर्ण भक्ति, वन के सक साधु सन्यासियों का आदर सरवार तथा भक्तों के अक्त दिद्वसाराय ( स्वू कन्द्रम आदि ) का स्पान समादर वहीं बसम पात है, जो अनुत्य यह सन करते हुए अपने की पुत्र का पावन पोषण करता रहता है वह सन्दर्भ हो मगतान् भीर अनताजनार्न दोगों का आजीवींद पाकर ससाद में यस और प्रतिश मास करता है। किंचु संसार में एक वर्ग और है जिसे मसन रही जिना की पुत्र का यथीचित लालन पाकन कर सक्षमा करिन ही नहीं, बल्कि कभी कभी असनन भी है। शाता है। यह वर्ग अपनी जाति विरादरी है। ससार में अब से वर्धन्यवस्था स्थापित हुई

Tar. ९ 2औ. 9¥

सभी से बातीयता ने भी प्रानवप्रस्तिष्ठ में श्ववने लिए स्थान बनाया श्रीर मनन्यों के विशेष विशेष समृद्ध में अपना अपना वर्गीकरण करके अपने अपने शहन सहन. रीति राम. शाहार व्यवसार की प्रात्ता भावता कायक्था कर की । इस व्यवस्था की चिराय बनाने के लिए व्यय-स्थापको ने प्रतेक प्रकार के नियम उपनियम (कायदे कानन ) भी वसी समय निर्मिस कर दिये जिन के धानसार यदि कोई अपनी चातीय व्यवस्था का उल्लाहन करे. तो हयद का भागी रोजा है। इसी किए प्राचीन बाल में लेकर बात तक सभी लेगा वर्णागतम्या की बारर की हरि में देखते हुए हती के अनुसार आचरण और व्यवहार करते चले का रहे हैं तथा है। लेगा मा क्षेत्र कालि किसी कारण से या घरारण ही कैवल स्वतन्त्रता का उपभेग करने के विभार से क्रमी शत निग्रम को मह काते रहे हैं वे स्वद भी पाते आये हैं। इस लिए में बाप से यही वार्धना करती हैं कि क्षेत्र काम करने से अपनी लाति के लाग प्रसन्न और संतृष्ट रहें वही आप को करना चाहिए। वेसा कोर्र भी कमें हमारे लिए चहुता नहीं होता जिस से जातिया**रे** कदर हो कर हमारा अपमान करें. हमें अपने से नीच समस्तें और तिरस्कार सहित जाति के बाधर कर हैं। मैं थे सब बातें इस विचार से नहीं कड़ रही हैं कि बाप की इन ना ज्ञान नहीं है, श्रातः वपहेश देकर ज्ञान करा हूँ । नहीं, यह आवना स्वयन में में मन में छाने से में किसी छायक नहीं रह लाऊँगी, मेरा धर्म कर्म सब नह है। जायगा धीर नरक में वास मिलेगा । मेरे कहने का इतना ही अर्थ है कि यगवान की दी हुई एक कन्या हुगारे घर में धीरे घीरे विवाह करने के योग्य होती ला रही है। भी अस अपसर के आने के यहले ही बगर हम लाति से बाहर कर दिये गये. ते। निरपराथ कन्या जन्म मर फुँचारी ही रह जायगी। 📢 कातीं का विधार करने पर मन्त्रे ते। इसी में मजाई दिखलाई प्रष्ट रही है कि इस समय भाष वही काम की निए के अपनी जातिवालों के अनुमूख है। बस, इतनी ही मेरी पार्थना है। विशेष कुछ कहने की न ते। मुक्त में शैरणता है, न आप से कुछ छिपा हुआ है।

नरसिंह मेहता चुपचाप अपनी भी की बातें सुनते रहे। जब वह अपना अभिनाम व्यक्त करके चुप हो गई', ते। मेहतानी ने शान्ति के साथ इस प्रकार कहना शुरू किया-पिये, तुम ने ने जुलू मी कहा वह सब यदार्थ है। संसार में सच्युच ही पनुष्य से सब सरह के कष्ट सद्य हो जाते हैं, पर अपनी जाति अब कुट हेने क्षमती है इस समय मृतुष्य का पैर्ध जाता रहता है। अपनी वाति के संवान देने से संसार में संवानित होना असंबन है. वयेंकि संसार बगर निराहर करे खीर अपने खेग संमान दें, तो उस का बर्प जनसाधारण में वही लगाया जाता है का "अपने मुँह मिया मिट्टू" बनने का क्याँ है। अर्थांद अपनी जाति के लेग अपने हें और संबाप सार्वजनिक वस्तु है, सो दूसरों की अथवा सब की वस्तु को अपने आप के क्षेत्रे का अर्थ एक सरह से सर्वेक्षन से चोरी या दकेती द्वारा इस का अपहरस कर क्षेत्रे

के छमान है। हाँ, यह श्रव्यक्ता होते देखा जाता है कि जिल मनुष्य को संसार संमान दे रहा हो वसे यदि वस की जाति के बेगा बरावर अपमान ही देते रहें, तो संसार भी अपने निश्चय से बिगने उमता है। इस का कारण यही है कि वस समय छसार की दृष्टि में संदेह पर कर सेता है मिस से संसार को विवस होकर यही छोवना पडता है कि अगर वह प्यक्ति वास्तय में संगान्योग्य होता, यदि बस व्यक्ति में सब्युच ही देखें रहस्यम्य दुर्गुच न होता, ते। सब में मतिहा पाने की योग्यसा रस्तते हुए भी बसे अपने ही होगो से अपनान क्यों प्राप्त होता। इस डिए कोर्र म बोर्ड स्थित हुई सुराई वस में कराय है कि से बारे में संसार क्रमिज है। करा-

' जरापि जरा दारण दाव साला 🕸 सब ने कठिन जाति अपमाना 🛚 ।'

परंत हिये. यह सब अनते हर यो सके जिवस होकर कहना पड रहा है कि इस समय में मातिवाओं के द्वारा भारतानित होने के यह से नवसीत होकर प्रमणसायखता और प्रमस्प सर्वभीय अन की सेवा से कहापि विश्वस नहीं हो सकता। सके अपनी सहको के विवाह के विषय में भी कोई मय नहीं है और मैं चाहता हैं कि तुम भी इस के लिए किसी तरह की बिन्ता म करी । बारक, मह लडकी मेरी, सम्हारी या लाति विराहरीवाओं की नहीं, वरिक परमारमा की है-पर सारा संसार ही परामस्मा का है और परमास्मा के निर्वाह कराने से ही सब के सब कार्य निवड रहे हैं। इसी प्रकार इस स्टब्सी के विवाह आदि का निर्वाह भी क्ष्मी परमारमा की इच्छा के श्रमसार समय आने पर सपने आप हो जायगा । हाँ, परमारमा से निर्वाह पाने में इसनी कोशिया कवाय रक्षनी पडती है कि परमारमा के भरीसे की भक्षकर कपने कपर चिन्ता का बीक एक चया के लिए भी नहीं छठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का मत्रक्ष परमारमा के प्रति कविरवास करना हो जाता है। इस किए तुम जातिवाली की और दल के द्वारा मान अपमान प्राप्त होने आदि की सब बातें मसकर शुद्ध हरय से मगवान से मार्थना करो कि है बमी, है सर्वेदवर, हम सब तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारा ही मरीसा रखते हैं, इस किए तुम्हीं से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें जैसे अचित मानुम बस सरह तुम हमारा कल्याख करी । बस, आधी विथे, इसी प्रशार प्रम की प्रार्थना करती हुई हिन शत उन्हीं के रूप गुण, मात्र थाम की चिन्तना किया करो । यन में यहि यह बद निषय रक्षोगी, हो इस से तुन्हें भन्दर मनचाहा जाम होगा और शातिनाजों ने शो हमें मातिच्युत करने का मस्ताव पाछ किया है तथा हमारे द्वार पर काली हंबी खटकाई है उस से धन्दें कोई विशेष खाय नहीं मिलेगा।

परनी ने कहा--नाथ, श्रम खाप के वचनों ने मेरे हृदय में खपूर्व शान्ति पहुँचाई है। मैं खाप के सहवास में शहकर भगवान के संबन्ध में श्यपि छनेक बार गृहत कुछ सुन चुकी थी कोर खाप की देवादेखी भगवान में घटना मी श्यती थी, तथापि मुन्ने यह खनुषव ती खान

श्रीसद्भगवदीता 🕇

छोड़ देने पर दृदय में ऐसी धानन्द की छहरें उठने छमती हैं। धाह, मैं नहीं कह सकती हैं कि जब से अपने द्वार पर काजी ईंदी टैंगी देशी तब से मेरे मन में कितनी दुधिन्ताएँ मर गई थीं। मुक्ते परयप रूप की बही दिवलाई पड़ रहा था कि ये विराहरी गले और कुछ करें मा

न करें, पर मेरी प्यारी बची के विवाह में खबरम बाया छड़ी कर देंगे और शन्म मर इसे कुँगारी रसने पर मुफ्ते विक्श करेंगे। परंतु आप के वपहेरा से मैं देख रही हूँ कि द्यमी से भेटा मन पूरा पूरा मरोहा करने लगा है कि परमारमा को देशे का दिशह परमारमा के ऋषीन है, दिरा-

हरीवालों के नहीं। ध्यरका प्रियतम, यह तो चतलाइए कि क्या निवाह में दरेन देने के लिए रुपये भी परमात्मा ही देंगे ? क्योंकि घर में तो श्रव बहुत उवादा पूँती रह नहीं गई है, श्रीर ती कुल है भी वह दो चार महीनों या साल भर में आप अतिधिसरकार में ही क्षर्य हालेंगे। भीर

क्राप जीवन भर यह कीतैन धजन न छोड़ने का दृढ निधव क्रमी क्रमी मुक्ते सुनादी चुके हैं। इस से यह तो स्पष्ट ही है कि आप स्वयं कमा घमाकर कहीं से द्रम्य का स्पार्कन नहीं करेंगे। नश्लिह मेहताने कहा—ज्वव कि कल्याके लिए वर भगवान् क्षेत्र होंगे, यह विश्वास

मुन्दें दी गुक्ता है, तो इस में क्यों संदेद दो रहा है कि इदेल के लिए यन कहाँ ते आयेगा ? परनी ने कहा-में सोचती हैं कि वर ती चेतन पाणी है, अतः वस के मन में भगवान्

मैरया कर देंगे शौर वह अपने ब्यद विवाह करने चला आयेगा, पर द्रव्य तो चेतन है मही कि वह मी पेरणा सुने समक्षे और अपने से दौड़ा हुआ चळा साथे। नरसिंह मेहताने हँसकर कहा---- यह रखील तुन ने बड़ी खण्झी दी। खरे देवीनी,

इसी सरह इतना और क्यों नहीं सोच वालसों कि जिस के पास थन होना वस धनिक मनुष्य को भगवात्र से मेरणा मिलेगो और यह हमारे घर घन दे जायता। आस्रा समक्त में १

परनी ने कुछ कवा का अनुवद करते हुए कहा—भी हाँ, समक्ष गई और सीच रही हूँ कि इतनी ग्रहत बात खुद क्यों नहीं समक्त जो । मालुम होता है, समी जातियाहर होने की वात से इत्पन्न पवड़ाइट की मात्रा कुछ मन में वची रह गई है। इस लिए अप मैं मन्दिर में जाने की भारा चाहती हूँ। वहीं समयान की मूर्ति के सामने बैठकर मानसिक शान्ति और

पारिवारिक कल्यासकामना के लिए भगवान् से पार्थना करूँगी। नरसिंह मेहता ने कहा—अच्छो नात है, जाओ। लेकिन देखना, आगर कोई धड़ीसी पड़ोसी मिल जाय, तो बस से किसी तरह की शिकायत बत करना, वर्ने यह भी भगविद

श्वास में कशी कहलायेगी।

पत्नी ने कहा--ग्रायद जीस्तमात्र के मय से ब्याप मुक्ते ऐसी सीस दे रहे हैं, किंतु में ने तो कर म दियाकि अब मुक्ते किसी पर रोप द्वेय या सन में किसी प्रकार की चिन्तान है रह तर है; फिर में क्रियी से शिकायत यथी करूँगी। लेकिन खाप ने सावधान कर दिया, यह घरधा ही हुआ। नहीं तो क्लीन लाने कन खोरामान गोर कर लाता। इस के नाद ने वहाँ से पत्नी गाँ और नरसिंह मेहता भी प्रस्तर्शनत होकर मगनान् की सेना गुल्या और कीरीन मनन में सन मन से जुट गये।

दूसरे दिन सबेरे तडके हो गाँव के पचाओं की पुरुप नगरिंग्ह मेहता के दावाने पर पहुँचकर मुद्दार करने छगे कि दोहाई है मेहतानी की 1 हम छोगों का अपराप चमा की निष् । अब हम छोग कभी आप के लाप चुरा बताँव नहीं करेंगे। आप अपने मगवान से कहकर हम छोगों के छिए भी छन के दरबार में जगह दिख्याए। हम आन तक भारी अज्ञान में थे। हमें यह नहीं मालम था कि आप ने मगवान को इस प्रभार अपने वस में कर रखा है।

द्वांते पर इस सरह इक्का गुक्का सुनकर मेहता इन्पती को बड़ा आथर्षे हुआ। वे दोनों मायी सुरंत बाहर निकळ आये और सब लोगों को आहर छहित यैठने के लिए सासन देकर कहा—भारयो, हम ने तो एक बार भी अपने मन में यह नहीं खोचा कि किसी ने हमारा कुछ अपराप किया है या युद्ध बनाया दिमाड़ा है। हमें यह भी नहीं मालून है कि अगवान कब हमारे यह में पूप ओर न हम यही समक रहे हैं कि हमारे कहने से ने अपने दर्शार में जाप छोगों की काह हैंथे।

गाँववाजों ने कहा—बाह, काप ने क्या कपने मगवान् से कहकर हमारे हवाँगी पर यह लिटाकर वाली हरियाँ नहीं रेंगवा हो हैं कि 'नरिवेह मेहता की जो जोग जाति और समझ के बाहर कर रहे हैं, मगवान् उन लोगों को क्षारे हवाँर के बाहर कर रहे हैं, मगवान् उन लोगों को क्षारे हवाँर के बाहर कर रहे हैं। 'हस के कलाने क्या आप के कहे बिना हो मगवान् ने शत में हवें अयानक अयानक काम दिखलाकर यह चेतावानी ही है कि जो लोग नरिवेह मेहता को तम करेंगे, उन्हें कपमानित या निन्दित करने की चेहा करेंगे उन कम मला नहीं होगा ?

गरसिंद मेहता ने कहा—मही भाइयो, हम ने अब यह सिद्धान्त स्त्रीकार कर किया है कि—

'जाित पांति पूछे नहिं कोई श्री हिर को अजै सो हिर को होई ॥' तो हम पेखा क्यों करने कार्येगे १ हमें कन ब्राय की जाित में रहने न रहने का बुछ हर्ष विवाद है हो नहीं', तो यदि व्याय ने व्या बाति से मुक्ते बाहर कर दियातों व्या केलिए में परावान से किसी वो किसी तरह की शिकायत क्येर करूँना १ हस खिए व्याय खेगा यह सरप मानिए कि न तो हम ने मगवान से कहकर आप के दर्बाना पर हिंद्याँ हैंगावाई हैं, न व्याप खेगों के लिए वन के दर्बार का शास्ता ही यह करवाया है। खाय ही ब्याय खेगों को यह भी दिखास रखना बाहिए कि मगवान करवायों या करवायारी नहीं हैं। ने क्यों स्वांक के कहने में नहीं है। वन की इच्छा मनुष्य के कमीथीन है। किसी की सिकारिस पर किसी को अपने हमार में जाने देना कीर किसी की शिकायत पर किसी के लिए अपने देनोंर का रास्ता मंद करना भेदमरी हिंद रसनेवाले नरीं कीर नरपतियों का काम है, मगतान कारा ऐसा करने रूमें, तो संसार से दन की निर्कासता, निर्देशिता कीर न्यायियता का चाम पर में दिवाला है। जाय 1 इस लिए साप लेगा मुक्त से चाम माँगना छे।इकर मगतान के ही अपनी दिनती सुनामें कीर हरस में उन के प्रति पूर्ण मान रसकर वन के देवार में जाने की योगयता मास करें। हमें आप छोतों ने वातिरचुत किया है, इस का हमारे मन में लेगामा भी इस्त नहीं है, क्योंकि में स्वयं किसी की ज्यांत में नहीं रहमा चाहता, मुक्त ते प्रकाश परम प्रमु की जाति में मिलने की सावाच्या है। कतपत्र कन्त में आप से मेरी यही प्रार्थना है कि सन कभी आप छोता मुक्ते माति में मिलने की श्वाप लेगा ने स्वयं किया के स्वयं की में स्वयं कि सावाच्या ने स्वयं की स्वयं से से स्वयं की में स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं की स्वयं की से स्वयं तो से सिला नहीं कर सकता। यही मुद्दिकल से यह बन्धन लिल किया हमी अपन को लिए वहा सी सिला नहीं कर सकता। यही मुद्दिकल से यह बन्धन लिल सिल हमा है, किय वस की कोर रिट बाजने की रिट से लोड लोड साव स्वयं की लो से स्वयं तो से मारील करने सी का क्यां सी सन से ते लिए वयहासारपर होगी।

नरसिंह मेहता की वन्तृता सुनकर वन लीयों की युद्धि चकर में पह गई कि अब कभी हम लीग भगवान की याने की योग्यता नहीं नाम कर सकतें, स्योंकि नरसिंह मेहता वस्तृता महाराम पुरुष मालूम हो रहे हैं, तब तक मे अपने मुँह से हमें पमा नहीं दे हैंते तब तक भगवान हमारे अपस्य मृलकर हमें अपने यहाँ ग्रास्त्र हमें खान नहीं की ला सकती और मे किसी तरह समें अपरार्थी ही नहीं स्त्रीकार करते । क्या कहा लाग ? बड़ी कठिन समस्या चड़ी ही गई । थिकार है हम लोगों की वस दुर्वृद्धि और अविवेकिता को किस ने हमें पहले सीचने विचारने का मीना नहीं दिया और इस प्रकार हमारी बजति का सत्ता मेर करना रिया । लेकिन अब पहलाने और शोक करने से अला क्या लाम ? चली, पर चलें और मगवान से मार्थना करें कि से सनुद्धि हैं, साकि फिर कभी पेसा दुर्भाग्यतनक व्यवहार हम लोगों के मनसा, सम्मेणा न होने पार्यें ।

ये घले गये, तो मेहलाजी की पत्नी ने मेहलाजी से कहा कि इस समय तो आप ने नहां फठोर स्द्रप बना लिया था। आकार तो वे सब हैं अपने ही मार्र बन्यु १ एक बार मुख सब से दो जाती है। उन्हें पामा करने में आप ने नयों आपत्ति की १ विचारे कितने उदास हो हर यहाँ से गये हैं १

मेहतानी ने कहा—प्रिये, तुम समक्ष नहीं रही है। अब कि मैं ने या तुम ने मगतान् से बेदल इतनी ही प्राप्तेन की है कि बमी, हमारा करपास करो और उसी प्रार्थना को सुनकर भगवान् ने वन कोगों के साथ उस तरह का व्यवहार किया है, तो हम लोगों को क्या अभिकार है कि मगवान् के काम में दशन हूं १ जब अपने करपाय का भार हम भगवान् पर स्त चुके है, तो हमें कपने सब बाहरी भीतरी व्यवहार भी उन्हों पर ख़ीड़ देने खाहिएँ। यही सोककर में ने वन छोगों को संतुष्ट करना अथवा पुनः जाति में मिन्नने की रच्छा अपन होने रेना विचत नहीं समका।

पत्नी ने कहा-—स्वार के पुछ सोचने और करते हैं, बह मेरी समाजीजना के बाहर वा विषय है। मुक्के तो क्वार की खाड़ा और इच्छा का क्युसरख करनामात्र स्वरना धर्म मानूम है। यह तो मैं ने केवक इस किए कह दाका है कि वन विचारों का बतासीन मुख देखकर मुक्के बती हुए। क्या बती थी।

मेहताभी ने कहा—द्या मुझे भी का रही थी, पर मगवान् की इच्छा के कामे हमारी इया का खुछ भी मृख्य नहीं है, यही सोचकर हमें संतोष धारख करना ,चाहिए। भगवान् सन के रखक हैं। ये किसी की हानि नहीं कर सहते। इस किए निधय समस्यी कि वन खोगी के साथ भी मगवान् वही बतांव करते होंगे निख से बन खोगी का करवाया हो।

पत्मी ने कहा—डीक है, सब मेस सर्वेह दूर हो गया। हुष्कमं सीर सुकर्म होनों का फल देना भगवान का ही कर्तव्य है। हुछ छिव गाँववाजों ने लेशा किया है वस के सनुसार हो भगवान वन्हें फल चलायोंगे और सभी वन लोगों को खाँसे सुलेंगी शिश्व के ह्वारा पीझे वे सुकर्म करके स्वने लिए वसम मार्ग ग्रहण करेंगे, यही न काप के कहने का समिताय है ?

नश्सिद्ध मेहता ने कहा—मगवान् के कार्यकलाप में 'करित, वास्ति' (हॉं वर्दी) वहते का हमें कोई कपिकार वहीं, न उतनी शुद्धि ही ही। ही सकता है कि तुम्हारा अनुमान ही साथ हो और इसी ज्याप से मगवान् अन के कश्याणसापन की बात सोच रहे हों। परंतु हमें अपना काम करना चाहिए। हन बातों के फेर में पढ़ने से हमाग कराँच्यालन पूरा नहीं हो सकेसा। इस लिय हमें अपना कमंग्राय करने का अधिकार है।

परनी में कहा—कच्छी बात है। जाने रीनिए इस चर्चा हो। परंतु एक बात मैं बार बार कीरिया करके भी अपने धन से नहीं निकाल पाती हैं। अपन तो जानते ही हैं कि माता का इदय अपनी संतान के लिए जितना चिनितत रह सकता है। कितना भी चाहती हैं कि कन्या के निवाह के संबन्ध में मैं वेफिक रहें, समय आने पर और मातान की इच्छा होने पर यह कार्य भी स्वयं हो व्यक्ता ; परंतु जब तब यह चल्लन मन बरबस रसी विषय की विन्ता करने स्नाना है।

गरसिंह मेहता ने कहा—सिये, पमा करना। मैं ने यात में ह्रस विषय का एक वड़ा विचित्र स्वम देशा है। इसे मैं इसी समय तुम से कहनेवाला था, पर सबेरे सबेरे ही गाँउवालों के पहुँच काने कीर इस्टम मच्चाने से वह बात सुके विषक्तुल ही भूल गईं थी। रात का स्वम यह है कि सावान् मेरे निकट काकर मुर्फ कनेक प्रकार से आरवासन देकर कह रहे थे कि सुम्हागी कन्या सायाह लक्ष्मी के शेश से स्थव हुई है। अस के विनाह के योग्य यह में ने ठीक कर दिया है। आज दोपहर को तुम कल के विनाहर्यों के लिए ह्यारिका के सेठ सॉवजरास के यहाँ से हुंदी लिसकर कथ्ये मँगवा लेना। तुम्हारे हस्तायर की हुंदी लेकर की कोई भी आपगा वसे वह सेठ कथ्ये देंगा। अतः तुम अपना आद्यो भेनकर आज ही क्येप मँगवा ले। क्येप आज नाने पर आज रात में किर स्वम द्वार और यह बतला द्वार कि प्रमान की। क्येप आ नाने पर आज रात में किर स्वम द्वार और यह बतला द्वार कि मुम्हारी लक्ष्मीस्वरूपियों कन्या के योग्य वर किस माँव में है तथा वस का नाम और परिचय आदि क्या है।

पत्नी ने पुरा होकर कहा—बाह, वाह, तब सो बड़ी पुराी की बात है। अगवान् संप्रमुख कड़े हवालु हैं। इन को महिमा का पार पाना हम मूर्ल वियों के किए महा कठिन है। अच्छा, अब आप शोध हुंडो लिखिए। तब तक मैं आप के किसी मक्त को द्वारिका काने के लिए पटा लाती हैं।

नरिंह मेहता ने कहा—अव्दा, यह तो कहती जाओ कि कितने कपयों की हुँदी किए १ देलो, राम कोच समक्रकर बतलाना। ऐसा न हो कि समय पर सर्च पट आप और न ऐसा ही होना चाहिए कि सस पन में से एक पाई जी अपने पास बच रहे, क्योंकि यहाँ से जी कस भी आयेगा वह एक ही बार और बेवल कम्या के ही निमित्त आयेगा।

पानी ने कहा--श्व संबन्ध में में भवा क्या था दे तकती हैं। मुक्ते यह ही माधूम मर्दी है कि वाइकेवाकों की हैवियत क्या है, कितने दहेन लेकर ने विवाद करेंगे, कितना पागत के भागत स्वागत में व्योगा ? क्या भगगान ने इस संबन्ध में कोई संबेत नहीं दिया है ?

मासिंह मेहता ने कहा—जहीं, अगवान् ने छंड्या के संबन्ध में कुछ नहीं यह। में सम-मता हैं, इस का कारण यही होगा कि अगवान् ने यह क्षेत्रकर इस का भार हमीं खोगी पर छोड़ दिया होगा कि जिस मकार छारा संसार अपनी हैसियत के मुताबिक ही संबन्ध जाड़ता है और यस में सर्च वर्च करता है एसी प्रकार हम लोग भी करेंगे। और यात भी यही प्रथाय है। इस लिए में ने तो यही निभय किया है कि खिनक से अधिक एक हगार रुपये में हमारे सब काम हो जाने चाहिएँ—पाँच सी हदेन और पाँच सी स्वागतसर्च। कही, पुण कपनी ओर से मी कुछ बहना चाहती हो है

परनी ने कदा--आप ने निष्कुल शिवत ही कार्च का खनुमान किया है, इस के अलावा भंखा मुक्ते नया कहना है ? पर आप भार बार कह रहे हैं कि कुछ तुम भी कहो, तो मुक्ते विषय होकर बहना पड़ रहा है कि पाँच हो सरपक्ष के लिए और पाँच हो नरातियों के लिए पाहिए, तो क्या वाँच की के महने मेरी बच्ची के लिए नहीं चाहिएँ ? नरिंद भेहता ने घुटा होकर कहा—हती लिए में बार बार तुम्हारी राय माँगता था। भीतिकारों ने कनुष्तित नहीं कहा है कि पुरुष कडेळा अपूरा है, आपे को कमी श्रम की अपोद्धिनी ही प्री करती है। श्रीक है, कर तुम सीध किसी को हारिका वाने के खिए पुता लाखे। सब तक में पंदह सो की हुडी जिल्ले डालला हूँ।

मरसिंह मेहता की बी ने एक निर्मासपात्र माले के घर बारर सब हाल कह सुनायां कीर करत में वहां कि तुम क्षमी तैयार होकर मेरे साथ ही चले चली। हारिका से तुन्हें क्षात्र ही चौरना भी है, जीर यहाँ से क्षसी मील के मुख् अपर ही हारिका की सीमा है। इस लिए कर क्रिका तैयारी करने कर भी समय वर्षों है।

ग्वाले ने कहा—आताओ, आप के आयोशोंद से जब तक इस देह में चयने किरने की ग्रांति है तज तक इस हानों बड़ों बड़ों वावाएँ में दम पर में पूरी कर सकता हूँ। आप को विशेष कहने की नकरता नहीं है। प्राचान् चाहेंगे, तो में आग दात रहते ही छीट भी झालेंगा। आप चळकर चिट्ठी एकी तैयार कर रखिए। में करा हन पाहुनों का प्रनम्भ करके कभी का ही दहा हैं।

मेहताओं की पत्नीने कहा—चिट्ठी पत्नीसन तैयरर है। तुम तुरत चले की चली। कीर पार्ट्जी नोन की, तो एक दिन के लिए मेरे ही घर पर रख ही।

म्वाजे में कहा-—नहीं आतामी, ये पाहुने रहने नहीं काये हैं, हन्हें भी मान ही द्वारिश की पात्र करनी है। कह बन लिए इतनी ही है कि इन के पात जुड़ रुपये हैं और भागकत राहते में खुटेरों का बड़ा मय कमा रहता है। कारों और के पति हिन ऐसे समाधार मिसते रहते हैं कि इस भादम्यां में महोह ने फड़ानी नगह बाका बाजा, बील के मरोह ने फड़ानी नगह बाका बाजा, बील के मरोह ने फड़ानी लगाह। हम जिए ये क्षेम पाइत हैं कि कारने पास के रुपये पहों कि ही सेठ के यहाँ रास हैं और निमीय होकर यात्रा करें। यात्रियों के मुश्चिया महान्य स्नान करने गये हैं, वहाँ तो कमी में काप से भी बन का परिचय कहा होता। बस, करों के माने की हैर है। बन के कारे ही सब ठीक ठाक वस्ते तरत में अपने के यहाँ हानिर होता हैं।

ग्वाले के पाडूनों का मुश्यिया स्नान करने लीट चुका या और हवांने के बाहर से ही क्षप्ते सक्त्य में होनेवाली कार्ने मुन रहा था। अपने साथ किसी का परिचय मास होने की बात कार्ने ही वह समक्ष गया कि इन लोगों की बातों के बीच में मेरों क्यरियत होना मुसैता नहीं कही अपगी, किक ऐसा ही करने का मीका है। वह घर में चला गया और देशा कि सरक प्रकृति की सम्य प्रमाणी ही तरफ से (जिस से वह भीतर गया था) बाहर जाने को तैयार है। वह सहस्रक गया कि इसी के साथ मकानमालिक ग्वाल्य मेरे सन्त्य में मार्ने कर रहा था। इस लिए बस ने मीतर जाते ही इस की की मण्याम किया, क्योंकि ग्वाले के स्थ

मुँद से 'माताभी' संबोधन मुनकर यह यह भी समक्ष गया था कि यह की मतान्य रे, चीर न्याले से पृद्धा—न्या भाई, मुम अभी किस के साथ यात्रियों के मुलिया का परिचय कराते की बात कह रहे थे ?

\_\_\_\_\_\_

शासे ने पहले मेहताओं की पत्नी की तरफ मुखातिय होकर कहा—माजाती, यही
मुखियाओं हैं। हर्ग्हों के क्यों ना इंतनाम करके में काप की हुंदी खाने ह्रारिका काने को कह
हड़ा था। फिर मुखिया की कीर पुमकर कहा—काप प्रसिद्ध कीर्तनपक्त नरसिंह मेहता की
पत्नी हैं। जाप को कायनी कन्या का विवाह करने के लिए कुछ क्यों की नक्तत है। परंतु
साप की नाति विश्वारों के लीगों ने काप की मेदबुद्धिरिद्ध जीवनाथ पर द्या देशकर नजत
के मारे जाय को नातिबिहिन्द्रन कर दिया है। इस जिए यहाँ से किसी तरह की सहावता
निल्डने की बारा न देलकर बाव ने हुंदी लिलकर द्वारिका के एक सेठ के यहाँ से करपे मंगसाने का निश्च किया है। मेहताओं की इस दास पर (बावनो कोर संकेत करके) बड़ी
कुत्य रहती है। इस लिए मुक्ते ही ह्वारिका से करके जीत हारिका को यार सी नाय।

मुलिया ने हेंसबर कहा—पालिस तो न्वाले ही उहरे ! घण्डा, यह तो कहो कि मेद-ताओं कितने कि हुंडी वहाँ से मेंसवायेंगे ?

म्बाज ने कहा---वहुत रुपये हैं, पूरे पंदह सी यानी हेड़ हमार। क्या सापारण विकासी क्षांची का काल है हमने क्ष्यों का काला ?

मुलिया ने कृतिम गम्मीरता से कहा--ब्बरे बाह , यह भी कहना होगा १ रतशी सचाई तुम में बगर न होता, तो क्या में ही इतने रुपये केकर मुन्हारे पर टिकता और तुन्हारी ही राय के मुनाबिक क्ले सुर्यात रक्षत्रे की कोशिक करता १ लेकिन एक कात मुक्ते किर कहनी पड़ती है कि तुम सब्बे और विस्वासपात्र होते हुए भी हो ब्राह्मर हो।

ग्वाले ने कहा—रूस का मतलब में नहीं समक रहा है कि चाप बार बार यह बात क्यों कह रहे हैं ? पहली बार में ने विशेष ज्यान नहीं दिया, पर अब आप की पतलाना ही गोगा कि ऐला क्यों कह रहे हैं शूँ में ने कौन सी खहिरहैं (मोर्ट्यन की बात) की है निस के लिए आप मुक्ते निसा मूर्ल कह रहे हैं ?

मुसिया ने कहा—मूर्य ही नहीं, बनर तुल क्यारा जुरा न मानो, तो में तो तुन्हें
मूर्सरान करें बिना व मानें। तुम करव्ही तरह लानते हो कि में बतने हीं करये रखने की निक्र में पढ़ा हैं नितने की हुंदी लाने के लिए तुम झारिका लाने की तैयारी कर रहे हो। तुम यह भी करूप सीकार करोगे कि बेहताजी से बड़कर निरमास करने गोल्य दुखरा व्यक्ति शरप ही हुए गाँव में मिल सकें। और सब से सुनी मान से एक ने कि सामान की करा के प्रमुख पेश सुन्दर सुयोग व्यस्थित ही गया है जिस के अनुसार कार्य करने से न तो मुक्ते किसी के जपर विरवास करने या न करने की शकरत रह आती है, न मेहताओं को ऐसे सतरनाक शंगकी राते से केवल तुम्हारे ही मगोसे पर हारिका से करने मँगवाने की । इन सम वार्ती की गृरों मानकारी रसकर भी तुम मुक्ते दूसरे के यहाँ परोहर रस्तवाने से चलना चाहते हो और खुद हारिका तक की सफर करने की तैयारी कर रहे हो, इसी निष् मेरी इच्छा हो रही है कि सुक्तें मूर्वगान की स्थाप है सर्वों मु

ग्वाजा विचाश वस्तृत बडा मोला घाटची था । उस में सचाई, धर्मनावना, बड़ों में भदाबुद्धि व्यादि सदमण जिल्ली वाधिक गाउन में मौजद थे ब्लली 🜓 वाधिक माना में उस में न्यावदारिक ज्ञान का कामन था। इसे सिफ इतना ही ज्ञान था कि बड़े छोग जो कछ करें क्तना हो करना मेरा पर्य है। वहाँ की वार्ते सनने के बाद इस में से अपनी और से तक वितर्य द्वारा काना प्रकार के आधे निकालना उसे नहीं चाता था । यही कारण है कि इतने षड़े सुमीते की, इतनी काशान-काशास ही सब प्रपत्नीं से छुटी दिवानेवाळी-वात यह स्वयं महीं समक्त सका था। मुक्तिया के मुँद से अब इस ने सुना कि घर बैठे ही तीनों काम-र मुलिया के रुपयों की सरचा. २ नरसिंड मेटला को रुपयों की बाह्रि बीद ३ द्वारिका आने धाने की मेहनत से जुसत-एक साथ हो सिह हुए जा रहे हैं, तो वह खशी से बाग बाग हो गया भीर मुक्षिया से वोटा-चन्य हैं बाप। जाप ने मुक्ते बड़ी भारी चिन्ता से मुक्त कर दिया। में होच रहा था कि आप छोग चार पाँच साथी होते हुए भी साथ में रुपये खेकर यात्रा करने में भयभीत हो रहे हैं। कौर मुक्ते धहेले ही द्वारिका से रुपये लेकर कौटना पड़ेगा। देसी हाकत में भगवान ही नुशक से यात्रा परी करें, तो मुन्ने भावती विस्वासपातता का सुपरा मिल सकता है। सो मगवान ने इतनी दया दिलवा दी कि बिना दाथ पैर दिवाये 🗓 मुके चारी भीर ते सफलता मिल गर्रे। अच्छा, अब चलिए और रुपवों की थैसी सेते चितर। मेहताओं को रुपये देकर में अभी आप को दारिका के सेट साँवजरास के नाम की हरी। दिला हूँ और निर्मंग द्वीकर बाप द्वारिकापुरी की यात्रा करें।

मुश्चिम क्यमें की चैंछी लेकर म्याका के छाप महताओं के पर पहुँचा कौर साशाह प्रयाम करके क्यमें की गठरी उन के चरणों के सामने वस्त्र हो । मेहताओं काक्यकाकर म्याचे का मुँह देशने छमे । छन्होंने समक्रम कि क्यांचित जाहू या कि ही देवज से म्याचे ने ह्यांकि से खेंबल सेठ की मुखा दिया है । बन्दें मुश्चिम के संबन्ध में कोई बात माजून नहीं थी। इन की परनों ने जीटकर केवछ हतना ही कहा था कि मैं समुक म्याचे को पुखा काई है, यह अभी अध्वर हुदी का कामन वे जायमा, ज्याप शीप्त कामन विद्य स्थित । इसी से कम्होंने मुश्चिमा को सार्वे सेठ सम्भा। परंतु कहें स्थित आदर्भ में न दालकर मुश्चिमा ने

र्रित कहा—महाराज, में ने सरदार ( खाला ) से खाप के संबन्ध में सब कुछ माजून कर जेया है। मुक्ते इन करवों को परोहर रसकर हारिका जाना था और आप को संवोग से हतने ही रुपये हारिका से मँगवाने थे। मगवान की इच्छा से हम दोनों के कार्य एक हो स्थान पर संवन हो गये। खाप मुक्ते हुंदी जिलकर दे दीशिय। में वहाँ जाकर क्यये से लूँगा कीर हम रुपयों से यहाँ खाप कमनो पुत्रों का विवाह काहि की निष्

मेहतानी ने कहा—याह, वाह, प्रमुकी महिया सचमुच क्रवरंपार है। वन की लीखा-गति की विचित्रता कननत है। क्या ही सुन्दर इंग से एक साथ ही प्रनेक कार्य सरक हो गये कि कुछ कहा नहीं का एकता। यह हुंडों जिली रक्ती है। इसे आप से आर्थे और द्वारिका में नाकर मनवान के खरणों में मेरा भी साहाङ नमन कहिएगा।

मुसिया ने हुंदी थे जी और कनेक प्रकार से मेहतानी को पन्यवाद देकर वहाँ से प्रस्थान किया।

मेइतानी ने वन रुपयों में से पाँच सी रुपये चपनी श्री की दे दिये कि आकर पुत्री के लिए आभूषण तैयार कराओ, पाँच सी रुपये इसी ग्वाले को सींप दिये कि चावल, हाल, आटा, थेसन, घी, चीनी, इच, दही, खोबा, तरकारी, पतल, परवा, हंदी, खकडी बादि बारात के लिए सन रसर इन्द्रा करो और पाँच सी रुपये वरपच की देने के लिए अपनी तिनोसी में सुरक्ति कर दिये । इस के बाह दिन यर निरंप नियमानसार की तैन बाहि में मेहतानी तहीन रहे । भीरे भीरे दिन बोह गया और शति का आगान हुआ। महताओ और धन की पह जानकर पहे प्रसन हो रहे थे कि आज रात को स्वप्त में अगवान पुनः रशन देंगे और अपनी कर्या के लिए वर का निर्देश करेंगे। यों प्रसन तो वे छोग सहा ही रहा करते थे, पर भाग इस में युख़ दिशोपता इस लिए जा गई थी कि जात स्त्रप्त में भगतान के दर्शन निजने की बात पहले से निश्चित 🔰 चुको थी । अमराः रात के गम्भीर होने पर, मोजन और अतिथिसरकार आदि से निष्टत होकर दोनों प्राणी मगवान को भार बार स्मरण करते हुए निहा देवी का आवाहन करने करो और प्रयुवान से प्रार्थना की कि है प्रमी, कवा करके आज हम रीनी भाषियों की अपने दिव्य रूप का दर्शन देना। इन लोगों ने अपने मन में यह एक चार भी नहीं छोचा, न मगवान से हो कहा कि करवा के लिए सन्दर, सुयोग्य, सुसंपत्र और सुसंस्ट्रत घर की नियुक्ति करना, क्योंकि एक तो मेहताओं स्वमावतः अपनी करमा को अपनी नहीं, किंयु भगवान् की करणा जानते थे, इसरे कल रात के स्वप्न और तहनुसार मुखिया द्वारा दिना प्रयास में हो रुपये मिल व्यने की बातों को देसते हुए तो दोनों पालियों को पूर्व रूप से घटल बिर्नात हो चुका था कि मगवान् में जब कत्या को लंबगीस्वरूपियी घोषित किया है, तो वे स्वरप सी इस के लिए नारायण जैसा ही लोकोत्तर गुणों से युक्त वर नियुक्त करेंगे।

हित वकार समयान् को सपने पन में पारण करके दोनों प्रायो तुझ से मंद की मोद में साराम करने उसे । जब रात इजने उमी, माजपुद्ध आने की चेजा निकट साने उसी स्थान करने उसे । जब रात इजने उमी, माजपुद्ध आने की चेजा निकट साने उसी स्थान उसाम टाई तीन भने रात का समय उपस्थित हुआ, तो एक साथ ही दोनों व्यक्तियों (नरसिंद मेहता और उन की परनी) को पकाएक ऐसा प्रतीत हुआ कि निस्त कोठरीमें इम लोग सो रहे हैं वह सद्भुत प्रकार के तिमञ्चल (प्रकास कोठरी) से पर गई है। फिर क्या माजुम हुआ कि यह चारों ओर फैंडर हुआ पकार शनै: राते: एकतित हो रहा है और उस की सीच में परमारमा के, शाखोक खबखों से युक्त, आह परवाह स्थाह होते जा रहे हैं। यह सब होने में युक्त पर की हैर पहाँ उसमें कर दोनों वालियों के सायने चुतुर्युत मगवान् अपने सार्व हाथ में पर किस्तीर वालक का हाथ पकड़े परवाह कप से दिसकाई पहुने सते। अगवान् की देखकार मेहतानी और उन की परनीनों ने स्वम में सनेकानेक स्तृतियों से सगवान् की प्रार्थना मारम्य कर सी।

प्रार्थना सामान होने पर मगवान ने मसजतानुक कहना व्यारम्य किया—पक्त मेहता दम्पति, तुम कोमों की परमामनिष्ठा कलेकिक कीर चनुष्यंप है। मैं तुम्हारे ज्यर हरप से मसज हैं। मेरी कृपा से संखार में तुम लोगों को कभी किसी मदार का कछ नहीं मात होगा, तुम्हारी कीरिंत, तुम्हारा यस तुम्हारे जीवनकाल में ही चारों दिसाओं में फैज नायगी। यह बालक नो तुम मेरे साथ देल रहे हो, यही तुम्हारी कन्या का मात्री बर है। इस के जैसा सर्थ-सुल्वप्रसंपन बालक हर समय संखार में दूसरा कोई नहीं है। यह तुम्हारे गाँव से तीन कीस की हुरी पर कत्तर दिया में कपने माता पिता के संस्थ्य में रहता है। मा तकाल होने पर गुण दर्श एस के घर जाकर हुए के पिता से मिलना चीर कपनी कन्या के विवाह के लिए लोगाचार के जनुसार मार्थना करना। इस का पिता की मेश करन्य मक है। में है देशी प्रवार स्वय हैकर हसे भी शब कल बतला दिया है। यह तम्हारी प्रार्थना रीम स्वीतर कर लेगा।

इस के बाद मगवान कीर बन के साथ का नालक दोनों कारय हो गये और मेहतानी तथा दम की पत्नी दोनों प्राची एक साथ हो बाँखें मलने हुए उनकर बैंड गये। मेहतानी मे कपनी पत्नी से पढ़ा कि कही थिये, तुम्हें मगजन के दर्शन बात हुए हैं

परनी ने कहा—नाथ, आप के चरकों के आशोबोंद से आज में ने कद्मृत स्त्रप्त है। में नहीं नामती थी कि स्त्रप्त में इंतना नहां सुल भी किसी को बात होता होया। बाद, भगवान् के साथ का बालक तो मानों कोमछता और सुन्दरता की चिश्च (सनाना) हो या। वया संवाद में बतना सुन्दर चालक भी नन्म से सकता दें।

मेहताओं ने कहा--मनवान् की छटि में किसी बात का होना अर्लपन नहीं है। मालूप होता है, तुम ने स्थानद वही स्त्रप्र देवा है नो मुक्ते दिसताई पड़ा है। अस्तु, अब में यस बाजक श्रीसद्भगवद्गीता र के पिता को टूँटकर इस से मेंट करने जा रहा हूँ। यथि भगवान ने बालक के पिता का नाम थाम आदि कुछ नहीं नतलाया, तथापि मुक्ते पूर्व विश्वास है कि वस से भेंट होने में किसी प्रकारकी अड़चन नहीं पड़ेगी। यहाँ से सीन कोस बत्तर जाने पर जो गाँव मिलेगा इस में क्स लड़के को हुल्लिया की चर्चा करते ही लोगों से उस के पिता के संबन्य में सब कुल झात हो जाएगा। ऐसा तेमस्त्री बाजक यहाँ से तीन ही कोस पर रहता है और आन तक हम लोगों को इस के दिपय में कुछ भी पता नहीं रहा, यदी शाश्य देै। पर इस में सदेह नहीं कि इस बालक के भास पास के गाँववाले अपस्य ही इस के गुर्थों की प्रसिद्धि के साथ साथ इस का परिचय पा च हे होंगे।

पत्नी ने कहा--भगवान करें जान का अनुमान सत्य सिद्ध हो श्रीर निना कट के स्ताप सब काम ठीक करके लीटें।

मेहताजी में कहा — ठीक कहती हो। पगशन् को इच्छा ही सबैच प्रथान है। उन्हीं की इच्छा और स्नाहाका स्राज्यज्ञक्य स्रेकर में याता कर रहा हूँ। इस लिए स्रवस्य क्षी वेस प तरह से निर्देशनता दिसवार्थेगे। इतना कहका सेहतानी गर्थेशरूपी भगरात् का स्मरण करके अपने निश्चित मार्ग पर चल सड़े हुए और जाते जाते अपनी पत्नी को समध्यते गये कि लब तक में छोटकर बार्जे तब तक तुम तिलक संबन्धी सब सामान तैयार कर रधना, व्योंकि में नहीं तक यही क्योग करूँगा कि व्यान ही तिलक चढ़ नाय धीर कल ही निपाह हो नाय। नीतिकारों की काछ। हैं—'शुमस्य शीश्रम्।' इस खिर ऐसे महान् शुभ कार्य में व्यर्थ विकत्व

करमा अच्छा नहीं। प्रति ने भी अन की राव का समर्थन किया। सेहताती व्यप्ते ब्युपान के सुताबिक क्षीन कोस के बाद एक गार्वे में आकर एक किसान से बिले कोर स्वप्न में देने हुए बालक की कप रेक्स भादि बताकर बस से पूछा कि ऐसा सुन्दर खुमार इस गाँव में किल के घर की सुशोभित कर रहा दें ?

किसान वे कहा--शायद धाप इस गाँव के लशींदार प्रहोदय के घर लाना चाहते हैं। इन का पर वह सकेर सफेद दिलजाई पड़ रहा है। इसी घर मैं वह अद्भुत बालक रहता है।

मेदताशीको यह आनकर नहीं खुशी हुई कि स्त्रप्रके व्यापार पर सोचकर स्थिर किया हुआ गाँव 🖞 वास्तव में प्ररम्भ रूप से भी सेश अमीट स्थान निकत आया। श्रीर मनुष्य होने के नाते पळ घर के लिए इस घसणता कामी उन्हों ने अनुष्य हो अनुषय किया

कि मेरो कन्या का संबन्ध गाँव के प्रधान पुरुष ( अमीदार ) के लड़ है के साथ दोनेवाला है वे प्रसम्बक्ता छहित जेंदे जेंदे रग दाजते हुए शोध ही जमोदार के घर पहुँच गये। द्वार प इरवान को पैटा देसकर उन्होंने भान जिया कि यहाँ सब काम राजसी दंग से होते हैं। तहतुसार सन्होंने प्रपत्ता परिचय देते हुए दरवान से जमीदार महोदय के पास अपने आने पा संदेश भेगवाया।

दरवान ने मेहताओं का परिचय पाकर छन के चरखों का स्थरों किया और अपने माग्य को अनेक मकार से सराहता हुआ नोखा—सरकार, आप के व्यने की तो हम कोग वसी समय से बाट जोह रहे थे जब कि हमारे माखिक ने सनेरे ही स्थावर हव छोगों से सत के स्वार की विवित्र कथा कही।

दरवान की वात से वेहताओं को वहा कानग्द माल्य हुव्या । वन्होंने वस्तुकतापूर्वक पूछा—चर्यों माई, मुक्त से भी कह सकते हो कि तुन्हारे मालिक ने यस में कीन छा चहुमुत स्वप्न देखा है ?

इरवान ने कहा—क्यों नहीं। बार की लचनीस्वम्या पुत्री को धगवान ने छाकर हमारे मालिक को दिसछाया और बारा हो कि तुम बारने पुत्र का विश्वाह हती लड़को के साथ करना। इस स्वक्ती के पिता सबेरे ही तुम्हारे यहाँ खाकर इस संवस्य के लिए सार्यना करेंगे। सो तुम बिना किसी सर्वों के बन की मार्थना स्वीकार कर सेना। यही तो रात का स्वम है, बीर हसी के बनुसार हम सोग स्वाप के बाने की राह देस रहे थे।

मेहतानी ने कहा—करद्या, अन लाकर अपने अपन को मेरे आने की सूचना ही भीर इतनी बड़ी खुरालवरी सुनाने का यह पुरस्कार को। वन्होंने टेट में से निकास्कर पींच कपरे दातान के हाथ पर स्त्र दिये।

इरवान खुरी के मारे फूछा नहीं समाया। बस ने मन में सोचा, बान कराय ही सबेरे सबेरे में ने किसी नड्डे मायवान् का मुट्टें रेसा है। बस ने मेहतानी को बैठने के लिए कुर्सी पी सीर प्रसन्ता में बस्तता हुआ सा नमींबार को सबना देने बसा गया।

जमींदार ने जब मेहताओं के काने था समाधार शुना, तो मुदंत दरवान से कहा कि हूँ नाकर गाँउ के मुख्य मुख्य खोगों को मुख्य छा और अपनी थी से कहा कि तुम नरा डीक हैंग से थयों को कपड़े वगैरह पहनाकर सहर मेंगो, तब तक में खुद खनकर बन का स्वात करता हैं।

कभींदार साहच को वाहर व्यते देवकर मेहतावी कुछी पर मैं वड वहे हुए। वर्मीदार साहच भी बड़े ही विनीत मान से बन की और अपसर हुए और जब विवकुत करीन का गये, तो दोड़कर रोगों महाराण कायस में ससे तसे मिळने खते। इतने में एक नौकर ने पूर्वोक क्रियोर (क्रमीदार के युव और सेहतावी के सावी दामाद) की वाकर दोनों महारायों के सामने सहा कर दिया। बाजक ने पिता से संबंद पाकर मेहतावी के चरण खुकर प्रचाम दिया। याजक को देखते ही मेहतानी के मुँह से निकल गया—चल, वस, यही बालक रात में भगवार के साथ साचाल मगवान के दी रूप में मेरे स्वम में दिखलाई पड़ा था। किर बालक को ब्लाहर बन्होंने अपने हृदय से लगा लिया।

कुछ देर में गाँव के सभी प्रधान व्यक्ति जर्मीदार के बैठके में आकर एकतित हो गये और सब के सामने मेहतानी ने ध्यना मस्ताव रखते हुए मार्थना की कि क्या करके सन जीग मेरी मार्थना का समर्थन करें और एकपत होकर जाजा दें कि धान हो में तिजक भेन वूँ तथा कल हो साथ छोन मेरे घर को सुशोधित कर मेरी कन्या का जन्म सुफछ करते हुए मेरे परिवार का शहार करें।

सब लीग एक स्वर से "अवस्य अवस्य" कह कर चुन हो गये, तो नगीं हार ने कहना

मारम्म किया—मेहतानी, अपनी प्रतित के बळ से आपने यह पर प्राप्त कर ळिया है जो यह बड़े

सिद्ध योगी मुनि के छिए जी सतार में दुलैंग है। आप में मगदान् ने अपनी यह शक्ति के निम्त

कर दी है कि बाद की आजा के सामने समस्य ससार को सिर हाकाना पहे। परतु आप

अपनी सरफता और भग्नता को भना किस तरह खोड़ सकते हैं है हो छिए न आप हतनी

विनती और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप को पुत्री का विवाह करना है, और अपने यहाँ की

सामानिक प्रधा के अनुसार अपनीवां को उड़केवाले के सामने दक्कर रहना चाहिए ? पर में

सब कह रहा है कि याणि परनाचक से हस समय में पुत्रवाला हो रहा है, तथापि भेरा हर्य

निरनत आप के चरवां पर छोट पोट हो रहा है। अपनु अधिक कहने सुनने की शहरत

नहीं। आप विवाह संबन्धी सब कार्य असी ति से संदन्त करें लेखा कि पहले से सपने मन

में निभित्त कर चुके हीं। हम कोगों की केवल सुनन। विनती रहे कि अपुक कार्य अमुक समय

पर होना चाहिए, अनक कार्य अनक समय पर, वस ने

मेहतामी ने कहा—यदि आप में इतना सीमन्य न होता, तो साचाद मगवान् के सध्य मुन्दर कुमार आप के यर कैसे अवस्ति होता । मेरा चरम सीमान्य है कि आप मेरो सुविपाओं का इतना रुपान रहाना चाहते हैं। अन्त्या, अन मध्या होनिए कि में साकर गीप्र सब व्यवस्था करूँ और सायकाल पुष्प, अचल, चन्दन खादि क्षेत्रर तिलक देने मार्के।

कातु; यथा समय मेहतामी ने पर ब्यकर तिकळ भेन दिया । टूसरें दिन बारात व्यार्ट्ड क्रीर पूर्य करसाइ के साथ विनाहकार्य स्वत्न हुव्या । दो दिन बारात सनवाले में रही । भेहताभी ने सन बासतियों का क्षमृतपूर्व स्तामत सरकार किया । यों तो था के ग्रहों की पर-परा हो हो गई यों कि निरन्तर क्षतिथि ब्यम्यात पहुँचते रहें और उन की ब्यायमात होती रहे, पर यह तो साल बन को वन्या का विनाहीण्यन ही उहरा । इस में तो धनदें बह सेना-"जा रिलकानी थी जो इन के जमींशर संवन्यों के बप्युक्त हो । सो यगनाम् को एमा से सब मुख वेंसा ही हुआ बेंसी मेहतानी की हारिक क्षीमतावा थी। चोधे दिन पारात कीर साथ साथ मेहतानी की सुचुनी भी बिहा ही गईं १ कनन्तर सन कार्य पूर्वेन्द्र चनने सगा।

वपर ये यात्री खोग द्वारिका पहुँचे निन के क्यमों से यहाँ विजाहसर्य का निर्वाह किया गया । वहाँ काकर, मगयान् के दर्यन को बात को बन यात्रियों ने गोय कना दिया और मुस्लिया की राय से यहाँ तथ पाया कि पहले कियी कच्छे स्थान पर देंग वहा रसकर सार्वेल सैठ के यहाँ चना काय यहाँ से कच्चे लेकर यहाँ इस पाँच रोन रहने का सन ईतनाम ठीक कर छिया नाम बाद में निरिचनत होकर स्नान और मगवान का रूपैन लादि शिया नामगा। पैसा स्थित करके इन कोगों ने एक प्रतिवित और शुव्यन मुहक्के में एक सुन्दर मकान माड़े पर विया। यहाँ सम सामान रसकर एक कादमी को रक्तालों के लिए बैठा दिया और मुस्सिम एकित और सन कोग साँवल सेठ नी इकान की सलाज में निकल पड़े।

हारिकाधीय मगनाम् कृष्या वन लीगों की दर का कार्रवाई देस ही रहे थे। वन्हें यह जानकर पड़ा धुरा माजूम हुव्या कि इन यात्रियों ने भवनी यात्रा के वधान व्यूरेस (हारि-केशहरान ) को गीवाक्स दे दिया और मेरे अनन्य पत्क नरिवंह नेहता की हुडी पर अविश्वास का भाव छाकर पहले कत की परीचा के बदुरेस से अपने कच्चे व्याहने का कार्य मारम्म कर दिया। इत लिए वन्होंने ऐसी माया रच ही कि मुलिया महात्य अपने अन्य साधियों के साध दिन भर नगर भर में घून चूनकर खॉलक सेठ का बता लगते ही यह गये, पर किसी ने जी यह नहीं बताया कि वन सेठ की हवान कहीं है। अप तो वन लोगों की यही पदहाहर माजूम होने लगी। ये सीचन कमें कि यह तो बड़ा घोसा होना चाहता है। दहीं महतामों अपनी पुनी के विवाह में सम कपने करा चुके होंगे और यहाँ नगर मर में कोई वन की हुटी सकारने-साका फिल ही नहीं देहा है। है मानान्त, अन हम कोम क्या करें है

हस प्रकार एक बार वी भगवान सन्द मुँह से निकल मया, तो भगवान में सीचा कि इन समी में मेरा स्मरण तो किसी सदद किया; अत स्टॉ सार्वल सेठ की दूकान दूँवने की मेहनत से सुद्धी दे देनी चाहिए जिस में इन समी की आपने का कर्तव्य स्पिर करने का सुद्ध मीका मिले और मुक्ते इन के मानसिक विचारों का तमाया देखते करें। धगवान की मेरणा से सपी समय एक लड़का सेजना कृतता बहाँ वा पहुँचा नहीं यागी कोग सड़े होकर विन्तामार से देने शा रहे थे। बालक को देखकर मुस्तिया ने सोचा कि इस लड़के से मी एक बार पूछ देशना चाहिए। कीन जाने, यह साँवल सेठ की जानता ही हो; स्वरींकि पहुत बार रेसा सता पता है कि भी बात बड़े लोगों से नहीं मालुम हो पातो बसे बहुत सेवथे खनायास हो बतला दिया करते हैं।

सळनो, इस तरह के विचार भी वस मुख्यिया के मन में भगवान् को मेरणा हैं। श्री स्टब्स हुए, यह कहने की व्यवस्थकता नहीं। भुस्तिया ने वालक की ऋपने समीप मुख्या २० भीर भपनी मोली में से एक कहतू निकासकर यस के द्वाय पर रखते हुए कहा—प्यारे राजा मैया, मुद्दें स्थार इस नगर में रहनेशले सौंवल सेठ नाव के प्रहानन की दूकान माल्म सो, तो हमें यस का पता नतलादो, हम तुम्हें और लहतू खिलायेंगे।

याजक ने कहा—जी, यहाँ छट्टू के थे। ही मारे मारे किरा काते हैं। छाउ करना यह भी सह्दू लीसिए, बावने पास शिवप्। और साँतव सेठ को भड़ा दूस नगर का कोन निवाधी न जानता होगा १ वे यहाँ के मुख्य सेठ—नगरसेठ हैं। आगेवाओ चीनुहानी पर बाकर दादिनी और बाँस कराते हो आब को जो सब से केंची कोठी दिशाई देनी बढ़ी साँउस सेठ की कानत है। समक गोठ कि वहाँ तक चलका दिसाना परिण १

मुलिया के मन में तो आया कि कह दूँ—सक्तर दिलता हो, पर यह सोचकर वसे ऐसा कहने में लाजा मालून हुई कि एक बालक के सामने मेरी नाममध्ये नाहिर होगी, क्योंकि वह स्पष्ट यही क्षण कर रहा है कि 'समस्य गये हैं' ऐसा विचारकर ब्योंने कह दिया—हाँ, समस्य गया। तुम बडे अब्बे छड़के हों, पर यही खब्दा नहीं कर रहे हैं। कि मेरे छह्तू का

बालका ने कहा—कारर ऐसी बात है, तो काइए एक खब्दू मुक्ते है दीनिय, स्योकि किसी द्वारिकाशासी के लिए यह वदायि सक्ष नहीं हो सकता कि वस के द्वारा भगवान् की स्टि मैं किसी मी बस्त का व्यवसान हैं।

छड़ के ही चातुरी देशकर यात्री हंग रह गये। मुलिया वे वह के हाय पर कई छद्द इयमी भीती से निवालकर रत्न दिये और वहा--यारे बच्चे, अवस्था में ययि तुन अनी बहुत होटें हो पर मगवान को क्या से चुटि तुन्हें ऐसी तीषच विश्वी हुई है कि हमारे जैसे बड़ी मबस्या के खेगा भी तुन्हारे पेर चूँमें। सगवान तुन्हें ही बांदु करें। अब तुन नाक्षी, मीत के साथ अपने सेल जुद में शासिक हो। हम केश स्वित्व कोट से सिजने का रहें हैं।

बड़का अपनी प्रशंका सुनकर खुशी से बढ़कता प्रता एक तरफ चना गया, तो मुखिया ने अपने साधियों से कहा—चन्नी आहेगा, अब स्व स शैवान के बच्चे साँवत सेट के पर्धे चर्ते । स्व मृत्ये को हाँ दुने में बड़ा कर स्वतना पढ़ा । व्यावये तो यह दे कि का गये को सहर मर में तोजत तोजत यक गये कीर सैक हों स्थानों से स्व का पता पूछते पूउते दैरान है। गये, पर स्व का पता बतलाना तो करना रहा, किसी ने स्व का नाम तक जानना सीकार नहीं विया, सन यही स्वतः देते थे कि इस नाम का केई भी सेठ या महानन इस मता सर में पर्धे रहा के एवं मुक्ते हो इस खड़के के रूपर भी पूरा स्वेह ते रहा है कि करावित हम सोगों से स्वयूट उनने के लिए हो तो इस ने स्व का वानना पहीं स्वोहार कर दिया ? किया सुत के सतावे पते पर सो परस्ता हो होगा !

एक यात्री ने कहा—काप को ऐता सदेह था, ते। लान वृक्षकर काप ने सद्धू क्या बरमाद किये ?

मुलिया ने नहा—केवल हुए लिए कि ऐसा पालान व्यीर बात चीत करने में पुस्त सब माने हों हो सा सा करने में पुस्त सा करा में ने काम तक पहीं देखा था। इसी यात यह भी है कि वस साइके नो देसकर हरम में अपने काम एक विचित्र मकार का मेम या दुलार ना याय वनहा पड़ता था। इसी से में वस सा कर सा प्रेम काराया। अपता, अब वहीं, देर करना अपता गर्म है, विपेक्ति अभी तक हम खोगों। ने स्नान भोजन कुछ नहीं निया है। वहीं से कहर छोटकर पेटपूमा (भीजन) करनी व्याहिए। अपार छड़के का कहना इस्ट भी निक्ता, लेसा कि मुक्ते उपपू में पहड़ आमा निक्ष भी है, ते भी कब इसरे से वह दूर सेट का पता नहीं पूछा नायाया। यही आसियों सेम करने चळा वहा हैं। पता लग मया तो होक हो है, नहीं तो कल वापस चळकर मरसिंह मेहता को हो गिरपतार करना होगा। असे ही बन्दे करये सर्च कर दिये हो और वस के जिय वन्हें सम होना पड़े, खेरिन हम अपने रुपये तिर्व किसी तरह महीं कीड सकते।

सव थेगा वस छड़के के कथानानुसार लव चौरासे पर पहुँचे, तो दूर से ही वह अँची हवेली दिक्ताई पड़ी जिस को जड़के ने साँवल सेठ की बोटी यतलाई पी। यात्री देगो। को का कर की बात पर बुख बुख विस्वास होने कता, पर पूरा विरक्षस खब मी नहीं से रहा था। किर भी ये लीग छवकती चाल से चलते बनो कि सीम से सीम वहाँ पहुँचकर छड़के की सचाई सटाई का पता लगा लें।

भगवान् ते। तमाया देशने की तैयाची कर ही चुके थे। बन्होंने वब देता कि ये उब बड़ी संयापारम मकृति के हैं और केवल थोड़ी सी परेशानी ब्याने में कारण, जो स्वयं इन में ही बमें के द्यहक्ष में प्राप्त हुई है, मुके मूर्त, गथा और दुष्ट क्यदि जाने क्या क्या कुताब्य कह बाता, साथ ही मेरे निर्माण भक्त नरसिंह मेहता की भी तम करने की प्रतिकातक कर ही, ते। बन के मन में युन यात्रियों की विकट काल चलने की इच्छा देश गई। बन्होंने निभय किया कि सब तो इन्हें तभी रुपये दिये जाने चाहिएँ जब ये सब तबह से इस वरदेश में रुपये चिना कट भोग लें और बतने के बाद भी सहिष्दा और बढ़ा से मेरित है। कर घरने मुख्य हद्देश्य (द्वारियेशहर्यों ) में युद्ध तत्यरता दिसलायें।

यात्रियों ने चीरादे पर से देशा था कि सेठ सींवटरास की कोटी सुझी हुई है और साहकों के काने जाने का साँता दमा हुवा है, साथ ही सैकड़ी साहकों की मोड़ भी दन की दूकान के चीतरे के नीचे सड़ी हैं। इतना देशने के बाद सब्दीनानी के मारे कन सेगों ने स्वक्तकर चलना शुरू किया था। सी दें। सी क्वम चलने के बाद राज्ये के यूपाय के कारव इस कोटी की केरन करेंची बटावी दिखाई चडती थी. हकान के सामने की भीड़ धीर कोटी का शेप मारा फ्राँखें से फोस्टल हो गया था। इस पंदह मिनट में यात्री खेग क्स केाती के ठीक सामने स्वीते पर जा पहुँचे। परंत वहाँ खाकर जो कल वन्हें दिखलाई पडा घस से वन के बाध्ये की सीमा वर्तों रह गई। धन होगों ने देला कि बुद्ध 🔃 से हम होगों की ती पाइकों की भीड़ कीर आवाताही दिखलाई दी थी उस का अब नामेरिकान भी एटॉ नटीं रह गया है. हकान के सब दवीने बंद हो गये हैं और सब में बाहर से जबरदस्त ताला जड़ा हुआ है जिस से मालम हे। रहा है कि कोड़ी के मीतर भी कोई बाहमी नहीं है। यह हालत देखकर काविकों को उत्तर सा भागमा। यन की समस्त में नहीं द्वारा कि यह कैसी खीटा है। अभी हम किनट पहले लग्र दर से थिस दकान पर इतनी चहल पहल देखी गई जिस की शतांश भी कासपास की दकानों पर नहीं भी इसी स्थान पर अब एक मनुष्य ते। क्या कुला भी बड़ों है. यह कैसा बाद है ? यात्री सब अपने पश्चिया का मेंह देखने असे कि देखें इन की समस्त में कल बा रहा है या नहीं, पर मिल्ला महाराय की हुआ ता और अधिक सराव है। रही थी। कास यह थी कि जो रुपये मेहता मगत के यहाँ रखकर हंदी जिलाई गई थी उन में तीव तिहाई रुपये अकेले मुखिया के थे। इस जिए स्वधावतः इस का अधिक चिनित होना अनि-वार्य था। यह सर्वेवतदास की इकान बंद देवते ही इतना घवडा गया कि सीच के भारे शस के बाह परपह दीसे पड़ गये, बाँसें पथरा सी गई और साँस की गति वंद सी होने सगी। बस की यह दशा देखकर वस के साथियों की यह संदेह होने खया कि यह स्पर्थों के दूरण से पागल म है। जाय ि इस खिए वन सवें ने चालाकों से काम किया और मुखिया से कहा---माप हम खेतो में प्रधान है, आप को इमें समकाता सकाना चाहिए। ऐसी शकत में आप ही अर घषड़ा नापेंगे, तो हमाश कहाँ ठिकाना लगेगा। इस लिए चित्त की स्थिए कीमिए और किसी से पुछकर पहले यह निधय की शिए कि साँबल सेठ की ही यह इकान है या सबसुच ही . बस छड़के ने हम लेंगि। से यसवरी की है।

करने साधियों की बातों से बहुतक मुख्या की खुल दाइस सिका । वस ने कोशिय करके अपने को सँमाला और दुःवापूर्ण, किंतु शिवर शब्दों में कहा—माई, पहले मुक्ते अवस्य संदेह था कि क्या बाने वह छड़का हम छोगों को यो ही बहुकाकर चनता नगर हो, पर काम मुक्ते माल्य हो गया कि इस ने हमें बहुकाया नहीं, बलिक हमारे छाप पूरी कतारी कर गया।

सायियों ने पृद्धा---इस्तादी कैसी ? उस ने बुख दाय भी जया किया क्या ? मुस्तिमा मे कहा-----कुछ हाय जया लेता, को बतनी हानि भईटि होती निसनी वस ने देम कोता के बाने का हाल मताकर की दें। छाथियों ने कहा—क्यों, हाल बताने का क्या धर्य है है अस समधाकर कहिए, इस खोग एक तो पबंदाये हुए भी हैं, हुतरे व्यय की रहत्यमयी बातें सुनकर कीर भी हिमाग बढ़ा जा रहा है।

मुनिया ने कहा—सेरा रूथाल है कि वह शैतान लड़का यहाँ हम लोगों से पहले ही बाकर कह सवा है कि कुछ वाली बाद (सॉन्लब्रास ) को हुँदते हुए का रहे हैं। कीर सापर सैठ को भी पहले से यह बालून या कि कोई हुँडी का कका लेकर बानेवाला है। बस, सबर पाते हीं बस में दकान यह कहाँ कहाँ का शस्ता पकड़ लिया।

सायियों ने कहा---धेडिन यह कैसे समज्य काय कि वह लड़का हम कोगों का मीतरी अभिमाय ( सेठ से क्यबा केना ) वानता था जिल से सेठ को सतर्फ कर गया ?

मुसिया ने कहा— मैं यह थोड़े ही कह दहा हैं। मेरा ख्युमान तो यह है कि बस ने यों ही सड़कपनवरा वाहवाही लूटने के विचार से खाकर सेठ को बस के यहाँ पाहुनों के ध्वाने की स्चना दे ही है और हुंडी संबन्धी बात वानते रहने के कारख सेठ ने बस से दूसरा ही कायदा का लिया। जस्तु, वो कुछ हो। जब तो हुन्हीं लीगों की राय ठीक मालून होती है कि किसी से प्युकर यह पढ़ा कर लिया लाय कि यह कोठी है तो साँवजदास नी ही ? बार में लेता विचत मालूम होता, आगे की बातें लोकी वार्येगी।

 गये ! भींद टूटने पर शात के नी धम जुढे थे । इस लिए प्नैनिध्यानुसार स्नान करने का पुनः मस्ताव करते हुए सभी दिषक रहे थे । मृतिया ने यह शात ताड़ की जो क्स के मन के मुताबिक थी । इस ने जोर देकर कहा कि अब यदि स्नान किया जायगा, सो उस का सीपा अर्थ जरर को नियन्त्र देकर कुलाना ही होगा । और बिना स्नान किये योजन पकता भी अर्थ जरर को नियन्त्र देकर मुलाना ही होगा । और बना स्नान किये योजन पकता भी अर्थ में है ए स्पॅक्ति लंबी सफर तय करके अर्थ और साद में दिन भर शहर का चकर कागने से सरीर पसीने से बिटमुल लयपथ हो गया है । मोजल पकाया आयगा, तो किर पसीना हो कायेगा और भीतन में किन नहीं रह लायगी । इस लिए किर से भीड़ा जलपान ही कर लिया लाय और त्यू होया लाय । कल सुनक हो गये, तो स्नान स्थान और दर्शन आदि की फिक्र की जायगी । मुलिया को स्वत्य कर पे समुल हो गये, तो स्नान स्थान और दर्शन आदि की फिक्र की जायगी । मुलिया की अगवर्शन के प्रति बार बार स्ट्रासीनता बड़ी धुरी लग रही थी, पर करें, तो क्या करें है मुलिया को अगवर्शन के प्रति बार बार स्ट्रासीनता बड़ी धुरी लग रही थी, पर करें, तो क्या करें है मुलिया को अगवर्शन के प्रति बार बार स्ट्रासीनता बड़ी धुरी लग रही थी, पर करें, तो क्या करें है मुलिया को अगवर्शन के प्रति बार बार स्ट्रासीनता बड़ी धुरी लग रही थी, पर करें, तो क्या करें है मुलिया को अगवर्शन के प्रति बार बार स्ट्रासीनता बड़ी धुरी लग रही थी, पर करें, तो क्या करें है मुलिया को अगवर्शन के प्रति बार बार स्ट्रासीनता बड़ी धुरी लग रही थी, पर करें, तो क्या करें है सह सब की उसी की सात माननी पड़ी।

तूसरे दिन सड़के हो सब यात्री सेठ की कीठी पर वा पनके। दुकान तीसने की तैयारी होती देय सर्वे को कुछ संताय हुन्ना, पर स्वेरे स्वेरे, दिना 'बोहनी बहा' हुए ही दुकानरार से रुप्यों का तमादा करने का मीका न देवकर मन ही मन बुस भी बहुत लगा। किंतु कोई बग से था नहीं ? स्वाचार होकर वे तीमा कोठी के सामने वृद्धी पदधी पर साकर वैठ गमें और किसी प्राइक के काने तथा बोहनी कराने की प्रतीश करने लगे। बहुत देर के बाद एक प्राइक आया और सर्वित सेठ की वृद्धान से कोई सीदा लेकर वर्षों ही काने वना स्वॉधी यात्रीदेस सेट सेट की वृद्धान से कोई सीदा लेकर वर्षों ही काने वना स्वॉधी यात्रीदेस सेट सेट की है की व्यवस्था के कोई परदेशी याहक है, इस खिए सन्दाना मुनाका करके अधिक पैसे खबने प्रावेट के हनाते करना। सुनाका करके अधिक पैसे खबने प्रावेट के हनाते करना। सुनाका करके अधिक पैसे खबने प्रावेट के हनाते करना। सुनाका करके अधिक पैसे खबने प्रावेट के हनाते करना।

दुरानसर ने कथनी करपना अध्याल होते देखी, तो धन ही मन सीन ब्या कि कहाँ से ये सुसर सुबह के बल स्थेपकी पर का हुटे ! स्थिदकर बेक्का—देशते नहीं है! तुम सोग कि कभी दुरान सोकी का रही है ? 'ने बेहनी, संबद्ध, गरले में हाथ !' से आओ पूर्वो पूर्वो यहाँ से। में नहीं जानता, नरसिंह सेहता कीन हैं । मालिक बाहर गये हुए हैं। एक महीने बार लीटेंगे तब बन्हीं को यह दिख्लाना। बन को इच्छा होगी, रुपये देंगे या इसे माड़ में कोफोंगे।

दकानदार की फटकार सनकर साविधें के सम की जो हुआ हुई उसे कीई भक्तपेगी हो समभ्य सकता है। विचारो की धाँख ने धाँम टपक पड़े। पर बेर्ड वपाप न देशकर. परदेश में अपने की श्रम्रहाय जानकर चपचाप पर्ना से लिया और देरे पर सीट गरे। वहाँ जाहर सब के सब घटे। बतान होकर बैठे बडे । इस समय इन के मन की ऐसी दशा है। गए थी कि वे यह भी नहीं सेट्च जाने हे कि खब कहा किया जाय । वे सब कर सेट्चर बाहरे तम यही प्रभ नग्नस्य में सामने का साहा होता कि हाय. हवारे रुपये क्या चव नहीं ही निज सकेंगे ? वस, बार बार प्रश्न हो वन के मन की व्यस्त पुष्ट कर रहा था, परन का बसर देने की दन के हरय में शक्ति 🜃 नहीं यह गई थो। दन दीगों की दरासीनभाव से गम सम बैठे देखकर उन का मीकर, जिसे बर्तन साफ करने और बाजार से सीदा वगैरह छाने के किए इन दोगों ने मकानमाचिक के कहने वर शरू में ही रश विया था. सामने काया और विनय के साथ वे।छा-भानकी, बाप खे।गों के बीच में बेकिने की मुक्त में बुद्धि नहीं है, ते। मो भाप लोगों की कल से हो में लेसी हालत देश रहा है दस से दिना वोले रहा भी नहीं जाता। इस लिए दल्द बाफ की जिए छीर बतलाहर कि आप क्षेत्र किस कह में पड़ गये हैं ? चाप सीम जब से काये तब से सोच में करे एक दिखाई दे रहे हैं। नहाना या भी वन करना, मानें धाद क्षेत्र जानते हो नहीं हैं। इस ब्हाकी का क्या कारण है ? अगर गुरू से कहने में कीई हर्जन हो, ते। वहिए। में अपनी शक्ति भर आप का दूध दर करने की देशिय करूँगा।

यह छाछ बात है कि संकर के समय मनुष्य अपने मित दया दिललानेगाले पर बहुत जल्द विश्वास कर लेता है। यहां बात यात्रिया पर लागू हुई। मुलिया ने मौकर का पण्य-बाद दिया और सचेप में अपनी कहानी बतलाकर बहा-रह समय यदि तुम ने आकर हमारी स्वयं में अपनी कहानी बतलाकर बहा-रह समय यदि तुम ने आकर हमारी स्वयं में की विश्व हमारी स्वयं में की पटना से हम लेगों का वित्व हतना व्याक्ष्य है। हम लेगों का कि कुछ भी आगा पीक्षा यहाँ सुकार पृत्र सा था। गुम्हारे का लागे से जैसे हम लोगों की चेतना लीट आई और अप तो जी पा मुद्ध मुद्ध हलका होना दिसाई दे रहा है।

गौकर ने बहा- हारिकानाथ करें काप लोग कुछजपूर्वक यहाँ का काम पूरा करके काने बाल वयों में जायें हन्तर ! लेकिन इस तरह निना साथे थिये परदेश में पूमते रहने से धीमारी पकड़ सेती हैं। इस लिए मेरा कहना मानिय और जाकर न्यान करके मगवान का इसेन कर आहए। तय तक में चीका ठोक कर स्तता हैं। बसु आवर भोगन बनाइए कोर

चार चार कीर साकर शासम की शिए। साँवल सेट की में लानता तो महीं हैं. पर इतना जानता है कि द्वारिका का कोई भी पारेशी यात्री के माथ हैना अवहार नहीं करता जैसा आप के साथ शस सेठ के कारिंदे ने किया है। इस जिल्ला सके तो ऐसा मालम हो रहा है कि खाप लोगों ने काने के साथ ही मगवान का दराँन लोडकर अपने को रुपये पैसी के फोर से फैसा दिया इसी से भगवान की भेरखा पाकर वस ने आप के साथ नुसा नर्ताव किया है। इसी लिए में कहता 🖥 कि स्नान करके समवान का मेम सहित दशैन कर पाइए सब भेजन बना-इप । और यहाँ से अब अपने देश काने लगिए, ते। दुसारा फिर पूरी शहा के साथ प्रगानान का क्योंन करते बाइय। फिर सेठ थव परदेश से खोटे तब द्वारिका आकर एस से भेंड क्रीजिए । मगवाम जरूर काप का मनोरथ पुरा करेंगे ।

जीकर की बातें सनते ही यादियों की एकाएक ऐसा सता, जैसे मगवान ही खाकर हमें हपरेश है रहे हैं। मुखे हुए गखत रास्ते से हटाकर सोधो राह पर जाग रहे है। यात्रियों की हायनी मल मालम है। गई, वन की कैंसें खुळ गई। वन लेगों ने लंगी साँस की और व्यवनी अल करत करते हुए नौकर से कहा-तुम है। मार्ड, बड़े बड़े विदानों से भी खविक पटि रहाते. काले मालम पहते हैं। तुम ने हमारा बड़ा बपकार किया । विश्वय ही हम ने बड़ा भारी धप-राष्ट्र कर बाढ़ा है और वसी का पाल भीग रहे हैं। अब्दल, खब सुम्हारे ही कहने के अनुसार बस काम करेंगे । जाओ, सुम चीका ठीक करें। तब तक इस लीग स्वान और दर्शन कर खाते हैं।

स्नान. इराँव कौर भे।अन के बाद थीड़ा आराम करके लब यात्री लोग छठे है। अभी दिन के ते बने थे। रुपयों की चिन्ता मन से दूर नहीं है। रही थी। यक महीना हारिका में रहकार सेठ की मतीया दे। नहीं छकती थी। दादिका में कब बन खोगों को एक मिनट भी क्षण्छा नहीं का रहा था। इस किए यही निश्य हुआ। कि घर चळता चाहिए। चटपट सब सामान वेंथकर तैयार हा गया। नीकर कहीं बाहर गया हुआ था। इसी बीच में वह कीट काया। इस ने यात्रियों की यात्रा की तैयारी देखी, ती आधर्य से पूछा-परे, आप क्रीम प्राप्त भी चले लाग्रेमे क्या है

मिसिया ने कहा-न्या किया आय ? आये ते। धे कम से कम पंतह दिन रहने के किए. पर हंदी के रुपये न मिलने से शस्ते का सर्च भी अन ती संगवान ही के भरेरते हैं। इसी से सब यहाँ रहना असंगव है। उहा है।

मौकर ने कहा-ठीक बात है। परदेश में रुपयों के सिश कोई साथी नहीं होता। क्या करूँ ? मैं ते। महा दश्दि चारमी हैं।

मुखिया ने फहा-तुम्हारा हृदय वड़ा कैंचा और ऋयन्त पवित्र है। भगवान् से हमारे जिप पार्थना करना कि इसास कट दूर करें।

मौकर ने कहा—ग्राप रुग्हें हृदय से भलने न दीजिएगा. ते। श्राप्टम वे श्राप का रूप दर करेंगे। जाते समय वन का दर्शन करना मत मलिएगा।

मिलिया ने कहा-कटावि नहीं अल सकते। यहाँ से वहले मन्दिर में साकर टर्गन धीर प्रार्थना करके तब घर की ओर कटम उठायेंगे । जो, यह एक व्यया नाहारा रनाम है। हम स्रोगों के पास कर शह हो नहीं गया, सहीं तेर स्रोह देते ।

नीकर ने वहा-आप की दया ही बहत है। फिर जब द्वारिका काएगा, ते। मेरी सीम कर लीजिएता । काप की सेवा करके में अपने को घन्य समस्ता। सह सलाम करके अपने मालिक के घर की सफाई दफाई में लगा और शाबीटन भगवान के मरिटर की चोर मस्थित हथा। वहाँ प्रार्थना करते वस्ते संक्षा है। गाँ. है। सबी ने राय वरत ही भीर यह निश्चय हथा कि रात मर यहाँ मन्द्रित में जागते रहें और मगदान की स्तृति करें। सबैरे एक बार पुनः समुदस्तान धीर भगवान का दर्शन करके घर चलेंगे ।

इस प्रकार क्रमशः वन लोगों की मल्डि बदती गई। बडी मल्डि से वन जीगों ने मन्दिर में राप्त बिताई। राप्त भर में एक बार भी व तो इन की शासों में नींद रिखाई दी, म एक पळ के छिए मन से भगवानु ना स्मर्क करना भवा। सुबह होने पर भक्ति सहित स्तान करके पुनः वन क्षेत्रों ने मगवान के सामने का वन के काशों पर शस्तक रहा और भनेक मकार से अपने अपराधों के लिए चमा माँगते हुए प्रतिक्षा की कि है प्रभा, अब पैसी मूर्वता कभी नहीं करेंगे। फिर मगवान का चरणामृत पीकर घर के दिए प्रस्थान कर दिया !

मगवान् ने देखा कि अब इन सर्वों का मन पूर्ण निष्कक्षप्त होकर मेरे चरखों की मिकि में छीन हो रहा है, इस लिए इन की यात्रा विघ्नशहित कर हैनी चाहिए। विचारों को मार्ग में रुपये पैसे बिना लाने पीने की कभी पड़ बायगी, तो उस का शेप ये छोग परंपरया नरसिंद मेहता पर कारने करेंगे। इस प्रकार हो हानियाँ होंगी यदि रुपये न दे दिये नायेंगे। ऐसा सीचकर बन्होंने एक मारवाड़ी सेठ का वेव बनाया और दो हवार रुपयों की चैड़ी लेकर यापी-इत की फिराक में चल कड़े हुए। यात्री छोग इस समय द्वारिका नगरी की सीमा पार कर चुके ये क्रोर हिहाती पगरंदी पर चले का रहे थे । भगवान वहीं का पहुँचे सीर यात्रियों को पुकारकर बोले-सुनिए बहाशयो, सुनिए ! अपने रुपये छोडूकर क्यों मने जा रहे हैं ?

यात्री कोग सहे हो गये और पीछे मुहकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि अमीरी ठाठ बाट से एक एक माखाडी हाथ में थैंबी टिये दौड़ा चला था रहा है। अब मायान् समीप बागरी, तो मुसिया ने पृक्ष-क्या आप हमी लोगों को पुत्रारकर कुछ वह रहे थे ?

भगवान् ने कहा - हाँ, काप के ये रुपये देने में बहुत दूर से काप के पीछे पीछे शीहा मा रहा हूँ। चीनिए, सँगालिए अपने रुपये।

मुखिया ने कहा— चमा कीजिएता, हम छोग खाय को पहचान नहीं रहे हैं, न यही समभ्य रहे हैं कि धाय किस तरह के रूप्ये हमें देना चाहते हैं।

भंगवान् ने कहा— मैं द्वारिका का नगरसेठ सर्वेवख्यस हैं। ध्यान कर मेरी हकान पर गये थे तब में महर गया हुआ था। सेरे नौकरों ने आप को पहचाना नहीं, इसी से आप के साथ अशिष्टता का व्यवदार किया। बाद में किसी तरह मुक्ते स्वना पिछ गईं भीर में कच्ये लेकर टीज पड़ा।

मसिया ने पद्धा-- कितने रुपये साथे हैं आप रू

मातान ने कहा- परे हो हनार रुपये इस थैकी में हैं।

मुलिया ने कहा- लेकिन हुन्दी सो केवल पहल सी स्पर्यों की है। आप इसने रुपये

भगवान् ने कहा—नरसिंह मेहता की भेरे यहाँ इसी हिसाब की हुडी चलती है। यदि भाग की विश्वास हो, तो इतने रुपये खेकर डूडी का पुर्ध मुक्ते दीनिय, यदि विश्वास न हो, तो हुनी हुडी भी सकारी का सकती हैं। योलिय, क्या कहते हैं, योर एक इतार रुपये साज हैं

मुखिया ने कहा—कारे, नहीं नहीं। वस मक कारमी का इतना ही ज्यारा जेना न जाने कितने जन्मों में पटेगा। यह रुका खोशियः। पर कख्म दाबात तो मेरे पास नहीं है। क्या बाद बादने साम ले बाते हैं?

भगवान ने पदा-कलम दावात क्या होगी ?

मुलिया ने कहा-वयों ? क्या हुडी पर मुक्ते इस्ताचर नहीं करने पडेंगे ?

मातान् ने वहा---महीं। यहाँ छव कार्य नियास पर चलते हैं। डिब्बा पड़ी के जिए मुनीम रक्षत्रे की फफट कीन स्टार्ज साथ प्र

मुक्तिया पे बातें देल सुन इर दग रह गया । इस से या इस के साथियों से जुज कहते नहीं बन पड़ताथा। जुज चाप करवों की थैकी हाथ में के की कोर हुडी का कागत मगशान के हवाओं कर दिया।

भगवान् ने वहा--भन्यवाद । आप छोगों ने मुक्ते बहुत यहे अपश से मुक्त कर दिया । याप का कथाया हो । अन काइय । भेहतानी से भेषा हार्दिक स्मरण कहिएगा ।

मुखिया ने कहा—बाप स्वयं घरणवाद के पात्र होते हुए हमें हो घरणवाद दे रहे हैं, यह छजनता काप द्वारिकावासियों के घोष्प ही है। हम वनटु देहाती व्यवमी तो हतना भी नहीं बानते कि कब क्या बोजना प्लाहिए। हैंपर बाद की महिमा में दिन दूनी रात चौतुनी छदि करें।

ष्मन्तः, भगवान् ने हारिका का कीर पात्रीदस्त ने भ्रपने पथ था श्रनुसरण दिया। कया का व्यविमाण यह निकला कि देवी वकृति का काश्रवण करके कीर्तन और वावस्तरपूर्वक भगवान् ( 585 )

की मित्र करनेवाले मक्त की सहिसा से असंभा शतें भी संगव हो जाती हैं. चीर ही कीग संसार को दिस्रकाने भर के लिए भक्ति का टींग उचका लोधेगावा आहि को ही प्रसि की पराकाश समस्ते हैं वे लिफ्त दर दर (सीधों ) की अमीन नापने का परिश्रममात्र करते हैं. क्योंकि तीथें। में जाने के बहाने वहाँ की दश्यावली देखना और मीन बढाना हो। इन का मरूप क्दरेश्य रहा करता है। किंत संयोग से जब इन टोंगियों के संवर्ष में कोई सवा भक्त-हैंबी प्रकृति का साथु पुरुष या जाता है या वस के संपर्क में दिसी प्रकार दोंगी लोग पहुँच जाते हैं. तो भगवान को भी विदय हो दर उसे सरवी सह दिल्लाने का स्पाय करना ही पहला है, जैसा कि कथा में कटडी सरह दिससाया का चका है। इस सिए जिसे धनश्यतन्त्र सार्थक करना हो वस का यही कर्तभ्य है कि यथासाध्य अपने में देशी गुर्खों की शक्ति करें! देशी गुर्ख के बिना समत कीतेन. भक्ति की स्टता, धरानजीवना और निराधवर्गंड समस्थार करने का भाव हरत में चारत ही नहीं हो सकता । और अब तक देसा नहीं हो सकता नद तक हपासना करते रहने का कुछ भी फल नहीं है। इत्य में जब तक भीतों के प्रति हमीत. स्वाधीलिडिंट के पति मत भारता पिय के पति साग, सविव के वति हेप, श्रविषक्त कार्य में कोप, इष्टकर कार्य में मीह चौर छोम चादि विमार्ग में ले जानेवाले मात्र गीजर हैं तब तक कोर्र जाल लाहा देतें की हवासना और पना भक्ति क्यों न करता रहे. इस से क्वति नहीं होनेवासी है । स्पति के निय हैं। बस. एक ही मार्ग है। यह है हदय की निर्मेतता। जीवमात्र के मित मेम, इया, परीपकारबुद्धि, निप कीर कविष क्षेत्रों में समान भाव. इह और क्षतिह होनों में कारासलित हात्र कीर मित्र होनों में परमारमा के नियास की भारता—ये अलग ग्रम बारण करने पर हरत के श्रोतर बास्तविक निर्मेतता विरात सकती है और वसी दशा वें की गई मगबद्वपासना समी क्वासना कहता सकती है। ऐसी श्यासना सिवा देवी प्रकृतिवाले के और कोई भी पुरुष नहीं कर राकता। प्राप्तः

इसी लिए मगवान ने कहा कि है अर्जुन, देवी प्रकृति के महात्या छोग ददमती होकर प्रकृतपर्वम निरम्तर मेरा कीर्तन इय सबँदा मिक से युक्त रहकर मुक्ते नमस्त्रार करते हैं और निया स्वासना में सीन शासे हैं।

यह सनकर अर्जन ने पदा-अयदा, बनो, इन देवी प्रकृति के महारमाओं हार। निध प्रकार आप की भक्ति और बपासना संपादित होती है वस के बातिरिक्त भी कोई देवी बपासना का प्रकार है ?

मावान ने कहा-हाँ, बार्य है और वह यही है कि-

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतोमुखम् ॥१५॥ अन्य (प्रकार के ) भक्त एक भाव से, भित्र भित्र भाव से और नाना भाव से ज्ञानयज्ञ के द्वारा भजन करते हुए मुख्न विश्वतोम्रुख की खपासना करते हैं।

गी॰ गौ॰—हे अजुन, उपयुक्त कीर्जन नमनादि के द्वारा मेरी भक्ति करनेवाले महात्माओं के अविरिक्त दूसरे प्रकार के जो भेरे भक्त हैं ने कभी तो मुक्त में अभेद भाव रखकर, कभी अलग अलग भाव रखकर और कभी बहुत से भाव रखकर ह्यानपक्त से मेरा भजन और कपासना करते हैं। परंतु चाहे कोई कितने भी प्रकारों से मेरी वपासना करे, सब तरह की कपासनाएँ प्राप्त मुक्त को ही होती हैं, क्योंकि मैं विश्वतोम्रुख क्यांन् सर्वत्र क्यापक रहकर यहां और कपासना को प्रहृण करनेवाला सर्वसाक्षी परमात्मा हैं।

क व प --- यारे मित्रा, यहाँ मगवान यहते झानहींह से संवत्र होनेवाली पता का वर्णन करते हैं। भगवान के कथन का यह अधिवाय है कि संसार जिलते प्रकार से देवताओं की पना करता है वे सब पनाएँ जानशिट से नेरी ही युना हैं। "युन्तत्वेन" का यही अर्थ है कि विरव मर में क्रभेद रिट रखनेवाले ज्ञानीवन सबैत मुक्ते ही देखते हैं और अपना सब कुछ मुक्त की हो अपित करते हैं। 'सबैरेवनमहकार: केशवं प्रति गव्छति' दाखा यह सिद्धान्त है। इस के पाद भेर पुढिवाली पृत्रा को भी अगवान सरिहत नहीं करते, इसे भी उचित स्थान देते हैं। 'प्रथमत्वेन' शन्द से बड़ी पूना दर्शाई गई है। कोई शम, कोई कृष्ण, कोई शंकर, कोई स्प रन्द्र, गरीरा, दुर्गा चादि घनेक देवताओं की स्थासना में अदा रक्षनेवाता है. ते। स्था यह चतु-चित करनेवाला कहा नायगा ? नहीं: सब के रूप में भगवान की 🗊 महिमा खन्तर्भत है और सब की पूरा बन्हों की प्राप्त होती है। जैसे-संत्रास (पृत्यक पर कका कारीगरी करनेवाला ) एक ही पहाड़ पर से परथल के दस दुकड़े के बाता है। एक परथल की गड़कर राम की मृति बनाता है, दूखरे से कृष्ण की, तीसरे से हनमान की, चीचे ही गणेश की, पाँचवें से कार्तिकेय की, खुठें से पार्वेशी की-इसी शकार इस पत्थलों से इस देवताओं की मृतिए। तिथार कर देता है। इन मृतियों की देखनेवाले वन बन के नामें से अलग अलग पक पक पृति की महिमा देखेंने और बतान करेंगे। परंतु अन्तःप्रवेशसमधे दृष्टिवाला झानी पेसा नहीं देखेगा । वह समस्र नायगा इसी परधन एक ही पहाड़ के बद्ध है और एक ही कारोगर ने इन्हें इस तथह के रूप देकर सुस्रज्ञित किया है, इस किए माम रूप में प्रथमन ( भन्नमाय ) होने पर भी वास्तविक भेद ते। कुछ मी नहीं है । इसी लिए नाना देवों में से रिशी भी एक की अपना इंटरेन मानकर अपनी मिक को केन्द्रित कर देनेवांका कर्मेपीगी मात

भी वहीं गति—प्रही पर-पाम करता है जो। जानपामी कपने जान से एकमाब परमारमा में लीन देश्वर यात्र करता है : हाँ, इस में इतनी सावधानी अवदय चाहिए कि पास्थ्य में जिस देवविशेष को हो। यस प्राप्ती स्वाध्यक्ष कर केट्ट निर्वाधित करें अने बहुत तक उसी में बहुत कर से संज्ञान रहना थीर हती की वरमात्या मानते रहना चाहिए। ऐसा करने पर 🗖 किसी भी देवता की मति से मिक्त पाम है। सकती है। इस के विपरीत करने पर चर्पांत आन राम को इट्टेंग मानकर उपासना प्रारम्भ करके कल फलसिटि में छितरतास करने और किसी दसरे देव की इट समाप्तने लगाने पह है। बदी कालायकन का चक्रर स्था रह आयगा । स्वामी समहास परमाश्मा की प्रश्वेन वपासना करनेवालाले अक्त थे. अहारमा मुख्योशस ने भी रामचन्द्र को परमारमा मानकर भपनी मक्ति समर्थित की, सक्त सरहास ने भी कृष्ण मगवान की परमारमा माना । परंतु सन्तिम फल मोख तो तीनों ने ही बाझ किया । इस लिए सिद्ध है कि मानी तम चाहे किसी भी देव को, पर वसी में परमाश्मवद्धि रहा. ते। कोई भी हवें नहीं है, दिस्ततामस पर-सारमा तुम्हें तुम्हारी वसी वपासना से मुक्ति दे देंगे । बास्तु।

इसी जिए मगवान में कहा कि हे कर्जन, दूसरे बकार के भक्त एक्स्व से, प्रधानल से धीर नानात्व से मजन करते हुए सम्ब दिख्यते। महा चरमात्वा की ज्ञानगहद्वारा हपा-सदाकाते हैं।

इस पर अर्जुन ने पदा—हे मगवन, में जानना चाहता हैं कि एकत्व, प्रथमत धीर मानास्य में काप को किस प्रकार देखना और मारास्तर चाहिए ?

भगवान ने कहा- इस के लिए व्यापक दृष्टि बनानी चाहिए और सर्वत्र संसार में तथा वस के परे भी मन्ते ही वर्तमान देखना चाहिए। यथा-

## अहं कत्ररहं यद्गः स्वधाहमहमीपधम् ।

## मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम् ॥ १६ ॥

कत में हैं, यह मैं हैं, स्वधा में हैं, औपध मैं हैं, मन्त्र मैं हैं, घत में हैं. अग्नि में हैं. हदनकिया (भी) मैं (ही) हैं।

गी० गी०-हे अर्जुन, कतु अर्थात् श्रीत कर्म या यज्ञ जितने हैं वह सब में ही हैं. यज्ञ ध्यर्थात स्मार्व वर्मकाण्डरूपी यज्ञ भी मैं ही हैं. स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त होनेवाले श्राद्वादि वर्भ भी मैं ही हूँ और कतु, यज्ञ तथा स्वधा के उपयोग में आनेवाली वस्तूएँ औपध, वनस्पतियाँ, अन्न, घी, मन्त्र, अग्नि इत्यादि समस्त पदार्थ भी में हो हूँ एवं सब के अन्त में इन सब कता यहा, स्वधादिक की हवनरूपी जो किया है वह भी मैं ही हूँ।

कर हर - रामने प्रारमो देशें स्मतिमें और वस्मारम धर्मभाधों में तिन गर्नो और हर्म-कायहों का विभाव बतलाया गया है, और जिल वैटिक मन्त्रों द्वारा बतादि संपन किये जाते हैं वे सब परमारमा के हो रूप है और परमारमा को ही मध्य हैं. यही इस रजीक का मानार्थ है । वेरीस क्रम श्रीर स्थत्यक्त पञ्च महाशत मगतान के सिवा श्रीर करू नहीं हैं। इसी प्रकार पितरों के हरदेश्य में किया जानेवाला आद भी भगवान का ही रूप है और वितररूपी भगवान को ही वह प्राप्त भी होता है। मगवान सब पितरों के भी पितर हैं बीर इसी लिए वे ही स्ववारूप होकर स्वया को यस्तकों को बहुण मी करते हैं। संसार में जितनी कोपधियाँ अर्थाद दवाएँ चीर वनस्वतिकाँ ( ब्रजाहि ) हैं बन्हें पामारमा का श्री रूप समस्ता चाहिए। यहाँ यह संदेष्ट मा सकता है कि छोपथ भी जब भगवान स्वरूप ही हैं. तो दवा करते रहने पर भी कितने ही रोगी कालकवित क्यों हो जाते हैं ? हवाएँ भगवान हैं. और रोगी प्राची बन्हों भगवान को स्वरूपमता दवाओं का सेवन करते हैं. ऐसी दशा में को शत प्रतिशत रोग आराम ही जाने चाहिएँ ? इस का उत्तर यह है कि शेगों की भी धानी शक्ति और आय होती है अर्थाद रीम भी तभी अच्छे होते हैं जब मराबाल के यहाँ से उन की मियाद परी हो जाती है। अभिगाय यह 🖟 पर्व कर्मानुसार आय प्राप्त शेय पर मतवस्त्वरूपा धीपवियाँ तमी कारगर होती है जब मगवरप्राप्तियोग्य कर्मों का संपादन होकर धेगाय समाप्त हो जाती है। परंत यह सोचकर कि बाय बीत जाने पर शेम अपने आप छट जायेंगे, हवा करने से विमय नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवद्रपा स्वार्ष भी तभी फायशा पहुँचा सकेंगी कब कि वन में भगवद्रवृद्धि रखकर मुम एन का सेवन करते रहोगे । इस के संबन्ध में एक किंवरन्ती कडी वाशी है--

कारी में असी घाट मुहलते में बहते हुए बीस्थामी तस्वसीहासती विध्यपपर्वेक निश्य गद्वास्तान करने जाया करते थे। एक बार वन के पैर में एक बढ़ा भारी फोड़ा की गया। धस की पीड़ा से तुलसीदासनी की बठने बैठने में भी महानुकट होने खगा, किर कुछ दूर तक नाने बाने की तो बात ही नया है ? यर तळसीरास बहारमा थे. सहिष्णा थे. 'हःखेप्यनहिया-मना सखेप विगतरण्डः' के अनसार आचरण करनेवाले समस्य योगी थे। उन्हें फोडे के कड की कोई पर्वाह नहीं थी, न उस को अच्छा करने के लिए वे कोई दबा दास-मीपन्न परन का सेवन ही करते थे। फोड़े की और से वेफिक रहकर वे नित्य निषय से अपना स्तान, ध्यान, पुना, पाठ सब करते रहते थे। फीडा अपने धन से पक्तकर फटता था. रान और पीन वह काती थी, फिर मुंह चंद हो जाता और बड जाता, फिर फटता बहुता। यही कम छगा हुआ था। पर गुजसीदासभी वस तरफ घ्यान भी नहीं देते थे।

भाषानक एक दिन महास्तान के लिए जाते समय मार्ग में उन्हें विदिन्न सकार की भावात मुनाई पड़ी। बन्होंने रुक कर स्थान दिया, तो मालूम हुआ कि कोई बन्हीं की संबोधित कर वह रहा है—महारमानी, खब क्यों व्याधे ही कोड़े से तकलीफ ट्या रहे हैं ? क्यों नहीं मेरा एक फला पीसकर टस पर खात देते और यसे चेंगे हो जाते हैं ?

तुलसीरासभी ने कहा—तुम कीन ही खीर कहाँ से बोछ रहे ही ? बातश खाईं—में मरकटैया का पीचा हूँ। बाप के सामने ही पहा हुआ हूँ।

तुलसीशसभी ने गौर वरके देवा, तो बात सच निकलो, उन के पैर के पास भरकरेया सपने करियार पत्ते फेलाये हिल हिलकर उन से दवा लगाने की वार्यना कर रही थी। उन्होंने कहा—मैं मुन्हारी उपकारपुद्धि के लिए पन्यवाद देता हैं। किंतु यह तो बतलाओं कि साम महीतों ही मेरे पैर में यह फीड़ा टूच्चा है, और मिल दिन में इसी बाह से स्वान करने जाता स्वता हैं, इस से यह भी निथय है कि तुम बराबर इसे देवते भी ही; किर भी स्वान तक तुम में यह उपाय नहीं वतलाया, इस का क्या कारख है आब इतने दिनों के बाद क्यों तुम ने उपाय बतलाने की कपा की है?

प्रदक्षीया ने कडा — प्रदाराण, हर एक सुद्ध दुःश के थाग भोगाने की श्रापि होती है।

प्राप को नोड़े द्वारा जो कड़ मिल रहा है इस के थागने की जब तक अविष शी तब तक मैं

सतलाकर ही क्या करती, क्योकि इतने समय तक हजार उपाय करते पर यो वह अच्छा न
होता और न मुक्ते औई यस ही मिलता। अब आप के कट्यान को स्विधि प्रित गई है।

कल तक ही इस फोड़े की अन्तिम अधु है। इस्र लिए मैं ने सीचा कि अब आप से स्व से
मुक्ति पाने की अपिथ मी बतला हैं जिस से व्यप का रोग सूरे और सेरा नाम हो, मुक्ते
सुराग मिले। इस लिए—

'को फपा कार से एक बार इज़ारा हो जाय। काम हो आप का औं नाम हमारा हो जाय॥'

मतलय यह कि इवा में को मगवान् की शतिः निहित है इस में सहैह करना न्यार्थ है, क्योंकि वह तो इस में है हो। हाँ, काश्वा वह तभी करेशी कद इस का स्वय का आपता। इस लिए भगवान् ने को कहा है कि भीषय में हो हैं वह कपन मधायें ही है। श्रीर इसी लिप इसा भी करते हो है हम काश्वा कहा है। श्रीर इसी लिप इसा भी करते हो है, यह सोचकर इसा करना छोड़ देना काइना है। समय खाने पर दवा अवस्य फायश करेंगों और उस में बनत- मैंत मगरु हित कर मुख सब पर अवस्य का वस्ता। अल्हां,

भगवान अब आती अपने शीर और रूपी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि-

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्यं पवित्रमोङ्कार च्यवसाम यजुरेव च ॥१७॥ इस जगत् का पिता, माता, धाता, पितामह, ज्ञातन्य, पवित्र, ॐकार और च्यक्, साम, यज्ज भी मैं ही हूँ ।

गो॰ गो॰ हे अर्जुन, इस समस्त चर अचर जगत् की सृष्टि करनेवाला पिता ( अर्थात् ब्रह्मा ) और सब को वात्सल्य दृष्टि से देखनेवालो माता भी मैं ही हूँ । मैं इस जगत् को घारण करनेवाला घाता हूँ और मैं ही ब्रह्मा को उत्पन्न करता हूँ जिन से सृष्टि की रचना का कार्य संपादित होता है, इस लिए सब का पितामह ( अर्थात् सब के पिता का पिता ) भी मैं ही हूँ । इस संसार में जानने योग्य भी एक-मात्र मैं ही हूँ । मैं ही सब बस्तुओं में पित्रत्र बस्तु अर्थात् जप, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि हूँ—मेरी पायनशक्ति से ही संसार को पित्रत्र करनेवाली बस्तुओं की पवित्रत का अस्तिस्व है । अन्तर अर्थात् परमहा परमात्मा और उन का मुख्य नाम भी मैं ही हूँ । प्रयो शब्द से संसार में जिन तीन बेदों का समादर किया जाता है वह श्वर्यवेद, सामवेद और यजवेंद भी मैं ही हैं ।

क॰ प्र॰—प्यारे प्रमु के पेप्तियों, इस इक्षेत्रक में भगवान् के जिन कपों का वर्णन है वर्ष गायद दी ने हैं समातनी भारतीय न नामता हो। इसी इक्षेत्रक के आधार पर रचे गये इत्ते क्ष

> 'त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । स्वमेव विद्या दुविर्ण त्वमेव त्वमेव सर्वे मा देव देव ॥'

है। निर्म प्रति सभी हिंह आदर हे साथ स्वारण करते हैं। कल रवेशक में गीता के इस स्वेल में मिता के इस स्वेल में सम्बल्ध में सम्बल्ध में इस स्विल यह 'स्वेल माता च दिता स्वेल में सम्बल्ध में सम्बल्ध में स्वर्ण स्वेल स्वेल और यथावतर स्वारण करते रहे थे। यह में किंचित संदेल नहीं । जिन माता पिता ने हमें सम्बल्ध स्वेल देश हैं स्वेल स्वेल में स्वर्ण स्वेल स्वे

'करों सदा विनकी रखवारी । जिमि वालकन्ड राखि महतारी॥'

इस किए यह संदेह करना क्यूचित है कि एक ही मगवान माता और पिता दोनों कैसे हा सकते हैं ? मगवान सब भोतें की चारख करते हुए वन की रचा करते रहते हैं, यह बात है ही, साथ ही धन्दोंने शोपावतार से सारी पृथ्वी अपने सिर पर पारख की है, इस लिए क्षत्रेक प्रकार से दन का सगत का धाता होना क्षकाव्य कप से सिट है। मातान के ही धारण करने से इस संसार में नित्व निवास से सावें. चन्द्र, नचत्रप्रदात सावि स्वपना स्वपना कार्य अनिवार्य रूप से और अविचल प्राप्त से सर्वता करते उहते हैं। किसी का सामध्य नहीं है कि नियम को यह करके कभी भी अव्यवस्था प्रत्यत्र कर सके. सभी अपने कपने स्थान पर इट होका क्यमें कार्य में लगे ट्रच हैं।

संसार में यदि कछ मी जानने थाग्य पतार्थ है. सा एक बाद मगवान ही हैं-भगवान की भानना ही जानना (जान) बहसाता है, और बातों को भानना जानना महों, विक्त अन्धकार में पढ़ना ( अक्षान ) कहा गया है। इसी प्रकार संसार में स्वतः पतित्र और दसरों को पवित्र करनेवाली दस्त यहि देशे है. सो वह यी भगवान ही हैं और संसार की इस की दलति के बार्ग पर क्यानेवाचे छक. साथ. यज नायक पावन वेडप्रण्य भी भगवान ही है। अस्त-

क्रम कामे देखिए कि भगवान कर्नन की कीर किन किन रूपों में अपना परिचय दे बहे हैं। से करने हैं-

> गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सहत् । प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं वीजमञ्ययम् ॥१८॥

(मैं ही सब की ) गति, पाळन पापण करनेवाला, स्वामी, साली, निवास. घरणटाता हितेच्छ उत्पत्तिकर्ता मळयकर्ता स्थितिकर्ता क्रियान, अविसाशी बीज हैं।

गों० गौ०-हे अर्जुन, इस संसार की गति अर्थात् प्राप्त होने योग्य परम पद मैं ही हैं। मैं ही सब का पाछन और पोषण करता हैं। सब का माछिक भी मैं ही हैं। सब के ग्रुम और अग्रुम कर्मों को देखता रहनेवाला साची ( गवाह ) भी मैं ही हैं। सब जीव सर्वदा गुझ में ही रहते हैं, अतः में ही निवास अर्थात सब के रहने का स्थान हैं। मैं ही सब को अरण देनेवाला हैं। सब का सबेदा हित ही हित चाहनेवाला सहत अर्थात उत्तम मित्र भी मैं ही हैं। मैं ही सब संसार के। उत्पन्न करनेवाला प्रादि कारण हैं। ग्रम से ही संसार की स्थिति है और मैं ही इस का प्रख्यस्यानीय भी हूँ। सब का विधान लयात राजाना भी मैं ही हूँ-प्रख्य के बाद पुनः सृष्टि न होने तक सब जीव सुम्ह में ही स्थित रहते हैं। समस्त जीवां की एरपत्ति देनेवाला विनाशरहित बीज अर्थात् मूल कारण भी मैं ही हूँ ।

क. प्रn—प्रिय सज्जनो, संसार की कैसी विश्वित गति है कि वह बसावरी पालिकों.— शाफिस के मैंनेजर, मोबाइटर, कचहरी के हाकिम हकाम, कारखाने के माजिक मिछतयार भादि की तो दिन भा में तेरह बार चावलसी करता है. सलामी बनाता है. पाँव की जातारी तक सीधी करता है कोई कपने पन में निजनाम सा इसता है कि इन बानाओं से मेरी अपनि होगो, मेरी सनस्वाह ( भागदनी ) बढेगी, मस्ते प्यार मिलेगा, पर उस असली मालिक परनारमा की जिन का कि सबैधाएक सामध्ये जनर के श्रीक से मत्यच हो सिद्ध है. बरावर प्रविश्वास की रहि से देखा करता है और उन के सामने एक बार मी न तो सिर नवाता है. न चापल्सी करता है और न टाखो मेंट हो वह चाता है। यह बात भी नहीं है कि संसार को वस परम मन् ( सब माजिक ) के बारे में कुछ मालम ही न हो। नहीं, वह किसी न किसी तरह जानता तो उसे सार्य ही है, क्योंकि मंद से वह बार बार यह दुइराते देखा जाता है कि वसी ने चींदियों की 'कन' और कार्य संख्यता ही है, इसी ने डाधियों को 'मन' और नैठे ठाले खाने की उरपन किया है, वसी ने महाजियों को अब और धनव्यों की थव दिया है, इत्यादि, पर संसार की ये यातें बस मेंह से श्वारणमात्र होकर ही अपना अस्तित्व मिरा बालती हैं-मनुष्प इन मौबिक धातों को कार्योन्तित करना नहीं नानता, या नानका भी करना नहीं चाहता: क्योंकि इन शतों पर वह हरूप से विधास नहीं करता । संसार खाँखों से रेतकर भी न तो रेसना चाहता है और न कानों सनकर भी सनना अथवा समझना चाहता है। यह कीन नहीं नानता कि शिस में हमें बचवन में, जब हमारे हाँत नहीं बता थे, पीने के लिए दथ दिया वह हाँत निकासी ही हमें छाने को श्रन भी श्राप्तरह होता है सभी जानते हैं और श्रनभव भी कर कहे हैं. पर गान-कर भी धननान बननेवाले की मला कीन समक्ता सकता है ? और समकाने पर मी कीई समस्ता हो न चाहे, तो समस्तानेवाला अपना सिर श्रपाने के सिवा और खाम ही स्था वठा सकता है ? इसी बिए तो संसार में इतनी हाय हाय मधी हुई है । जीय शितना मी लानकर अनमान बने हुए अवनी ही शक्ति पर मशेषा ऋरता और प्रमुकता से एक आध कार्यसिदि होने पर अपनी ही शाँग हाँकना सीसते चले धाते हैं दतनी ही लोगों की सवाही भी बहती ही रही है। यह बात भगोल का मत्येक विद्यार्थी अच्छी तरह जानता है कि भगवान की कृषा से 🜓 ठंडे बफ्तिंके देशों में बड़े बड़े मम बाजीशानी भेड़ पैदा होती हैं, हर्मी की मार्ग से महस्पत की पात्रा पूरी काने के दिए जेंटों के गहीदार थेर उत्पत्न होते हैं, वे ही मनप्मी की आतरपकता देखते हुए पचास रुपये से बदाकर पाँच सी रूपये महीने की सनख्वाह दिववाने समते हैं। कहाँ सक गिनाया काथ, सारे बळाएट को वे ही उस की स्थिति और शावस्थकता के श्रनुसार धाना, बपदा, रूपपा, पैसा, पन, सपत्ति सब कुब देने हैं, पर संसारी बाखों ऐसे कृतप्त है कि उन की महिमा की अल्बीकार कर अपनी ही बहादुरी और नड़ाई बवानते रहने हैं। यही कारण है

कि जो लोग घडी भर पहले किसी इत्कर्ष को लेकर हैंसी के मलहाँ इडाते नजर बाते हैं है ही पड़ी भर बाद क्रफ़र्ड के कावने में पटकर हाहाकार प्रचाने में प्रवत्त देशे अले हैं। गाँद ससार रेंच्या. हेय. हन्द्र, मोह को लोडकर अपनी करनी आप बसानने के पेर में न पटे श्रीर भगवान के वचन में विद्यास करके धन्ते संसार भर का एकमात्र ठिकाना. सन का एक दृष्टि से पालन पोपस करनेवाला. सब का स्टब्सन व्यक्तित. शब के परम पाप के बनसार ही सब की कॅची मीची परिस्थिति में रखनेवाला, सब का सर्वकालीन आश्रय, सब की शरण देनेवाला, सब का परम हितेपी मित्र, सब का सज़न, पासन, संहार करनेवाला, सब के लिए एक समान धाधार, कमी नद्र ह होनेशाला सब का चनाहि विहा—चादि कारगा—मानने स्त्री तथा धपरी बाम परिस्थिति को धन की क्या की देन समस्रकट हर झालत में सर्वेटा प्रसक्ष रहे. कमी किसी सरह का दु.स न माने और न व्यर्थ भगवान पर दोपारोपल करे. तो निधय ही सारे विरव घर में शास्त्रत शान्ति विराजने लगे । अगवान की उपयक्त वाणी में शास्था न रखने के कारण ही मात्र जहाँ रप्ति जाती है वहीं अग्रान्ति का सव।वित सामाज्य दिखलाई पढ रहा है। स्रीर सब कोगों की बाचिक तथा प्रानसिक प्रशन्ति का बाद्यग्रन करने पर नियक्षणे भी ग्रही निकलता विखलाई दे रहा है कि भविष्य में भी सभी पता नहीं कि कब तक यह सरग्रन्ति का थीलगला अपना परविस्तार करता जायगा। किंत यह शब होते हुए भी जहाँ तहाँ कोई कोई ऐसे महारमाजन भी अवस्य हैं जिन के पवित्र स्पर्श से वहाँ वहाँ का वातावरण इस चरहान्त यग में भी शक्ति भर शान्ति का विस्तार करता ही है। हाँ, विचार करने पर इतना इन्हा अवस्य होता है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी बहापुरुप अपने की समयद्गतित के काश्रित कर चुके हैं इन की वही हालत है जो राचसराज रावणपालिता कहा में भक्त विभीपण की थी कर्पांद इस द्यारान्ति के साम्राज्य में शान्तित्वरूप बहारमाओं की 'त्रिमि इसनन महँ जीम विचारी' वासी हालत हो रही है। इस छिए इन दिनों सद्विवेकी सजनों का यह बधान करेंग्य होना चाहिए कि यथासाध्य प्रयत्न करके मगवन्मार्थं का ही ब्रह्मयण करें जिस से संसार में मगवान की बाखी की अपना कार्यचेत्र विस्तारित करने का अवसर मिखे और अनायास ही सञ्चनगण सुपरा-भागीवर्ने। अस्तः

मानात्र षर्तुन को कानी न्यायकता का वरिषय रेते हुए पुनः कहते रै कि—
तपाम्यहमाई वर्षे निग्रह्माम्युत्स्टजामि च ।
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसञ्चाहमर्जुन ॥ १६ ॥
हे अज्ञेन, मैं तपता हूँ, वर्षा को रोकता और छोहता हूँ । अगृत और

मृत्यु तथा सत् और असत् भी मैं ही हूँ।

गी० गी० —हे अर्जुन, स्यं का रूप धारण करके संसार को गर्मी में ही प्रदान करता हूँ और उस गर्मा के द्वारा संसार के जलों को वाष्प के रूप में शोषित करके मेप बननेवाला और आकाश में जल को रोक रखनेवाला वर्षोक्त भी में ही हूँ तथा आवश्यकता पढ़ने पर उस मेपजल से सिश्चित करनेवाला वर्षण भी में ही हूँ अर्थात् संसार में सर्वदा यृष्टि ही वृष्टि न होती रहे, इस के लिए वर्षो को रोकनेवाला तथा अर्यण्य से अकाल न पढ़ जाय, इस के लिए वर्षा वरसानेवाला मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। देवताओं को अमरत प्रदान करनेवाला अमृत तथा सब का नाश करनेवाली मृत्यु अर्थात् कालकर भी में ही हूँ। विनाशशील संसार में कभी विनाश और अभाव को न प्राप्त होनेवाला सत् अर्थात् आत्मारूप और संसार का समस्त विनष्टप्राय असहपूववत्रुजात भी में ही हूँ।

क प म - - - न्यारे पित्रो. इस रवेशक से भगवान ने अर्जुन को यह शिचा दी कि ग्रांग्रारिक किसी भी पदार्थ से किसी को कभी घृखा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सतार के ग्रीत, हम्या, शुरुक, जार्ड, उत्तम, महत्रम, बच, जीच जितने पदार्थ हैं. सब में भगवान का रूप, भग-बान् की सत्ता विद्यमान है। अमरश्य प्रदान करनेपाली परमात्तम वस्तु आसत और सूख् की तायहव दिललानेवाकी कनुत्तन वस्तु परंयु, काल ( कथवा हाजाहल विष ) भी भगवस्तरूप में है। भटा पुरा यावतीय संसारी किंवा खत्रीतिक पदार्थमात्र भगवान् के रूप ही हैं, तो किसी से पृया और किसी से झासिक और प्रेम क्यों करना ? नहीं करना चाहिए। ययि संसार की सत् रज, तम ये तीन गुरान्यूनथिक मात्रा में तिस में जिस रूप में रहते हैं वह बन की भनुसार ही अपने लिए अले बुरे और उत्तम मध्यम का विस्ताव करता है और वहीं सुरा, कहीं नातुरा, नहीं सुत्ती, नहीं दुली होता है। फिर भी इस दलेक की शिका की संसार मे शायर अधिकांश में अपनाया है। क्योंकि संसार में देखा काता है कि सड़क पर चलता हुआ कोई रा रोकर कोई बात कहता जाता हो, तो रोने खेले युरे माव को देखने के छिए भी इस के थीछे ही पचास कादमी लग काते हैं और दोई इसी प्रवार सहक पर हुँस हुँसकर कुछ कहता कार, ती हैं सने जैसे श्तम भाव को देखनेवाले भी काफी सख्या में वस के वीछे पड़ जाते हैं। पेसे 🜓 बहुत क्षोग गर्मा से, बहुत बाड़ा से व्यीर बहुत बरशात से भी श्रुग्न होनेवाले संसार में मौनूर दें। इन कातों से ममाणित हुआ कि सतार में सब टंग के लेग सर्देश रहते चापे र्दे भीर सर्वदा रहेंगे। इस लिए किसी से मला मानना भीर किसी से बुराई रखना करापि 8चित नहीं है। छटि मगबानृकी दै और बन्हों की १च्छाके अनुसार दस में सम विषम सप तरह के भाग तथा भावतान् धरार्थं क्वे गये हैं और इसी लिए सब में मगवान् धरने रूप से वर्तमान रहते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं घृषा और कहीं खतुराय करना उत्तम गुख में नहीं मिना जा सकता। इस लिए इस र्लोक से तितिषा और समस्य की शिषा अन्द्र्य प्रहण करनी चाहिए। अन्तर-

मगवान् का संवारण्यापक रूप बतलानेवाला वप्युंक समय वपरंग सुनकर कर्युन के मगवान् को किर परन किया कि है मगवन्, काप के ही कथनानुस्तर कर कि सातप (याम) फैलानेवाले स्पूर्ण, वर्ष करिया कि है मगवन्, स्वाप के ही कथनानुस्तर कर कि सातप (याम) फैलानेवाले स्पूर्ण, वर्ष करिया कि एन्द्र, स्वमस्य देनेवाले विष्णु, स्त्यु देनेवाले काल (यमरान) स्वाद त्या देने साप के ही स्वरूप है साथवा स्वाप की ही ल्या स्वाद है लीर सब की व्यातना प्रकारान्तर से ल्या की ही व्यातना है, तब तो किसी भी देवता की मित्र कर साथवा करनेवाले की वही कर कीर पर पितना चाहिए की साथवाल की स्वाद की मान देनेवाले हैं सिर स्वाप के सुम्म से इस के पहले (सावपं सायाय, से।लहवें स्वीक में भान पर पुनर्गन्म देनेवाले हैं सीर सेत लोक में भाने पर पुनर्गन्म कर्वों दोता है

भगवान् ने ब्लार दिया—कर्जुन, तेरी शक्का खायार होती हुई मी मृततः यमपूष हो है, क्योंकि सवाम और निष्काम ब्याखना का सहदन्तर भी मैं तुब्द से पहले हो बतला युका है। परंतु मालून होता है, वे वार्ते हुए समय तेरे घ्यान से बतर गई है। इस किप मैं तुक्त से पुनः कह देना चाहता हैं कि—

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः
यहाँरिष्ट्या स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्चन्ति दिञ्यान् दिवि देवमोगान् ॥२०॥
ते तं भुक्ता स्वर्गलोकं विशालं
श्लीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२९॥
सीनों वेदों के हाता, सोषरस का पान करनेवाले, पाप से रहित हुए
(पुण्यास्मा) लोग यहाँ द्वारा मेरा पूजन करके (सुद्ध से ) स्वर्ग पाने के

लिए पार्थना करते हैं। वे प्रण्य द्वारा इन्द्रलोक को भाग होकर स्वर्ग में

देवताओं के स्वर्गीय मोगों का भोग करते हैं। वे उस विज्ञाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य सीण होने पर (फिर) ग्रृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार त्रयीधर्म में लगे रहनेवाले कामना के इच्लुक आवागमन का लाभ करते हैं।

गी० गी०—हे अर्जुन, ऋक्, यजु, साम-इन तोनों बेदें के जाननेवाले सकाम कर्मकर्ता विद्वान् लोग पवित्र सेामरस को पोने से पापरिहत है। कर अनेक प्रमार के अध्यमेध, अजामेध, कह, विष्णु आदि यहे वहे यहाँ का विधिवत यजन करते हैं और उन के द्वारा दूसरे रूप में मेरी ही पूजा करते हैं। फिर अपनी पूजा के द्वारा (सकाम वर्भ करनेवाले होने के कारण) वे मुक्त से प्राधना करते हैं कि सुझे स्पर्ग मे गति अर्थात् रार्ग जाने को योग्यता दीजिए। चूं कि वे अपने सकाम पुण्यों द्वारा वहाँ जाने की योग्यता दीजिए। चूं कि वे अपने सकाम पुण्यों द्वारा वहाँ जाने की योग्यता शांत कर चुके होते हैं, इस छिए वन्हें में इन्ह्रलोक तक पहुँचा देता हूँ। वहाँ स्वर्ग में वे लोग देवताओं को प्राप्त होनेवाले आदनद्वापी स्वर्गीय मोगों का यथेव्य मेगा करते हैं। आत्र स्वर्ग स्वर्गीय मोगों का यथेव्य मेगा करते हैं। अल्त में बहुत दिन तक इस महान विस्तृत स्वर्ग लोक में बास करते रहते हैं। अन्त में मर्थलीक में किया हुआ यहाजनित पुण्य मेगाने मेगाने जाव समात हो जाता है, तो वे कामना सहित यहा करनेवाले किर इसी स्वर्णुलोक-पृथिवी मण्डल पर छीट आते हैं। तीनों बेदों में वर्णन किये हुए धर्मों के पीछे पर्व रहनेवाले सकामी पुरुप इसी प्रकार संसार में वार वार आने जाने का कष्ट प्राप्त करते रहते हैं।

कि प्रवन्ता निष्का की स्वाप्त कि स्वाप्त की स्वप्त की स्वप

का प्रचार करते । अस समय भारत में विरेशी या विज्ञातीय शासन नहीं था । यहाँ के ही यार्थं पराक्रमी चत्रिय राजा देश के विदानें। के सहयोग से बजा का कप्रनिवारणपूर्वं है ससी द्यीर मरस्तित रहने का मार अपने क्या लिये रहते थे। यही करना इस समग्र के राजा का प्राकृतिक कमें अथवा राजा कहलाने का साधारण वर्ष था। इन्हीं राजाओं की स्परेश देकर हे अर्ध्वचारक लेटिक विदास बदे बदे वसों का अनुसान कराया कार थे । किसी की संदेष हो सकता है कि पाता लेगा स्वर्ण आने की इच्छा से यह करते थे और ब्राइस्य लेगा वैदिक धर्म की रहा और प्रचार अथवा दक्तिया पाने के लेम से यह कराते थे. इस से इन्हीं दे। जातियों के यज्ञों से लाम होना निश्चित है, फिर ऊपर यह क्यों कहा गया है कि पाचीन समय में वेदिक यजों के अनवान होते थे, अतः संसार तब सती था ? इस का अतर यह है कि एकों में जो मन्त्र पट्टे जाते हैं और इन के द्वारा जिन जिन देवताओं का सावाहन कर बन्हें चक जाकल खाटि से लग्न विज्ञा जाता है इस से वे देवता प्रसल होकर यहकता धीर कार्यिता ( करानेवाले ) को स्वर्गीय चौर चार्थिक लाम ते। कराने ही हैं, साथ साथ वे समस्त संसार के अपर भी प्रसन्न देशते हैं और श्रवित बरसात, जाहा, गर्भों के द्वारा सर्वन्न सकात रहते हैं। इसरी बात ग्रह भी है कि सर्वत्र यहाँ की भरमार होने से पूँचा चयिक स्टप्त होता था निस से काफी ताडात में बादल तैयार होते थे और सब लगड वर्षों करके बल की छटि करते थे। इस प्रकार गर्जी के धनवान से यस करने करानेवाले और सर्वसाधारण प्रवानन भी सक्की और प्रसन् रहते थे। इस समय यशें की अधिकता तथा बादाओं के सर्वेरेरीय संमान और समादर की हैसकर ही बायनिक काल के ऐतिहासिक हछ काल की बैटिक और बादाययम कहते हैं।

वैदिक पर्में के प्रचार से संसार में और परलेक में भी खेगों को पन, ऐरार्ग, सुल, संपति, भानन्द, प्रमेद सब कुछ वाप्त होता था। किसी के उगरीरिक कह नहीं था। पहीं सीमरस—सेप्रवही—रोकर खेग अस्त पीने का भानन्द मनाते कीर वहाँ शकर तो साधाद अस्त पीने का ही सीमाय मात करते, सुरीधे बाल के लिए अमरी (देवताओं) से रेड़ कमाते। फिर भी भागवान् ने गीता में वस पर्मे और पार्थिकों नी पूर्व परांसा नहीं की है। इस का कारण पहीं है कि पड़ी के पेर में पड़कर खेगा वेदों में विशेत स्वमें की सुन्दर से सुन्दर अप्तराधों कीर माना प्रवार की सुस्त से में ने माति की भन में करूपना करके सवामी बन जाते हैं; और इतनी पड़ी आयु ते। किसी मो जीव को मिली नहीं है कि देहें अपनत प्रभी का अनुतान कर और अनन्तकाल तक स्वमें में रहने का अधिकार पाये। अपनी कापनी चापु और राति सामर्थ के अनुतार किसी वें। कम और किसी को अधिक यह करने का बदसर मिलना कनिवार्थ है। इस लिए यह भी मानना ही पड़ता है कि स्वमें में सब के अरने अपने संविन पुरार के कनुतार कि ही सुल विशास से हिंग से मानना ही पड़ता है कि स्वमें में सब के अरने अपने संविन पुरार के कनुतार कि ही सुल विशास से हिंग और कारनुतार ही सह स्वमें से सब के अरने अपने संविन पुरार के कनुतार कि ही सुल विशास से हैं। सार की स्वमें सार का से सह समस्त स्वार करने सार और कम समस्त करने सार की सह समस्त स्वार करने सार की सार

तक रहने का क्रियमार भी निलेगा जिस से एक अपने से अधिक सुधी दूसरे पुष्पकर्मा को देशकर मानसिक दुश का अनुभव भी करेगा ही। इस मकार वहाँ बहकर मानसिक दुश भीगना और वहाँ से जीटकर पुन सलारजाल में पढ़ना तथा नाना मकार के भवताप सहना, ये अनेक मकार की सुगहर्में वन वैदिक यहाँ के साथ जागी रहती हैं। इसी लिए मणवान् में इन की व्यक्ति करके अपने भक्त की जिन्हें एकमात्र मगवान् और मगवान् का लोक पाने की सुरक्ता है, अधिक प्रशस्ता की है।

किंतु जान के युग में तो वे बड़े बड़े स्वर्गीय सुख देवेबाल वैदिक यह भी किसी मनुष्य को ज्ञान काज़्ड करने में सफल नहीं हो रहें हैं। यह करना पावयह जीर दोग तथा हवन जादि करना अच्छे अच्छे फल, मेवात, थी, चीनी को जाय में मस्म करनामान कहा जाता है। ज्ञान ज्ञान के हैं पूना, पाठ, लप, तप, यह, पुरक्षरण की ज्ञीर महत्त होता भी है, तो अपने वन पुण्यकमों से तरशाल फल चाहता है। ज्ञान—स्व लीवन में—हमारेर रुपये लवे करके यह ज्ञान किया जाय और वस से मिलनेवाले फल को परवेत्वत के लिए किसी देवता पर (जिस के नाम पर यह ज्ञादि सपन किये गये) विश्वास करके वस के पास परंदर रख दिया लाय, इस पर न तो किसी नो विश्वास है जीर न कोई हतना सतीपी हो है कि हतने दिनों के वाद मुनाफा मिलने का मरोसा स्वक्त ज्ञान व्यापार करें। यहाँ तो ज्ञान मुनह रिमां के वाद मुनाफा मिलने का मरोसा स्वक्त ज्ञान व्यापार करें। यहाँ तो ज्ञान मुनह रिमां के वाद मुनाफा मिलने का मरोसा स्वक्त ज्ञान व्यापार करें। यहाँ तो ज्ञान मुनह रिमां के वाद मुनाफा मिलने का मरोसा स्वक्त ज्ञान व्यापार करें। वहां ते कान स्वापार की क्तीये मान छी गई है। चहुत हुका तो एक महीना दो महीने या एक फलिल की हितामरी चहुत है। इस से अपिक हरिस नहीं। और क्तिने दो से चतुत होते हैं कि देव-सामों नी पूना (यहादि) करके चरते हैं कि एक का चार व्याप होत की हितामरी चहुत होते हैं कि एक का चार व्याप होत कि कि निन्निकितित कुटिल चीति के पारमस ( पूने ) निवान की क्यार से बमायित होता है।

कहा जाता है कि कीरिव्यशाय के प्रयोता खायक्य के दिल्या में एक शिष्य की राजभीति और रामाभय से विराग शर्वन हो गया। वह विष्णुगुन्त (खायक्य) के वार्ष परिभागपूर्वक अब सप्याँ नीतिस्थाय पढ़ चुका, तो विष्णुगुन्त ने बहुत चाहा कि वह मेरा एहवारी मन्त्री मने कोर चन्द्रगुन्त मौर्य के दबाँर में सावपुरुष दनकर खाराम से भीतनयापन वरें। बाद में अब में अबकाश बहुत कर ईंगा, तो यही मेरी जगह पर प्रभान धनारय होगा। परतु रापस (को महानन्द का प्रपान मन्त्री था) के साथ ध्यने गुरु की रामनीतिक सुटिल पाका में बत ने धनेक प्रवार की धनीति होते देशी थी, अब कस प्रकार की जीविका से विरा प्रया रा गाँ थोर वह खपनी दरिद्वना को ही सिरोचार्य कर संगळ में सवस्था करने चला गया। विदार्तो यह था ही, पूरी विधि से मात्राव्यी धरायना करने लगा। स्वस मी



ર. વરદાનની ભાેતિક પૂર્તિ, १. श्रदीर आक्षायूने परदान,

33

( 24to )

मैंडिकता से भगवान को उस के जवर जीच ग्रहण होना पड़ा और वरदान देने के लिए हस के सामने ध्यस्थित शेका दर्शन देना पड़ा ।

भगवान ने परयच होकर कहा-श्राह्मण, वर माँगो । मैं तुम्हारी तपस्या से ध्रार्यन्त मसन हैं, धतः तुम को चाहो वह एक वाहान सक से माँग छो।

बाजरा ने खन्तनेंत्र से देखा, अनुवद विधा कि चतुर्धन मातान मेरी सरस्या का बदला धुकाने के तिए सचम्च 🛭 मेरे सामने कड़े हैं। यदापि वह सांसारिक प्रवासी से डर रहने की इच्छा से 🜓 जंगल में काश था कोर विशी विशेष फल की इच्छा न करके ही इस ने सप करना भी आरम्भ किया था, फिर भी बहु था हो बस्तृत कृटिल नीति का 🚺 विद्वान, जतः रदता की परीका सेने के विचार से ही काथ मगवान को अपने पास देसकर वह निस्कानता के जैंचे बाररों से फिसल गया कीर चिर कम्यस्त होने के नारण गर्न की दिवराता से वसी नीति का आश्रम क्षेत्रे को बाध्य हुआ। अर्थात कृटिश नीति का विद्वान होने के कारण स्वमावतः यह मगवान् की वाकों पर भी कुटिस्ता के साथ विचार करने सगा। इस ने सीचा-मगदान को तपस्या के प्रभाग से प्रसन करना साधारण बात नहीं है। क्षतेक शम्म के बड़े बड़े पुरुषों के फलस्वरूप इन का दर्शन मिस्रना शासकारों ने शुरु वहीं किया है। किंतु मेरे कपर ये धनायास ही इतने राख हो गये हैं कि थोड़ी ही दिनों की सपस्या पर यहाँ तक स्वय दीडकर दर्शन देने काये हैं कीर वस पर एक वरदान देने की भी बात कह रहे हैं। इतना वडा सीभाग्य शायद ही दुनिया में ज्यान तक किसी के सामने वपस्थित हवा हो। सेकिम में हूँ परिवत विष्णुगुप्त रामाँ का कासठी विद्याधी जिन्होंने कहेले देवल शरनी बुटिल मीति के बल से दतने बड़े विशास समय साम्राज्य में कान्ति यचा ही चीर एक निर्वासित कसहाय रामधंस को सम्राट् मनाकर इम खिया। ऐसी दशा में मैं यदि समजान के दर्शन श्रीर एक वरहान हैने के बचन पर 🛍 संतुष्ट हो जाऊँ, तो मेरे बन्म मर बुटिस गीति की शिचा पहल की थिकार है। पर भगतान कोई बनिया महाभन तो है नहीं कि एक बरशन देने को कहकर पुनः कीई मरम गरम शर्त रसने पर एक से अधिक बर देने के किए तैयार हों ? इन्होंने तो को एक बार कह दिया वही करत तक पालेंगे। कीर मैं ऐसा दविद और दुखी हूँ कि एक यर में मेरा काम नहीं चळ सकता। इस निए कुटिखता-घुतँता-हो ऐसे मौके पर काम देगी, इस में सरेह नहीं । इस प्रवार वस ने निश्रम किया कि कोई ऐसी युक्ति निकातनी चाहिए निस से मेरी काँखें को जगल में काते समय क्टील संदक्ष में गिरने से गायन हो गई है वे भी छौट कार्ये और में धनी होने के साथ साथ पुत्र पीत्र का मुँह देशने का भी सौमान्य प्राप्त करें और भगवान् की एक वर देने की यात भी रह शाय। इस की बुशल बुद्धि ने इसे गुरंत स्पाप सुभादिया। इस लिए वह भगवानु से अपने मन 🖷 बात वहने जा ही रहा था कि छसे

बोजने में विजन्य करते देहा, मगवान् ने उस से पढ़ा—विष, क्या सीच रहे ही ? क्या निष्काम भक्त बनकर बद्धतान ही बाप्त करना चाहते हो: मैं बाउँ ? वरदान नहीं खेना चाहते हो. सी भी कर कहने में तो कोई हानि नहीं दिखाई देती ?

ब्राह्मण ने कहा-क्या कहें प्रतो ? ही सोच बहा था कि ब्राप देंगे एक ही वादान: कतः ऐसी कीन सी वस्त माँगें जो एक होती हुई भी सब तरह से पूर्व हो ?

भगवान ने कहा-हाँ, यह अच्छी तरह सीच ली। यह से अधिक वर इस समय क्रिमी बाह नहीं ग्रिल सक्षता।

बाह्य ने कहा-प्रत्या भगवन, में एक वाक्य कहना चाहता है, वही पूरा सकत हो। सदा के सीधे मगवान कटिलता क्या कार्ने ? उन्होंने भ्रष्ट से कह दिया-प्रसन्ता से कह सकते हो। मुक्ते एक वर देने में कुछ आपति नहीं है. वह एक शान्य हो स्रथवा वी फुछ भी 🕅 ।

बाराय ने बहा-नाथ, तब मैं यही वाक्य सत्य होते देखना चाहता है कि 'भारता चिरं भीनी पीत्र सोने के सिंहासन पर बैठकर सीने के बतेन में बत्तशीलम परार्थ मोतन करता हुना रेलका भाग का भाग गांच कहें।"

मगवान यह छोटा सा वाक्य सनकर दंग रह गये। सोचने लगे-जीक चाणस्य का घेता है, बिरह दन से बढ़कर । क्योंकि दन्होंने मनुष्य को अपनी चालाही से परास्त किया, पर इस ने सी मुन्ह ( भगवान ) की खदा दिया । इन्होंने कहा-बाह्यण, तुन्हारी नीतिहता धीर तुम धन्य हो। तुम जीतों का ही नीतिसाख पडना सफल है। तुम ने एक पास्य में हिलोक और परलोक दोनों में सर्वेत्तम स्थान माँग जिया । अपने वचन की रखा के जिए मुक्ते यह वरदान देना 🗗 पडेगा । जाको, तम्हारा बाज्य सफल हो ।

भगवान् कन्तर्यान हो गये । बाह्यण की बसी समय काँरों विख गईं । यह भस्त्र हो का और मुँखों पर तान देता और मन में यह कहता हुआ कि गुरु गुड़ ही रहे, अपने घर चलागयाः समय पाकर वस का विवाह हुआ। यस के व्यश्र की अधाह संपत्ति वसे ही मिछी। पुत्र, पीत्र सभी का सुच उस ने व्यानन्द 🖰 देखा और उसी प्रकार देखा जैसा कि भगवान् से वाक्यवरदान माँगा था। एक सो बीस वर्ष की पूर्णायु भोगकर वह भगवान् के ( यद्रश्वा न निवर्तन्ते ) धाम चला गया ।

इस प्रकार सोलारिक सुधमोग और स्वर्गांदि ब्सम खोकों में वास पाने की कामना से भी पदि कोई श्रीत स्वार्त धार्मिक कृत्य करे, तो निश्य है कि बसम कृत्य के संसर्ग में लगे रहने में वह एक दिन स्वर्गादि ( पुरव चीय होने पर छीटा देनेवाले ) लोकों की स्प्रश होड़कर क्त परम पर को अवस्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन शामकल को 'बाद' चला है निसे



मीतिक, रैविक, शारिमक, मास्तिक आदि सब मकार के बादों के उपर 'स्तत महत्तवाद' के अरितिक मेरी समक्ष में और कोई सुन्दर सत्य नाम नहीं दिया जा सकता, उस के सामने इस मनार के यदा करा मराया हो जानवाजे उदाहरण मी दुख महत्तव नहीं रसते। इस मकार के परनाओं को आम के विद्वान आकर्सिक घरनाओं के आम के विद्वान आकर्सिक घरनाओं कहकर दाज देते हैं। इसी लिए आपु-विक समय में पूचा, पाठ, जय, तप से सिद्धि चाइने की किसी में महित हो नहीं स्वयं होती। इन दिनों सब छोग अपनी युद्धि अथवा ग्रायीर की जिजी कमाई पर ही मोशा करते हैं और पूर्व कमानुसार जब वन को कमाई में हमति नहीं होती, दिव वात मर मरकर मेहनत करने पर भी पेट तक मरना मुश्किछ होने खगता है, तो मुस्तावश मगवान को होतने हगते हैं। इस से दिन दिन एक के पाप पी बढ़ती होती हैं और वे कमन्त-जन्म मरया के लाल में पड़े रहते हैं। इस से दिन दिन एक के पाप पी बढ़ती होती हैं और वे कमन्त-जन्म मरया के लाल में पड़े रहते हैं।

सगवान् ने जब कहा कि तीनों वेदों के काता वर्षेवावदी कोग बहुत तरह के यही ति

पुक्ते (कर्म कर्म देवताओं के चम्म में) प्रवक्त वरके स्वर्गमाधि की प्रार्थना करते हैं जीर करने

पुर्ममतान से वे इन्द्रपुत्ती में बाकर करने अन्ते को मोगते हैं। किर बाद में वे क्षतन

पुरम्म समाप्त वरके प्रिथ्वी पर जन्म पारण वरते हैं। इसी प्रवार क्षत्र को इन्ह्रा से वर्म करनेवालों को व्यवगमन का कह मिलता रहता है, तो कर्मुन ने पृक्ष—अन्य प्रमाप्त का कर्म सरवेवालों को व्यवगमन का कह मिलता रहता है, तो कर्मुन ने पृक्ष—अन्य प्रमाप्त कर पर वर्म सरवामभाव से क्षत्रने वन्यान्य देवताल्यों की व्यवना का क्षत्र तो कहा, पर वर्मी तक यह नहीं बताया कि जिन के विषय आप ने कानन्य माथ से व्यवना निरम् स्वरण्य करने पर अपने वो सुक्तम सरवाया है वन निष्काम योगियों के मोननाच्छादन (साना क्षत्र) का निर्वाद कीर स्वरण में पड़वेवाली कामिनोतिक, कान्विविक जीर काम्यास्त्रक वापानों से केते रचा होती है है

भगवान् ने कहा—चर्नुन, जब कि क्षत्य देवताओं की व्यासना करनेवानों को भी प्रका-हान्तर से—सीथे सीथे नहीं—अपना मका समस्वकर मुखे उन के कमीनुकार की किर पार-की किक सुस्त हैने परते हैं, तो अपने कानन्य भक्त को भवा में जिविच ताची में कब रहने है सकता हैं। इसी खिल की—

> अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्श्वपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां येागक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

जो छोग अनन्य होकर मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना फरते हैं उन सतत ( योग ) अभ्यास में युक्त रहनेवाळों का योगचेम में ढोता हूं ।

गी॰ गी॰—हे बर्जुन, जो छोग संसार में रहते हुए भी संसार में प्रत्यक्त होकर दिखाई और यथाशीय सुन्दर सुफड देनेवाले सूर्य, चन्द्र, इन्द्र ( मेप ), वासु, अप्रि आदि देवताओं की चपासना में अपने मन को नहीं सरमाते, प्रस्तुत सव को भूलकर, अनन्य होकर मुझे ही स्मरण चिन्तन द्वारा अच्छो तरह पूनते रहते हैं उन नित्य मुक्त परमात्मा में छीन रहनेवाले योगाभ्यासियों के योग अर्थात् जो जीवन निर्वाह और साधनाविषयक वस्तु उन के पास नहीं है वह पहुँचाने का और क्षेम अर्थात् उन पहुँचाई हुई वस्तुओं की रचा चा मार में छिये रहता हूँ। तात्पर्य यह िक अपने अनन्य मक्तों के जीवननिर्वाह और परमपद्माप्ति में उपस्थित होनेवाछी वाधाओं को हूरकर स्वयं में उन के मरण पोषण और मोच के उपाय में छगा रहता हूँ।

कः प्र--प्यारे प्रभ के प्रेमियो, प्रमान की सीता में कथित यही वह ग्रारशासन-वाणी है जिसे बहुत से विद्वान गीता का हरव, सर्वेद्द, सार. निचीड कडकर इस के प्रति करनी थड़ा और मिक्त समर्थित करते हैं। इस में बादजीवसाय को यह ब्यायक शिका दी गई है कि सब की करूम (इसरे का नहीं, एकवाब ब्रम का ) होकर एक समान भगवान की चिन्तन. मनन. स्मरण. बन्दन के रूप में बपनी घटा मिल समर्थित करने का अधिकार पास है। अनन्य भागाभियक होने का एक बार्य है सर्वत्र चराचर नगत में केवल भगवान की ही दैसते रहना और दसरा अर्थ है समस्त ससार (कोर इस के ग्राब्ध ) को स्न्हों में भतकर वन का ही हो आना। इन दोनों अर्थों के पर्णे अनुरूप जिल मक्त का बाचरण हो जाता है वसी के योगलेम का यहन भगवान जबते हैं, इसी की बावस्यकता ( खोकिक पारजीकिक होतों ) की पति और इस की भरता के भेर में धगवान विवय होकर संगे रहते हैं। परे रहनेवाले भगवान् को भी हठात् अपने अनन्य भक्त की भूति मृति की चिन्ता रसने की मकृति थारण दारनी घडतो है। यो क्षेत्र पर से लोहिक पारलीकिक होनी मकार के हरकर्ष का यहाँ इसी लिए बहुए किया जाता है कि यह श्रीव की लोकिक सक्ष्ये अर्थात भीतन वधादिकी विधिनतता नहीं प्राप्त रहेगी, को 'भले अजन न होहि गोपाला' के अनुसार धनन्यता धानी हो कठिन है और यदि पारली कि अरू पे अर्थात परमपद्गाप्ति का पूर्ण नियम न रहा. तो शतन्यता की साधैकता ही क्या रहेगी । यहत लोगों का पह भी छमाज रहता है कि योगियों की लाने पीने, खोड़ने बिछीने की जरुशत ही नहीं पड़नी चाहिए वह गवस है। सानान मिळने से शरीर दह ससार में श्रस्तित्व नहीं रह सहता और कपड़ा न मिजने से ( प्रथम कता प्रशहि किसी मी शहार का शरीर दकने का स्थाप न होने से ) शरीर का स्तरप रहना असभन है। हाँ, यह बात अवश्य है कि भगवान द्वारा योगचेन के वहन, भोगः बच को वेकियी मिळने का यह क्यें कराणि नहीं लगाना चाहिए कि रामा महारामाची की सरह सूत्र स्तादिष्ट भीर चटक मटक चीजें हुँस हुँसकर धाने तथा बन्दें पदाने के लिश क्षतेकानेक पाचकों का सेपन करते रहने पर भी भगवान् का क्षतन्य मक्त बना का सकता है।

सगवान् से भरण पोषण पाकर भी परिमित मोजन व्यान्दादन—व्याहार विहार—हा ही सम्पास रखना पढेगा चीर तभी भनन्य मित तथा बस से मिलनेवाली फळपाप्ति 👸 सहती है, जैहा कि भगवान् ने—

> युक्ताहारविद्वारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तरमाववोधस्य योगो भनति द्वःसहा ॥

कहर पहले (कायाय है, त्योक १७ में) हो बावने निकास कर्मयोगी धारण मक्त का बाय-रणीय मार्ग निरिष्ट कर दिया है। इस से होनों वार्ते विद्ध हो जाती है—मूबा मंगा रहकर मन को स्थिर रसना नहीं बन सकता, अनः मोनन बल का अपयोग करना कावस्थक है और उपादा ला लेने से भी बसी प्रकार को हानियाँ होने लगेंगी, अतः परिमित क्ययोग करना और अपिक करूपी है। इस रखेक पर च्यान्त देकर इस का दिनेवन यहाँ करना अनावस्थक है, क्योंकि इस के अभिनाय से मिलती हुई कई कपाएँ इस के पहले कही वा खुको हैं। और गीताययदा की कथा तो साचात इसी रखेक का व्यापार ही रसती है ( को गीतागीरवाद द्वितीय माग, १०० ७, रखे० १६, ५० ४२६—१६२ पर वित्तार सदित किसी वा खुकी है)। इस खिए मगवान की अनन्यक्य मिक का व्यापाय करनेवाले निक्तम यक को अपने आने पीने आदि किसी भी विषय को चिन्ता न करके सदैव गुनु की कॉको करते हुए वर्जी के चिन्तन में लीन रहना चाहिए और यह विचास स्थान चाहिए कि परमारमा स्थयं सब के पालन पीष्य का सार अपने अपर खिए हुए हैं, किस मैं वन की अनन्य क्यासना क्षीड़कर अन्य प्रस्थों में क्यों पहुँ । असु

इसो अमियाय से अर्जुन के प्रश्न वा ब्लार देते हुए मगवान् ने कहा कि दे आर्जुन, जो निष्णान मक्त अन्यमाय से मेरा विन्तन करते हुए सब प्रवार से मेरी ही बपासना करते रहते हैं, अपने में निरन्तर साथे रहनेवाले वन परमार्थ सानियों का योगचेन में वर्ष जलता हैं।

रस पर श्रानुँन ने पूझा—हे प्रभो, श्रव में यह शानना चाहता है कि बो होग धनन्य-भाग से चाप की हपासना नहीं करते, और और देरताओं की सेवा मित में हमें रहते हैं, ये वन वन देवताओं से ही श्रवनी कामनापूर्ति क्यों नहीं करा सेते ? श्राप हो निष्काम मकों के योगपेन जीर सवाम मकों के ह्वांदि सुख माझ कराने वा मार क्यों लिये रहते हैं ? और अगर यही बात है कि सब देवता, मनुष्य, पर्यू, प्रभी श्रादि एवं अस्त माणी और परार्थ आप के ही रूप हैं, तो वन की वस प्रकार की व्यासना से प्रसन्न होकर वन्हें भी आप पुनि ही वर्षी महीं दे देते, ये कायासमन में क्यों पड़े रहने दिये आते हैं ? वन के यह और बरासनामन्य पुरुषमीग की एक निधित श्रविंग क्यों पना देते हैं ? मगदान् ने बत्तर दिया— बर्जुन, ऐसा करने का एक प्रधान कारख है। यात ऐसी टैंकि—

> येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोका च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

जो कोई भी श्रद्धा सहित अन्य देवताओं के भक्त होकर (उन का) पूजन करते हैं ने भी विधिहीनता के साथ हे कौन्तेय, मुझे ही पूजते हैं; क्योंकि समस्त यज्ञों का भोगनेवाला और स्वामी भी मैं ही हूँ। किंतु ने (देवपूजक) तक्त सहित, भली भाँति मुझे नहीं जानते हैं, इस लिए गिरते हैं।

गो० गौ०—है अर्जुन, यह तो मैं पहले ही बतल चुका हूँ कि समस्त चराचर जगत् मेरा हो रूप है और मैं ही उस का उपमोग करनेवाला असली मालिक हूँ।
इस लिए अझानवश फामनाओं की वारंवार पूर्ति के लिए अझानुक होकर अनेवानेक
देवी देववाओं का जी लोग यजन पूजन करते हैं वे भी अविधि—उल्टी रीवि—
से मेरा ही यजन पूजन करते हैं। किर भी वे मुक्त को प्राप्त करके मुक्त नहीं
होते, पुन: पुन: संसारसागर में गिरते ही रहते हैं, इस का कारण यही है कि वे मुक्त
इस तरह की वास्विक दृष्टि से नहीं देरते जिस से चन्हें मेरे सर्वव्यापक रूप का
झान हो। सारपर्य यह कि वे दूसरे देववाओं के मक मेरी पूजा करते हुए भी अपने
के दूसरे का मक्त सममते हैं, अपनी इष्टप्रविमा में मेरा रहना वन्हें नहीं माल्य
रहा। इसी से उन का पत्त होता है। अपने इष्ट देवलीक की प्राप्त होश्वर वे पुन:

कः पर — प्यारे मित्रो, कुछ देर के लिए इस उपरोर को संपूर्ण खायवां — मस्तर सुग, रदर, बाह, घरण खादि के साथ सिंद्रस्थानीय — विद्ववपद्म, कसम महरूप देवता, ग्रार्थ, मनुष्प कादि कादि — मान को कीर इस में विधानमान कादमा को इस ( उपरोरहना स्पष्टि ) का भोगा कौर मनु । इस के बाद विचारपूर्व होतो कि कन्य देवता जो-मस्तर, मुदा, ब्दर कादि को पात दोनेवाको किसी दस्तु से काद्या की कितनी प्रसन्ता होतो है और सीपे कादमा की

मिली हुई वस्त से कितनी ? स्पष्ट बात है कि सस्तक पर सुमन्धित तेल अथवा वत्तमीतम कीमती साफा या टोपी आदि रखने पर प्रस्तक की पीड़ा दर होगी. इस की शोगा बडेगी जिस से प्रश्तक स्वयावतः व्रसन्न श्रीर शानन्तित होगा तथा आत्मा उस मस्तक्षकप देवता का प्रभ है. इस लिए मस्तक की प्रसवता से उसे भी प्रसवता होगी हो. पर इस से भी भ्राधिक सराष्ट्र बात यह है कि किसी विषय के उसम जान से जो एकमान कातम की ही प्राप्त होनेवाला हिरण ( द्रथवा वस्त ) है. काल्या को जैसा कानन्दान यव होगा वैसा मस्तक द्वारा मिली हुई प्रसम्भाता से कटापि नहीं हो सकता । साल्पर्यं यह कि किसी राज्य के प्रबन्ध की रीक रीक चलाने के लिए राजा के चतिरिक्त चौर भी बहत से चयिकारी-कमिश्नर, कलेक्टर, तहसील-हार, धानेदार बादि की भी सत्ता बावरण्ड होती ही है चौर सर्वसाधारण प्रजा को धन की सेवा शाधवा काके बचना क्रवना काम भी चलाना ही पहला है. किंत वता में बहत से लोग ऐसे क्लें के भी होते हैं जिल का काम सीचे गया को हो संबन्ध बलने पर सिट होता है। इसी प्रकार इस स्टिक्पी राज्य में रहनेवाली प्रजा ( पाखिसमड ) की खपने क्षपने कार्य के धनसार एदिराउप के अधिकारी सर्थं (कविश्नर ) और इस्ट (कलेक्टर ) बाहि की प्रसन करनाडी पड़ता है। यद्यपि कमिशर कलेक्टर अथवा सर्थं इन्द्र अपने आश्रय राजाया परमात्मा के बनाये नियम के धनसार ही अपने खेरखबाड और मल की इच्छा परी करते हैं. तथापि होराजाड और मक्त की पहुँच हो इन्हीं तक होती है, इस लिय वे घरना सब कछ इन्हीं को सममते हैं। परंत इतम भेगों के दौराजाह नगरिक 'सर', 'नाइट', 'राय पहादर' भीर भक्त ज्ञानी महारमा भादि कमिश्वर, कुलेक्टर, सूथै, इन्द्र की अपने से बड़ा नहीं स्वीकार करते भीर इसी किए वे खीग सीधे राजा श्रथवा गवर्गर सथा परमारमा से ही अपना संगन्य कोडते हैं।

यह प्रणाकी चुरी है, यह तो नहीं वहा का सकता; क्योंकि जिसे नितनी स्रांति दे वह बतना ही मार बटा सकता है और बती परिमाय में वस्तुलंग्यह कर सकता है और बती परिमाय में वस्तुलंग्यह कर सकता है। हिस जिए अपनी अपनी पहुँच के कनुसार को जिसे पुटा कर पाता है बसे खुश करता है और अपना अमीट साथता है। किर भी रतना तो मानना हो पहुँचा कि जिसे जितनी स्रांति मिली हुई है बतने में भी संतोप कर खेना, अधिक स्रांति पहुंचाकर कैंचे दने पर न पहुँचना कार्यांत्र सोपे रामा तथा परमात्मा के यहाँ पहुँचने को चेटा न करना चुद्धियानी नहीं कही था सकती। वाराया, जब कि परमात्मा ने सब को एक समान चुद्धियान वहाँ कही कर हो सा सकती। वाराया, जब कि परमात्मा ने सब को एक समान चुद्धियान वहाँ कि को सोशिया कर सकता है; ऐसी दगा में चुद्धि ना सगादा ही यह है कि तुम सामध्ये मर वस से वद क्यापि, पर, स्थान कादि मार करने का मध्य करते। इसी बात को पोड़े में यों समक सकते ही कि

जिस प्रशार कोई विक्रलेखी का गरीन मनष्य यह जानते हुए भी कि मैं लाट साहन से भेंट करने की गोगाना नहीं रहाता. हमार कभी इस इच्छा के बशीधत हो जाता है कि भें हमें से भेंट करूँगा ही, तो वह वस के लिए सतत स्वीम करता है और प्रयत्नपर्वेह पत्र लिखका ऊँची योग्यता प्राप्त करने के बाद वन से एक न एक दिन भेंट करने के योग्य हो ही जाता है उसी प्रकार मनप्यमात्र को यह जानते हुए भी कि प्रामातमा से विखना साधारण बात नहीं है. हन से मिलने की धोधाता प्राप्त करने की चेटर में धनवरत लगे रहना चाहिए धीर होटे मीटे फल देनेवाले साधारण देनताओं की पना मित के फेर में चडने से कारने को बचाकर वहाँ ( परमारमा के गहाँ ) तक पर चकर ही दम खेला चाहिए। बारण, छोटे देवता स्तानी सात्ति मही रामने जिला हो से दिस्ती को मोल जैसा बलाग परार्थ हे सकें। व्यविभार कर्तेक्टर किसी पर विश्वता भी प्रसल वर्धों न हों, पर यह उन दी शक्ति के बाहर की शत है कि वे किसी की द्यापने ही सप्तान ( कविभार या कलेक्टर ) बना हैं । हाँ, गवर्नर था छाट साहप स्वतस्य हिसी पर प्रसन्त हो कर बसे अपने समान बना सकते हैं। इसी प्रकार सर्गांडि देवता अपने भक्त की अपनी बराबरी का दर्नों नहीं दे सकते. ऐसा करना तन के सामध्यें के यो है। पर्रत परमास्ता गृहि प्रसन्न ही नार्य, तो वे भारत अपने मक्त की सब वक्त, अवना क्यान (परमा-सम्बद ) तक है सकते हैं। किंतु जिस तरह खाट साहब 🎚 मुखाकात करने में दाधिक वयीग, द्यपिक योग्यता चौर अधिक स्थिरता तथा सहनश्रीखता सहित परिश्रम की जसरत पहती है और बन के राउट के! व्यक्तियारी कमिश्वर व्यक्ति से मिळने में बस की उल्लेख बहुत कम बसी ताह परमात्मा के पाल ध्वर्य पहुँचने खधवा खपनी प्रार्थना पहुँचाने में खिदक धेर्य खादि श्रायनत बावश्यक हैं। इसी जिए सामारण मेंगी के छोग बतनी केंगाई सक पहुँचने का ख्याज दौड़-कर होटे इमें के टोगों ( अधिकारी और अन्य देवता ) से हो अपना काम निकासने में अगे रह जाते हैं। एस इप स्थान की बास्तविकता तक जानने का साहस नहीं करते. किर वाँह तक जाने के बदले मीचे गिरें, ती इस में शाध्ये हो क्या है ? धार :

इसी क्रमियाय से भगवान ने कहा कि हे धर्मुन, मक्ति और यहापूर्वक दूसरे देदताओं की स्पासना करनेवाले भी बिना शिष के मेरा ही पूनन करते हैं, क्योंकि सब प्रकार के यहीं का मीत्ता और प्रमु में ही हैं, किंतु इन नातों के साथ वे वास्तविक रूप से मुक्ते नहीं जानते, इसी जिप भीने गिरते और बार बार जन्म मरख प्राप्त करते हैं।

यह सुनकर अर्थुन ने पृक्षा — अच्छा महाधन, संसार में मनुष्यों ने अपनी अपनी अर्था के अनुसार अपने पृत्य तो अनेक प्रकार के करिनत कर निये हैं। यह ^ तो संसार में रह नहीं गया है कि छोग आप को या आप से कृषिकार प्राप्त करके हैं , में हा प स्टानेवाले देवताओं (सूर्य, चन्द्र, हन्द्र, साम करने कर्जा अपनी हपासना र्याप्त करें। यहाँ तो देवता, व्यपि, वितर, यह, नाग, मृत, धेत आहि सरह साह के पृथ्यों की करपना कर लोगों ने वन्दें शोध फलसिद्धि देनेवाला प्रसिद्ध कर रसा है और वन्दों को पृथा अर्थों में अपने भीवन को समर्थित कर दिया है। इस लिए में बानना चाहता हैं कि वन विभिन्नीन पृत्रा करनेवाले युजारियों की अन्त में क्या गति होती है ? क्या वन वपासकों को भी कभी आप के प्रामीनस स्वास में क्यों का सीमागा पास होता है ?

मगवान् ने सत्तर दियाः—नहीं कर्जुन, यह विषशत बात मला किल तरह ही सकती है। मेरी बनाई हुई छछि में सब बाय उसी शीति से होते हैं कैसा कि पहले से नियम बना दिया गया है और सब तरह के व्यासवों के लिए वन वन की मांक के कनुसार वियम यही है कि—

## यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः । अस्तानि यान्ति भृतेच्या यान्ति मदाजिनोऽपि माम्॥२५॥

देवताओं की पूजा करनेवाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों की पूजा करनेवाले पितरों के पास जाते हैं, भूतों की पूजा करनेवाले भूतों के पास जाते हैं।

गी० गी० — हे अर्जुन, देवताओं को निमित्त बनाकर झत, उपवास, यज्ञ, दान, तप खादि का विधि विधान सहित पाउन करनेवाले महुब्द देवजोक में जाते हैं, पितरों के चहेरय से ये कमें करनेवाले पितरों के छोठ में जाते हैं, मूत, प्रेत, पिहान, यक्त, राक्षस खादि की पूजा करनेवाले मूत प्रेतादिक के छोठ में जाते हैं आहे. मेरी भक्ति में मन छगाकर मेरी निमित्त उत्तमीताम धार्मिक कृत्य करनेवाले सुसे प्राप्त होते हैं अर्थीत मेरी जोक में आहर मेरी निमित्त उत्तमीताम धार्मिक कृत्य करनेवाले सुसे प्राप्त होते हैं अर्थीत मेरी छोक में आहर मेरा सांतिक्य (निकटवास) प्राप्त करते हैं।

कर पर--पारे भारयो, इस पूरे रखोक का भाव यदि एक हो बात्य में कहना हो कीर यह भी किसी महान् कवि या महात्या के शब्दों में, तो जैसा कि शुनतीरासनी ने कहा ही है. वह यही होगा कि--

'जाकी रही मावना जैसी। त्रम मुरदि देखी तिन वैसी ॥'

वहीं भावना प्राप्त कर सकती है वो सन के ऊपर अच्छी हो। और यह परमारमभावना के स्रितिरिक्त दूसरी भावना हो नहीं सकती। परमारमा हो सन से उत्तम मित हैं, यह पात स्वर्थ सिंद है। इस लिए परमारमा से जुटी हुई मावना ही उत्तम मावना है, इस में सरेह नहीं। देवता, स्वित, कियन, कियन, गन्यवे आदि जितने अजीकिक शािकसंपण पृतनीय वर्ग हैं वे समी उस परम प्रजी परम पृत्य परमारमा को पूना में अवनी सपनी सत्ता तक सोकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा करते रहते हैं। परन परमारमा के पर कोई नहीं है जिस को प्राप्त के लिए वे प्रयन्त करों। परमारमा को स्वार कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तो परमाम अवने भागों की मित हो मित को प्रकार प्रमान के प्राप्त करने की इच्छा सही है, तो परमारमा के का स्वार करने भागों की मित हो से से से से से से मित मावान को हो सब से करा मानकर वन्हें अपनी मिक जो नहीं चढ़ाता और सिम दिनपा पर के देवता और मृत मेत को पृत्त के प्रमुत्त हो साता है वस के कम के स्वस्त हो एक भी मीगान पड़ता है।

धरे. जब कि क्षम किसी की पना करने में खते ही हव हो, किसी के नाम का जप, किसी की माति को स्मान, अनुलेप, गरव, पुष्य, ध्य, दोष, बैदेश आदि सब कड समर्पित करमा नव हुम्हारे भी निश्यत्र में में विहित है ही, तेर हुम्हें तेर कुछ विशेष कर भी महीं बठाना है, तुम ते। सहम ही तहत है। सकते ही-केवल भावना में परिवर्तन, सर्वदेवमय हरि का ध्यनी पना की चिर कम्यस्ता रेवविशेष की मति में स्थापनगात्र करके अपनी शती सहा 🕅 पना की परमारमा की पूजा बना सकते हो। ये बातें कोई देव व्यथवा प्रेतपुतारी ए जानता है। पेसी बात नहीं है। सब भी वह देव प्रेसाहि की भावना की छोड़कर अपने दैवता के स्थान पर सन के देवतर परमारमा की प्रतिष्ठा करना क्यों नहीं चाहता ? क्यों बड़े बड़े देवताओं के भी देवता महेदनर की बातों को जानता हत्या भी छोटे छोटे देवताओं का पतारी बना रहता है। मेरी समक्त में ते। इस का कारण यही है कि खेाम दस का विरुद्ध वहीं क्षेत्रता या वह जीम का पिएड नहीं छे।डना चाइता। वह दनिया के ( दनियाबी दृष्टि में ) सबी और विमवपुत्त मनुष्यें की देस देशकर अधिक से अधिक सन्ती और वैमनुशाली पनने का इसना इच्छुक हुआ रहता है कि वसे सत् असत् की पहचान भी नहीं रह जाती । वह चाहे जैसे बने, केवल मतज़र पूरा करना चाहता है। श्रीर मतलब का मतलब वस को यही मालूम रहता है कि इम सकुदुस्य और सपरिवार सुक्षी रहें. इमें किसी तरह की कमी न हो, इम जी नामना करें वह धवरप फौरन फलवती है।। इस के बिए बस ने सुन रखा है कि मैं निस देवता या मृत मेत की पूजा करता है वह परब्रद्ध परमारमा की अपेका श्रीत शोध फल हेनेवाला है। फिर वह देर से पाज देनेवाले की तरफ क्यों भाँडे ? असे परलोक की चिन्ता है नहीं। खगर होती, ती पर समम्बन्धान कि यहाँ नुरंत फन देनेवाले वहाँ भी वैसा ही फल देते हैं—कुछ ही समय में

खपने यहाँ से मीचे ठेल देते हैं। श्रीर तब वह रहोक के श्रान्तिम चरश 'यानित मयानि-मोऽपि माम' पर अवस्य ब्यान देता। वह सेत्यता कि यहाँ प्रचीस पंचास वर्ष (१) तूँ पूँ, मैं मैं का सुस भोगने के बनाय खपय सुझ (पस्य पद) पाने में ही जीव की मलाई है। किर फिर वह यहाँ के क्रमेंदों में आने की जालखा न रखता। यहाँ की अश्रतियत की शान जाता और चाहता कि यहाँ से कहीं ऐसी जगह चला चार्ज जहाँ से किर कथी न छीट सपूँ। परंतु ऐसी इच्छा रक्षनेवाले की तो संसार में इतनी कभी है कि मगवानू ने भी वस तरह के छोगों की खन्त में गिनती करंगे प्रयु कहा है कि—

दैवताओं के पुत्रारी देवलेक, वितरें। के मक्त विदलेंक, मृतें के दास मृतें का देश और मेरे मक मुक्ते ही प्राप्त करते हैं।

इस पर अर्जुन ने क्षेत्रचा कि जिस प्रकार देनताओं को पूना में बन के द्वारे पड़े पर के हिखेन से पेत्रज्ञ और प्रचुर पन कर्ने हाता है, स्वेता, चाँदों, मस्ति, मास्तिक्य, बहुमूच्य वस, अर्ज्जार की देरी और अन्य का पर्वत एकत्रित करना पड़ता है उसी हिसान से खार मगावाद की पूना में भी जुदाना पड़े तब तो संसार में मजुन्यवामपारी ज्ञायर ही कोई पूरी विभि का पालन कर सके ! हाँ, दन्द्र आदि देवता संगवतः कर सकें, तो कर सकें ! इस विच इस ने कुछ चिन्तामुक होकर मगवाद से पूड़ा - प्रचेत, खाद की पूना में पन कितना सर्च होता है ?

भगवान प्रजुन के हृदय का भाव समक्ष गये । क्लोने सुस्दुशकर कहा—फ्रजुन, मेरी पूना में पन नहीं सर्च होता । मेरा ता यह स्वमाव है कि—

> पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमशामि प्रयतात्मनः ॥२६॥

जा मुझे भक्ति सहित पचा, फूछ, फछ, पानी प्रदान करता है उस विशुद्ध अन्तःकरणवाले का भक्तिपूर्वक समर्पित वह (पचा फूल आदि भी) मैं प्रहण करता हूँ।

गी० गी०—हे अर्जुन, मेरी उपासना इव्यसाध्य नहीं, वित्तु मिकसाध्य है।
मैं मिक का प्रेमी हूँ। युद्ध बुद्धिबाला, प्रपश्चरहित, निष्कपट जा कार्र मक भक्तिरस में लपेटा हुआ पचा, कृत्र, फल और पानी आदि जा कुछ भी ग्रुसे अपित पर
देता है, मेरी सगुण प्रतिमा के सामने लाकर रस देता है, चस साकाररूप में पूजनेवात भक्त का मिक्त के साथ दिया हुआ वह पत्ता आदि सभी कुछ साकार होकर
मैं महण करता और भेगा लगाता हूँ।

कु प्रच-प्यारे प्रभ के प्रेमिशेर, भगवान ने अपनी पत्रा की. भपनी प्रस्त्रता वितरित करने में ध्यायमृत साधना की सगमता की इस कथन द्वारा इतना सगम बना तिया है कि सुगमता को भी हद हो गई है। मैं से। सचमच ही इसे किसी छे।टी से छे।टी वस्त की पाप्ति में भी जितने सहज साधन परिश्रम की सरुवत पहली होगी उस की भी पराकाश समस्ता है। दुनिया में किसी परार्थ को पाने का इस से सरळ ल्याय मिलना असंगव है। किर किसी की प्रस्तरताका इतने हो (क्षेत्रज पत्ता, फाज, फाज, पानी चढाने भर के ) पश्थित से मिलना ती बस्ततः यहत ही सस्ता सीहा है, बसलता से बढ़बर दलैय पहार्थ कड़ है ही नहीं। बसलता हो प्राणिमात्र के लीवन का सहारा है। यमुख्य स्वर्ग मसत्र रहने और अपने हितिविधे की प्रसन्न यनाथे रखने के लिए क्या क्या स्वाय नहीं करता है ? इस के लिए कितने 🕅 हजारें। का क्षे द्वि पानी की तरह बहानेवाले बान हमारे सामने भी मौजूर है। यह प्रसन्ता भी बागार के सौदों की तरह तेजी मंदी का मात रखती है। बालक की प्रसण करने के लिए दक पैसे का तहर या बतासा काफी होता है। समावे समे संबन्धी गहने कपडे पाकर संतह होते हैं। अकतर अधिकारी नक्षर मेंट ( महिरेत नवद मारायण ) वाकर मस्तराहट व्यक्त करते हैं। देशी देवता बडे बडे यह अन्यान से अनुरुत और बटन होते हैं। और मनुष्य ध्यपनी इच्छाओं की अच्छी तरह हवा न सकते के कारण इन सभी सरह के पत्री की पनता धीर ध्यन्ता मनेतरथ परा करता है। यांत तित्र की असलता प्राप्त होने के बाद प्रसन्तरा का मंदार ही पुग है। जाता है, जिस प्रसन्ता के पाप है। जाने पर प्रसन्तापात्र में स्रोर किसी की प्रसपता चरने की जगड़ ही नहीं रह आसी उन अगवान और वन की प्रस्तरा का पितना किनता सरल, कितना लगम है, यह हेराकर हत्य वनकित है। जाता है और धनायांस मुँह से निकर्त पड़ता है कि सबमुब ही भगवान की बत्तरी दीति है। कहाँ ता संतार की यह प्रचाली कि ने जिस हैसियत का (द्वाटा बड़ा ) देवता रहता है वह बसी के मुताबिक (इंजनी गहरी) पत्रा की रकम बसल करता है, और कहाँ भगवान की पह मणानी कि वे कितने ही सब से अपर चतुकर रहनेवाले हैं बतनी ही, सब से मीचे स्तरकर थिना दाम की हो की, पत्र पुरुषमात्र की पना खेनेदाले हैं। यह बात नहीं है कि छंतार में कीमती पले, महँगे फूल फल और बहुमुख्य पानी होते ही नहीं। ये चीनें भी पड़े यड़े दामों की देहती हैं। सुनते हैं काशो में धगहो नाम के पान का पता कमी कमी दें दें। थाने का एक एक के मात्र से भी महाँगा विक जाता है। बहुत से कुछ मी काफी कीमती, होते हैं। फोरों में खनार, खंगूर, पिस्ता, बादास बगेरद सत्ते नहीं विकते। सनेक प्रकार के बनावटी पीप्टिक शब्द भी पाँच पाँच काये बीतल क्षक विकते देखे गये हैं। यदि भगवान् की पूना में इसी प्रकार के पान के पत्ते, शुरानुमा, गुच्छेद्वार, विलाधती, केंचे दामवाले पूज, महँगे



पत्रं पुष्पं फलं तीयं यो मे भनत्या प्रयच्छति । तदहं भनत्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मतः॥

मेंदे श्रीर बेतल का पानी अर्थित करने से भगवान प्रसन्न होते है। तब कोई बैसे मान सकता है कि मगवान को पता में रुपया पेसा नहीं खर्च होता ? किंतु नहीं, भगवान की पना में सचमच 🗗 रुपया पैसा नहीं खगता ! भगवान पान नहीं, तनसी और वेळ के पत्तों से प्रसन्न होते हैं, अगलो बेला, घमेली, जहीं आहि के सगन्धित पच्च उन्हें विश्व हैं, धतर, मेंद्रार बेर बाहि के विना मत्य के फलों को भी भगवान करने ही पेम और भाव से भाग लगाते हैं जिसना कीई वड़ा धारमी पिस्ता बस्तास भी चार से न साता है।शा । बोतन के पानी का सतवास ने स्टब्स भी महीं देखा है। गा । अन्तें से। यजा यथना चादि किसी भी नहीं चथवा केंव साजा वर्तेरह के शह बळ क्षी मीठे एमते हैं। यह ठीक है कि ब्यानक्त के बहत से शहरा में तलही चीर वेत के पत्ते तथा धतुर, मँदार, पेर के फल कादि हुँ हने पर मी दिखाई नहीं हेते. पर इस के लिए मगवान क्या करें ? शहरो में नहीं, ता देहाता में ता ये चीनें मारी मारी पिरती हैं, वहीं से खाओ धीर भाराम को देवपर्यंक समर्थित करें। इन वा बतलब ते। सिर्फ बिना बस्य की वस्त्रमों से है। वे बस्तुएँ बन्होने सबैत बस्पक्ष की थीं, पर मनुष्येर ने अपनी सुविधा के लिए नमें नमें शहरा का निर्माण कर जिया और तुलक्षी येज को दूर फॉककर बन के स्थान पर 'लवेंडर' भीर 'स्वीटपी' जैसी अंग्रेजी जता लडरा दी. ते। इस में भगवान का क्या दे। मनुष्ये ने इन्हें स्टाइ फ्रेंबा है। उन्हें भगवान की पता करनी हो, ते। वे नहीं मिले तहीं से ਫੇ ਬਦਨ ਹੱਟੌਰ ਗਾਹੋ।

निरण्यं यह निकला कि शुद्धता और प्रेम, ये क्षी की वस्तुर्यं यावान् को निय हैं।
शुद्धता से बाहरी भीतरी दोनों प्रकार की शुद्धता खेनी चाहिए। धगवान् को नो वस्तुर्यं चरारं
लायें ने पवित्र होनी चाहिएँ। तुखसीपम में और विश्वपत में निष्टी मं लगी हो, वस पर
विद्वियो ने गदगी न फैला दो हो, पृत्व किसी के स्त्ये हुए व हो, पर्स्व जुटे सथवा सहै गते
बासी न हो, पात्री में स्वर्शीद दोप या किसी प्रकार की कत्य विद्वारता आदि दुगाई न हो।
कल का बल मगवान् की पूना में नहीं निया का सकता, क्योकि वह कृषिम वपयो से शुद्ध
किया पहता है, जीर भगवान् को चाहिए नेसिंगक पवित्रता। यह बाहरी सुर्विद का विपर्यंन
हुआ। इसी मकार भीतियी शुद्धता भी होनी चाहिए। भन में किसी सरह की हुम्में नग,
सूर्यित विचार, रहानिष्ट मक्श्रपूर्यं राग होच को घटित नहीं होनी चाहिए, भन में स्थिरता रखनी
आवर्यक है, ऐसी स्थिरता को पूर्व मेंस से मगवान् को पूर्वा में व्यविष्ठ स्था हो परमुद्धता
रसे विना हर्र में श्रेम की कमनवर्येग का होना चाहिम में यथिय दोनों मकार की शुद्धता
रसे विना हर्र में श्रीक ठीक भगवर्येग का होना चाहिम है, इस लिए शुद्धता को पहला दर्शो
भी मिटा हो हमा है, किर भी बहुत से स्थान्त ऐसे भी पाये काते हैं निन से सिद्ध होता है
कि पूर्व भेन हो जाने पर शुद्धता गीय है। जाती है, मेम ही अधान पर प्राप्त कर सेता है।

रापरी के पेर, विदुर की की के केंग्रे के खिलके, द्वीपदी की बरखोडी का तिनका भर साग, सुरामा की की के पावलों की खुरी आदि वस प्रेम के मूखे (अधवाद) को प्रेमासित के पर्योप्त प्रमाण हैं। ये सभी कपाएँ विस्तार सहित पहले (यथम द्वितीय माग में) कही जा सुकी हैं। इस लिए यहाँ प्रसंपित्रीय भर का ब्लेश्न कर दिया जाता है।

भगवान् राम चौरह वर्ष के वनवाव में प्मते हुए एक दिन रामरी नाम की एक भीत काति की की के घर के समीप पहुँच गये। वह थी ती बंगजी की, पर पूर्व पुर्य के कारण भगवान् में इस की क्याप भक्ति थी। भगवान् के आगमन से वह पुंबकित है। इंडी कीर में मिहत भगवान् की पूना करने क्या। जब नैवेब चढ़ाने का समय काया, तो इस ने लंगल से इक्टे किये पूर पेर के फल मगवान् के पास कर के और एक एक फल चल चलकर कि कहीं कीर्य फल कहा न मगवान् के मुँह में चला जाय, मेममान से मगवान् को सिजाने कागी। मेम के भूते भगवान् ने देला भी नहीं कि वह कैसे फल सिजा रही है और मसन चिता से दनारन पेर साने हों। यही मेम की सरवता कीर कल की भूत की मजलता है। कादमी कपने को संबन्धी का भी जूड साने में हिवकता है, पर दिय मगवान् अपने मेमी के जूडे पर क्यान तक नहीं देते, न यही देलते हैं कि जूडा सिजानेवालां किस लाति या वर्ष का है।

विद्रा को जी ने प्रेममग्र होकर इतना भी नहीं देखा कि मैं छादा वस्त (केले की गूरी ) तो फेके देती हूँ और खदाय वस्तु ( केले के खिलके ) मगवान की खिला रही हूँ। इतना हो नहीं; वह मेम के-अनम्य पक्ति के-भावारेश में इस सरह अपना सूच बुध सी जुती थी कि धसे अपने रारीर के आवरण, को लियों की लजारचा का एक मात्र श्वतस्थ है, का मी ष्यान नहीं रह गया था। वह नंगे वदन मगवान के सामने बैटकर वन्हें प्रेमपत केले के लिखके विका रही थी और भगवान प्रवित्र प्रेम में भूग्य होकर बसी में अमृतरस से बढ़कर रख पा रहेथे। यह बात मी नहीं थी कि भगवान हो चार दिन के महो रहे 🗊 और कहीं कीई स्वाहिष्ट भोजनपदार्थ न मिलने के कारण वैसी वस्त था रहे थे। असवान दुर्योशन के निमन्त्रण की आसीकार कर विदुरपत्नी के घर बिना बलाये ही चले गये थे। यह वसी प्रसंग की भात है जम पाएडव की ओर से दूत मनकर कौरवदबाँर में संविधस्तात पहुँचाने माग्यान गर्ये थे। वहाँ दुर्वीयन ने मगवान के स्तागत की बड़ी विस्तृत तैयारी कर रखी थी (जिस का पूरा वर्णन पहले माग में किया जा भुका है)। दुर्गोधन बाहरी आहम्बर दिखलाकर भरयन्त सेवा सरकार करने का टींग रचकर भगवान की अपनी और मिलाने की दुराशा में पड़ा हुआ था, पर भगवान ने वस के राजसी भोजन का परिश्याग कर दिया और बिट्टर के पर भी साम भाभी को अपने मन से लाकर बहुया किया । कहा लाता है कि समजान जब दुर्योपन के स्तामत को दुकराकर दिद्वर के घर पहुँचे बीर बस के दरवाने की सौंकल सटसटाई बस

समय विदुर की पत्नी वक्षाहित होकर स्नान कर रही थी, इस खिप सॉक्स की व्यवान सुनकर उस ने मीतर से ही पद्धा—कीन बरग्रना सटस्सा इस है ?

भगवान् ने कहा—मैं हैं, जिसे तुँ अभी अभी हर्य से स्वरण करती हुई अपने घर युटा रही थी।

वस ने कहा—में सो गोतिन्द समवान को याद कर रही थी, क्या धुम मगवान हो ? मगवान ने कहा—हाँ. में वही हैं। क्या शीर भी कोई प्रमाण देना पड़ेगा ?

च्या पाठा विद्वा की एकी की इतना होत्र कहीं कि यह मगमान् से उत्तर प्रत्युत्तर करें च्यापना यह सीचे कि मैं नंगी हैं और इस हाउत में एक पुरुष के सामने जाना उठ्या की बात हैं! यह मगबान् का चाना जानते ही अपनापा को चैठी, वैद्या मंगी ही दीवृक्त द्रायाने के पास चुको गाँ और साँकल हरा. किलाहे सीच्या साथ के चैगी पर गिर पड़ी।

भगवान् ने कहा—करे, मूँ बिना कपड़ा पहने ही एक पुरुष के खामने चली आहें ? बस ने कहा—ह्याप आये ही ऐसे समय पर और बस पर भी किशाड़े पीट पीटकर नश्री मचाने लगे, तो में क्या करूँ ? कीर खाप तो खबँहा यही योपया किया करते हैं कि—

'समेव शरणं गच्छ सर्वमावेन भारत।'

इस लिए में आप को पिता के स्थान पर मानकर पुत्री के रूप में निर्मीक माद से आप के सामने मा गई, तो बचा में ने कछ अनुश्चित किया है

भगवान ने कहा—नहीं, नहीं, पेसी बात होती, तो में यहाँ खिंचकर आता ही कैसे ? हुरोंचन की सारी बहुन्वय स्वकारसामग्री और राजधी निमन्त्रय दोहकर में तेरे यहाँ तिये परम सनन्य भोक के यह से ही चला काया हैं। मेरे भक्त और वन के सन बहुत मुक्त मगवान के भीच में बंदित कनुष्यित की तन नीई चर्चां भी नहीं रह बाती तन दोनों और से अनन्यता की सद होरी बकड़ जाती हैं। अच्छा, बुल्ड हो तो मुक्ते जस्दी भोजन करा, में बहुत देर से मता हैं।

विदूर की परनी ने कहा—पन्य मेरे आग्य ! वह दीही हुई बाकर पर में से केंद्रे हडा खाई। वस समय प्रेमविमोर होकर बालकान से भी वह सून्य हो चुकी थी। एवं तिए केंद्रे की गृरी फॉक फॉककर खिलके ममनान् को जिलाने खारी और ममनान् भी माम की भावना के साथ एकाकार होकर बन खिलकों में ही अपूर्व रस का घ्यस्ताहन करते हुए अपनी (मिक्किप) भूव मिटाने खेंगे।

हों समय विद्वर यो कहीं से या पहुँचे। बन्होंने घपनी पत्नी की मूलँता देखी, सो स्ते किड़कते हुम बहा—स्त्री पमछो, यह क्या कर रही है ? और बस अ, हाथ से बुझ केले ध्रीनकर स्त्रूपं ममसान्को मोतन कसने मैठ गये। बन की दी हुई केले की मृही ममसान् ने ह्मा तो हाली, पर साथ हो कहा भी कि विदुर, जो मिठास सुम्हागी परनी भी हाथ से मिले ह्मप खिलकों में हैं यह सम्हारे विधियत क्यि हम भोज्य प्रदार्थ ( गदी ) में नहीं है ।

विदुर ने पृद्धा—भगवन्, ऐसा क्यों ? संसार तो सदा से डिज़कों को ही नीरस समस्ता क्या टे ?

भगवान् ने कहा--संसार भाव का यूबा होता, तो वसे खिलकों का रस घार्य माजूम रहता, किंतु वह तो स्पूल परायों को ही देखता और जानता है, सूचम परायें हारिक भक्ति भाष को वातें वह क्या जाने १ परंतु में सूचनरशों तुम्हारी जी के हरप के भावीं का अस्तरस सहय करने कावा हैं। इस जिए इस के हाथ से सिले हुए खितकों में बस के हरप के मार का पुर मिला देख रहा हैं और मुक्ते तसी में क्षयुने रस मिल इहा है।

मिनी, यही मिल्त है और हती कर नाम है प्रयत्न के साथ अपनी आत्मा की परमात्मा में मिलाकर पत्र, पुष्प, पाल, अब खाहि नैवेश खर्णण करना । विदूर को पत्नी केशल भगवान का मृत्र मिराया चाहती थी, उस के हृदय में अगवान को शिश मिला कर निवास था हसी हिएकीण से वह भगवान के सत्कार में जागी हुई थी। इसी लिए सगवान को शिवात समय वह कैले की गूरी और सिक्त का भेर भूज गई। यहाँ तक कि विदुर के कहने पर भी वह खपनी भूज नहीं समक्ष सकी और न गूरे सिक्त के भेर कर सकी।

तीतरा ब्दाइरण द्रीपदी का है। यह कथा भी विस्ताद सहित पहले कही ला चुकी है। कतः यहाँ दक्षणा ही कहना है कि अन्ति सहित पुकारकर अपनी द्रजत वचाने की प्रार्थना करनेवाओं द्रीपदी ने मगवान् के सामने झाली बटलोही लाकर रह दिया और वस में से साम का चक्त हुकड़ा लाकर मगवान् ने बकार दिया निस से दुर्वासा खावि और वन के दब हमार रिपाम का पक हुकड़ा लाकर मगवान् ने बकार दिया निस से दुर्वासा खावि और वन के दब हमार रिपामों का पेट बिना हाथे ही भर गया।



समन्त सक्ते कोर वस को वायेना स्तीकार कर जी । ह्योंपन जानता था कि सूर्य ने दौरदों को एक ऐसी यटछोड़ी दो है जो दौपती के भोजन करने के पहले हुमारी लाजों माणियों को मोजन कराने भी जेसी की तैसी मरी रहती है और दौपती के भोजन करने भी बिरुप्त साजी हो जाती है। किर जब तक दूसरे दिन योजन कर सस्य नहीं का जाता तब तक उस के दूसर पक्ष चार्या नहीं का जाता तब तक उस के दूसर पक्ष चार्या में लिए आ मोजन विलग असंगय बहता है। इस लिए अस ने दुर्वास माथि से ऐसे समय पर पायबनों के यहाँ जाना स्तीकार काया जब पायबन किसी तरह दुर्वास को मिला विलग सक्तें और मुख से कोच को बात हुर्वास के शाद में जलकर यहम हो जायें।

करतुः पक दिन इस हजार शिष्यों सहित महाँव दुवाँसा काम्यक वन में युधिशित की कुटिया पर जा पहुँचे। युधिशिर अन्दें देशकर बड़े प्रसन कुए खोर सब माहयों सहित शतकर वन का स्वागत किया, पाय, क्षव्ये, काचमनीय कादि से उन्हें सरकृत किया खोर करत में योजन के लिए क्षमप्रति साँगी।

हुनीसा ने कहा—इस के लिए अनुमति क्या रेगी है ? अतियि होने पर यह सव सी स्वीकार करना ही पड़ता है। इस लिए हम जोग स्वान करके छीटने पर सह पंत्री क्षीकार करना ही पड़ता है। इस लिए हम जोग स्वान करके छीटने पर सहपं भीनन के लिए मसुत रहेंगे। इतना बहकर सब किए मुंग स्वित ग्रायि नदीतर पर स्वान करने चले वाये। परंतु इसर दीवही ने जल यह समाचार सुना, तो यस का माधा रुक्त गया, पर साथ ही रसी इस महाविधित से बहार पाने का ब्याय भी स्वक गया। यह समक गर्द कि बात पर प्राप देने के लिए तीयार रहनेवाले दुवांता मुनि के छीप से विषय भाता भी सूच्या के अतिरिक्त इस समय कोर स्वान नहीं कर सकता। किर क्या ? वह पश्याय वित से मगयान को पुकाशती हुई कहने लगी कि दे मारं, दुवीवन की समा में दुव्यासन के हाथ से तिस मकार तुम ने मेरी सान कथाई करी प्रवार इस समय की हमारी रचा करी। विमन्त्रय पाकर समय पर भीजन व मिस्त से दुवींवा व्यवि स्वत्य इस कोगों को गाप रेकर मस्त कर बातिंगे। वन को होय न स्वयन हो, इस का क्याय कन मेरे हाथ में वहीं है, क्योंकि में मोजन कर पुनी, इसत इस बरलोही से कान स्वय दक्त होता भी नहीं निक्त सकता। और अतिथियों की संस्था २००२ इस हजार एक है, इस से तुम सहन ही येरी अपस्य करो।

दीनों की पुकार पर निरन्तर कान लगाये रहनेवाले दीनानाथ ने द्वीपरी की कातर प्राप्तेन सुनी और दीड़कर द्वीपरी के सामने ना व्यस्थित हुए । द्वीपरी की चिन्ता दूर हो गईं। वस ने मगवानु के चरखों में मस्तक बाल दिया और से सेकर अपने कपर काई निपत्ति सुनाने लगी।

भगवान् ने कहा-चहिन, तुम्हारी दिपति का चळ है। दैव ने बहुत दिनों से चाल् कर स्ता है जिस के कारण समय समय पर मुक्ते भी सुन्हारे बिए पतिबना ही पहता है, पर इस ३५ ( १७१ )

समय मुक्ते बहुत भूव बती है। बुख हो, तो पहले विज्ञाकर मेरी मूल मिटायो; किर तुम्हारी बार्ते कुनैता और बस के प्रतीकार का बचाय कोर्चुमा।

दीशरी विचारी मगदार की नात सुनकर सलाटे में पड़ गई कि अब नया करूँ १ दर से लेते पहुँ कि घर में एक दाना भी कुछ नहीं है। परंतु कई बिना काम भी तो नहीं चल समता १ और इन से ही छान करने लगूँगी, तो हृद्य की नातें कहूँगी किस से १ इस ने हाथ लोडकर कहा—प्रमो, मैं मौजन कर चुको, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है कि आप की भूस विद्या सहूँ। और इसी भीजन के सपझ से ब्लाव होनेशाओं प्रिपत्त से सचने के लिए ही ती में ने साथ की सला की स्वार्त के स्वार्त के लिए ही ती में ने साथ की सला की स्वार्त के स्वार्त के लिए ही ती में ने साथ की सला साथ की सला होनेशाओं प्रिक्त से सचने के लिए ही

प्रात्याच् ने वहा--तुम पुरूष से परिदास कर रही हो। यह मता कर हो सकता है कि भारे भव से व्याप्तल होकर मोधन माँगे कोर बहिन के पास कह रहे हो नहीं ?

दीपरी ने वहा-नहीं कृष्ण, मैं परिहास नहीं काशी, सब कह रही हैं, घर बस अचप पात्र (सुर्ये नी स्थाली ) में कुछ नहीं बचा है, मैं सचतुन पोतन कर चुकी हैं।

वत अरुप पात्र (सूर्य का स्थाला) म कुछ नहां बचा इ, म सच्युच भागन कर चुना इ। मगवान् ने कहा-—में ऐसे नहीं मार्गेया, तुम मुक्ते वह पटकोही लाकर दिवलाओ

सन मार्नेगा। द्रीपरी को काथमें हुका कि ब्याम मगत्रान् मेरी बात पर दिश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। यह क्या माने कि मगवानु के यह में क्या है। आसिर काचार डोकर वसे समें की ही

है। यह क्या जान कि सामान्य के सन में क्या है। आतार खाचार हाकर वस स्थान के सामने हुई बदलोही खाने शाना ही पड़ा। उस ने यह कहते हुए वह शावयपात्र सतात्रान् के सामने लाकर रहा दिया कि लो, देल को आगर तुम्हें सेरी बातों का विद्यास नहीं है तो। सतातान ने खाँछ गड़ाकर बदलोही के जीवर चारों और टेल लिया और तब दीपरी

भगवाम् ने भाँत गढ़ाकर नटबोही के भीतर चारों चोर देव लिया भीर तब दौररी से कहा—केने विश्वास करता ? तुम झुर तो बोळ दी रही धीं कि इस में चुल नहीं है! देती, यह बयर है १

दीपरी मानान् की बात का ममें सी समम्ब नहीं रही थी। वस ने 'हीं हीं' करके मानान् का हाथ पकड़ना चाहा चीर कहा कि व्यान तुम कैसे क्रिजाड़ी हों गये हो श यह क्या कड़क्पन कर रहे हो ?

मगवान् ने बहा- मैं सचमुच ही यात्र विचित्र किनाड़ी हो गया है। ही जिप हो में बाहता है मेरे इस छड़करन से सारे संसार की बारना और सब यज्ञों है मोला भगवान, पूर्ण हम हो। पगवान् के इस फासिसी वचन से द्रीपरी को बन की छीला का कुछ कुन फामास मिल गया थीर अब तुरंत ही मगवान् ने सब से छोटे वायदव (सहरेत) से बहा कि तुन शीप जाकर ऋषि की शिल्पों सहित मोमन के लिए पुत्रा लाधी, तब भी वह अच्छी तरह सम्म गर्रे कि सारे संसार की कारमा थीर परमारवा के तुम करने का क्या श्रीमप्राय है। सहरेत अब बडकर वाने खगे, तो मगवान् ने एक गिळास जानी चीकर एक ऊँची हकार भी सी। इस से द्रीपरी का रहा सहा सरेह भी हर हो गया अपर्यंत वसे यह माल्म ही गया कि भगवान् ने इस मकार अपना पेठ मगकर दुवांसा और बन के इस हमार शिल्पों की मृत्र मिशा

बात हुई भी ऐसी हो। इचर ज्यों ही मगवान् ने बकार जी त्यों ही क्यर नरी हिमारे संदार करते हुए व्यविशिध्यों को अपना पेट यजे तक मरा मान्य होने रूमा निस से व्यय होकर ये बाहर से हवा सींच सींच पेट में मरने और बकार से लेकर दुर्गाता कापि से कहने जाने— गुरुगी, बान तो न जाने क्यों हम जोगों को एक साथ हो असी व्ययेग हो गया ? कुछ समक में नहीं बाता कि मुभिनिर का निमन्त्रण कैसे प्रा किया जायगा ?

दुवाँचा ने कहा—मेरी जो वही दशा हुई है। इस लिए विचार करने पर मैं इसी निरुप्त पर पहुँच रहा हूँ कि अब यहाँ से आग चलने में ही हम लोगों का कुराल है। में ने पहले महीं समस्या था कि दुर्थोपन के मन में इतना कलुप धर गया है। यह अवस्य बड़ा मारी पापी है और अपने पापों के फलक्कर अवस्य हो बह का सबैनार होनेवाल है। अन्यथा यह पुधिदिर लैसे पर्मांगा के साथ स्वयं विरोध करके हम खाधु संन्यासियों को भी ल्यो मार्ग में घसीत का मथल वर्षों करता ? अपनी युद्धि की में स्था कहूँ कि पहले वस के दुर्मांग का आग नहीं कर सक्ता। भी इन्या की महिमा को मैं अकी में ति जावता है, वन के साथ हो एक बार खलक्कर में पहल अंकर भी बता चुका है। इस समय ने ही इन्या सन तरह हो पायदरों की रचा कर है हैं। ऐसी दशा में किस की शिक्ष है कि पायदरों का कुए बिगाड़ सके। यह बात में ने अभी योग हारा लानी है। इस लिए चला, तुनंत यहाँ से मारा चलें। नहीं, तो कहीं कीई मीजन के लिए पुलाने चला साथता तुन बतार देते नहीं बन पड़ेगा।

स्पष्ट ही है कि अब कर्युपार गुरु हो हिम्मत हार चुका, तो वस के स्वारी पर पजने-वाले शिष्पों की क्या हालत हुई होगी। खब चेले कहाँ तहाँ चारों दिशाओं में माग आगकर हिए गये कि कोई मोअन करने के लिए चुलाने न चला काये। इसी लिए अगवान के भेने सहदेन जब पार्टाकनारे पहुँचे, तो वहाँ टन्हें न दुवांता मिले, न कोई शिष्प परिष्प। सदरेर ने बापस काकर सब हाल भगवान् से कहा, तो मगवान् ने सब लोगों को इस का रहस्य समकारा, जिसे लानकर भोम होप से कामबन्ता हो दुवांपन और वस की निवनपरण की गालियों देने रूपे तथा नशुन रहदेन व्यदि थत को दुर्वेदि पर शुद्री शुद्री करने जये। इसी यो मस्तिमुक्त चित्त से प्रदत्त समजान् का पत्र प्रहल करना कहते हैं।

इसी तरह सुदामा की खो के चावओं का ब्दाहरख भी रधन्तकीटि में लिया का सकता है। मुदामा नितान्त दिद्वादुःख भीग रहे थे, पर श्री कृष्ण के परम मित्र होते हुए भी वन से भागी दिदात के संवन्य में कभी कुछ कहना नहीं चाहते है। वन की ली बार बार रुदें भगवान् के यहाँ (हारिका) जाने के लिए मेरित करती, पर वे ऐसे निष्काम शाय-पन्न श्मित थे कि पन के लिए भगवान् के यहाँ आना हो नहीं चाहते थे। जन होता तमी यह कहकर वसे कि पगकी, बाह्य की थन से क्या कहरत कि तूँ मुक्ते अपीयों बनाकर भगवान् के पास भेतना चाहती है। अन्त में उन की खो ने कहा—अपन्ना, पन के लिए मार्डी, तो दसीन के लिए ही एक बार उन के यहाँ जाइप, पर कार्य तो सही।

सुरामा ने कहा-मागवान के यहाँ खाली हाथ जाना नहीं चाहिए चीर अपने यहाँ कोई ऐसी वस्त है नहीं की मागवान की मेंट ही जा सके ! इस लिए मेरा जाना महिक्स है !

परंतु सुरामा की जी को कर विधास था कि मगवान् अपने विश्व को ऐसी हीन इस्म में देशकर विपन्न को निकास के एस जिए एन्हें भेजना अस्यन्त आवरयक है, पर पर में तो मूनी माँग मी नहीं है, मेंट देने को दूँ क्या ? कन्त में बस ने अपनी किसी पड़ोसिन के पास यहुत संकीच से जाकर अपना हाल कहा, तो बस ने थोड़ी सी चावतों की करी दी। बाजार होकर सुरामा की ची ने बही मेंट मगवान् को मेना निले मेन सहित छीनकर मगवान् ने सुरामा की ची ने बही मेंट मगवान् को मेना निले मेन सहित छीनकर मगवान् ने सुरामा से से लिया और एक ही पंत्र मंगवान् को ची को सामानी से ची अपिक सुनी और संपन्न बना दिया। ( यह कथा भी विस्तार सहित पहले आग में दी का चुकी है।)

प्रत सभी बदाहरणों भीर दशानों से यही निश्चित होता है कि भगवान् की सीने के मन्दिर में सीने की मूर्ति अनकर रहना और सीने के पात में सीने जैसे बहुमून्य मेगजन करना नहीं बिप है, प्रस्तुत मक्त के हर्द्यनन्दिर में हार्दिक मावी से बनी मूर्ति के रूप में रहकर मित्युक्त अञ्जील में मितानांग से लचेया पता, पूल, पतन, बन ही क्यिक विप है। मार्गु ह

रधी लिए मगवान् ने कहा कि है कर्नुन, जो कोई मुक्ते सिल सहित पत्ता, पृत्न, जरू, सरु काहि ही रुपित करता है वस नियसस्मा का मस्तिपूर्वेक दिया हुव्य यही भी पड़े भेग से भोजन करता है।

इस पर कर्नुन ने पूछा—कर्य्या महाराज, क्या इस से मी सुगम कोई स्वाप है जिस से व्याप की मसजता प्राप्त हो ?

भगवान् ने पृद्धा---यह व्याय बुद्ध कठिन है क्या कि हैं बीर सहन ब्याय नावना पाहता है ? धर्मुन ने कहा—नहीं प्रभो, कठिन तो नहीं है, किर भी कुछ वयाससाइप तो है ही; क्योंकि पता, पूछ, फल, पानी वगैरह जुटाने और वन को व्यप के पति वर्षण करने के लिए व्याप के पास तक अपनी अंकि के बल से वाने का परिश्रम तो हुए में भी करना ही पड़ेगा ? इसी से मैं व्यपने खिए कोई ऐसा सरख उपाय वानना चाहता था कि मुक्ते कुछ प्रमास भी न करना पड़े कीर काप का बक्त बनने में कोई कासर भी न रह जाय ।

भगवान् ने कहा-पदि ऐसी बात है, तो तेरे खिए यही बवाव में बतजाता हैं कि मूँ-यत्करोषि यदशासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्त्रसाय यदशास यज्जुहाय ददास यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

जो करता है, जो खाता है, जो होम करता है, जो देता है, जो तप करता है, हे कौन्तेय, वह ( सब कुछ ) ग्रुम्न को अर्पण कर ।

गी० गी०—हे कर्जुन, यदि तूँ भक्तिपूर्वक पत्र पुष्पादि समपेण से भी सरल-सर मेरे पूजन का प्रकार जानमा और सुक्ते प्रसन्न रखना चाहसा है, तो तूँ अपने ब्याप जो कोई भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता पीता है, जो कोई भी वैदिक या स्मात विधि से यहा हवन आदि करता है, जो कुछ भी द्यान करता है तथा जा कुछ भी द्यारिरिक, मानसिक, वाषिक तपस्या करता है वह सब करता हुमा उन में से अपनापन का भाव निकाल ले और सब कुछ मुक्ते समर्पित कर दे। यही सब से सुगम और थिना प्रयास के होनेवाला मेरे सविधि पूजन का सर्वोत्तम उपाय है।

इस के अदूर एक वस्तु के त्याम का ऐसा ओस्टार उपटेश दिया पड़ा है जिस के अनुसार यतींव किये विनाएक का भी समर्पण ब्रह्मन है. फिर सब की तो बात ही क्या है ? वह यस्तु है ब्रहकार या व्यक्तिमान । कोई भी कर्ता अब तक ब्रहनार का समूख त्याग नहीं कर देगा तब तक इस सर्वेसमप्रेणवाले माव का आशिक लाम भी क्दापि नहीं कर सकता। भीर कौन ऐसा है जो श्रहकार का-मिध्याभिमान का त्याग कर सके ? यहाँ तो अन्म जन्मान्तर से ऐसा क्रम्यास पहा हुआ है कि नरा सा कोई काम किसी के द्वाध से ठीक उता गया कि वह डके की चीट यह साबित करने के पीछे पढ जाता है कि 'यह में न होता' तो श्रीरों के करी से यह काम हरिंग्न नहीं हो सकता था। बोर शे थोड़ा ज्ञान विज्ञान का परिचय रसनेवाज हुमा, तो इतना और जोड़ देता है कि 'ईरवर की कृता से इस मीके पर में पहुँच गया', वर्ग सब चीपट हो चुका था। अर्थात ईश्वर ने केवन वहाँ पहुँचने की मेरला दे हो, काम ती सद में ने ही किया। यह काम वन जाने पर की बात है. विगडने पर की नहीं। क्रपर विगड़ने पर भी लोग ऐसा ही अपना कर्तभ्यमात दिखाते आरे कहते कि 'मेरी मूर्लंता से यह काम बिगड गया", तो एक ह्राइ तक यनीमत थी। यरत बिगडने पर तो भाव ही दूसरा हो जाता है। वस समय अपनी भूल को जानते हुए भी स्रोग वस पर पर्श हाल देना चाहते हैं और यही स्वष्ट प्रतिपादन करते हैं कि क्या करें, मगवान हो नारात और टेड्रे हैं, तो हमारा क्या वरा चले । हम ने तो कोई खपाय बाकी नहीं तका रसा, पर भगवान् ने बनने ही नहीं दिया, तो क्या व्याय काय । इसी को कहा जाता है—'मीश मीश गर गर घोर कटुआ कटुआ थ् थ्।' ऐसे भावों में रमे रहनेवाकों से भगवान् के कपनानुनार सर्वसमर्पेण स्वप्न में भी नहीं हो सकता । सबैतमपैय के मार्ग पर चळने में सबैनयम इसी सबैनासकारी श्रहमान की मिटाना पहता हे भीर तमो सवा समर्पेण सपन होता है। श्रहमान मिटाने का त्याप यही है कि ससार में 'अपना' नाम की कोई बस्तु समस्त्रे ही नहीं। अपनापा अर्थाद निवत्व भी मृक जासी-'मैं था' 'मैं हूँ' 'मैं वहुँगा' कादि ने रातिक क्रस्तित्व भी जब मिट जाएगा यही समय होगा निजल मृद्यने का। जब निज और निजल बुद्धि नहीं रहेगी तब व्यासनी से सब नगह प्रमुख (परमारमस्त्र ) दिसलाई पड्ने खगेगा। ऋपना लड्का. अपना मित्र, अपना पर, कपना बुरुम्य परिवार कादि के माव दूर करने के लिए पहले अपने आप को नगजान से दूर करना पड़ेगा ऋषाँत में परमात्मा का हुँ, मेरे हाथ पैर, सान पान, आहार विहार, प्राचीर विचार सब मुख परमात्मा के और परमात्मा के लिए हैं, यह भाव जब हर्ए में स्टतर हो कायगा, तो अपना लड़का, खो, मित्र, धन, कुटुम्न आदि भी सहझ ही परमातमा के प्रतीत होने टगेंगे। एस इशा में यावद कमें करना, व्याना पीना, यशहबन ब्यादि करना, दान रेना बीर सपत्या करना आदि स्वत परमारमा को आर्थित होते आर्थोंने । उस समय ऐसा अन्यास हो जाएगा

कि विना होचे विचारे ही भगवदपंशसंबजता प्राप्त ही बायगी. यह सोचना भी नहीं, पड़ेगा कि में जो करूँ घरूँ सो मतवान को देता चलाँ। कारणा. वस ग्रहंगाउदीनता के समय तो सम स्त्रपं परमात्मतस्य से कोत्योत रहोते. परमात्मा तम में कीर तम परशासा में परास्ता हो चके होते. फिर किस के लिए सोचना और किस के लिए काला घासा । जस समा तो परमात्मा हो परमातमा के लिए करने, काने, देने और सपादि सपनेवाले हो ॥चे दरीरे । इसी लिए में ने कहा कि यह स्पाय पत्र पद्मादि समर्पण से भी ग्रहान कठिन है। अर्जन जैसा दर्शिश्रणी व्यक्ति ही इसे बाचरण में छा सकता है। इसी लिए सर्वध्यापक किया न देकर भगवान ने बेबल कर्जन के ( कथवा को कोई पूर्वतः कर्जन जैसा स्थिर महिवाका ही खका हो इस के \ लिए 'त्वं' शब्द को धाक्य करनेवाली सरसम परुप की कियाएँ समक्त की स्पीर परकरोदि दशसि कार्डि कडकर 'सल महर्पेखं करुप्त' कहा । इस लिए तम भी पदि ऐसा सरळ, तो बड़े बड़े ( कठिन से भी कठिन ) से कम नहीं कहा ना सकता, व्याय व्यवहार में लाकर यास्तविक मगवरपैया करनेवाले बनना चाहते हो. तो धार्तुन की ही तरह भगवान के. गुरु के, भावार्य के अथवा जिस किसी भी सता दिव बादि में तुम्हें भावता सद्वार कराने की चमता का मान हो इसी के चरलों में अपने जाप को समर्पित कर दो और इसी के बताये मार्ग पर अविश्वक्रमात्र से चक्रते रही । पैसा करने पर श्वत्रश्य ही तम ठीक ठीक सर्वेसमर्पेण परते के धीरम हो शाकों में जैसा कि भगवान ने अर्जन के खिए कहा है कि-

हे कर्तुन, तुँ जो कुछ भी कर्म करता है, वो कुछ भीतन करता है, मो कुछ हरन करता है, जो कुछ दान करता है, जो कुछ तप करता है यह छव कुछ मुक्त की कर्पण कर।

यह उपरेश सुनकर कर्जुन ने पूछा—हे अगवन्, यह समर्थल का उपरेश तो सपमुच धड़ा सुन्दर मालून पड़ता है, क्योंकि इस में सब विधि ही विधि दिसवाई पड़ती है, निषेत्र का वहीं नाम भी नहीं है। परंतु में जानना चाहता हैं कि सब युद्ध आप को समर्थित कर देने से मुक्ते लाम क्या होगा?

मगवान् ने इता दिया — खाय १ घरे खाम तो ऐसा होगा तिस से वहकर काँहै दसरा बाम हो नहीं सकता, क्योंकि---

शुभाशुभफछैरेवं मोच्यसे कर्मवन्धनैः । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मासुपैष्यसि ॥ २८ ॥

इस तरह ( तूँ ) शुभ अशुभ फल्लप कमों के वन्यनों से मुक्त होगा ( और सब कमों के ) सन्यासयोग से शुक्त आत्मावाला हुआ विम्रुक्त होकर मुझ को माप्त होगा। गी० गी०—हे अर्जुन, ऊपर कही गई विधि से यदि तूँ सब छुछ मुझे अपित कर देगा, तो उस समर्पण के प्रभाव से तुझे कर्मों के अच्छे या तुरे किसी प्रकार के वन्यन में नहीं पड़ना पड़ेगा। कारण, सर्वकर्मसमर्पण से जिस संन्यासरूप योग का संपादन होता है उस संन्यासयोग से उस हाउत में तेरी आत्मा युक्त हो जायगी और उसी के परिणामस्वरूप तूँ जीवितास्था में हो कर्मबन्यन से मुक्त होकर जीवन्युक्त की दशा प्राप्त करेगा तथा अन्त में शरीर छोड़ने पर संसारयन्यन से मुक्त होकर मेरे समीप चळा आयेगा।

धरपत होते हैं—१ इट. २ कविट. ३ मिश्र. कथोन भका = मनचाहा. बरा = करचाहा और शेमों मिला जला । इष्ट कल बिलने से बसलता होती है, श्रम का श्रमधन होता है, धनिष्ठ फल पाप्त होने पर अवसमता होती है, दःस की अनुमति करनी पहती है, मिश्र फल के खाम से प्रसनता और अप्रधनता दोनों मिल जलकर हृदय को आन्धोलित करते हैं, सब दुःव दोनों में श्क्षमा रहना पडता है। यह दुनियानी खुशी नारामगी, आराम तकलीफ ही तीर की संसार में बाँधनेवाले जाल है। यदि इन के फीर में न पड़े ब्रीर बारीर, बचन, मन से निहते कमें करे उन सब से किसी प्रकार के फल की इच्छा न करके उन्हें भगवान के गाम पर करता नाय, ती व्ययंक्त सीनों प्रकार के फानों में से किसो की शर्यास नहीं होती। यही ग्रामाश्रम-फरुयक्त करेंबन्धन से मोच अथवा कर्मों का संन्यास कहरतता है। इसी प्रकार का आयरण संन्यासयोग के साधन को कुंशी है। ऐसी कमैकवासिक से रहित कमैकारिता ही कमैंसंन्यास योग की वध भूमिका पर मनुष्य को आकृत कराके बसे वस योग से युक्त भारतावाला-संन्यास-योगयुक्तारमा—वनाने में समर्थ होती है। इस लिए संन्यासयोगयकारमा का यह अनियाय कभी मत समझे कि भगवान् ने संन्यासयोग से युक्त होने के किए कहकर कर्नुन की एस्यामी होने का वपरेरा दिया है। इस रखीक में कथित संन्यासयोगी के पर पर पहुँचने के किए पर होड़ने की नहीं, प्रत्युत घर गृहस्थी में रहते और सब वकार से गृहस्थापमधर्म का पावन करते हुए देवल कर्मों के फर्कों की अभिजापा छोड़ने की आवश्यकता है। और उस के होड़ने का यही ब्याय दें कि को जो काम थाम करो वह सब परमेरवरप्रीत्यथे करो, वह से अपना या अपने राष्ट्र मित्र किसी का मराया या गुरा किसी तरह का फल मत चाही। ऐसा परमार्थ-माथ रशकर कमें करने पर तुम्हारे कर्मों में बन्धनकारिका शक्ति का अमान हो जाएगा, अर्गः तुम सर्वेश निर्वेश्य रहकर कीते जी मुक्तिसूच का बानन्द मोगोगे और मरने के बार तुम्हारी कारमा छीचे परवारमा में जाकर एकाकार हो जायगी जहाँ से कमी खोटना नहीं होता कीर न संसारधागर में पढ़ने का कट काना पड़ता है। आतु:

## श्रीमद्भगवद्गीता 💙



भगवान् में मक और भक्त में भगवान् ( घ॰ ६ व्हा॰ २६ )

यही सर सम्भाने के लिए मगवान् ने वहा कि है अर्जुन, सर्वेदिषकमें, भोनन, हदर भादि श्रीत स्माते विवार्ष मुक्त प्रामेदवर को सर्वार्षक करने से मूँ कमों के शुन भ्रश्नुम कल देनेवाले नन्पनों से सूट जाएगा। इस मकार संन्यासयोग से युक्त व्यात्मवाला होने पर संसार-पक्र में पूरी साह स्टक्टर मुक्त को मान हो जायगा।

इस पर चर्नुन ने मण किया कि हे भगवन्, ज्याप पहले कह आये हैं कि को जिस देवता की वपलमा करता है यह एको के लोक में वाता है—जतम देवता का बपालक उत्तम की के में, मध्यम देवता का बपालक मध्यम छोक में जीर चपम (भूत पेतक्य) देवता का वपालक मध्यम छोक में जीर चपम (भूत पेतक्य) देवता का वपालक खपम छोक में चपो पुष्प कम्में के मनुपात से निवास पाता है और पुष्पपीय होने पर पुनः संसार में छोट चाता है। भीर पहाँ चाप उद्द रहे हैं कि मेरी वपासता करनेवाका, सब कमों का पाल मुक्ते दे देवेवाचा मुख्ते हो पास करता है वहाँ से वहाँ सामा चाना नहीं पड़ता। इस तरह के कथा से हो यहाँ खित हो गात चाना नहीं पड़ता। इस तरह के कथा से हो यहाँ खित हो गात चाना नहीं पड़ता। इस तरह के कथा से हो यहाँ खित हो गात चाना नहीं का पता है, क्योंकि चाम के जपर भी पात होय—मेम विरोध—करने वह होग होरे करारी से पात होता है, क्योंकि पात देवा पड़ारी मायों चीर छोटे मोटे देवता पितर चाहि का भी सी यही स्वमान होता है कि को अर्थ मानता है, क्योंकि पात देवा पड़ारी मानता चीर संज्ञ करते हैं चीर को महीं मानता चीर संज्ञ करते हैं चीर को महीं मानता चीर संज्ञ करते हैं चीर को महीं मानता पुनता वस के जपर है भी चाना नहीं देते। ऐसी दर्शा में आप का गुणावीत, समस्य, मम्बान करका हो विराह छाति है विराह छाति है से सकता है है

भगवान् ने बत्तर दिया---शंक है, में ने पहले भी बचित और सरय हो कहा है और अब भी वैता हो कह रहा हैं, परंतु तब भी में गुवातीत और समरवर्ग हो हैं। कारण यह कि---

## समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम् ॥२६॥

में सब माणियों में समभाव से रहता हूँ। न कोई मेरा अभिय है, न मिय। किंतु जो छोग भक्ति सहित मुझ को भजते हैं वे मुझ में हैं छौर में भी उन में हैं।

गी० गी०—हे अर्जुन, मैं संसार भर के समस्त जीवों में एक समान ज्यापक रहता हूँ, सब को एक नजर से देखता हूँ। मेरा न नो कोई शयु है और न कोई नित्र ही है, मेरी टिए में सब प्राणी बराबर हैं। परंतु हाँ, एक बात अवस्य है और वह यही कि जो कोई भक्त संपूर्ण मिक से मेरा भजन करते हैं, मुसे ही अपनी कह

समस्त श्रद्धा और चपासना समर्पित करते हैं, वे स्वमावत: मुझ में स्थित रहते हैं और इसी लिए मैं भी स्वभाव से ही उन में स्थित रहता हैं। तात्पर्य यह कि जिन को में प्राप्त होता हूँ अथवा जो मुझे प्राप्त होते हैं उन के साथ मेरा आसक्ति और थ्रेम का नाता है और जो दसरों के भक्त उपासक हैं उन के साथ अनासक्ति और द्वेप का भाव रखता हूँ, ऐसी वात नहीं है, अपित मेरे भक्त स्वतः मुक्त में और मैं रवत: दन में रहते का छापम में स्वभाव ही रखते हैं ।

कः प्रत-प्यारे प्रभ के प्रेमियो, भगवाम न तो किसी के निय है, न किसी के शहा वे सब के जिए बगदर हैं। डाधी से सेकर चोंटो तक उन की दृष्टि में केवल प्राणी हैं। डाधी बहुत बड़ा जामवर है, बड़े बाम का है. सवारो, शिकार, प्रतिसादार्शन शाहि श्रमेक सहस्वपर्ध कार्य हाथी के द्वारा जीध सक्त हो लाते हैं. इस लिए भगवान हाथियों पर विशेष कवा रसते हीं और चोंडी किसी काम में नहीं बन्तो. इसटे इस के द्वारा बनेक प्रकार की हानियों की ही संभावना रहती है, इस लिए चोंटियों को भगवान हेय सबकते हों, येसी बात करापि नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा समध्यना आदिमयों का-स्वार्थ के पुत्रखों का काम है, धगवान का, परमार्थे रूप परम तस्त्र के अधिशता का नहीं। और अगर कोई यह कहे कि मगबान मी ती धारने मासुक भक्तों को मुक्ति देते हैं और धारने ही रूप स्वादि देवों के श्वासकों को पुनगवर्तन में पड़े रहने देते हैं। ऐसी परिस्थिति में कैसे माना जाय कि मगवान समस्यों हैं ? इत की समाधान यह है कि भगवान रात्र प्रथवा नित्रभाव से ऐसा वहीं करते. बहिक भगवान का भौर वम के मक्तें का वैसा स्वभाव हो होता है। जैसे सूर्य का बकाश खोहा और शीश दोनों पर समानक्ष्य से पड़ता है, परतु लोहा अपने मिलन स्वभाव के कारण स्पैताय से तप-कर और अभिक कालिमा ही पक्तर करता है और शीशा धाने स्वताववश बसी ननारा की कई गुना प्रिषक फैला देता है। इस पर क्या सूर्य को किसो तरह दोप दिया बा सकता है कि सीगा की क्यों चनका देते हो और छोड़ा को क्यों नहीं चनकाते ? नहीं, सूर्य को कोई कैने कुछ कदेगा, क्योंकि वे तो दोनों पर अपनी स्रोर से बरावर बरावर हो। प्रकाश हाल रहे हैं। इसी प्रकार स्त्रीप्र का भी उदाहरण देश जो। श्रीप्र स्त्रमात्रतः गरम है। जाड़ों में सीग वड़े मैं म से इसे चारों और से घेरकर बैठते और अपना जाड़ा हुए करते हैं। घ्यान रहे कि ली कोग काग के समीप वैठेंगे, बाड़े से उन्हीं की रखा आग कर सकती है, जो आग से ट्रा हटकर भासन जमायेगा उस का बाहा वह नहीं हटा सकती, उसे तो काँपते ही रहना पड़ेगा। किंद्र श्चाम के इस सानिक्य मुख्यकारा-शीतनिवारख-श्री अखात्रिक्य अवकाश अर्थात शीत के श्वनिवारण पर यहि कोई बसे पणपाती कहे और वस के अपर भेर्दिए रखने का दोप बारोपिन करे, तो मानी हुई बात है कि ऐसा वहने और करनेवाला मूर्त है। आगका लद स्त्रमार

ही यह है कि वह अपनी वच्छता वसी की घटान करेगी की अस के निकट कारोगा, तो हूर रहकर वस से वच्चता प्राप्त करने का हठ करना मुख्ता नहीं, तो और क्या कहा जा सकता है १ यस, ऐसे ही स्थानान् के संबन्ध में भी समक हो। प्रश्वान् भी अग्रि को माँति ऐसे स्यमान के हैं कि ओ अन के निकट जायगा वसी का मनताप पूर करेंगे, जो बन से दूर रहेगा वस का नहीं। सस्तु द

भगवान् ने जब कहा कि है कहुँन, मैं सब नीवों में समानभाव से रहता हैं, मेरा 
राष्ट्र मित्र कोई नहीं है, किंतु को मिक्सात्र से सुके मजते हैं वे मुक्त में रहते हैं कौर में भो
हन में रहता हैं, तो कहुँन ने पूजा—कब्दा मगो, यह तो बतलाइस कि जो कोई नीवन का
अधिकारा माग ब्रजानवरा पायद्यति में ही व्यतीस कर चुका है, पर कन्त में किसी तरह कवती
मूल पहुंचान सेता है कीर काप की मिक्स करना चाहता है, तो दस को काद के मत्ती के पीच
पैउने का अधिकार मिल सकता है या गहीं और क्से संतसमान सजन मान सकता है या गहीं है

इत के बक्तर में अगयान् ने कहा—क्यों नहीं १ कदरय क्ले दोनों वार्ते प्राप्त हो सकती है। मेरी तो यह स्पट पोप्या ही है कि—

#### अपि चेरसुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितोहि सः॥ ३०॥

यदि कोई अत्यन्त बुरे आचरणवाला भी खनन्य भक्तिवाला बनकर मेरा भजन करता है, तो वह साधु ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अच्छे निश्चयदाला

गी० गी०—है अर्जुन, सले ही कोई बड़े बड़े पापाचार ही जन्म भर क्यों न कर चुका हो और समाज में महान् पापी ही क्यों न प्रसिद्ध हो चुका हो, परंतु यदि पूर्व जन्म के संस्कार, सत् शाखों के अध्ययन, उत्तमोत्तम उपहेशों के अध्य अध्यवा सस्तंग द्वारा उस में भक्ति भावना मेरे प्रति जागृत हो चुकी है और अनन्यभाव से मेरी मिक्त का आश्रित होकर मेरा मजन करता रहता है, वो यह पापी भी सजन ही मानने के योग्य है। कारण यह कि अब उस के निश्चय ने अध्य पापपूर्ण मार्ग का परित्याग कर मेरी भक्ति सहस्त उत्तम मार्ग का उत्तम कर लिया है।

" वा प्राच्या माहयो, कार्नुन का अध है कि पायी मनुष्य पुष्यास्या वन सकता है या नहीं, दुगचारी को आप के मक्त का हर्गा मिल सकता है या नहीं ? मयवान् का वता है कि हों, पायी पुष्यास्या हो सकता है, मेरे भक्त वा स्थान बहुय वर सकता है। भगवान् का यह बत्तर साक्षीय कृष्टि से सो बन्ति है ही जैसी कि सर्वेशायनयी गीता की घोषणा ही है, साथ गी० गी०—हे अजुंन, पापी से पापी मनुष्य भी ज्यों ही मेरी रारण में आकर मेरे भिक्तरस में पा जाता है त्यों ही ( तुरंत हो ) वह पुण्यातमा और पूर्ण धर्ममाव से युक्त हो जाता है तथा ऐसी शान्ति को पहुँच जाता है जो सर्वदा एकरस वनी रहे। इस छिए तूँ यह बात गाँठ में बाँघ ले, अपने मन में निश्चित धारणा कर ले कि जो मेरा भक्त हो जाता है उस का कदापि विनाश नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह कि मेरे भक्तिमार्ग का अवछम्य लेने पर किसी के चहार में जरा भी देर नहीं रह जाती है, न इस की ध्यांगित हो होती है; प्रत्युत यह नित्य निरन्तर शान्तिष्ठाभ करता है और परम उद्यवा को पहुँच जाता है।

क प्र- किय प्रभवेगी रुजनी, सरवान की एक के बाद तर्रत ही यह इसरी भारता-सनवाकी है। इस के द्वारा वे प्रतिज्ञा के रूप में घोषित कर रहे हैं कि मेरी शरण में आकर पापारमा वसी चण धर्मारमा हुए बिना रह नहीं सकता और ग्रेश अक बन लाने के बाद में वस का नाग नहीं होने है सकता। इस कथन से साफ साफ यह शत छवित हो रही है कि वो खोग अपने पापों की देश को छोर र्राष्ट्र बाळते हुए भगतान की आरख काने में हरते हैं <sup>छन्</sup>हें भयमक्त करने के लिए ही यह कहा गया है कि धनन्य भाव से मेरा भवन करने पर धर्मीसा होने में देर छम नहीं सकती। साथ ही वह यह वस सीचे कि पापत्या से पर्मात्मा दनने पर मी कदाचित पह कीवन मध हो जाय और पहले किये इए पावों के कारण समाप्त में ती कल-हित इतिहास रचा जा चुका है वस के फलक्ष्य ग्रान्ति सब से मेरी भेंट न हो, सोग डॉगी कह कहकर भीर तरह तरह की निन्दा फैला फैलाकर व्ययन कर दें ? इसी मय की ट्रॉ करने के लिए कहा है कि नहीं, यह भय भी निम् छ है। बारण यह कि भगवद्मित के रस में भोतमीत हुए पर्शारमा का मन तो स्वभावतः मगवान का स्मरण, चिन्तन, कीतैन, ममन, यमन, पूमन करने में लगा बहेगा, उसे इतना अवकाश ही कब विखेगा कि वह समाम के कर्य-भारों और परिनिन्दारत हीनहतिकों की बातें सबने जायगा । इस विव दसे ती अपने आप चौबीस घड़ी वह शान्ति और सुख विख्ता रहेगा जो कभो इस का साथ ही नहीं छोड़ सकता। फिर वह व्यय और विचलित क्यों होगा ? दूसरी बात यह कि की एकान्त प्रमुनिष्ठ पाप-रहित होकर धर्माचरण में प्रष्टत हो वास्तविक धर्मात्मा को क्याधि धाम कर खेगा इस की निन्दा भरने का, उस को देखकर उस के पूर्व पापों के ख्याज से उस पर ग्रांगुडी उठाने का किसी को साइस मी नहीं हो सकेगा। कारण यह कि जिस गकार खेटा सीना सीनार की र्थंगीठी में गताया जाकर जब अपना घोटापन भस्म कर शासता है और शुद्ध सुवर्ण की दिव्य चमक से चमकता हुआ भाहर निकलता है और तन बसे देखकर कोई मी छोटा कहने का खाइस नहीं करता है, वसी प्रकार पापभट सबे भर्मारमा की मी न तो कोई निन्दा कर सकता

इसी लिए भगवान् ने कहा कि हे कर्तुन, पापी और दुधाबारी भी करार सबी सगन से मेरा मनन करता है, ते। वह तुरत थमांत्मा हो जाता है और सर्वकालिकी आगित की मात करता है। हैं निथय समक्ष कि मेरे पाल का विनाश कभी हो हो नहीं सकता।

यह सुदकर कर्जुन ने प्रथ विया कि दे प्रभेग, यह तो वन छोगों की मिल का माहारूय हुआ जी अपने दूरावरण के कारण सन्मार्गेवट होकर बाद में आव्यारजुद्धि के द्वारा सन्मार्गे-यहण की येग्यता ग्राप्त कर खेते हैं, किनु में अन यह वानना वाहता है कि तो छोग स्वभाव से ही पापपद्व में फॅल शुके हैं अर्थाद अपन कोटि की योगियों में जन्म पारण कर शुके हैं वे आप की मिल का काश्य बहुण कर सकते हैं या नहीं और उस मिल के द्वारा उन की सुगति की माति हो सकती है या नहीं है

इस का श्लद देते हुए अगवान् ने कहा—हाँ कर्तुन, ऐसे लोग भी मेरी मित्त वसी मक्तर बर सकते हैं नैते श्लम योगियाले बीर कर्त्दे भी मैं वही गति देता हैं नो पुष्प पवित्र शांति में शत्म लेनेवालों की मात होती है। मेरा सी स्वभाव ही यह है कि कपने भक्तमात्र की लिए क्ष्मने पाम का द्यांग्य खुला रखता हैं। इसी लिए ती—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वेश्यास्तथा शृदास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३२॥ हे पार्थ, स्त्रियाँ, वैश्य, शृद्र और पापयोनियाँ (वाण्डालादि) जो

कोई भी हों, मेरा आश्रय छेकर वे भी परम गति को चछे जाते हैं।

गी० गौ०—हे अर्जुन, मेरा मक वनने के लिए जाति, वर्ण, घर्म, संप्रदाय आदि को बच्चता निम्नता का कोई प्रतिवन्ध नहीं है—चाहे की हो चाहे वैरय, चाहे शुद्र हो चाहे चाण्डाल मृतप आदि कोई मी क्यों न हो, सब को मेरी मिक करने का पूर्ण अधिकार है और अपनी करण में आनेवाले सभी मक्षों को में बही

or मह को कींग क्यागची से सरकन करता । सब के हम शाचाला से की गणि उस के गाइकों की सीटाए सर्वेटा बदारी जाती थी. दसमें के गाहक इस की सजनता पर बाकर हो. भीर दशानों से टट टटकर वस की दशान के बाहक बनते आते थे. फिर भी वस की जी और एस के पत्र की सस का लाँग इलायची बाँटना बड़ा बशा लगता । वे कहते--- तम प्रति दिन हो हो रूपये की लींग इलायची बाँट बाँटकर पाइक बदाओंगे. तो वस से फायटा हो क्या होगा ? हो हरवा रोज के हिसाब से महीने में साट हदये चीर साल में सात सी बीस रुपये होते हैं। सो कव कि इसना सम लुग ही देते हो, सो मनाका क्या परधन होगा ? इसी बात को खेकर रोज उस के घर में फनड़ा कताह मचा करता। अस के इस सीजन्य ( कींग क्लायची के सरकार ) से इस के पास पड़ोस के दसरे दकानदार सरा मन ही मन जलते रहते थे । इत मर्खी के मन में यही विचास रह हो गया था कि समाधिशास कींग (छायची शिका विकाकर हमारे बाहक तोडता फोडता है। वडा घर्त धादमी है। जवर से कितना भीका माला साथ बना ग्रहता है ? देशकर शालम होता है कि विचारा छल कपट का नाम भी महीं जानता होता. पर भीतर छल कपट और आल फरेब का सलामा लगा कर स्वा है। समाधितास के व्रति उस के पड़ोसी दकानहारों के प्रश्न में ऐसे ही दर्भाव भरे हुए थे 1ं इस लिए दे लोग जब क्ष्मी विषय को सेकर क्ष्म के घर में अरुह होते देखते. तो यह परत्र होते कीर समाधि की की और पत्र का पत्र खेकर इन होनों को और प्रधिक फ्राइ। करने के लिए घोत्साहित करते रहते थे । द्विपे द्विपे वसे बहुद दे देने सथवा श्रदालत में मुक्त्रमा चलाकर वस को पागल करार करा हैने की सलाह हैने में भी वे म हिचकते। अपने स्वार्थ की हानि होते देख पड़ीसी इकानदारों ने सदिवेक और सदिवारों की एक प्रकार से तिलाशिक्ष 🜓 दे दाली थी । किर भी कशक्ति पति क्रीर विता होने के छ्यान्त से समाचि की जी और पुत्र से इतना मर्थकर दर्व्यवहार को उस के प्रति नहीं करते बना, हाँ, अन्त में यह परिणाम बन्नर्य निकला कि लोगों के भड़काने से बत्तेत्रित होकर एक दिन की पुत्र ने मिलकर समाभिरास की घर से बाहर निकात दिया। विचार की बड़ोस पढ़ीस से ती किसी तरह की सहायता मिलने की बारण थी वहीं, क्योंकि वह जानता ही था कि ये सब भी परवाली भीर माजायक छड़के के ही पश्च में हैं, इस छिए घर से निकाला जाने पर वह संसार में श्दास होकर संगल में चला गया।

प्रश्निकी दुलारों नेशे बनशी सरसात के दिनों में को कमनीयता धारण कर लेती है इस का धानन्य या तो कोर्र प्रत्यवरशों ही कल बकता है या वस का पूर्ण वर्णन करनेवाले कविकी करिता का मनन करनेवाला काल्यभेगी। गरमी से तये कीर पूर्ण धकड़ से मरे अंगली ट्यों के प्रहित्त पत्ते कब वर्ण के बल में मुख मुखकर स्नाव करने के बाद गया हश ३७ उत्तम गित देता हूँ जो बड़े बड़े झानी महात्मार्त्रों को दिया करता हूँ । प्रतिवन्ध है फेवल मेरी भक्ति करने का ि उस में जातिगत हीनता भले ही हो, पर यदि आच-रणगत उत्तमना और पवित्रता वर्तमान है, तो उसे मुम्ह परमेश्वर की परम उत्तम गित पाने से कोई वश्चित नहीं रख सकता ।

कः पः-प्यारे मित्रो, भगवान के घाम का मार्ग सब के लिए एक समान एंटा हुआ है। वहाँ किसी के लिए पश्चपात और किसी के लिए विशेष नहीं है। भगवान के दबौर में 'जिनिया' कर नहीं स्थाता। वहाँ यह सतै वहीं है कि तुन बाह्य हो. तो एसी से पूत नाको और तुम नीच हो, तो बाहर हटो। वहाँ ते। केवल मिल की, भगवान का सब्चे मन धे अरखागत होने की एकबाज अर्त है। समाज भले हो खो दो देर पहने का चिपकार मत दे, बाद को बसम बपरेश सुनने के अधिकार से बिद्धित रखे, बैश्य को तराज् बटलरे से पुत्रेत म सेने दे, योग, चमार, मेस्तर, कसाई, कोज. मिल्ल चादि को भगतान का नाम जैने की भी भावा न देः परंतु भगवान् ऐसी भेदरष्टि नहीं रख सकते । वन्होंने 'समा पदावत गणिका सारी 'है। निपादराज गृह की रामस्य से गुलै सक्त लगाया और धन्त में धपने भाग की भेज दिया है। ये सब कथाएँ आप क्षोगों को पहले ही मुनाई जा चुकी हैं। हाँ, धैरय के संबन्ध में कोई गाकोय कथा कमी नहीं कही गई है। इस तिए यहाँ मार्कडेय पुराण की एक कथा इस संबन्ध में कह रहा हैं जिल से यहत कोगों के इस संरेह का निराकरण ही कायगा कि घन के कीड़े बनियों से भवा अपना व्यवसाय कर छूट सकता है कि वे भगवानुको भक्त ६नकर एन की धाम में जाने योग्य ब्रानी बन सर्कें? वर्हे सी नमक, निर्म, तेल, लटाई, छोडा, लकड़ी, लई, सूत का व्योग बैंडाने मीर दिसान की वही बलटने पुलटने से ही व्यवकाश मिलना मुन्किल है, अले ही घाटे पर वाटा होता रहे और दिन दूरी रात चौगुनी चिन्ता की धाग भभकती जाय, पर वे उस व्यापार से मुँह मोइकर भगवान् की शररण में जाने का नाम तक नहीं थे सकते। यह कथा इन सब इतीजी की द्दिल भिन्न करको यह सिद्ध कर देती है कि वनिया भी भगवान की कृपा से व्यापार से विराग महर्ण कर सदा जानी बनकर मोच बाग्न कर सकता है।

प्राचीन नाल में एक नगर में समाधि नामक एक बहुत बढ़ां घनी वैरंग रहता था। इस की संपत्ति की पोह नहीं थी। इस का मान्य ऐसा प्रवेल था कि जिस किसी भी वस्तुं के स्थापार में वह हाथ लगाता उसी में इस का काफी मुनाका मिलता। इस लिए उस की संपत्ति मितिदिन अधिकाधिक बद्दाी चली जाती थी। समाधि वैरंग का स्वभाव भी बहुत ही सीवा सारा, करवन्त सरल था। वह कभी किसी के साथ कड़ा होकर बात नहीं करता। को देख की इकान से खीता सारा, करवन्त सरल था। वह कभी किसी के साथ कड़ा होकर बात नहीं करता। को से उस की इकान से खीता हो। वह समी किसी के साथ कड़ा होकर बात नहीं करता।

पर सब को कींग रताशाची से सतकत करता । इस के रस जाचामा से ही ग्रहापि दस के मादकों की संख्या सर्वेदा बदती जाती थी, दसमें के बाहक उस की सज्जनता पर आजट हो. भीर दशनों से टट टटकर बस की दशन के ग्राहक बनते जाते थे, फिर भी श्रम को जी श्रीर इस के पत्र को उस का लींग इलायची बाँटना बडा बसा लगता । वे बडते-तम पति दिन हो हो हुन ही होंग रहामची होंग् बॉरकर महरू बतायोगे. हो वस से आगहा ही यस होगा ! दो रुपया रोज के हिसाब से महीने में साठ रुपये बीड साळ में साठ सी बीस हरये होते हैं। सो कर कि इतना तम खटा ही देते हो, सो मनाका क्या परधल होगा ? प्रसी बाल को खेका दोश तस के छए में अध्यदा कलाइ सभा करता। सस के इस सीजन्य ( औंग इलायची के सरकार ) से इस के वास पड़ोस के दसरे हक्कानदार सड़ा मन ही मन जकते रहते थे । दन सर्वों के मन में गड़ी जियास रद हो गया था कि समाधितास स्त्रीत राजायची विचा शिवाकर हमारे ग्रहक सोहता फोडसा है। वडा धर्त आदमी है। जगर से किसना भीका भाजा साथ बना शहता है ? देखकर माखब डोता है कि विचारा छल कपट का नाम भी नहीं जानता होगा, पर भीतर खुछ कपट और आल फरेब का खशाना अमा कर रहा है। समाधितास के प्रति उस के पड़ोसी दशानदारें के मन में ऐसे ही दर्भांद भरे हुए थे। इस लिए वे लोग जब वसी विषय को खेकर इस के घर में करूड होते देखते. सो यह प्रसन्न होते धीर समाधि की की पान का पच वेकर दन होगाँ को चीर प्रधिक मगड़ा करने के लिए श्रीरसाहित करते रहते थे । छिपे छिपे वसे सहर दे देने अथवा अदालत में मुकरमा बलाकर इस को पागल करार करा देने की सलाह देने में भी वे न हिचकते। अपने स्वार्थ की हानि होते देल पड़े।सी दकानदारों ने सदिवेक बीर सदिवारों को एक प्रकार से तिलाअि ही दे दाकी थी। फिर भी कक्षाचित पति और विता होने के खपाछ से समापि की जी और पुत्र से इतना मर्थकर दुव्यैनहार तो उस के प्रति नहीं करते बना, हाँ, प्रन्त में यह परियाम भवस्य निकला कि लोगों के महकाने से बत्तीमत होकर एक दिन जो पुत्र ने मिलकर समापिशास को घर से बाहर विकास दिया। विचार की बडोस पडोस से तो किसी तरह की सहायता मिलने की कारण थी नहीं, क्योंकि यह बानता ही था कि ये सब भी घरवाली भीर माजायक खड़के के ही पक्ष में हैं, इस लिए घर से निकाला जाने पर वह संसार में ध्दास होक्स जंगल में चना गया।

प्रकृति भी दुलारी येथी बनधी बरसात के हिनों में जो कमनीयता पारण कर लेती है इस का धानन्द पा तो कोई परवषहर्शों हो बटा सकता है या बस का पूर्ण वर्णन करनेवाले किन की किनता का मनन करनेवाला काल्यभेगी। गरमी से तपे और पूछ पजड़ से भरे जंगकी ट्रा के पूसरित पत्ते अब वर्षों के बल में मुख्य मुख्य स्वान करने के बाद नया हरा ३७

बाना भारत करते हैं. तो वस समय वन्हें देशकर बागान्त से बागान्तर चित्रवाला, संसार-तापतापित व्यक्ति भी बिना बग्ध हुए नहीं रहता । खंगल की बरसाती इध्याली देसते ही मनप्य के हृदय की ज्वाला अपने वान्ति का अनमन करती हुई तत्काल ही सक नाती है और हरय एक खद्रस नवीन शक्ति से हरा भग हो बठता है। और खमर संयोग से वसी खबसर पर इस जाल में कोर्ड कानी महारमा बिल जाय को अपने इच्छेशायत से संसारानळत्म पाणी की अन्तरात्मा को सिश्चित कर है सब तो उस के इत्य की इश्यिकों के सहराने का कहना ही क्या है। बस. यही बात सवाधि बैरव के साथ भी सवदित हुई। समाधिरास की हर के पुत्र कल व ने पेन माहों के महोने में घर से निकाल साहर किया था। इस लिए जंगल में पहुँचने पर वहाँ की प्राकृतिक स्रोमा देशकर उस की भाषी से कथिक चित्तविकताता तो यों ही हर ही गई कीर जी धोडी बहत बची रह गई थी वह सब हर होने लगी जब सीमाग्य से वह चलता चलता एक अपनि के आश्रम में वा पहुँचा। यह बाधम श्रीमत के वस माग में स्थित था जहाँ जंगल की सचनता और जगहों से अरयन्त श्रविक भी अर्थात ऋषि का आभम प्रायः क्षेतल के मध्य माग में था। कहाचित इसी किए एक राजा भी अपने शतु से युद्ध में परानित हो प्राण्या के निमित्त भागकर उसी समय अपि के आध्य पर का पहुँचा। रागा अपना राज्य राजु के द्वाथ में चला काने से इतना ध्याकल और दशी था कि वह लंगल की छटा और जाश्रम के शान्तिपृष्टें वातावरण में बाकर भी अपनी मनीव्यथा से मुक्त नहीं हो सका। वह पार पार लंबी लंबी उसाँसें लोता और वटबटाता हुआ अपने आप कह रहा था कि हा, चाम मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे रायधी ने मेरा राज्य, राजाना, राजाल का भारदागार, हाथी, घोड़ा चादि सब बुख छीन विया, और शतु को कीतते देवकर मेरे मन्त्रियों, सेनापतियों भीर नीकर चाकरों ने भी बळटे हाथीं मुक्ते ही मुडना धारम्य कर दिया-सब के सब अपने अपने स्वार्थ में लिपट गये और यशु से निलक्षर मुझे निश्कुल असहाय कर दिया: यहाँ तक कि वे मेरे प्राय सेने पर भी बतारू 🗐 शये श्रीर मुक्ते शिकारके बहाने भागकर जंगल में शरण होने की बाह्य होना पड़ा। पता नहीं, मेरी निजी सवारी के काम में आवेबाता वह नैसर्गिक बनवान मदमत हाथी धन कैसे होगा । जितनी दिफानत से मैं उस का खालन पालन करता था, में इस के उत्तर जितना स्थान रखता था, क्या मेरे शत्रु एस की वैसी देश माल करते होंगे ? हाय, निन्हें में क्षत्र, वल, धन, धान्य देशर सदा अपना धनुगत बना रखा था वे स्वार्थी धन के पुतले सब मेरे या ुंकी सेवा में हाथ जोड़े बाड़े रहते होंगे, क्योंकि मेरी कमाई हुई अधाह संपत्ति हथियाकर मेरे रातु खुले इत्यों इस का अपव्यय करते होंगे और अधिक से कथिक पन देकर मेरे समस्त अनुगतें को अपना अनुगत बना लिये होंगे। श्रोफ, कितने कहों से संचित किया हुआ मेरा तमाम सनाना ! अवस्य ही मेरे शतु के हाथों में पड़कर वह थोड़े ही दिनों में निलक्षुत नष्ट ही

ायमा । राजा बहुत देर तक बाही सब बकता रहा । वैरंग ने राजा की वातें सुनी, तो शसे भी अपना घर बार बाद चा गया और वह सिर नीचे लटकाकर पुनः शोकमञ्ज हो गया । इतने में ही राजा की नगर बडती हुई बस वैरंग के जपर जा पड़ी । राजा ने सस के घराएं। नमाव से अनुमान किया कि यह भी संसार के स्वार्थियों से निताहत हो कर ही घर धोड़कर अंगल में व्यापा हुण मानुम हो रहा है। इस लिए इस से बात करनी चाहिए और देशना चाहिए कि हम हो को ले करना में कहाँ तक साम्य है।

राजा ने बेरब के समीप जाकर बैटते हुए कहा— क्यों महाराय, आप यहाँ तारोवन में आकर भी धोक करते हुए क्यों दिवाई दे रहे हैं ृ यहाँ तो महार्थ के प्रताप से मानित की ऐसी कविरस्त पारा वह रही है कि कोई कैसा भी बस्ता, भुजा, सताया हुआ मनुष्य यहाँ आकर अपना हुआ मुख सकता हैं। किर भी आप की मानिक पीड़ा दूर नहीं हो रही है, इस सि कात होता है कि आप को अवस्य नोई नड़ा मारी कह पहुँचा है। क्या अपने हुआ का कारण मुक्त से कह स्वतं है हैं

वैद्य ने कहा—आप अभी निस्न प्रकार का अपना दुल पकट कर रहे थे कुछ कुछ विसा ही दुःस मेरे अपर भी पढ़ा है। अन्तर इतना ही है कि आप को बाहरो राजुओं ने शंज्यपट किया है, इस लिए आप को सन के अपर कोच है और उन से बर्ता लेने की करा-चित्र मन में मबल आरग है। और मुक्ते मेरी की और लड़के ने ही पन की स्प्या से पर से बाहर किया है। इस लिए में बन से विराग पाकर भी जन्म भर उन्हें सरना समकते रहने के सम्पादकर उन को मूल महीं पाता हैं।

राजा ने कहा—जाप भी बड़े निधित आहमी मानून होते हैं। जिन की वर्षों ने धन के क्षोम से पति पिता का भी मोह नहीं किया बन को तो नाहरी गत्रु से भी भर्यकर गत्रु सम-कत्रा चाहिए। आप स्पर्ध ही बन दुखें के मीह में पड़े हुए हैं।

वैरय ने कहा—राजन, जाप को कह रहे हैं वे वातों में नहीं जानता, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता है कि येसे नीयों का मोह तो नया, मन में विचार भी नहीं खाता चाहिए, हिंतु अपने दुवैछ मन को क्या नहीं को बार बार हठ करके उन्हीं की विन्ता में खात हुआ है और लोच रहा है कि वे सब कुछल से हैं या नहीं, मेरे खिए बन के मन में जुल स्थान है या नहीं, मेरे बिए बन के मन में जुल स्थान है या नहीं, मेरे पहुल कहते हुआ पन वे लुख पुटा रहे हैं या सुर्धित रखे हैं, पास पहुल कहते सुनते हैं या उन्हीं की बरंसा करते हैं। इन्हीं बातों को जानने के लिए मेरो गई हुई चिनता पुन- पुन- और खाती है।

राजा ने कहा-भाई हुई चिन्ता लीटने का क्या अभियाय है ? ़-

वैद्य ने कहा—में घर से निकलकर जन जंगल में काया और यहाँ इत महर्षि का द्रशैन किया, सो यहाँ वनशोमा और तथोम्बि के प्रमान से मेरा मन बहुत कुछ शानित पारण कर जुका था, पर जन से काय आये और कारने दुख कह का वर्णन सुना गये तब से मेरे मन की बहु दरा नहीं रह गई नो यहाँ आने से उत्पत्त हुई थी। आप का शोक देश सुनकर मेरा शोक पुनः लोट आया और मुक्त ध्यानुल कर रहा है। और अब मुक्ते कोई स्वाय नहीं सुक रहा है कि किस तरह इव स्तार्थी पनलोलुवी का मोह छोडूँ तथा वन को निष्दुरता का यहता स्वयं निष्दुर बनकर शुकार्ज ? वस, यही सब सोच से पचकर बार बार में शोकसंतम और इस्तीन हो रहा हूँ तथा वनकों ते लेने को बहु कर हो है। यह स्वयं एक हुन को हुर करने का कोई स्वयं का सह है। यह साम हो से साम हो है स्वयं साम है से साम हो है साम वान हो है, तो बतलाने का अनुवह कर तिले हरस में पारण कर और उपयोग में लाकर में शोकसुक्त हो सन्हें तथा व का सुराय कर का स्वरोगन कर कुन सन्हें।

राता ने कहा- जैं खार ऐसे ब्याय जानता होता, हो स्वयं क्यों दुःखमार दोना रहता ! इस का ब्याय इन खाये को छे।इकर और कीई नहीं बतला सकता। चित्रण, उन्हीं को हम दोनों अपनी विपत्तिकथा सुनाकर शोकलोचन का चीर साथ खाथ ऐसे विषम मोह का निसे तुरा लानकर भी स्यागने में हम असमर्थ हैं, कारण पूछा बाय। वे सर्वंत खारि हमारे शोक मोह का कारण चीर बस को निश्चित का ब्याय अवस्य यतलायेंगे।

येह्य ने नदा-पद आप ठीक नद्द रहें हैं। अब तक योड को शरति का कारण नहीं मालून दोगा तब तक इस से सुटकारा शिवना भी कठिन है। इस खिद पहले कारण जानना ही परम आवश्यक है।

इस प्रकार निधय कर होगें दुसिया ऋषि के समीप जा साठाङ प्रचान कर बैठ गये तर ऋषि ने इन से इन के आने का कारण पुद्धा ।

राभा ने क्तर दिशा—भगवन्, में राज्य से बहिन्कृत कीर ये येदम करने पुत्र करत से तिरस्कृत होकर सन में काने को विवस हुए हैं। किर मी हम दोनी के मन से राज्य तथा प्रदर्शियार का मोह दूर नहीं हो रहा है। हम दोनी अस मोह की मुगई जानते हुए, वस के कारण हू समारवहन करते हुए और उस से मुक्त होने की दूष्ट्या रसते हुए भी उस से क्याना प्रियद नहीं हुइ पात है, इस का क्या कारण है हमार यह मोह केते हुए होगा ?

श्चिप ने कहा—सानम्, आप यह कहते तो हैं कि हम मोह की युगरें जानते हैं, पर वस्तुतः आप का यह 'धानना' विषयम्बक है, अनम्बक नहीं। इस बिए वह जानना भी नहीं मानने के ही बसावर है। कारण, यदि विषय संवन्यों क्वान को ही बान मान जिया आयमा, तो मनुष्य हो नहीं, पशु पत्ती, स्म कादि भी बानी होने का दावा कर सकते हैं, क्योंकि आदार, निदा, पय कादि वो इन्द्रियों के विषय हैं वन में पशु झादि भी वैसे ही विचार



ર સમાધિ અને સુરથ મુનિના આશ્રમમાં.

પ્ર અન્નેને દેવીનું વરદાન,

रहते और प्राचरश करते देखे शांते हैं जैसा सन्ध्य । परा पन्नी भी भवने वन्नों का लालन पालन. अपने घर धीर परिवार की देल माळ मनध्यों के समान ही करते हैं। इस जिए सास्तविक बान हो। है को एक बलवादि विषयवासना से दर इटाकर बस परम प्रभ के चरकों में तस्कीन हो जाने का सामध्ये सत्यन करे । धवपि यह बात नहीं कही जा सकतो कि आप जैसे राजन्य कारत समाधि हैंडम जैसे श्रेपितर इस बान के सदस्य में जानते ही नहीं आप छोग इस बात की जानते ध्रम्प्य हैं. किर भी विवयवासना और शोक मोह का त्याम नहीं कर पाते, इस का कारण गरी है कि उस पाम प्रम की बादा शक्ति ग्रहामांगा ने संगठ सतार की इस प्रशार में।दित कर रहा है कि सतार कानी हुई बातों की भी बादहार में बाने में बासवर्ध रह जाता है कीर निरन्तर शोक मेल के कताल में बहा करता है। इस लिय इस बात में जिस्तित होना स्पर्ध है कि की पुत्र से निशहत होकर भी समाधि दन्हों के कराखादि की चिन्ना करों कर रहा है ऋथवा में ही क्रपने राजकर्मेशारियों की दर्भावना का शिकार श्रोकर भी पन असी वरकायमें राजवपानि के लिए माशान्वित क्यों बना चैठा हैं। यह महामाया बड़े बड़े झानी महारमाओं को भी लग्न सी चहा होते ही मोह के महाभयंकर खरक में बाल देती है और वही जब कवारति करनेवाली ही जाती है. सी मर्ख से मर्ख की भी परम जानवान बना देती है। सारवर्ष यह कि वह महायाया ही अवसक्ष होकर अपन रचित जगजाज में फँसाधेरियती है और प्रसन्न होने पर वही मनच्यों की मित्र देने को भी तैयार रहती है। एक बाक्य में-वही संसार में बाँधती स्रोर दस से मुक्त भी कामी है।

ाता ने पुदा---मगवन्, वह महामाया है कीन कोर नेसे वह उर्पण हुई समा वह बरती क्या क्या है? वह उर्वतन्त्रस्वतन्त्र स्वभावस्वती है क्यथ्या किसी क्षन्य के प्रमाव से प्रमावित होकर हतना शक्तिसावध्यस्थलन हो गई है? वे सब बातें विस्तार सहित में कार से सुनवा चाहता हैं।

ध्वि ने नहा--राजन , वह नाजननी भी परमारमा की तरह निरंप, गुद्ध, चुद्ध स्त्रवार बाकी है। वस की खीछा भी सविदानन्दमय प्रभु की तरह अपराधार और अनन्स है, इस जिए वह भी सचिदानन्दमयो ही है। वह भी भंगवान विच्छु की भगति समय समय पर अव-सार पारण करती है और देवताओं की कार्योग्रिट में ग्रहायता किया करती है। निस्न प्रकार भगवान की प्रतिकार है कि--

यदा यदा हि घर्मस्य ग्ळानिभेवित भारत ! षाश्युत्यानमधर्मस्य सदात्मानं स्त्रज्ञान्यदम्॥ धर्मात् जन जन पर्मे की हानि चीर अपमें का स्टक्ष्यं होता है, हे पारत, तन तन में अपनी खारमा ना स्टन्न क्रिया करता हैं। चीर--- परित्राणाय साधृनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥

सजनी की रचा, दुर्जनों के विनाश तथा पर्में की संस्थावना के लिए में शुग युग में कततार पारण किया करता हैं, बसी प्रकार अगजननी महामाया की भी प्रतिक्षापूर्ण भीषणारें कि—

> इत्यं यदा यदा वाघा दानवोत्या भविष्यति । तदा तदावतीर्योहं करिष्याम्यरिसंद्ययम् ॥

इस प्रकार बानवेर के बस्थान ( तथा यमें और धार्मिकों के द्वास ) से जब जब संसार के स्वामाधिक संसरण में वाचा व्यस्थित होती है. जगत चासरपीडा से व्यथा पाने लगता है तव सब अवतार लेकर में ( असररूप ) शतुओं का नाग ( और सुर् मसररूप धार्निकों 🕏 रचा) करती हैं। राजनु, इस मगवती बाया शक्ति की महिमा का पूरा पूरा वर्णन कर सकना प्रधादि देवों की शक्ति के भी परे हैं। फिर मेरी तो गखना ही क्या है ? हाँ, मैं ने वस के संबन्ध में जा कुछ सुना है और कड़ों तक धान बात किया है वस का सार इतना ही है कि मलयकाल में योगनिद्धा में पड़े हुए भगवान विष्णु के कानों की मैठ से उरपत्र होकर मधु श्रीर कैटम नाम के प्रवस्त राचसों ने जब निष्णाकी नामि से स्टपल कमल पर बैठे हुए मझा की मारमा चाहा, सो बद्धा ने भगवान को जमाकर प्रथनी रचा कराने के लिए वस महामाया की ही प्रार्थना की जिस से प्रसन होकर वस बाया शक्ति भगवती ने ही भगवान विष्णु की घोग-निहा से लगाया और भगवान ने वन शक्सों का वध कर बदा की रक्षा की । फिर महिपासुर मानक महाबळ्याको अनुर ने जब संशार को बस्त कर देवताओं के लिए एक चया भी चैन से रहना कठिन कर दिया तब भी देशताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वसी देवो ने महिपासुर मा नारा कर संसार में अपन चैन आयम किया। इसी प्रकार अवतार से लेकर गुम्म, नियुम्म, चरह, मुरह, ध्सलीचन, रत्तवीश आहि बड़े बड़े राचली और अलुरों का बस ने समय समय पर मारा और कोक का कल्याय किया है। इस किए हे राजन सरथ, और हे समाधि वैर्य, आप दोनों भी अपनी अपनी अमिलापापाँत के लिए उसी अगवतो, बैंटलवी, आया शक्ति, जम-जननी, महामाया की शरण में जाहए श्रीर शाबोक्त विधि से उस की व्यराधना की निए। वह देवी ठीक ठीक आराधना करने पर बहुत शीध मसत्र होती है और मनुष्यों को उन की इच्छा के अनुसार सांसारिक भाग, स्वर्गगति और अपवर्गगिति (माचवाम ) श्रादि सर कुल भदान करती है।

: रामा ने कहा-समावन, महर्षे, आप ने ऐसी अद्भुत शक्तिशाविनी समावती की महिमा का हमें आन कराके हमारा जो उपकार किया उस के जिय हम आमन्म आप के माणी श्रीर रुतंत्र रहेते। अब क्याकर हमें वस की आरापना की विधि भी बतला हैं सथा कहाँ मैठकर हम कोग आरापना में संलग्न हों वह स्थाननिर्देश भी करने की द्या करें।

ध्यपि ने महर—उस की व्यरापनविधि कुछ विशेष प्रकार की नहीं है। धाप अपने सनातनधर्मानुसार निष्ठ प्रकार व्यन्त तक कनेकानेक देवता की पूना व्यन्त करते रहे हों वैसे ही वस प्रमावती की भी चन्दन, पुष्प, पुष्प, दीप नैनेय, बिल्यदान (फल, वह बाहि) के समर्पेख द्वारा पूर्णित और उससोत्तम स्नुतिपाठों से संबुद्ध करें। और कोई भी पवित्र तथा प्रकारत स्थान—नदीतद, देवीमिन्दर, सचीवन कादि—प्रदुख कर व्यव लीग व्यासन लगा चारापना कर सकते हैं। इस में भी व्यवनी कीच ही प्रधान है कुछ विशेष नियम नहीं है कि इन में से कीन सा स्थान कपिन व्यवका है।

राजा ने कहा—यदि ऐसी बात है, तो हम छोग इस सपोरन से छटकर बहुनेहाडी नहीं का तट ही अपने खिए अभिक न्ययोगी समस्तते हैं, क्योंकि वहीं एकान्त मी है और काछ के निकट होने से सब प्रकार के फल मल खादि मिल सकते की सबिया मी है।

ग्रापि ने व्यद्या—कारपुर्वमः। काप ने वर्षित स्थान चुना। खब आहए कोर कारापना प्रारम्भ पर दीनिय।

आदि की व्याह्म पाकर शक्ता और वैद्य होनों ने नदी के किनार आकर कातन जमा
दिया और मन में मगनती ना प्रत्यक्त दर्गन पाने की बढ़ इच्दा रखनर एकाम किन से तप
करना कारम्म कर दिया। वे लोग ने मिटी से देनी की मूर्ति बनाकर देवीसूत नामक
स्तीत्र से नियमपूर्णक वस की स्तृति करते, चन्दन, पुष्प, चूप, चूप स्वन कादि से पूणा करते, कभी
निराहार रहते, पभी कथिक खुपा लगने पर सयमपूर्णक ( विवहुत्व पेट मर नहीं ) जुल भी नन
भी कर सेती। भीमन में वभी पृष्ठ, कभी कत, कभी किती पेड़ का प्रता, कभी
किती पेड़ की नड़, कभी चन्द कादि चा हो वे स्वयोग करते, प्रत्र कभी नहीं साते।
कथ जुल दिनों में ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि निराहार रहने पर माल्य म्याष्ट्रल न ही, तो बन
सोनी पेक दम स्वयास करवा प्रारम्भ कर दिया और अतिक्रा पर शी कि स्वय त्र म सम्वती प्रत्यप दर्शन न दे देगी तथ तक हम साहार और जलवान कादि जुल भी नहीं करेंगे।
फिर सन्त में से स्वयने प्रार्थ का माल और राजि निया से सन्होंने सप्ता में हारि को सिंह्य होती है, हिंग नियार से सन्होंने सप्ता में द्वारे की हिंसा होती है, हिंग नियार से सन्होंने सप्ता में द्वारे की नियार की स्वया में स्वरा में स्वरा में स्वरा में स्वरा में सार की सिंह्य होती है, हिंग नियार से सन्होंने सप्ता में सार का सारा। सामक के कायर दोंगी सकी दी सार्योग विकार, में है, सेता कादि सारा माल प्रता में कापर सारा माल प्रता में सिंह स्वरा में सारा कापर सारा माल कर से सापर सिंहान

इस प्रशार कमातार तीन वर्ष तक पूर्व समय के साथ वे दोनों भक्त आराधना करते रहे। इस से मगनती को बन की मक्ति वा शिक ठीक विस्तास हो गया कि अब ये भक्त मेरा दर्शन पाने के सबे अधिकारी हो गये हैं। तब बन्होंने एक दिन पातःकाज ठीक वती समय प्रत्यच होकर वन्हें दर्शन दिया जब वे दोनों मक्त देतीश्वक का पाठ करने में पूर्ण तस्त्रोंने थे। ध्यनी खाराधना को एक खता देखकर दोनों भक्ती ने आनन्द्विहल होकर भगवती के चरणों पर अपने मस्तक रख दिये। भगवती ने मेंग से धन का मस्तक रख दें किया और कड़ा—पाते, बटो और अपनी अपनी अभिजाप के अनुसार मुक हैं वरदान माँगो। में सुप दोनों पर आयन्त प्रसन्त हुं। इस समय तुम छोग को कुछ भी माँगोगी वह सब पुछ देने को में तैया है।

राजा ने कहा—मातरवरि, यथपि आप के दर्शनों से बहुकर सकार में अग्य कोई पी जाय नहीं है, जीर यह दर्शनकर महान् काम मुक्ते आप की करा से आप हो हैं। गया, इस किय जीर पुस्त वरहान माँगना विशेष श्रीकाल भहीं है, हथापि आप काला दे रही हैं कि वर माँगी, जतः इस के पालन के लिए और दूसरी बात यह कि जमी तक मेरे मन ने आरे राष्ट्र से बदला जेने की कालसा निष्टत नहीं ही सकी है, इस लिए भी मैं यही वरहान चाहता हैं कि मेरे राष्ट्र कर मेरा पराक्रम न सह सकें, कन्दें बलपूर्वक सार माराकर में खरना गया हुआ राज्य अपने अधिकार में कर लूँ तथा कन्य कामों में भी सुक्ते अवत साव पास होता रहे, राष्ट्र कमी मुक्ते जीतकर राज्यभव न कर सकें।

देवी महामाया ने कहा—रेसा ही ही, तुन्हारी सब कविकावाएँ व्या हों। बाफी, इसी जन्म में रातुकों को हराकर अपना राज्य हस्तगत करो, किर मरने के बाह हुतरे जन्म में तुन्हें समस्त संसार का राज्य मात्र होगा और तुन सार्वाय नाम के जगहिरूयात मनु होगे। करवा, वैरयवर्य, अब तुम यो करनी इन्द्रा के अनुसार जो चाही, प्रसन्ता से माँग छो।

समापि वैदय ने कहा—पाता, आप की कृपा से मुक्ते कव कारने कहलानेशनों समी वस्तुओं से विराग हो गया है। अपने कोगों से मुक्ते इतना दृश्य गास हुआ है कि का में वन की और भूजकर भी देखना नहीं चाहता। इस लिए आप कृपाकर मुक्ते यह वरदान हैं कि मैं स्वा झान मास करूँ और यह मेरा पुत्र है, मैं इस का पिता हैं, यह मेरी शी है, मैं इस का पति हैं, इन कन्यनकारक मावनाओं के फेर में पड़कर कमी शबने खबप से यह न हो में।

मनवती गमहस्मा ने कहा—पुत्र एमाभिदाछ, मैं तुम्दारी कहाँ तक प्ररोधा कहें ? हुमें मैं कैछा सुन्दर वरशन माँगा है ऐसा वरहान माँगनेवाले दुदियान् रांसार में बहुत कम है। मैं छहपें तुम्हें परमारमिसिदिरूप परमोत्तम ज्ञान प्राप्त करने का वरहान देती हैं। नाली, सुम्हारी भमिनाया भी बहुत सीस्र पूर्व होगी।

समय पाकर सुरक्ष राजा में पुनः सेना संबदित को और मर्थकर संवाप में कोजा-विष्यंती नामक ग्रमुणों के साथ साथ अपने का विश्वसम्पति अन्ती, सेनापति, कोवास्पत्त आदि कर्मणारियों को मी मारकर अपना राज्य मास किया तथा समाधि वैस्य का भी ब्रह्मान

46

( २९७ )

भगवती की कृपा से नष्ट हो गया और उन्होंने पर्यं परमात्मज्ञान की स्थिति प्राप्त कर मितिः साम किया क्रथाँत मरावान के कथनानसार बैट्स को भी परस शति सिस गरें। इस लिए इस में बरा भी सरेह नहीं करना चाडिए कि समवान की दृष्टि में सब बीज एक समान हैं। म सी कीई अँचर है. न कोई नोचा-सान के प्राप्त में जाने पर सांसारिक उसता नीचना की शहरता दिल भित्र हो लातो है। सगवान की सर्वेक्सैसमर्थ शक्ति 🚺 सगवती प्रहासामा कहलाती है। इस लिए बस्तारका होगों में कोई भेड़ नहीं है। चासा-

इसी लिए भगवान ने बहा कि हे बर्जन, मेरी शरण आकर को कोई भी खपनापा भूछ जाते हैं वे जो, बैरव, शद या किसी पापपोनि के भी क्यों न हों, सब परम गति की साम हो शते हैं।

इस पर क्राजेंन ने कहा-हे अगयन सब कि काप खो. वेडम, यह धीर चारहासदि कारवर्जी की परिगाणना-नामनिवर्देश-करके वन के लिए परम गतिवासि का प्रथिकार घोषित कर रहे हैं. तो इस्रो सिखसिले में मैं क्वी हुई हो मातियों ( माद्वायों घीर चत्रियों ) के निपय में भी नामनिवर्देशपरंक जानना खाइता है कि उन को किस बकार के कमों से परम गति की प्राप्ति होती है जिन का काचरण कर मैं भी वह सति पाने के योग्य वने हैं

भगवान ने कडा-अज़ँब, जब कि खो. बैरव, शह और धन्स्पनादि पापयोनियों की मैं परभ गति हिया करता है सब—

> किं प्रनबीद्याणाः प्रण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्य माम् ॥ ३३ ॥

फिर प्रण्यकर्मा ब्राह्मणों और भक्त राजपियों की तो बात ही क्या है ? (इस टिए तुँ) इस सुखरहित अनित्य लोक को प्राप्त होकर मुझ को भज।

गो॰ गौ॰-हे अर्जुन, जब में पूर्व रहोक में वहाँ तक कह चुका हूँ कि अधम से अधम पापपूर्ण वर्ण जाति में जन्म लेनेवाले भी मेरी शरण में आकर संसार-सागर से चर जाते हैं और मुझ मगनान की परम गति प्राप्त करते हैं, ऐसी दशा में पवित्र आचार विचारवाले धर्मात्मा ब्राह्मणों और ऋषियों के सदश आचरण रयने वाले चत्रियों के विषय में तो कहना ही क्या है ? अर्थात उन के लिए तो स्वतः सिद्ध है कि वे मेरी गति को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं; वशर्ते कि पूर्ण अनन्यता के साथ मेरा भजन करें । तुँ भी श्रेष्ट क्षत्रियकल में जन्म घारण करने के कारण इस गति को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। इस छिए इस छणभद्गर-अल्पकाल-36

स्यायी-मौर सुखरहित ध्वर्यात् दुःखमय मृत्युळोक में सर्वेपुरुपार्थसाधनसमर्थे उत्तम मनुष्यशरीर पाकर परम पुरुपार्थरूप सुक्त भगवान् की सर्वोत्तमा गिर्व का छाम करने के ळिए अनन्य माव से मेरा मजन कर ।

क क क कार्या मारामें मारामें, भगवान ने यह तो कहा कि चायहालारि नीची जातियाले भी अजन अलि के प्रभाव से कमैबन्यन से मन्त होकर गोचनाम कर सकते हैं तब किर बाद्य स चत्रिय चाटि बस्तम वर्णनाओं का क्या पहना है। किन भगवान ने यह नहीं कहा कि बावण सबिय पवित्र हंग भीर धनम वस्तित्वस होने के नाते वित्रा भन्नत भाव के ही उस ( ग्रीसद्य ) महान लाम से लामान्वित होने के अधिकारी हैं। ब्राह्मण चत्रिय के लिए भी मगवान ने वडी नियम, वही कान्त, वही शत रेखी है की की, वैरव, शृद और पापधीनि के लिए। विरव-विजयी सम्राठों के दर्शार की तरह मगवान के दर्शर में ऐसे एचवातपूर्ण नियम कानन नहीं बनते कि कमक सामन्त ने कानक महायद के समय क्रम करन से साम्राउद की सहायता की थी. इस लिए बसे बारड सर्नों की बाफी दो जाती है. चयने जासनतेत्र में वह पर्या स्वतन्त्र घीषित किया जाता है, अपने छालितनमें के साथ वह चाहे जैसा व्यवहार करे, इस की कीई शिकायत नहीं कर सकता, और यमुक्त ने वस समय बतनी सहायता नहीं की, अपने ही कार बार सँभावता रहा, इस लिए बन चाहे कुछ भी हाली घन है, उसे कुछ नहीं दिया जा सकता, इरपादि । भगवान का दर्शा सदा सब के लिए सब तरफ से खला रहता है और सब पर पह समान नियम बस्ता जाता है। यह नियम है भगवान का भनन । भगवान का मनन करनेवाना दोम चमार हो चाहे वैश्य शृद, को पुरुष 🔰 चाहे बाद्यश चित्रय, मतन का फल सब की एक भी माप्त होता है—मोच । वहाँ समय असमय काभी कोई अध नहीं है। कोई पहले से मेरी मित कर रहा है, अतः उसे मीच दिया जाय और दसशा यह खे इसरे देवताओं का मक था, इस लिए, अब मले ही मेरी कोर झक रहा हो, उसे डर करी, इस का विश्वास नहीं, इसे मोच नहीं मिल सबैगा-यह सब बुख भी प्रतिबन्ध वहाँ नहीं है। वहाँ जाने के जिए बारे जब जो कोई मी इच्छा कर सकता है और अपने अहत्त्रसाय अर्थात संयम, नियम, यनन, पूसन, स्मरण, मजन, कीर्तन, सेवन की बनन्यता, भक्ति की दृदता द्वारा वहाँ पहुँच सकता है। इस किए यह भार सोचो कि एक तो इस स्ट्युकोक में रहने के लिए जीवन की श्रविप ही कम ,रशी गई है, वस में भी श्राधिकांश दुर्होत्तायों में गर्वो सुका, फिर श्रव से भगवान का मनन करके कौन साबड़ा खाम बठा सकुँगा। ऐसा सोचना घण है, क्योंकि यह संसार वर्ष-स्थायी और माना दु.सों से परिपूर्ण तो है ही। यहाँ तो इतना ही सीमान्य बहुत समको कि तुन्दें मनुष्य का अरीर माप्त हो गया है जो सब कुछ करने धरने स्वीर बनाने विगाइने की सन्ति रसप्ता है। इस लिए लगी मौका मिल जाय, जब से श्री बमुचरणों में चनुराय हो जाय समी

हस मीके का लाम खेने को तैयारी कर हो, उसी समय मनुपरायय हो जाजी। तुम्हारी निवा यदि सर्वेत: पूर्व है, तुम्हारी मित्र में कियो मकार का किछ नहीं है, तो तुम पक दिन सदरय उस परम पर को मान करने के पूर्व योग्य हो जाजीय। तुम्हारे पूर्वकृत दुक्कमें भगवद्गति के मार्ग का कवडम्बन करते ही सुकमें के रूप में परिषत हो जाग्रेंगे, तुम पापरहित, निष्कत्वहु, परम पवित्र बन जाजीये और जब तक संखार में रहीये तब तक आत्मा में जीन रहने के कारण परम सुखी, संतुष्ट और निर्मय रहीये तथा क्रन्त में परमात्मन्योति में मित्रकृत कष्य सुक से मुक्त हो बाजीये। अध्यु:

हती क्षमिताय से मगवान् ने कहा कि हे कर्तुन, जब पापरोनि को भी मेरा मजन कर मेषमाप्ति का क्षपिकार है तब फिर पुरवारमा बाजवों कोर रावणि करियों की तो चर्चा ही क्या है। इस स्थित तुँ इस क्षरित्य कोर सस्वरहित स्टब्प खोक को पाकर सम्बन्धी मज।

यह सुनकर कर्जुन ने कहा—दे मनो, व्याप वा मनन सी शास्तव में बड़ा सामहायक परार्थ है। इस लिए धन क्याकर मुक्ते पेसी युक्ति वतजा दीनिय कि में काप का मस्तितय पक्रकर कमी बस से विचलित न होर्जे और निश्चित कप से व्याप को बाह कर लूँ।

भगवान् ने कहा—कर्तुन, यदि सच्छुच मूँ घरनी बात पर दत्र रहना कीर मेरी मस्ति कर मुक्ते वास करना चाहता है, तो—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेर्वेष्यसि युक्त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

मुझ में मन लगा, मेरा भक्त वन, मेरी पूजा कर, मुझ की नमस्कार कर। इस नकार मत्परायण होकर, आत्मा को (मुझ में) युक्त करके मुझ को ही नाम करेगा।

गी० गी० —हे अर्जुन, तूँ निश्चित रूप से मुझे तभी प्राप्त कर सकेगा जब कि अवल भाव से मुक्त में मन लगानेवाला बन जा, रह भक्त बनकर मेरी भिक्त में लग जा विश्वद्ध भाव से मेरा पूजन करनेवाला हो जा और संपूर्ण बढ़ा सहिव सुक्त को प्रणाम करता रह। मैं प्रतिहापूर्वक कहता हूँ कि इस रीति से यदि तूँ जबनी आत्मा को सुक्त परमात्मा के योग में लगा देगा और सर्वदा मेरा ही परायण—मेरा ही लाक्षित—बना रहेगा, तो अवश्य तूँ सुक्त परमात्मा का ही याम प्राप्त करेगा अर्थात् संसारपक्ष में पूमवा रहने से सुक्त हो जायगा।

कः प्र०—त्यारे ध्रमु के पेशियो. सनस्य के सन का यह स्त्रमात्र है कि यह जहाँ लग काता है वहाँ से बल्दी हटना नहीं चाहता । मन का कुछ ठिकाना नहीं रहता कि वह कहाँ लगेगा और वहाँ नहीं लगेगा। वह जहाँ कहीं भी खानी धनकरता देखता है वहीं जग जाया करता है। मन के इसी स्त्रभाव के कारण संसाद में टेबा जाता है कि कोई अपनी को में ही. कोर पत्र. मित्र बन्ध बान्धत्र में, कोर देशक्षेत्र में, कोर राजमित में, कोर निरन्तर स्त्रतन्त्र धामीर प्रमीद में यन खगाकर अपने की सखी, धानन्ती और संतृष्ट बनाये दसने की चैटा करता है। इसी प्रकार दिन्द का मन सबनी दिन्दता की बात सीच सीचकर क्स से छदकाश पाने, थीगी का मन अपने शेव की पीडा शान्त करने और विवेतनी का मन विवेतनपथा से मिक पाने के लिए छटपटाथा करता है। अभियास धह कि सन जिस विषय में जातता है। मनुष्य वसी विषय का चिन्तन मनन करने को विदश हथा रहता है। अतः यही मन अपर भगवान में जग जाय. ते। बाइमी भगवान के विषय में ही सीचता विवारता रहेगा, इस में कीई रंदेड नहीं कर सकता । जिस का प्रन जिस विचय में लग जाता है इस के प्रतिरिक्त वह कुछ महीं चाइसा । देखो, ऐसे अनेक ब्हाइरख तस्टें निरुवाति देखने को मिलते रहते हैं कि कहीं कोई की की चिन्ता में सर रहा है, कोई पत्र के लिए से रहा है, कोई बित्र के लिए व्यास्त्रजा प्रकट कर रहा है, कोई धन के लिए सहफ्तहर रहा है, इत्यादि। ऐसा क्यों होता है ? क्यों महीं सब कोग किसी एक ही विषय के लिए व्यय दिलाई देते ? सब बलग बलग यल के लिए क्यों परेशान रहते हैं ? इस का कारण यही है कि को में व्यसत्ति रखनेवाले का मन वसे इसरे विषय की बात नहीं साचने देता. अतएव वह जी के लिए विनितत रहता है, पुत्र मित्रारि के मेम में फूला बहनेवाला मन पुत्र मित्र के बिरह में रोता है, ब्याहुल होता है और धन की कामना में जमा रहनेवाला मन धन के लिए तरह तरह के बपाय सोचता रहता है। इन सब कारणों से व्यथित मन तब तक शान्ति नहीं पाता जब तक दश की विन्तनीय वस्तु नी, पाप्ति महीं हो जाती। इस समय तक वह न शन को रात समक्षता है, न दिन को दिन। खाना पीना अथवा किसी भी प्रकार का विनोद जानन्द तय सक वस का मनवहलाव नहीं कर सकता मन तक मन स्वयं प्रापनी इच्छित वस्तु पाकर बहुलना म स्वीकार कर ले। मनुष्य का मन निस में लग जाता है उसी को वह प्रसन्न रखने की, सन्दर बनाने की, सवाँस्ते रहने की, उस के भाराम तकछोफ में सहयोग देने की यथाशक्ति चैटा करता है। यही मन भगर मगवान् में लग जाय, तो उसी प्रकार यह सगवान को प्रसंब दसने की, उन का धानन प्रतन करने की श्रीर वन्हीं के सिंगार पढ़ार की चिन्ता में व्यस्त रहेगा जिस बन्तार संसारी विषयें। के मति इस में व्यस्तता देशो जाती है। इस लिए मगवान ने अर्दुन को पहले यही आधा दो कि मूँ मुक्त में मन जमा। जब मन ख्या जायसा सभी मक्ति करना वनेसा और समी पूतन नान ही

छनेगा। परंतु यहाँ सो सन के मन की यह आयहत पड़ गई है कि वह मगत्रान् के संवन्य में किसी सरह की चर्चों भी नहीं सुनना चाइसा । राजा बहाराना, सेठ साहकार में मन कगा-कर सन की मक्ति में अपना सर्वस्त्र निहातर करने, इदय से पूछा अर्थित करने शीर धन के सामने घटने टेककर टन्हें नगरकार करने-सनाम बनाने में ही संसारी लोग धारने की कृत-कृत्य मान मैंडे हैं। मगवान् को सोचने, मनने, पुनने और प्रखाम नमस्कार करने की किसे कुसँत है ! सोगों वा फहना है कि वैसा करने से हमारा संसार, हमाश बुटुन्व परिवार किस के मरेरते सुबी होगा ? राजा महाराजा खुश होंगे, ते। हवानी बातें सुवेंगे, हमारी सब तरह से सहायता करेंगे कौर कव, वज, वन, संपत्ति देकर हमारी तकलीफ दूर करेंगे। भगवान् क्या ऐसा कर सकते हैं ? ये तो मेरी मिला से शसन होकर बाढ़े जे मुक्ते बाद आने की ग्रक्ति हेंगे। मेरे परिवार को सो धाने कर्वानुसार ही न सुल दुःस भीगने पड़ेंगे १ लोग यह नहीं सोचते कि राजा महाराजा को खुशों से प्राप्त चन घान्य भी वस दशा में हुटुस्र परि-बार का दुःच महीं दूर कर सकेमा यहि बन के कमें दुःख ही पाने के योग्य है । इस की विचर-रीत, यदि भगवान् की प्रसन कर लिया नायगा और उन की सेवा में अपना सर्वेश मेंट करके धपने बुदुस्य के भरण पीपल का भार धन्हों के जयर छीड दिया आएगा, ते बुदुस्यिमों के दुम्कर्म से माप्त होने गाले दुश्य भी भगनान् मुक्ते प्रसच दक्षने के किए हर कर सकते हैं, यह छोचने की सुबुद्धि तुम्हें क्यों नहीं होती ? अगवान् कब दुशकारी तक की परम सुख दे हाजते हैं, तो क्या सदाचारी गुहस्थ को बुदुम्ब सुच से बिद्धित रहोंगे ? कमी महीं। वे सदाचारी मक्त में दुराचारी बुटुम्द को भी तब तक अवश्य दु-ल में नहीं पहने देते जय तक वन का भक्त वस बुदुस्य की देख भाव करता बहता है। संकार में इस तरह की अनेक घटनाएँ होती देखी गई है और इसी जिए पहुतों को ऐसा कहते सना गया है कि 'आई, वह पर्गात्मा था, भगवान का स्या मक्त था। भगवान् की वस पर स्था कृता रहती थी। इसी दिए अब तक बह जीता रहा, बस ने दुःल का मुहँ भी नहीं देला । इस के बरते ही तमाम घर में विष्यंतलीला मच गई, हाल भर भी बस के भरे नहीं हुए और सब स्वाहा हो गया, इस के लड़के वर्षे दूर दर की टीकरें वाते और मील माँगते फिरते हैं" श्त्यादि । इस प्रकार की शातें सुनकर मी अगर कीई मगवान् हार। इस क्षीक ग्रीर परकोक दोनों सगह सुझ सीमाग्य से संपन्न होने की भारत नहीं करता भीर चियक संसार तथा संसाध्यों के हो चवर में पड़ा रह जाना चाहता है, तो वस से बदकर मृतं श्रीर धमागा कीन होगा ? वहाँ तो मगवान की ऐसी द्यादिष्ट कि वे चाएराज से खेकर श्राद्धारा तक सब के लिए समान मात्र से श्रपना पर देने को तैयार और कहाँ संसाधी अज्ञों का यह ख्याल कि वे बाकेले मुक्ते मुक्ति देंगे. मेरे परिवार को एस से कोई सुख नहीं होगा; कैसी धोधी और विना युक्ति की बात है ? इस लिए तुम्हें धनार कुछ मी मनुष्यत्व का ध्यान और

अपने मने मुरे का आत है, हो ऐसी वेधिर पैर की वार्त सोचना विचारना छोड़कर भगात् की— समस्यों परमातमा की मिल करना सीको और मन में ब्रंट विधास रहो कि मगवान की मिल मुक्ते यहाँ सबंद विजय माप्त करायेगी, मगवान के मक की यहाँ पर न सी दुःव का साधारकार करना पढ़ता है और न वहाँ काकर फिर जीटना तथा सगवान के विरहनन्य शोकपार से संतम होने के दुर्यांग्य में पढ़ना पढ़ता है। ऐसा विधास रहाने पर हो तुम सगवान में मन कताते में समर्थ होगे और सभी तुम से मगवान की मिल, भगवान की पृता और मगवान की वन्दना (प्रयाम नमस्कार) रूप महती साधना संपन हो सकेगी। पह सिक्तास्थान साधारण बात नहीं है, न सब कोई हुस में सफलता माप्त कर सकता है। इस कार्य में बढ़ी पुरुष कार्य वह सकता और ययोधित लाम एठा सकता है जिस का निषय चक विवल न हो। हसी से इस मिल को बतलानेवाड़ी विधा को राजविधा और सगवान में कार्य मिल का योग कर देने को सज्जानवाड़ी विधा को राजविधा और सगवान में कार्य मिल का योग कर देने को सज्जास्योग कहा गया है। इसे सर्जुन के समान स्पर्य मिल कान स्व मनक बनकर ही माप्त करना संप्र है, कन्यपा सब कुछ कहना सुनना म्यूप है। अस्तु;

ऐसी ही दहता के साथ कायरण करने का ध्यरेश देकर वसे सवा और पूर्ण भक्त बनाने के किए मगवान ने कहा कि दे अर्जुन, मुक्त में मन लगा, मेरा मक्त बन, मेरी पूना कर, मुक्ते नमस्कार कर । इस प्रकार मरपरायण हो अपनी आक्ष्मा को मुक्त में युक्त कर मूँ मुक्त को ही मास करेगा।

**अ शान्तिः अ शान्तिः अ शान्तिः** 

श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्यं गीवाव्यास छोकसंग्रही जयद्गुरु महामण्डलेखर श्री १०८ स्त्रामी विद्यानन्दजी महाराजकथित श्रीमद्भगवद्गीतागौरव का राजविद्या राजग्रहायोग नामक नवम अध्याय समाप्त ॥ ९॥





#### हशम अध्याय

#### श्रीभगवानुवाच—

### भृय एव महावाहो शृणु मे परमं वचः। यनेऽहं श्रीयमाणाय वच्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

श्री भगवान पोले—हे महाबाहो, फिर (तूँ) मैरा ही श्रेष्ट वचन सन को में दुझ मसन्न होनेवाले की हितकामना से कहूंगा।

गी० गी०—है वड़ी बड़ी बाहींबाले अर्जुन, मुक्त में मन लगा, मेरी भक्ति फरनेवाला बन, इत्यादि नवम अध्याय की समाप्ति करते हुए जो उपदेश में ने हुप्ते दिया है उसे सुनकर तूँ मन ही मन क्या सोच रहा है ? तेरी आकृति से स्पष्ट लक्षित होता है कि हुप्ते मेरी वे बातें बड़ी अच्छी माल्म हुई हैं और इसी लिए पूँ भीतर ही भीतर यड़ा प्रसन्न हो रहा है। सो यदि यही बात है, वो उन्हीं बातों पर मूँ संतोष मत कर ले और न उन्हीं को सोच सोचकर प्रसन्न होता रह जा, बहिक मेरी हुद्ध और उत्तमीचम वार्ते सुनने के लिए किर से वैयार हो जा जो मैं तेरी विशेष मलाई करने की इच्छा से चुनः कहने जा रहा हूँ।

का प्रवन्ध्यार निश्ची, अगवान् के समाव संसार का हितेयी कीन होगा ? भगवान् अपने मक्त के उत्पर अपने बपरेश का पूर्ण प्रभाव पहते हैं सकर स्वयं प्रेयमग्न को नाते हैं कीर बाहते हैं कि इस की अविधित मध्यार कर हालूँ। यही बात उन्होंने अर्जुन में देती। अर्जुन से आप पर अर्थाय के अन्त में यगवान् ने कहा कि हूँ संसार अर के बादिशात प्रपश्ची की क्षोड़ अर्थन पर पर प्रमुक्त परमात्र मुक्त परमात्र मिला में अपना सन कुल कार्य कर है और मेरे ही अर्थन बन्दन में स्वाग परमात्र हो से सेपी प्राप्ति हो नायणि तो इस पर प्राप्ति कार से सार्थ में कार्य में कार्य में कार्य में कार्य में कार्य में कार से सार्थ मात्र कार से सार्थ मात्र हो सार्थ भावान् के पराणी में मेंट चढ़ा स्वष्ट कर से कह अर्थ में कार मेरे सार्थ मात्र हो सार्थ मात्र हो सार्थ मात्र हो सार्थ मात्र हो सार्थ मेरे सार्थ मात्र हो सार्य हो सार्य हो सार्थ मात्र हो सार्य हो सार्य हो सार्य हो सार्य हो सार्य हो सार्य हो सार्थ हो सार्य हो सार्य

## 'शिष्यस्तेऽहं शाघि मां त्वां प्रपन्नम् ।'

'में आप का शिष्य आप की शरण में हैं. मुक्ते शिषा और अपरेश रीजिए।' इस लिए भगवान् ने राजविया राजगृहायोग का महान् उपरेश देकर वन उस को यही घालिसी आज्ञा दी कि तुँ मुफे पन से विचार, मेरा मक्त वन, मेरी पूजा कर और मेरे संमुख नत रह (मुक्ते ममस्कार कर ), ते। अपन यह क्यों न सोचे कि मैं ने बाकी मार सी शौर तब क्यों न परम मसत्र 🜓 उठे 🚦 परंतु भगवान् को क्रमी संतोष नहीं हुआ था। क्योंकि वे जानते थे कि वर्तुन मले ही अपने को सब प्रकार से कृतकृत्य सम्मत्त ले, पर वास्तव में उसे अभी बहुत जुड़ जानना बाकी है। इसो से बन्दोंने इस के बिवा पूछे की कहा कि अभी से संतेषी अत बन, प्रत्युत फिर मेरी भातें सुनने की प्रस्तुत हो जा। यहाँ कोई पृष्ठ सकता है कि मगवान् ने क्यों नहीं घोड़ी देर श्रीर प्रतीचा कर जी ? संगव है युद्ध देर प्रसन्न होकर त्रिचार करने के बार कर्तुन पुनः मया प्रथ भगवान् के संयुक्त वपस्थित करता और तब वन्हें 'नाष्ट्रः कस्पचिद्-मुयास के शास्त्रीय सिद्धान्त से चनुमोदित उपदेश देने का श्वित अदसर भी धपने आप निक नाता ? इस का क्तर यह है कि अब अतीचा करने का अवसर ही नहीं रह गया था, क्योंकि भगवाम् ऋव जिल विषय का अपरेश देने जा रहे हैं यह विषय ही ऐला है कि इसे भगवाम् के क्षतिरिक्त और कोई संसार में कमी सुना भी नहीं या, जानना ते। बड़ी दूर की बात है। ऐसी दशा में अर्जुन भक्ता किस तरह प्रथ करता ? इसी से मगवान को दिना पूर्वे ही यह विषय सुनाने के लिए अर्जुन को प्रेरित करना पड़ा। दूसरा घटन यह ही सकता है कि अर्जुन जब भगवान की शरण में जा ही चुका था और छन्होंने बसे मार्ग ग्रहण करने का बररेश दिया eत से मुक्ति तक ग्राप्त होने की यात भी वह जानकर संपूर्ण क्पहेरा ग्रहण कर हो चुका था, ती: इ.न अभिक अपरेश की अंसे अरूरत ही क्या भी कि मगवान् उस को पुनः अपरेश रेना चाइते हैं है इस का एक बत्तर यह है कि यगवान कर्युन को कपना समस्त ज्ञान विज्ञान सुनाने की पहले ही प्रतिज्ञाकर कार्ये हैं। इस लिए उसे काभी ही बात सुनाकर संतेष कर केना अनुचित क्षेता। दूसका यह कि मगवान् अर्जुन के देवल गुरु ही नहीं, अनम्य नित्र भी थे। इंस लिए वे यदि अपने संबन्ध से वसे पूरा बाद न करा देते, तो मैत्री के सिद्धानत के अनुसार **६न पर** मित्र से रहस्य क्षिपाने का दोप ध्यारोपित हे। जाता । अस्तुः

इसी दिए यगवानू ने कहा कि है अर्जुन, तूँ फिर मेरी हो उत्तम वाणी सुन जो मैं हुरू मसप होनेवाले की हितेच्छा से कहना चाहता हैं।

यह परम आदायुक्त वचन सुनकर अर्धुन पुनः वपदेश सुनने के जिए तश्यर होतर बोजा—पड़ी कृपा है मगवन्, कहिए, में जाप को आजा का सहये पालन करने की निपार हैं।

# श्रीमद्भगवद्गीता



भगवान् का क्षान प्राप्त कर संसार में उस का प्रचार करनेत्राले ऋषि ભગનાનનુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સંસારમાં તેના પ્રચાર કરનારા રૂપિ

भगवान् ने कहा —हाँ, दशन से सुन । मैं चान तुक्त से ऐसी ऐसी वार्ते कहुँगा जा घर तक किसी ने नहीं सुनी हैं। यात यह है कि:—

> न में विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥ २॥

मेरी क्लिचि को न तो देवताओं ने जाना है, न महर्पियों ने। कारण, मैं सब प्रकार से देवताओं स्थौर महर्पियों का (भी) आदि कारण हूँ।

गी० गी० —हे खर्जुन, मेरा खबतार घारण करना श्रयवा मेरी खनन्त प्रश्नुता आदि आज तक किसी ने नहीं जानी है। मनुष्य और इतर छप्नु प्राणियों की वो बात ही क्या है, देवता और पड़े बड़े खिए मुनि भी इन बातों को नहीं जानते। इस का कारण यह है कि मैं सारे संसार से पहले बराश होनेवाले वन देवताओं और महर्षियों से भी पहले का, अतएव वन का भी व्यादक और खादि कारण हूँ।

क क प्र- प्रारं मार्थी, रेक्स कीर कवि हो ही स्वरंश पास्त संसार ने मावान के संबन्ध में ज्ञान प्राप्त किया है। सर्वशासों के प्रशेता देवता और ऋषि ही होते हैं, वे ही जी कछ कहते हैं वसी पर श्रद्धा वि:वास रसकर संवार अपना सब ताह का बताँव करता है। सी वे रेवता और प्रति भी जब भगवान के स्टब्स करने से स्टब्स हक हैं. ते। वे स्तुनी बातें अपने शिष्यों ( संसार के समस्त माणियों ) को कहाँ से बतला सकते हैं जितनी मगवान बतला सकते है ? वे लाग ता इतना दी कह सकते थे, और कह ही दाले हैं, कि मगरान ने कच्छा. मरस्य, बागह, नुसिंह, शम, कृत्या, तथा और और भी समयानुसार चरतार विया तथा सहि की रचा की । ये अस क्रमादि प्रद्रा की अब क्रमन्त नातें को नहीं बसका सकते में स्वयं भग-बान ने क्षर्जन को बतलाई हैं। संसार में ही देश को न कि कोई भी पीत्र प्रपीत क्या क्षरने पितामह प्रपितामह के ज्ञान, धन, जन्म, कमें धादि का बतना ज्ञान रसता है जितना हस के विता पितामह रक्षते होंगे १ इतनी दर की बात ते। जाने दो, में ने ते। जहाँ तक देखा है, भारत से पूर्वों को अपने पिता को ही सब गुप्त गत्यच वार्ते नहीं भारतम रहती। मालुम हों भी वैसे ? बोई भी लिपना सब रहत्त्व बसी पर बकट करता है जो उस की इहि में उस का रहत्य गानने का पूर्ण अधिकारी, सचा विश्वासपात्र, ठीक ठीक ईमानदार होता है। जब तक ऐसा ये। या श्रीता न मिली तमे तक वता चपनी बन्तरङ बातें नहीं बतला सकता । मगवान को भी देवताओं और ऋषियों मुनियों में अर्जुन जैसा श्रदालु, विश्वासवात्र, सवा

प्रज तक कोर्र कहीं विला था। इसी लिए उन्होंने घपनी कसली विभृतियों को प्रज हक छिपाकर अपने हो तक सीमित रहाथा. दसरे किसी को उन का पतानहीं दियाथा। अब सब उन्होंने देस दिया कि कर्जन में वे सब लवस बतमान हैं जिन राजणों से यस होनेवाले की मभे प्रथमी सारी विवित प्रत्यच करा देनी चाटिए. तो खर्जन के सामने उन्होंने खपना हृदय खोसकर रस दिया। कर्जुन से यगवान ने कह दिया कि बाज मैं तमे ऐसी ऐमी बातें बदलाऊँमा तो प्रद सक देवता चोर ऋषि भी नहीं जान सके हैं। स्वर्धि भगतान रेवनाओं श्रीर ऋषियों के श्रादि कारण हैं. उन से बहस पहले से- श्रनादि काल से- मगदान की सत्ता संसार में व्याप्त है. तथापि हेतलाओं ऋषियों की अग्रवान की सब सत्तार्य नहीं माजम हाँ . म उन को गों ने कानने का प्रयक्त किया. इस का बारण क्या है ? स्त्रधाततः यह प्रभा सब के भन में उठ सकता है। मेरी समक में इस का कारण यही है कि देवताओं और ऋषिशें की जब भगवान के सनका थाम से सरसंबन्धी धार्मों दरेश मिछने लगा होगा उस समय उन जीगी में उतने उपरेशों पर संतोष कर लिया होगा जितने से उन्होंने ससार की परम गति ना धनुमान कर लिया होगा। नवम शहबाय के भन्तिम रखोकोक्त उपदेश से अर्जुन भी वैसा हो संतीप भारण करने का रहा था. पर वह ता नारायण के सहसर 'नर' का साचाद सर-तार था, बसे भगवान संताप क्यों करने देते ? सभी ता बस की संतापत्रति की प्रशास करने हुए भी दन्होंने इसे अपनी परम विभतियों का ज्ञान कराना आवश्यक समस्ता छोड वरहेराभवण के जिए एस की समद कराने के बाद कहा-

दे फर्जुन, मेरी क्यांति ( क्यांता प्रमुख कांकि ) के न तो देदताओं ने जाना है, न मह-पियों ने, क्योंकि में सब महार से देवताओं और महपियों का भी आदि कारया हूँ।

हस पर अर्जुन ने पृक्षा—हेपमें, आप का भक्त वन आने कोर उस के द्वारा सुक्ति-माप्तिका सामध्ये प्राप्त कर कर लेने के बाद भी क्या यह करूरो है कि आप की ये सद वार्ते प्रतरस्य ग्रहस्य की आर्थे ?

भगवात् में क्तर दिया होँ, अर्जुन, इन वश्यप्राण शती का नानना भी परम आवरवर्ष है, स्पेक्ति —

> यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् । असंमृद्धः स मत्येषु सर्वणापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

जो मुझ को अजन्मा, ध्यादिरहित और सब छोकों का महैश्वर जानता है वह मजुष्यों में मेहरहित होकर सब पापों से अच्छी तरह इंट जाता है। गी॰ गी॰—हे खर्जुन, जो मनुष्य मुक्त परमात्मा को कभी जन्म न लेनेवाला, देवता ग्राप्ति का भी खादि कारण होने से सर्वदा का आदिरहित अर्थात् सब प्रकार से अजन्मा ही और महेरवर अर्थात् सब लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर जातता है वह मनुष्य ध्य मनुष्यों में मोहमुक्त कहलाता है और सब प्रकार के पापों से विस्कृत छटकारा पा जाता है।

क प्र--पारे प्रभ के प्रेमियी, इस इंदोक के द्वारा भगवान ने धर्जन के प्रत्यव प्रभ का क्तर तो दिया ही है. साथ साथ क्वडोंने इस के बन से यह यात्र भी निकाल देना चाडा है कि वह मगवान की कपनी की ( सुभदा ) का भाई, नन्द वसरेव का छड़का और गीप गीपियी का सका ग्रेमी मत समके। अर्जन कार भगवान के मेंड से अपनी भगवता सिद्ध करते हुए देवता भीर व्यपि का भी काहि बारण कहना सनकर बन में परिहास करता और वहता कि बाप ता गोवुल में पैदा हुए हैं बीद मेरे साथ बपनी बहिन का विवाह किया है। मैं बाप की करमतिथि तक बतका सकता हैं. फिर काप कैसे कह रहे हैं कि मैं देवता आहि 🖷 भी पैदा करनेवाला भारि गारण हैं, ते। मगवान को उस की बात भी स्वीकार ही करनी पडती, क्योंकि स्वीकिक रहि से वह बात भी शोसह काने सच होती। परंत चतर भगवान ने सोचा कि इस बाह्यारियक और बजीहिक श्यरेशायत्वन के समय सीहिक रहि का निवेप होना बच्छा महीं होगा । इस छिए सर्जन की बैसा परिहास करने का मीका हो उन्होंने नहीं मिलने दिया और द्यपनी भात सिद्ध करने के लिए द्यपने जनमग्रहित्य की ज्ञानपूर्ण चर्चा चटा ही। खैकिन द्यानेन भी साधारण सनस्य नहीं था. वह भी मतवान का हो सक्षा था। इस के पास भी बडी बडी यक्तियों का संग्रह भरा हथा था। इस लिए इस ने जब मगवान की 'बार बार' चलते शीर अपने की धारनमा चनादि कहकर छीकिक परिहास से बचने की चेटा करते देगा, में। बह भी 'पात पात' चलने लया और शाबीय यक्ति का डी सहारा चेता हुआ बोवा-क्यों महाराज, आप ने ही तो कहा था कि—

> 'बहूनि में व्यवीवानि जन्मानि तय चार्जुन। सान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप॥' ( ऋ॰ ४, रको॰ ४.)

'हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से बन्म बोत चुके हैं जिन सब की में हो जानता हैं, तूँ महीं बानता।' सो बहाँ तो आप ने अपने पूर्व बन्मों को जानकारों से गोरव का मान दिस-स्थाम और मुक्ते अनजान मूर्व सिद्ध किया और अब यहाँ कह रहे हैं कि में जनमाहित तथा कनाहि हैं। इन परस्पर विरोधी बातों का क्या ब्हार है आप के पास है

भगवान् ने कहा—बहुत से स्वार हो सकते हैं। 'पर सच तो यह है कि मेरी वार्ते परस्तर विरोमों हैं हो नहीं। तुँ इन वातों में विरोध देख रहा है, यही कलवता विरुद्ध आवरण है, क्यों कि मैं पहले श्री कह चुका हैं कि घेरे कम्म कमें दिग्य हैं। इस का श्रीमाग यह है कि मैं संस्कार के साथ अन्तार नहीं लेता हूँ और न मारूप में बॅपकर मकृति के नियन्त्रण के अनुसार कमें करता हूँ। में स्वतन्त्र श्रपनी हच्छा से अवतरित होता हूँ और वन्त्रनाहित रहकर ही पुनः श्रपने भाग खला जाता हूँ। संसारी कीवों की भाति न तो मुक्ते नम संवन्धी दुःस मोगने पड़ते हैं, न मश्ख का हो मुक्ते मय अथवा कह होता है। और लन्ममश्यां तह बास्तव में क्षी का नाम है किस में मारूप कर्मों के अनुसार संसार में बत्यत्र होना धौर इसरे (श्रामामी) जन्म में किस से मिलनेवाले कमें भाग के मय से सरेत हुए मृत्यु का आजिङ्ग करना पड़े। में (भगवान् ) इन होनों प्रकार के मान्नों से मुक्त, सर्वतः निर्छम, स्नत्वर निर्वंद कार एवं साकार स्ववतारी होता हुन्य भी बलुतः निराकार स्वयति स्वतः भी श्रीर स्वराद ही हैं।

सगवान् के स्वतारों के संबन्ध में को मनुष्य उपयुक्त प्रकार को भावना को अपने हरिए
में पारण करता तथा इस से कभी विचित्रत नहीं होता वही सगवान् को तरन के साथ जाननेबाता कहा जाता है। ऐसे मनुष्य के स्वनेक सन्यों के संबदीत समस्त पाप आग में कई के
समान भक्त से मतकर एक बारगी शास हो आते हैं और पार्मिक थायु के फकोरों में पड़कर इस
समान भक्त से मतकर एक बारगी शास हो आते हैं और पार्मिक थायु के फकोरों में पड़कर इस
समान भक्त से मतकर एक बारगी शास हो आते हैं। यह पनुष्य फिर कपी किसो निरम्य में
मेहित नहीं होता। इस की सन किया ए पूर्व निन्काम मान से संपादित होने खातों हैं और
वह सब तरह से गुष्यातीत के खच्छों से युक्त होकर बीवन्धुक्त की दशा को प्राप्त कर
केता है। काला:

इसी प्रकार के मानों से अर्जुन को परिपूर्ण बनाने के लिए भगवान ने कहा कि है अर्जुन, को मनुष्य मुक्के कभी जन्म न सेनेवाला, अत्तर्थ आदिरहित तथा समी सोकों का महान् रैक्टर जानता है वह मनुष्यों में समीहित न होकर सब प्रकार के पायों से विष्टुल इस्कार पा जाता है।

यह सुनकर कर्जुन ने कहा—हे समक्त, काय पहले सी एक बार कह आये हैं कि मैं सम लोगों का महान् रेंदरा, सब के यह तथ काहि का मीला कीर सब का परम हित चाहिंग वाला हैं, और फिर यहाँ भी बाप यही पोषित कर रहे हैं कि मैं लोकमदेशर हूँ। वहाँ (अ० ४, रतो॰ २६ में) भी बाप ने सतस्या था कि सब (कथित) बातों के साथ साथ भी मेरी सबंगों के सहस्त की लानता है वह शान्ति की प्राह्म होता है और यहाँ मी आप का महि क्या की क्या होता है और यहाँ मी आप का महि क्या क्या का महि कीर क्या होता है को पहाँ मी आप का सहि क्या का महि क्या का सह कहाँ नहाँ बताया कि बाप साथ को को के महान् रेंदर होने के नाते सब लोहों को देते क्या है बावों का बाद को सबंगों का महान् रेंदर होने के नाते सब लोहों को देते क्या है बावों का बाद की सबंगों का महान् रेंदर होने के नाते सब लोहों को देते क्या है बावों का बाद की सबंगों का महान् रेंदर होने के नाते सब लोहों को देते क्या है बावों का बाद की सबंगों का महान् रेंदर होने के नाते सब लोहों को देते क्या है बावों का बाद की सबंगों का महान् रेंदर होने के नाते सब लोहों को देते क्या है बावों का बाद की सबंगों का सहान् का सबंगों का सबंगों का सबंगों का सहान् रेंदर होने के नाते सब लोहों को देते क्या है बावों का सबंगों का सबंगों

यगशत ने कहा— महुँन, यह तो तुक्षे मालूम ही है कि संसार के साधारण नरेश्वर ( रामा ) सोग भी करनो प्रमा को कितने प्रशार का छाम पहुँचाते रहते हैं। इसी प्रकार मेरे यारे में भी क्यों नहीं सोच खेता कि जब में इतना बढ़ा ईरार हैं, तो वसी के स्युसार संसार की यही बढ़ी बस्तकों से सामान्तिक भी प्रशास करता हो इसा ?

ष्यनुन वे कहा— मयो, समस्य को तो में बहुत कुछ समस्य रहा हैं और समस्य सनका हैं, पर मेंगा स्वयं समस्या क्या बस हद तक कभी पहुँच सकता दें जितना आप के बतलाने पर समस्य एक्ष्मा है कावरय हो बैसा होना कलंबन है। इसी लिए में आप से ही ,पूत्रकर कानना चाहता हैं कि आप काने को सब कोड़ी ना इंटबर जनाते हुए सन स्त्रोकों की किस प्रमार का साम पर्टेशते हैं है

भगवान वे कहा-यहि ऐसी बात है, तो हवान से सुन घीर गिन से कि संसार मुख से कम कम बात है—

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥
छहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः।
भवन्ति भावा भृतानां मत्त एव पृथविधाः॥ ५ ॥

युद्धि, ज्ञान, असंमोह, चमा, सत्य, दम, शम, सुल, दुःख, भन, ध्यभान, भय, अभय, आईसा, समता, तृष्टि, तप, दान, यश और अयश, (इत्यादि) विभिन्न मकार के माणियों के भान द्वस से ही (उत्पन्न) होते हैं।

गी॰ गी॰—हे अर्जुन, मेरी त्रिगुणात्मिका सृष्टि में जितने प्रकार के भिन्न भिन्न जीव हैं उन में करणीय काकरणीय आदि मला बुत समम्म ने की शक्ति (बुद्धि), लीकिक पारज़ीकिक—आत्मा परमात्मा के विषय में सब कुछ जान लेने का सामर्थ्य (शत ), विषयवासना खादि हीन कामनाओं और सब प्रकार के मोगों से दूर रखनेवाली वैराग्यशृति (असंगोह ), यदला लेने की पूरो शक्ति रहते हुए भी किसी भी प्रकार की हानि पहुँचानेवाले पर कोच न करना (जमा), अपने मन को और आत्मा को जो विषय वास्तविक या अवास्तविक जिस किसी भी रूप में जात है विरहुल उसी रूप में उस विषय का अन्य को परिचय देना (सर्य ), बाहरी भीतरी

दसों इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण ( दम ), मन को सब तरह से अपने वश में रसना ( शम ), मनचाही वस्त की प्राप्ति और अनचाही के दरीकरण से उत्पन्न भाव ( सख ), अनिच्छित के छाम और इच्छित के अलाम से उत्पन्न मान ( दु:ख ), संपूर्ण चराचर जगत का सजन ( भव ), सृष्टिगत समस्त पदार्थी का एक साथ विनाश ( श्रभाव ), छोटी वडी किसी भी प्रकार की हानि की संभावना से जरपत्र भाव (भय), भय के कारणों का किसी ढंग से नाज हो जाने पर उत्पन्न होनेवाला भाव ( अभग ), प्राणिमात्र को सनसा, वाचा, कर्मणा प्रसन्न और सखी रखने का भाव ( ऋहिंसा ), सम, सुन्दर, मनोऽलुकूछ या विषम से विषम परिस्थित को भी प्रमु की कृपा से प्राप्त जानकर सब में एकाकारता का भाव ( समता ), सख, दाल, भोग, सभोग, पूर्णाहार, निराहार आदि सानन्दकर या कप्रकर समय को परमात्मा की देन समझकर हर हाळत में प्रसन्न रहने का आव ( तुष्टि ), अपने अपने स्वभाः वजन्य, जाति वर्णानकुछ धर्म की यदि और उस की रक्षा के निमित्त कप्ट सहने में तत्परता का भाव ( तप ), श्रवनी त्रिय वस्तु को मनसा, वाचा, कर्मणा अन्य के छिए संकरिपत कर देने का भाव ( दान ), शरीर, बचन और मन से किये गये उत्तम कर्मों पर जनता द्वारा प्रशंशा प्राप्त होने का भाव ( यज्ञ ). इसी प्रकार सध्यसाधम धर्यात निकृष्ट निकृष्टतर कर्मों 'पर जनता द्वारा निन्दा त्राप्त होने का माव (अयश)— ये सब जितने प्रकार के भाव मिळते हैं, इन सब को मैं ही इत्पन्न करता और अलग घरण मनोवृत्तिवारों को भरूग घरुग वितरित करता हैं।

भलाई है। यहाँ कोई संरेट कर सकता है कि ये मान वरे हैं. तो इन्हें भगवान ने उत्पत्र ही क्यों किया ? सर्वेशमध्ये भगवान ने इन मार्नो की सदा के लिए सहि से भाइर क्यों नहीं कर दिया ? ।स का उत्तर यही है कि निस प्रकार की सामिष्यों से सृष्टि की रचना की गई है उन्हें देखते गए रन भार्तों का रहना ही अधिक शत्तम है। सृष्टि सत्त्व. रज. तम-उन्हों तीन राजों के विभाग से रची गरे हैं। इस किए सजसिक नामसिक मान दन्छ विनाश, भए, प्राप्त धारि इस से प्रथय नहीं क्षेत्र वा सकते । इसकी बात यह कि यहि मंत्रा वरा दोनों माव साध साध न रहें, तो भटा या वरा पहचाना भी नहीं का सकता—भले से बुरे का श्रीर बुरे 🛭 मले का प्रथम एए ( विल्लान ) होना 🜓 स्त्रामाधिक है, एक ने हो, तो इसस बला नहीं किया का सकता। हाँ यह कार्य कार्यक है कि मन्द्य कर को ठीक ठीक पहचानकर भले का प्रदेश और घरे का परिस्थान करे । इसी लिए सब भावों में मगवान ने वृद्धि की प्रभावता दी धीर सब वे पहले वस का नामनिर्देश विया । युद्धि मनन करने की शक्ति को कहते हैं। यह वस्त प्रच्छी है या सम्बन्धि विचारपास मनन कहलाता है। स्टिट के समस्त भीनों में किसी न किसी थेश में बृद्धिमान पाया जाता है, पर सन्दर्य में यह मान सब से क्रियह मिलता है। बहु की भगवान ने ही मनुष्य को खोर लीवों को अपेचा खिथक युद्धिमान बनाया है, पर मनव्य स्त्रयं ऋपनी शक्ति से वृद्धि पर अपना स्थिक बाता रक्षता है। यत्येक मनुष्य का यही कथन है कि मगदान ने यदि की रचना करने के बाद उसे ( यदि को ) शीन बराबर बरावर हिस्सों में बॉट दिया जिन में से २ है ताई हिस्सा सहेले मुख्य को निला है सौर बाकी साथा हिस्सा में सारा संसार है। ऐसा एक भी मनस्य मिळना ऋत्यन्त कठिन है जी अपनी बुद्धि को इसरे की बुद्धि से कम माने । यहाँ तक कि जिस के व्यवदे प्रवदे-सर्वधा हानि पहुँचाने-बाटे — प्रामों की देखकर एक कपटुगार्गी स्था की मुख्या सिद्ध कर सकता है वह प्रयक्त मर्त भी अपने की युद्धिमान समस्ते में किसी का थोड़ा सा की विरोध तहन नहीं कर सकता. को बसे मूर्ल कहता है इस की खोपड़ी चक्रनाचुर करने के लिए यह काठी लेकर तैयार हो काता है। यथपि युद्धि किसी के सास बँटवारे की वस्तु नहीं है, न यही जरूरी है कि कोई क्षिक रिवियोंयाला, अधिक बोहरेवाला या अधिक वेतन पानेवाला ही युद्धिमान कहलाने का यथार्थपान है। बिना पहे खिले भी बड़े बहे बुद्धिमान ससार में दितने ही पैदा हो गये है, लेते। में घार छीलनेवाला किसान भी कभी कभी ऐसी बढिमत्तापर्ण यक्तियाँ पेश कर देता है कि प्रच्छे धन्छे वक्षील वैश्स्टर दंश यह जाते हैं, कितने ही मिलमंगे सहकों पर लड़े है।कर दूसरों को धलपार पढ़ते देलते हैं, तो ध्यान लगाकर बल में को खबरें सुनने लगते हैं और अदसर पढ़ नाने पर देती ऐसी रामनैतिक गुरिवर्शों सुकमा देते हैं कि बड़े बड़े रामनैतिक पत्रों के संपादक भी मल मारें। संसार में ऐसे क्वाहरण अनेक बार देते गये हैं कि हो हचार मासिक वेतन पाने-

वाले इंभीनियर ने कोरे पन या महत्व प्रकान तैयार किया और यन्य कितने हो इंजीनियाँ ने एस की सुन्दरता सथा रदता की मूलकरूठ से बर्शना भी की, पर एक मामूजी किसान या बार इस आने रोज के कारीगर ने उस रमायत को देखते ही ऐव निकास दिया जिस पर निर्माणकर्ता इंजीनियर और प्रशंसक सभी को मूँह की खानी पड़ी। इसी प्रकार यह भी सुना गया है कि किसी खपद यरोपियन किसान ( अंग्रेज ) के कड़के ने हमारों रुपये लगाकर अपने देश की सर्वोच हियो शासिल की कीर किसी वपनिवेश का गवर्गर बनाकर भेत दिया गया । वहाँ क्य है कर वर्ष जासन किया और सारी प्रजा ने उस के शासन की भरि भरि प्रशंसा की। ne F के ne sug ने देश जीटा ते। पचासों लाख रुपये से लाकर श्रपने पिता के सामने रख दिया। इस बाते! की देखते हुए कीन उस की निद्दशा और बहियशा में संदेह कर सकता है ? कित महों। इस का पिता किर भी इस की बुद्धिमानी का कायल नहीं हुआ और बिगड़कर बेका-त महामले और महानालायक है। मैं ने कल नहीं पता है तो क्या हवा? असे परि सेरे समान कोई ओहरा मिला होता. ते। मैं ने करोड़ें। रूपये पैदा कर लिये हेते। इस स्टाहरण से क्या यही समक्ष्मना होगा कि इस गवर्ष को वास्तव में इतनी पुद्धि नहीं थी, अथवा उस का पिता सचमुच ही बहुत मुद्धिमान था ? नहीं, दोनों ही बातें असत्य हैं। सत्य देवल यह है कि हर एक अपने छिए टाई हिस्सा यदि का मिलना जानता है और आये में सारे संसार की यहि देवता है। कोई भी अपने को अपने विदान या यहिमान स्वीकार नहीं करना चाहता। सभी यही समस्रते हैं कि मैं हो पर्यो बृदिवाला हैं। परंत यह नितान्त भान्त भारया है, क्योंकि इस संसार में पर्य केवल एक परवारवा है, जैसा कि अतिवचन भी रै—

ॐ पूर्णमदः पूर्णीमदं पूर्णात् पूर्णमुद्दब्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

इस का अप है—वह पूर्व है, यह पूर्व है, व्यांकि पूर्व से पूर्व ही हत्यन श्रोता है, और पूर्व से पूर्व निकालने पर पूर्व ही अवशेष रहता है। इस किए मनुष्य यदि अपने की किसी निषय में पूर्व मानता है, तो यह वस की कोसे अनिवाता, महान्यता, अहंकारिता के सिवा कीर गुल नहीं है। कारण, यदि मनुष्य पूर्व नुद्धियान होता, तो वस के आनी बनने में कोर कार व यह आती। किंद्र मनुष्यों की आज दिन संसार में को संस्था व्यवस्थ है इस में कितने जानी मिक्ट हैं? इसी लिए मगनान ने भी बुद्धि के बाह जान को गयान की और यह संकेष किया कि बुद्धि वही श्रीक है जो जानमाति में संस्थान रहे। आन होने से चानित का भाग होता है क्यांत मनुष्य मोहादित होकर असंमुद्धत का मान धाप्त करता है। आगं कर मनुष्य में बदस्य खुराने की श्रीक रसते हुए भी हुसरों की माली, भार, निन्दा को पमा कर पहता है। को भेद में पहर रहनेवाला है यह माली बार तो क्या, जरा से मीतिक मतीन या चित्रीरो की पोटा तक नहीं सह सकता, शक्ति रहते वह ऐसा बदला चुका लेना चाइता है कि दिस्तानी करने और चिकांदी कारनेवाला जन्म भर याद करता रहे। और जिस में बदला चुकाने को शक्ति हो। नहीं है वह बहि लात पूला साकर चुन रह जाता और कहता है कि काओ, में चमा करता है, तो कर की चमा चमा नहीं, कायरता है। क्योंकि वह जानता है कि में खपर बदला चुनाने जाउँता, तो वह मारनेवाला अब की बार कराचित माया हो से लेगा। हस लिए ममवान् की विम्तियों में निस्त प्रमा की मचना हुई है वह कायरी और कमनोगें की हार के रूप में कराप नहीं समर्थित हो सकती । वह तो वही रूप प्राप्त कर सकती है जो सब मकार का शिक्साम्येसंपन एक पुढिमान शानी ही स्वे दे सकता है।

भगवान ने यहाँ भनों के भागों के रूप में खपनो जिन विभतियों का वर्शन किया है वे ऐसी सरल नहीं हैं कि सब कोश बन का ठीक ठीक स्पर्योग कर सकें। इस नहि, ज्ञान, शर्समोह, चमा चादि समस्त विभतियों में वृद्धि और द्वान ( क्यांत चन्तरह वृद्धिरह के स्वा ध्यल पडाघों का मनन विवेचन करनेवाडी शक्ति ) को गड़ए स्थान प्रश्न है— सर्वेपधम इन्हों दोनों का नाम आया है। इस से यह बार निकलता है कि बागे की-बगर सत्य, हम. राम चादि-विभृतियों में दिना बुद्धि कीर ज्ञान के ठीक ठीक वसीय नहीं हो सकता। पहले पुदि से समम्बर विदेश ( जान ) द्वारा निश्चय कर केना खाडिए कि कर दमा का जरसर है, कर सत्य की वास्तिनिक वपयोगिता सिद्ध हो सकतो है, कद इन्दियों का दमन जावस्यक है तथा कब बन पा राम करना चाहिए, इत्यादि: वस के बाद जैसा कवसर देसे येना इन विमृतियों का वपरोग करे, क्रन्यथा काम के बरखे हानि हुए बिना महीं रह सकती। वैसे-चोरी हाकुकी, हत्या करनेवाड़ों. गार्थ, घर, बेत. व्यक्तिहान में खाग खगानेवाखों. बहर देनेवालों, बाततायियों, की बालक भादि का हरण करनेवालों की चुमा करना कभी धमें नहीं कहा जा सकता। ऐसे पार्रियों को सुमा करने से धर्म के बदले अधर्म और लाभ के बदले हानि ही होगी। ऐसी की चमा करनेवाला कायर, पापी, नारकी और शानकीय काननीं के अनुसार घोर अपराधी दी कहा जायगा, गीतानुसार आचरण करनेवाला पुरुषातमा वहीं कहा जा सकता। इसी सरह फर्रेंडी की सजा के मय से लिपे हुए किसी धपराधी का पुलिस की पता देनारूप सरद सरय नहीं, बिक करव का गला घोंटना कहा जायगा, सस्ता कँटोला है या साफ सुपरा, पह देशने के लिए यदि आँसें काम कर रही हैं, तो उन्हें वद कर लेना और यह सोचना कि इसी का नाम इन्दियनिग्रह है, मर्थकर मुखँता ही प्रमाखित होगी, प्यास से प्राख निकलने की संगानना देखते हुए भी मन को पानी पीने की इच्छा से बिद्यत करने की चेटा राम नहीं, प्रत्युत करम एति है। सावित होगी। तात्वयं यह कि एक ही छकड़ी से वैज और शेर सब को भगावे की काम नहीं चल सकता। विवेक्चुदि की सर्वेत बावस्यकता है। कोई भी व्यवस्य

विवेक से काम लिये समुचित नहीं संचालित हो सकता। संसार में जन्म खेनेवाले मार्थिमात्र को प्रपत्नी स्वयनी देशियत के अनुसार सांस्कारिक व्यवहार सर्वेना हो पड़ता है। कोई कैया भी पर्ममाय व्यक्ति क्यों न हो, जीवनक्षी धर्म का निर्वाह तो ससे काना हो होगा, और सीवनपर्म हो जोक्यवहार का मूल कारण है; किर यह कैसे संग्व हो सकता है कि कोई भी मनुष्य सोक्यवहार से अवना रहकर अपनी जीवनयात्रा पूरी कर सके। मतः विवेक का सहार स्वेता कि कारण है कि सार स्वेता है सि

पक्त बार की बात है कि यहारानी द्वीत्री ने महाराज वर्षााज ( शुविष्ठिर ) को व्यदेश है कर वर्ष्ट विवेक क्षाज का काम्य केने के लिए बाव्य किया था। यह वात वत समय की है जब पायदव कोग द्वीपटी के साथ राज पाट हारकर वनवास करने पर विवश्य हुए थे। कथा यो है कि पायदवी ने दुर्योवन की सासनवाती और प्रजा का सुझ दुःस जानने के लिए पक्त वात से पायदवी ने दुर्योवन को सासनवाती और प्रजा का सुझ दुःस जानने के लिए पक्त वात्य हो ( क्षांग ) नजुष्य को गुप्तचर का का सीतरी वाहनी बहुत सा समाचार ले काया। का वेप धारवकर वहाँ गया और राज्य भर का भीतरी वाहनी बहुत सा समाचार ले काय। अस ने पायदवी से काकर कहा कि हुनोंचन वहा की न्यायिष्य और प्रजावत्सक राजा ही रहा है। सारी प्रजावत्सक सामानीतिक वाल के लिए पायदवी की गोशी देती। शुधिश्वरंग सावाद पर के कार के के लिए पायदवी की गोशी देती। शुधिश्वरंग सावाद पर के अन्त सार के लिए पायदवी की गोशी देती। शुधिश्वरंग सावाद पर के अनंत सार पे। वन्दीने कहा कि जब दुर्योवन के सावन में प्रजा को सब प्रकार का सुझ है हो और दुर्योवन भरना भाई ही है, तो कोई कार का नहीं कि हम कोग प्रवा में अस्तिन असतीन करने कराने के कारण वर्ष की सावाद की अगी सावाद की कारण वर्ष के कारण वर्ष की कारण वर्ष के कारण वर्ष की सावाद की सावाद वर्ष के कारण वर्ष की सावाद की सावाद की कारण करने के कारण वर्ष की सावाद की सावाद की सावाद वर्ष की सावाद की

मीमसेन स्वमाव से ही ध्य श्रष्टात थे। बन्हें विश्वस जीर बस्तात नितने विष थे बतनी सान्ति नहीं। इस जिए बड़े माई की गीति बन्हें खब्दी नहीं जागे। टुर्गेयर की बहुत कर कर सुन सीज बठा। पर मुधिवर का वे संकोच मी बहुत कर ते थे। वन के सामने कुछ बोज वहीं सके, मन हो मन कोच को पीकर रह गये। दीवरों भी वहीं वैठी टुर्रे थी। वन्हें भी मुधिवर की सामुना पर चित्र सुर रही थी। किर मीमसेन का मनोवाव भी बन्होंने कपम कर जिया। बन्हें भीन वा पछ खेकर मुधिवर को समम्बन का मनोवाव भी बन्होंने कपम कर जिया। बन्हें भीन वा पछ खेकर मुधिवर को समम्बन का मीका मिल गया। बन्होंने कप हो हाथों पुष्टित की स्वयं कर देने हैं, पर यह भी मुक्त मादरा हों पार्व है का सम्बन्ह से सावरस से विजाय ही समानते हैं कि सामुना की पार्विकता बड़े दर्शतनीय मुख हैं और इन के सावरस से विजाय पार्व हिलाये ही समाना दार गोरी का सवाज हवा कर देने हैं, पर यह भी मुक्त मादरा हैं कि

पामाग्या और स्ट की क्कृति से सक्ति के जंग सकत क्याओं को वह सीका में बॉल स्ता है। बत: थारिक और साथ को भी एक मोधा बनाकर पत्रना पहला है जिस के बाहा साने का किसी को अधिकार नहीं है। इस लिए मैं निवेदन करना चाहती हैं कि गप्तचर ने जी बातें कही हैं वे आप की माध और धर्मणित की सीमा के बाहर की--- राजनीति की नातें हैं। इस धातें पर बाप को नैतिक दृष्टि से विचार करना चाहिए. न कि धार्मिक दृष्टि से । इस विपए में प्रमें का काभग लेने से काम नहीं चलेता. नीति के धनसार ही चलना रचित होगा। मीति श्रीर पर्म दोनों हो शानें हैं, होनों को एक साथ प्रसोदना बढियानी नहीं है। बात: विदेश से काम हीजिए । दुर्हों, हालेरं, पारियों, करवाचारियों, करों के साथ अपना धर्ममान मत दिश-स्टाइए. महीं है। से ग्रहीं अंगल में भी स्टाय की नींड हराम कर टेंगे। यन के साथ मीति के कथनातसार ही बताँद करने से आप का धर्म भी सरवित रह सकता है। और नीति यही कहती है कि 'सटे साद्यं समाचार 'शट के साथ सटला का ही व्यवहार करवा चाहिए। इस किए इस समय आप धर्म को संदेश उन्दर्न तक हो सीवित कीतिए और राज्य के संबन्ध में मीति को वर्तिय तथा भी कृष्ण और अपने चारों भाइयों को संगति को भी अपने हरय में स्थान दीनिए, धर्में का हठ छोड़ दीनिए। नीति का चनसरण न कीनिएगा घोर शड़ों की शहता का कहोर दयह देने की सैयारी न दक्षिएगा, ते। दुष्ट छोग जाप की सिथाई का ऐसा जनु-चित साम बटाने करों है जैसा शरीर में धुता हुआ वादा बालस्वपूर्वक वहीं छेड़ दिया जाने पर इस लिए पर्म में पर्म और नीति में नीति बर्तना ही बुद्धिमान का परम कर्तन्य है, पर्म में मीति कीर नीति में धर्म बर्तना नहीं। बन्त में युधिविश्वी को दीपदी की बात माननी पड़ी निस के फलस्वरूप महानारत युद्ध हुआ और गीता जैसे परम ज्ञान के प्रसार की कारसर सिला।

चमा और स्टर्य आदि भी धम और नीति के बाहर की चातें नहीं हैं। नीति के क्यान रसते हुए ही चमा सत्य आदि को स्थान देना वचित हैं। धार्मिक हुठ के साथ चमा करने पर बड़ी बड़ी युदाहर्यों पैदा हो लाया करती हैं। इस स्थि विनेक से काम सेतें हुए चमा का नतीं करो, और विनेकियों का यही अनुनव है कि स्वस्थ के अनुसार चमा करने पर मी चन्तन्यों को चमास्वय तो कहांचि मत नतस्यों के चमास्वय तुन्हें सीया जानकर तुन्हारी हुगैंति कर हालेंगे। इस विषय का एक बड़ा सुन्हर सीकिक स्थान्त है।

हिमालय की तलहरी में पास ही पास बसे हुए हो गावों के बीच पक छोटा सा, किंतु इरदान्त सपन लंगळ था। कहा लाता है कि वहाँ पहले एक ही गावें था, पर कुछ ही समय के भीतर गावेंवाओं ने हस कदर कपनी संततिष्टिंद की कि उसी गावें में सब का निवाद हो सकता मार्थन हो गया। इसी लिए पोड़ी हर हटकर हसरा गाँव बसाना अनिवायें सिंद ( ३१६ )

हुमा। गर्ज यह कि दोनों गायें के टोम एक ही जाति के पे, दोनों जगरों के वाधिरों में एक ही पुरुष का रक्त प्रवाहित था, अवएव वन का आपका में सबदेश से पिन संवक्त परा प्रवाहित था, अवएव वन का आपका में सबदेश से पिन संवक्त परा प्रवाहित था, अवपीगत—कभी भी वह पणव्यी पिपिक से रिक्त नहीं रहती भी तो रक्त परे पिन निवाही भी। अहके, पूरे प्रमी निवाहक दिनशत कर शाने आवे को पक्ष में निवाही भी। अहके, अपे, पूरे सभी निवाहक दिनशत कर गत्ते प्रवाह आदि—का किसी को अनुमन नहीं करना पढ़ा था। पर संसीण की वात कि एक दिन कोई अधा रखी मार्ग से सुवाप खाला ना हा था। पर संसीण की वात कि एक दिन कोई अधा रखी मार्ग से मार्ग से सुवाप खाला ना हा था कि इतने में उसे साँप की जुकतार सुनाई पड़ी। अंधा विचारा भव के मार्ग स इस्तान देश पर हों आप हो। अधा विचारा भव के मार्ग कर साथ हैं आपा हैं वह विकार यहाँ हैं। अंधे का पर पून से या दुर्शन्य से इस साँप की पूँव पर जा पड़ा। साँप महमार्तात तो था हो, उपर से दुम खुवज जाने से अस का कोम और महम खा। बस में यह से अंधे के पैर का अँगुश कार साथ। साँप अस्पन्त कहरीडा था। अंधा विचारा आह मारे के पहले ही इस लोक से चल बसा।

परंतु यह भी कोई विपत्ति न थी. यदि इतने से ही मामला शतम हो लाता । वहाँ तो कार वस साँप के मुँह मनुबद का मीठा रस्त्र का गया। बसे सन का स्वाह पहले मालून महीं था। बान पहले पहल उस ने स्थिरपान का शामन्द लिया था जो उसे बड़ा ही निप मालूम हुआ। फिर क्या था ? साँद ने शस्ते पर ही अपना चुना लगा दिया और जो नीर भी वस पगदरी से गुजरता असी के पैर में लिपटकर उस का खन पीने लगा। इस प्रकार वसी दिन चौथीस घटे के खंदर इस ने दस बारह चाटमियों की छान से ली। गाँबवानी की संगत में साँप बपटने पा हाल भनी मालून तो था नहीं। इसी से पहुले गाँउ से इसरे की भीर इसरे गाँव से पहले को कोग जाते काते रहे और जननाने साँव के शिकार बने। साँव के विष की भवजता से सब के सब वहीं मन्ते गये, कोई भी छोटकर गाँव में समाचार नहीं के सवा। परंतु गद दिन रात यीत लाने पर मी व्यवने वादने घर के कालों से दूखरे गाँव की बानेवाजे प्रश्ने क्षण्ने घर छोटकर नहीं चाये, तो दन दन के घरवाळीं के सन में सहेह मेरा हुआ। पहुचा ऐसा हुआ वरता है कि अपने घर के माखी सन्यत्र नाकर बन किसी स<sup>कृत में</sup> पढ़ जापा करते हैं, तो परवालों का हर्य एक प्रकार की बनहोनी घटना के प्रास का कर्ने करने जगता है। यही बात वन घरवाला की हुई जिन जिन के घर के आएा साँव के शिकार वने थे। घालाके गाँउ भर में घूम घूमकर जिन्ता और बदासी के साथ कहने छने मेरे सवा फाराने काम से गये और अभी तक नहीं जीटे, मेरा भाई अनुक कार्य है। आहर नहीं छीरा भीर मेरे पिता क्ष्मुक कार्य से गये थे, पर अभी तक नहीं आये । इस प्रकार दोनों गर्वी में



संदेह का साम्राज्य फेल गया कि हो न हो अंगल में ही कोई विचित्र घटना घट रही है। निदान दस दस पंद्रह पंद्रह बादिमियों का मार्गेह होनी माँवों से करा श्रीर संगल की श्रीर अपने क्दिन्वियों का पता लगाने चल पड़ा। जब एक गरीह खंगल के बीच की संघनता की कीर बदना ही चाहता था उसी समय बनुष्यें की बन्ध पाकर वह सनी साँव और और से फुफ़क़ार धोड़ने लगा। गरोहवाली के कान सड़े हो गये और विनली को धारा की तरह सब के मन में यह बात दौड़ गई कि हमारे घरवाओं को इसी शत ने खौटकर घर नहीं आपने दिया। इसमें में इसरे गाँव वा गरोह भी भावने से बा निकला। असे भी सौंप की कककार समाई पड़ गई थी इतना ही नहीं: बलिक इस गरीड के सामने से वह साँव तेजी के साथ सरसराता हुआ एक थोर से दूसरी और की निकल भी गया था—बस गरीड ने साँव की विकराल मर्ति कीं से देख भी की थी। बाद में आपने बड़ने बर वे इस बारह नरें भी दिलाई पड़ गये थे। शिन्हें टेंडने के लिए वह गरोड निकला था। यह सब देल सनकर वस गरीड के कीगों ने शोचा कि इसी समय चळकर वस गाँव में भी यह सबर दे ही जाय कि बाद सी कीई अपनी लान से द्वाथ म धोये। यही विचारकर वह गरोह आगे देश आ रहा था कि दोनों गरोहाँ में बीच संगत में मलाकात हो गई। कहा देर की स्रोतकर बारने धपने लोगों के किए छीगों में रोगा और जिलाव किया, फिर यह निश्चय हुना कि दोनों गाँवों के जंगकी महानों पर एक पक्त पहरेदार नियुक्त कर दिया काय, साकि कोई पका दुका धाकर साँप का शिकार न बनने पाये। चॅकि दन डोगों ने पारी पारी से चानेवाडे इस बारह प्राखियों को चौरीस चंटे के भीतर हो काल-कवित और एक साथ इस पंद्रह वन मिलकर बाने से बावने की बचा हुआ पाया, इसी जिए उन्होंने अनुमान कर लिया कि इम भी अगर एक एक करके आते, तो कदायि व वचते अर्थाद इम यदि गरीह चाँचकर न काते. ते। वह सामने से निकत जानेवाला साँप यों ही नहीं निकल जाता । इस लिए अब अब एक गाँव से टसरे गाँव में किसी को जाना बाना हो, ते। या ती रास्ता मदलकर ( लंगल का चक्षर कारकर ) आये कार्य और नहीं, क्षे गराह बाँपकर । निरान, मंगल के देशों द्वार पर दो पहरेदार नियक्त कर दिये गये जा किसी भी भूखे मटके पटोडी की हघर से वाने से रेक्क दिया करते। खेकिन तन भी कभी न कभी एक आप यात्री वपर चले ही जाते और सींप का बास धनकर बीच में ही रह जाते। इन एक बाघ में कुछ ता पेसे होते जो पहरेदार के मना करने पर भी न मानते और जिद करके बसी शह चले जाते और कुछ ऐसे होते कि पगडंडी के मुद्दाने से न आकार जहाँ तहाँ से विना राह के ही जंगल में घुस पड़ते। फिर भी पहरेदारों की वजह से बहुत कोगों की रक्ता है। जाया करती थी।

एक दिन एक सामु बाबा आये और अंगली वगरेंदी। पर चलने को व्यवसर हुए। पहरेदार ने मना किया कि बाबानी, तपर मत आहेप, बनौं अंगल के पार नहीं का सकेंगे।

बाबाधी ने कहा-क्यों, अंगल में क्या भवमलेया बनी हुई है जिस में में भटकता रह लाईंगा १

पहरेदार ने कहा-हाँ, ऐसी भलभुलैया है जिस में फाँसने पर परे एक हनार वर्ष

भटकता चहेता । बाबाजी ने कहा-तुँ बड़ा मससरा मालम होता है ? मनुष्य भी क्या हजार वर्ष जी

सकता है ? यदि नहीं. तो मैं हजार वर्षे कैसे भटका। ?

पहरेदार ने कहा-प्रसल्तरी नहीं बाबाजी. मैं सचमुच कह रहा हूँ। वह भ्रुनुतेया पेशी है 🛍 कि वस में पड़नेवाला कोई भी क्यों न हो, उस की श्राय हजार वर्ष की ही जाती है भीर सारी भाग वसी में मटकते बीतती है।

पहरेदार ने कुछ ऐसे दंग से वात की जिस से बावाणी की मानगर पड़ा कि यह कुछ मतलब की ही बात कड रहा है. पर सम्मदा स्वभाव होने के कारख सीधे सीधे न फहकर यमा फिराकर कह रहा है। धन्होंने कहा- बच्चा, ज्यादा बुम्होक्क मत बुम्हा, साक साक कह कि तेरी वातें का सतलब क्या है १

पहरेदार ने हैंसकर कहा-भाक्त करें महाराज, पहरे पर श्रक्ते बैठे बैठे जी जब जाता है, इसी लिए इसी तरह कमी कमी थोड़ा थी खुरा कर शिया करता हैं। बात यह है कि इपर शुद्ध दिनों से इस रास्ते पर यक वड़ा 🖺 ख़नी सर्वेद ऋड़ा कमा वैठा है। े को कोई भी संगढ में घुसता है बसे बिना काटे नहीं छोड़ता । और साका पेखा विषयर है कि काटने पर छहर भी नहीं भाती, बादमी नहीं का नहीं ठंदा है। जाता है । यही ती भ्रख्युलैया है और हजार वर्ष की कार्यु "

बाबाजी ने कहा-चस, वस, रहने दे। मुके भी माल्प दें कि साँप के कारने से जिस की सृत्यु होती है बसे हशार वर्ष नरक मेशनता पड़ता है। पर में न तो सॉप से **बर**ने बाला है, म मरक से। मैं तो इसी राह से बंगल पार करने की कोशिय करूँगा।

पहरेदार ने कहा-शाप के पीछे कोई धेने धेानेवाला नहीं है क्या ?

बाबाती ने कहा-नहीं। और होता भी, ती क्या करता। में अपनी टेक छोड़ने-वाला भारमी नहीं हूँ। एक बार के। काम करने का निश्रय कर लेता हूँ इसे पृगाकरने में माण भजे ही चले कार्य, पर मैं अन्त तक चेटा किये विनापी छे इटने का नाम नहीं खेता। इस जिए तुम कपनी भिद्र हो।इ दे।। मैं इसी पगरंदी से अंगळ को पार करके हो।इँगा। साँप सो क्या, साचाद काल भी भुके नहीं शेक सकता, न में इस से दरनेवाला हूँ।

पहरेदार ने कहा -- आगे नाथ म पीछे पग्रहा। यादा, तुम सुशी 🗓 जाओ और मरो पादै किया। मेराकाम चेतातनी देदैना था, इसे मैं ने पूराकर दिया। अन्द गुर्ने जी भण्या संगे वही कर सकते हो।

इतना बहकर पहरेदार अपने भोड़े पर मा नैश और बावाओ वसी सतानाक पगरंडी से कातल में पुस गये । अन्त में बन ने सींप के अन्दे के बचीन पहुँच, ते। वन की गल्य पाते ही कातल में पुस गये । अन्त में बन ने सायने आ पहुँचा और सतान रोककर सड़ा ही गया। अन्य यात्रियों को करता हुआ वन के सायने आ पहुँचा और सतान रोककर सड़ा ही गया। अन्य यात्रियों को तरह बानाओ साँच को देशकर मय्पीत नहीं हुए। या तो वन्दें सींप को नया में करने का मन्य मालूब था या तपस्था को सिद्धि मास थी, क्योंकि ज्यों ही वन्होंने साँच से स्वयंकर कहा कि उद्दर उहर, बहुत तान मत दिसता, रयों हो वस सींप कुम्माना ऐ।इकर खुपचाप सिर भीचे कर दिया और कहा—तुम तो। बड़े विविध मतुष्य मालूम होते हो है में में इसी स्थान पर इकनों को काल के घाट बतार दिया, पर तुम्हारी कर-कार ने तो मेरी हिम्मत ही तोड़ ही। तम कीन हो है

षावाजी ने कहा-में तेस गुरु हैं।

साँप ने कहा-गुढ क्या कहछाता है ?

वावाशी ने कहा—को जिसी को हार्नि के मार्ग से हटाकर साम के भाग पर चनने का साम दे वही गुरु कहलाता है।

साँप ने कहा- तब तुम हारु मृठ मेरे गुरु क्यों बन रहे हो ?

षावाभी ने नहा-'सड़ मृठ' नहने का क्या कर्य है है

र्सीय ने कहा—यदी कि पहले है। ब्राटन तक में ने कोई ऐसा बान हो नहीं किया निस से मेरी हानि हुई हो । कीर मान के। कि किया भी हो, तो तुम ने वस से मुक्ते हटाया कर ? ब्राट्स के पहले ते। पुन्हें में ने कभी दैसा की नहीं था।

यावाभी में कहा—कर भूतें, तूँ ने अला काम कर किया कि करने को हानि से भवा हुका समक रहा है ? पहले जन्मों के हानिकर कार्यों— बड़े बड़े पायों के कार्य ही तो तुक्ते हुल काम में मरकतुषय सर्पयोगि मिली है, इतने पर भी तुक्ते होश नहीं और कार भी करातार निरमाय मनुष्यों की हरया करता जा रहा है जिस के फलक्किय अवले काम में कितनी बड़ी हानि तुक्ते बड़ानी पड़ेगी, इस का टिकाना नहीं। इसी युद्धि पर मुक्ते शहर बता रहा है ?

रुपि ने कहा--ध्या, ऐसी बात है शितन ते। सच्युच में हानि के रास्ते पर चल दहा हैं। पर फिर मी तुज गुरु कैसे हुच शित्र क्योंकि इस रास्ते को छोड़ने के लिए सो जुम ने कमी कहा नहीं, न यही बतलावा कि क्या करने से में इस हानि से बच सकता हैं।

बाबाओं ने कहा— अपने तक पुरू से मेंट नहीं हुई थो, यह तो हूँ भी क्यूज़ ही कर दुका है। अपन जब सबीग से मेंट हो गई है, तो तुक्ते बस्त शह से बियुल भी करूँगा भीर ऐसा मार्गमी पतार्केंगा जिस पर पक्ष्में से तुक्ते बड़े बड़े आप होंगे। १० हीं सब बातो की मन में शहकर में ने कहा है कि मैं तेरा गुरु हैं। साँप जितना ही उस महात्मा से वार्ताजाप करता जाता उतना हो उस का हर प्राइ होता जाता था! श्रीर साधु का श्रन्तिम नाक्य पूरा होते होते तो उस को इतना झान झे गया कि यह उन के चरणों पर जोड यथा श्रीर आँसू बहाने छगा! नानानी ने उते चुमझार कर सीपे बैठने के लिए कहा श्रीर पूजा—क्यों, अन तो मैं तेस गुरु हुआ न ?

साँप ने उत्तर दिया— हाँ, भगवन्, किंतु छन मैं आपने गुरु को तब तक नहीं है। हूँगा जब तक वे मक्ते खाम का गांव न दिवा देंते ।

यावाजी ने कहा—जाम का मार्ग यही है कि काज से मूँ किसी भी गीन को मूल से मी म काटने की मतिशा कर ले, किसी के पैर से जुरी तरह कुवल अने पर भी वस से वर्षा सेने की स्वम में मी इच्छा न रख। सारे बागत की—कीड, पवड़, मनुष्य, पशु, पदी, स्वन, नगा आदि समस्त जीव कन्तु की जान देनेवाले परमारमा की निरन्तर च्यान में रख और वन से मार्थना किया कर कि हे प्रमो, मेरे पार्यों को च्या करी, अनवान चा बान में अब तक में ने जी कुछ किया वस से मेरा बहार करी। और भी मुक्त से बहाँ तक दीन ववन कहते यने, मणवान की सुनाया कर। वस, इतनी साथना यदि मुक्त से सथ जाय, तो समक्त खेना कि अब मेरे छाम में कोई क्यर नहीं रह गई।

हिस सरह उपरेश हेने के बाद बादाओं बंगछ से बाहर होकर दूसरे ( इस पारवाते )
गाँव में चले गये। वहाँ उन के ब्रोक मता शिष्य थे। उन स्व ने उन्हें का पेता कोर कोन मता शिष्य थे। उन स्व ने उन्हें का पेता कोर कोन मकार की वपरेशमधी वार्ते होने लगाँ। बात चीत के सिक्सिले में गाँवशां ने जब यह माल्म टूफा कि बावाओं ने उसी राक्सिलत मार्ग से जगत पार किया है, तो उन सवी की वहा आवर्ष हुका कि इन्हें साँप ने जीता क्यों होड़ दिया। बावाओं की उन का सगह मान माल्म हो गया। उन्होंने पहा-अत्मी, प्रमु की कृपा से बड़े यहे दूसर मार्ग सरलता से पार हो जाते हैं। सराय से बढ़कर दुकंह्वय कोई स्थान नहीं है। वह मी मगवान के मान के लिए पतिश्रय सुगम हो जाता है। किर एक चुद्र सप्त के कारण व्यक्त हुरे बनरथ की हुर्गमता परि मेरे किए सरल हो गई, तो इन से नुम्हें काथ क्यों हो रहा है ?

दिस के बाद बावाओं ने पहरेदार के रोकते से खेवर सर्व को उपरेश देते तक का सब समाचार गाँववालों को सुना दिया और सब को आशोवाँद देकर वहाँ से प्रस्थान किया। पर गाँववालों का संग्रव परने के बदके और बद गया। यह बात उन को करवा में ही गरीं समा रही थी कि इतना स्पक्त सूर जन्तु ( सर्व ) किसी के कहने से अपनी प्राकृतिक सूरता का स्थाग की कर सकसा है। जात में फिर एक गरोद तैयार विया गया कि पजकर परीचा केनी चाहिए। गरोद देवकर साँव भाग न जाय, इस के लिए यह ज्याय स्थिर ट्रांग कि स्व भोग चाह ही चाह एवर क्यर पेड़ों पर लिये दरेंगे और एक आहमी हाथ में महुन सेकर समीन पर रहेगा । यह साँप वस्तुतः बावानी के कथनानुसार करनी व्यद्त होड़ चुका होगा तब तो वोहें बतत हो नहीं है और कमार पेसा न हुआ, साँप ने हमला किया, तो वह सुरंत गोलो हाग हेगा । धीर संयोग में कमार निशान स्का, तो तब के लिए इपर क्या पेही पर दिवें लोग देगा । धीर संयोग में कमार निशान स्का, तो तब के लिए इपर क्या पेही पर दिवें लोग दनाइन प्रकार कर को रचा कर लेंगे । निशान, पेसा हो किया गया और वायानो को यात सरप सिद हुई अर्थात जो काइमी हाथ में बंदूक लेकर लगीन पर रहलता हुआ साप के काने की मतीया कर रहा था वस के पैसे के पात हो वह खाँप, न जाने किस तकह दिया लिया व्यवक्त, प्रस्पा हो गया और वसे देश से पात हो वह खाँप, न जाने किस तकह दिया लिया व्यवक्त, प्रस्पा हो गया और वसे किस कहा—क्या दिहातीयना हिस्सा रहे हो है मुके काइमा होता, तो तुम तब तक मेरा दर्शन भी न पाते क्या तक तक कि में मुम्हारे सून में विय न मिला चुका होता । अब में ने मुक से दीवा केकर संग्याल पारण कर लिया है । मुम कोगों को कम इस मोल का चकर काइने की शकरत नहीं है, निमंग होकर ही शासे क्यांत जाते रही । में कब मगतान के मानन में अपनी निहंगी दिसालांगा, मनुप्यारि प्राथियों का किसर पाते में नहीं ।

साँप की वार्ते चुनकर माँवनाओं का हर्ष्य प्रसन हो गया। वासावी ने वन लोगी की परंशे ही समन्य दिया था कि लाने वाने व वन लोगी की परंशे ही समन्य दिया था कि लाने वानने वाना वाना या कि लोगों की भी मनुष्य होने के नाने वानना वसायीन हरमार न होड़ना चाहिए। दूसरी वात यह कि वरी मारकर तुम लोग चाहे कि वरना वदला चुका लें, तो यह व्यवेश है—वस देनें मारकर तुम लोग चाहे कि वरना वदला चुका लें, तो यह व्यवेश है—वस देनें मारकर तुम लोगों की है करेंगे, और तुम वस व्यवेश की लाव लोगे दर्गनी मिककर। इस से मख कमा लाम हो छंगा है स्वीप को सजनता देशकर गाँवनालों को बायांगी का व्यवेश स्वर्य हो गया। इस लिए वन लोगों ने उस के मति कोई हुम्पेवहार पहीं किया। मसजना-पर्यक्र सब व्यवेश होट त्येश की होनें गाँवों में यह सब व्यवेश रहा विष्या।

एंसार वहा कुत्रुहरी है। कोई बवीर बात फैली कि बोग वृत्रुहरू और वस्युकता-वस वस बात को लोख क्या बातते हैं। बाहे वह बात कितनी ही साधारण वर्षों न हो, पर समासा रेसनेवाले वस के पोछे पड़ बाते हैं। किर यह कोई वैसी साधारण बात भी नहीं पी, इस में सो पर्योप्त निवनता भी वर्तमान थी। बंगल में कब तमासा रेसनेवाओं का ताता समा गया। बड़के, समाने, पुढ़े, जी, पुरुष गोल के गोल लंगल में पहुँचने लगे। सभी इस प्रसिद्ध, मर्थकर, सुँकार साथ को कक्ष्तामानिक स्थान्त रेसकर खाक्ष्ये करते। परंतु छड़कों के साथय से बतना प्रयोजन नहीं या नितना साथ की सिभाई का मना बजने से। कोई साथ की पूँछ पकड़कर रीहता हुख कुछ दूर प्रशीट खाता, कोई बसे खाने में स्था मानकर दूर से ही कंकड़ प्रस्थ कोई वस के स्थीर में सुई सुधोता, कोई कोई पास आने में मथ मानकर दूर से ही कंकड़ प्रस्थ निगाइता, किसी पर निगइता सक नहीं। काँटों में घसीटने, सई चुमोने और देखों की मार क्षाने से वस का शरीर चत विचत हो गया था, पर वह सदा शान्त हो बना रहा। भीरे भीरे यह सुबक्तर सींक जैसा पतला हो गया. चलने फिरने की शक्ति भी चीख हो चनो. किसी तम्ह हता यो पीकर प्राणुमात्र की बडरज्ञाकरताओं रहाधा।

फुछ दिनों के बाद साप के गुरु महाराज फिर खमते घामते इस जंगळ में आ पहुँचे। साप ने बन्हें देखते ही पहचान सी श्रीर बड़ी दोनता के साथ प्रखान किया।

बाबात्री ने आशीर्वाद दिया और पदा-तुन्हारी यह कैसी दशा हो रही है ? तुन ती पहचान में भी नहीं का रहे ही ?

साँप ने कहा-महाराम, क्या कहूँ और कैसे कहूँ ? यही समक्त लीतिए कि किसी वादर वाल भर निकलना बाकी रह गया है।

बाबाओं ने कहा-कुछ कही तो सही कि तुम्हारी यह दशा किस ने की है ? साँप ने कहा-गुरुवर, आप के उपरेश, अपनी सिधाई और धड़कों की दिशाई से ही में इस बदस्था में बा पड़ा है।

बाराजी ने कहा---वान, राम, राम, सुँ मी कैसा मूर्ल खेता पैश हुआ १ ग्ररे चनोप, में ने यह कव सिक्षाया थाकि तुँ फ़ुककारनाभी छोड़ दे 9 मैं ने यही न कहा थाकि किसी को कारना यत: या और कछ ?

साँव ने कहा-की हाँ, आप ने तो यही कहा था।

भावांनी ने कहा-तय तूँ ने फन बबाना और 'फों फों करना क्यों छोड़ दिशा है साप ने कहा-- तो क्या ऐसा करने में कोई दोष नहीं है ? इस से मेरा पाप महीं बदेता १

माशाती ने कहा-नहीं। श्रपनी आत्मा की रचा के किए यह अत्यन्त आवश्यक है। कारण यह कि क्रगर तुँ इतना भी नहीं करेगा चीर दिन रात जड़कों का शिलोना बनता रहेता, ती परमात्माको स्वरण करने में मन भी नहीं लगा सकेगा। इस विष भव से फुककार भारने में कभी मत चक्तना।

र्संप ने पुरा होकर—वाह गुरुती, घन्य दें श्राप । श्रव मेरी जाव बच प्रायगी, रूछ में संदेह महीं।

वाबाओं ने कहा--- बच्दा, बन तुँ भी ब्यान से मगवान् का नाम अपकर घन्य हो छा। में ना रहा हूँ भौर फिर चेताये देता हूँ कि जुककारना प्रास्म्य करके कहीं काटनेवाछ। प्रकृति को भी मत भएना क्षेता। जब कोई संकट क्यादि वपस्थित हो, तो सगरान् से ही दस के निराष्ट्रत्य की प्रार्थना करना । इतना समस्त्रक्रद बाबानी चले गये।

हुसरे दिन फिर किलाड़ी लड़के लंगल में इकटे हो गये। साँच लगी लाल में पह लड़के भी नगर दिल में एक लड़के भी नगर दिल में से किलाड़े हुए लाज पर पड़ गई। 'बह है' 'बह है' करता हुआ यह ज्यों हैं। वित्र हैं। 'बह है' करता हुआ यह ज्यों हैं। हिंदा है। सांच हैं। सांच हैं। सांच हैं। सांच लें से से निकलते हुए लाज पर पड़ गई। 'बह है' 'बह हैं 'करता हुआ यह ज्यों हैं। हिंदा की तरफ दीड़ा हमें ही सांच हैं। हमें वाची यह था गई। वे 'बापरे बापरे' करते हुए वहाँ से भी किलाड़ हुए। गाँव में जाकर बन सवी ने बाकी लड़कों से भी वित्तार सहित कपनी विवृत्त का वर्षों किया है। इनकर काटना चाहा, सी कैसे हम कोगों ने कपनी जान क्याई, किल तरह लियुआ को ज्या होड़कर काटना चाहा, सी कैसे हम कोगों ने कपनी जान क्याई, किल तरह लियुआ को ज्या होड़कर काम पड़ा, किल तरह लियुआ को पोतो कांगों में कांगों में करना मान स्वाई, किल तरह लियुआ को ज्या किल तरह किए करकर माना, हरवाहि हस्थाहि।

इस दिन से फिर कोई खडका अंग्रज की ओर शाने का नाम न सेता। साँप ने धानन्द से भगवान का भनन करते हुए किर खपना स्वास्थ्य बाग्न कर किया और बहुत हिनों सक के भजन के प्रभाव से धन्त में सब पायों से सक्त हो तया । कहने का बाब यह कि शास की शिषा है। या गुरु का उपरेश, विशेक से सबैत काम सेना पहता है। शास्त्र ने कह दिया कि चना करना बड़ा बत्तम गुण और मनुष्यमात के खिए अपस्य काचरणीय परम कर्मण है, तो इस का यह कर्ष नहीं है कि चमा करते करते तम्हें वस का दानी यें ही ही जाना चाहिए। महीं, कोई भी गुण वहीं तक गुण बहा का सकता है अब तक वस से दुर्गण व पैदा होने करें। भीर यह काम सम्बारा है कि किसी भी क्योरा की, किसी भी शाबीय शिवा की इस शैजी से प्रकृत करो कि इस से निरन्तर साम ही हो, हानि न होने पाये । यह निवेक्त से ही संभव ही सकता है, गर के रपरेश से नहीं। गरु एक एक शिष्य को चलग चलग नुसाकर विभिन्न ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ापा करता, यह सब शिष्यों को एक साथ और एक सा ही ब्यरेस देता है । इस निष क्स के क्परेश से यहि कुछ कोग साम बठा रहे हों और कुछ की हानि हो रही हो, तो व्परेश में भेर महीं माना जा सकता, भेद है वस्ततः वपदेश का क्रयें समम्बने में । तात्पर्य यह कि शुद्धि श्रीर क्षान के द्वारा मेहह के पार्ट से बचे रहना और चमा, सत्य, दम, शम धादि में स्न्हीं बुद्धि क्षान की सहायता से क्तांत करना सामरायक सिद्ध होता है, क्रम्यचा बद्धा हो पत्त मिकता है। इस प्रकार शव मृदता का थायात्र, सब जीवें। में चमामात, सत्य का बाचरख, इन्द्रियों का इमन, मन का श्रमन करने में मनुष्य सफलता शाप्त कर खेता है तभी वह सुख दुःस को समान मानने में समर्थ, सृष्टि को स्त्यत्ति और विनाश के तत्त्व को जाननेवाला, सब और अवय के रहस्य की समस्कर यथीचित व्यवहार करनेवाला, ऋहिंसामात्र में स्थिर रहनेवाला, चित्र को समान मात्र में स्थित रखनेवाला, संतीपमात्र घारण करनेवाला, तपस्या में बद रहनेवाला, दान करने "

श्रद्धा रतनेवाछा, यस भीर आवय ( चीर्ति कीर अवसीर्ति) का मर्म आनक्षर समुचित कर्मे करनेवाला हो सकता है। संसार की रचना हुन्द्वात्मक है। मुख देख से चीर्त भी मधी रिहत नहीं हो सकता। भगवान् द्वारा प्रवर्तित ये समस्त मान सन चीन मं नजे हैं, पा मुद्धि और सान की सम्प्रता इसो में है कि उचित यानिता की जिन्न न कर विचत आवार्यों का और सान की सम्प्रता इसो में है कि उचित यानिता की जिन्न न कर विचत आवार्यों का मिन में अने ही मान हो। परि कार्यकारय-ही पालन किया जाय। अञ्चानित भावनाओं को मन में अने ही मान हो। परि कार्यकारय-ही पालन किया जाय। अञ्चानित भावनाओं को मान में अने ही सह सह वह साम हो निर्मेश्व न है। जाय तम तक यानित हुर कर रेने की चेटा कमें और जब तक वह यह भाव निर्मेश्व न है। जाय तम तक यानित हुर कर रेने की चेटा कमें और जब तक वह भाव निर्मेश्व न है। जाय तम तक यानित

मत हो । कहा, मना कर कहा कि हे कहाँन, चुदि, ज्ञान, आतंगीह, प्रभा, तरंग, दम, राम, सुव, मनावान ने कन कहा कि हे कहाँन, चुदा, आतंग, आतंगीह, प्रभा, तरंग, दम, राम, प्रदा—मे तपतं हाल, भन, धमान, भम, धमान, भमें को हारा प्रवर्तित होकर माम होते हैं, तो अर्जुन ने पृदा कि घटड़ा ममी, यह तो बतलाए कि मिन मीनों में च्याप से वरंगल वपर्युक्त भाव होते हैं वन नीनों की स्थान में सावाद काप के ही सवाछ से हुई है च्याया किसी विरोप यानिवानों को बाद में वहना भी सावाद काप के ही सवाछ से हुई है च्याया किसी विरोप यानिवानों को बाद में वहना मी सावाद काप के ही सवाछ से हुई है च्याया किसी विरोप यानिवानों को बाद में वहना सिना है सीर वस शासियालों ने हन संसारी मुनें को है

भगवान ने कहा — चर्नुन, छटि की समस्त प्रमा की बदाति का काम बही है से। तू ने धारत में कहा दें अर्थात —

## महर्षयः सप्त पूर्वः चत्वारो मनवस्तथा। महभावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥

सात महर्षि और पूर्वकालीन चार मनु मेरे मन से उत्पन्न मुस में भाववाले हैं जिन की लोक में ये प्रनाएँ हैं।

गी॰ गी॰—हे बर्जुन, खुगु, मरीचि, ब्रात्रि, पुळस्य, पुळह, क्रतु, बसिष्ठ—ये सात महिंपे और इन से भी बहुत पहले जन्मघारण फरनेवाले सावणि, धर्मसावणि, दश्ताविकी, सावर्ण—ये चार मन्तु मेरे मानसिक संकल्प से क्लान हुए हैं और ग्रुम में ही अपनी समस्य भावना को छीन रस्तेवाले हैं। इन्हीं सात महिंपों तथा चार मनुष्यों से संसार में चर अचर कादि सब प्राणी क्यान हुए हैं।



जगत् और प्रजा के उत्पादक ( व॰ १० श्ले। ६ ) જગत अने प्रजाना उत्पादक ( व्य. १० श्ले। ६ )

रेवत, चाजुन, वैवहबत, हरवादि, ये सब लेग भगवान् के भन से बरन होकर भगवान् में ही धानना भाग रकते हैं। इन्हों से समस्त कोइ और सारी पना वरन हुई है। परतु नगद्-गुरु काय भी शंकराचार्यभी ने मत में बही कार्य शिक्ष है को स्वीव के नीचे दिया गया है। अस्य के बाद सब पन कृष्टि को स्वान हुई वस समग्र संसार में सी परन कीई नहीं

था। तब माधान ने कवी बन में शीवस्टिकी इच्छा की। इन के दस मानसिक संकरर

( इच्छा ) से सात बढ़िंकोर चार मन बरपच कर । इन्हों महर्पियों और मनुशों ने अगद में क्षमल, पहाड, मही, मह, शब्द, खाच ( श्रवाहिश ) श्रीर पश पत्ती, स्मा, समध्याहिकी की एरएल विधा है। यहाँ कोई सदेह कर सकता है कि अगवान के मन से वे महर्षि और मनु हैसे स्त्या रह र इस का समाचान यह है कि जेसे तम कोई भी कार्य करने के पहले मन में मिश्चित कर खेते हो कि हमें ध्रमक कार्य करना है, इस का अमुक कव, स्पाप, दचनाकीराज है और फिर वसी क्रम से वस कार्य को परा करते हो, वैसे की मगरान ने मी मन में संकरर किया कि सात महर्षि कोर चार मन बरवण हों। अन्तर देवल इतना है कि तम काने सफल्प को कार्यस्य में परिवास करने के लिए हाथ, पर, चाँल चाहि से निरन्तर काम जेते ही तब वह एक्ट्र परा अतरता है और अगवान को अपने सक्खर की पूर्वता के लिए हाथ पेर नहीं चकाने पहते । यही भगवान की भगवता या सर्वयस्थिमता है। भगवान की बात तो जाने हो, इन के सक्छप से बरपत महर्षि काहि की भी यह शक्ति दास थी कि इन की इच्छामात्र से बड़े क्षे बड़े कार्य संवादित हो नाते थे. वर बाद की दशा में घोरे घोरे यह शक्ति चीवा होती गर्द श्रीर इस के स्थान पर यहीय शक्ति का बादमींद होता गया अर्थाद मानसिक छटि की अगह गातिक सहि रची जाने खगी। वशहरण के लिए भगवान राम और वर के अन्य तीनों भाइसी की शपति की कथा देश सकते हो । ये लीय यह से पूत चढ के हारा शरन हुए थे, यह कथा रामायण में विस्तार सहित किसी हुई है। बाद में यह शक्ति भी सतार से लियेडित होने लगी सब मैयुनस्टिका प्रारम्भ हुआ। वही अब तक चलता चला आ रहा है। मैयाद्यष्टिवयानी में भी जब तक सब प्रकार के शाखीय नियमों का पातन होता रहा तब तक बडे. बडे. बीर वर्रवय पैदा होते थे. जैसे- पितामह भीव्य, अर्जुन, भीम, पृथिनीराम, आस्ट्रा, उदल. राणा प्रताप, शिवानी श्रादि । किंतु अब वर्षो व्या शाखीयता का त्याग श्रीर स्वेच्छाचार का प्रसार होता का रहा है त्या त्या निवेंच निवेंदि छोग छरपत्र होकर ससार को अव पतिन कर रहे हैं। कन्तुः भगवान् की बतलाई हुई शप्युंक संदिवपानी का हाल सुनकर धर्मन ने का

मगयान् की बतलाई हुई वध्युँक छटियदाओं का हाल सुनकर धर्मुन ने करा-ममी, काप ने कानी क्षत्रेयता से लेकर छटिविकासकम तक लो लो प्रयन न्तियन है बन्कर हन की राव लेने से, में समस्तता हैं, काप के संबन्ध में मनुष्य कह बहुत हात क मगवान् ने कहा—हाँ, अर्जुन, तूँ बहुत ठीक अनुमान कर रहा है। बासीद में यही बात है कि—

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥ ७॥

जो ( पुरुष ) मेरी इस विभृति और योग को तत्त्व से जानता है वह अविकम्पित योग से युक्त हो जाता है, इस में संदेह नहीं ।

गी० गी०—हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य पूर्वोक्त पाँच रहोकों में विणित मेरो विमृति कीर मेरे योगसामध्ये को तारिवक हर से जान तेता है वह कभी वर्छ विचल न होनेवाले मेरे अखण्ड मक्तियोग से युक्त अर्थात ओत्रप्तित हो जाता है। इस बात में संदेह करने का किंचिन अवकाश नहीं है। तात्पर्य यह कि हन वातों का झाता अवस्थमेव मक्तियोगी हो जाता है और सर्वेदा हती में छोन रहता है।

क्योंकि वे देवताओं स्त्रीर महिववों के भी स्नादि कारण है। समदान सनन्मा स्नीर स्नादि हैं तया सब कोकों के ईथरों के भी ईश्वर हैं; बुद्धि, ज्ञान, निर्मोहित्त, चमा, सत्य, इम, श्रम, सुत्र, हुन्स, भन, अभाव, भय, व्यवष, आहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यस, अपरा आदि सब प्रसार के सीवमार्वों के प्रवर्तक भी भगवान् ही हैं। सात महर्षियों ऋौर चार मनुश्री के शरपत्र करनेत्रावे भी वे ही हैं फीर बन्हीं में लीन रहकर महाँप चीर मनु छोग प्रवासों को बरपल करने में समर्थ हुए हैं। इत्यादि वातों को भगवान अपनी विभृति और भपनी स्रतिः में घटल करनेवाला योग वसका रहे हैं। इन मार्तों को जाननेवालों को मोह नहीं सताता, उस के सद सरह के पार जनकर भरम हो काते हैं और अन्त में वह इन बातों को प्रयुत्तवा हरयंगम करके भगवान की क्रमला भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर खेता है। ये वार्ते मनगरंत नहीं है, क्योंकि स्वर्ध भगवान् का कहना है कि निःसंशय ऐसे रहस्यक्ष तत्त्रक्ष को मेरी अक्ति का अविवत्त योग प्राप्त होता है। ऐसः सप्तक्रानी कभो धोले में नहीं पड़ता। मोह से ही मनुष्य को घोला होता है। सो जब कि इन बातों (विमृतियों श्रीर योगों) को जाननेवाला पहले ही मोहरहित ही णाता है, तो मजा यह कब संबव है कि उसे भक्तिपण में कहीं किसी प्रकार का भोसा उठाना पड़े ? कभी नहीं। यह तो ऐसी स्थिति शाप्त कर चुका होता है अहाँ पहुँचने पर चित में चक्षलता ह्या हो नहीं सकती, वह तो सीचे भगवानु के योग में वर्षांत सरवात भगवान् में ही जुट गया होता है, फिर वह चल विचल होकर धन्यत्र कैसे जा सकता है ? इस की तो यह रियति रहती है कि-

यं ख्टब्बा चापरं हामं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन स्थितो न दःधेन गरुणपि विचान्यते॥

ष्यांत तिसे पाकर वह वस से बड़ा कोई लाय नहीं मानता थीर लहीं रहकर वह महे से बड़े मयानक दूध से भी खड़ाबमान नहीं होता, इस लिए मयाना की विमृति और योग की धानकारी तरा के साथ रसनी चाहिए। बिना तक के, केवल वानिततका के लिए रन मानी की रह सेने से बाम चल लायाग, ऐसा कोई मृत्ये पालयही सीचे, तो मले ही सोच सकता है, भगवाम की माप्त बचने की रच्छा रसनीवाला मक पेसा करायि नहीं सीचेगा। वह तो भी धान से यही कीछिए बचेगा कि लैसे हो सके वैसे इन बातों का तस मालूप करना चाहिए। भगवाम का मक्त भगवाम की किसी बाखी में हाम में भी भनित्यस वहीं कर सकता। कायूप यह इस रमोक में की यह निपय लगा दिया गया है कि को इस दिम्हित और योग की तंस्त से जानता है, इस पर पूरा मनन करेगा और जन तक वह संकेतित तस्य मालूप नहीं हो भगवात तह तक विधान नहीं से सकता। कराय

इसी श्रीमदाय से भगवान् ने बहा कि हे झर्जुन, को यक मनुष्य मेरी इस विमृति और स्रोग को तरद से आनका है वह कभी कम्पायमान न होनेवाले मेरे भक्तियोग से मुक्त हो। जाता है, इस में सरेड नहीं है।

इस पर कर्तुन ने पूजा-हे मागवन, यदि ऐसी बात है, तो कृत करके मुक्ते यह मी क्रमी बतवा शैनिए कि इन बातों में निश्च कविकत्तित योग के पति काप संदेत कर रहे हैं वह प्रोग वास्तव में है क्या ?

मगवान् ने वत्तर दिया-मार्जुन, वह तार्त्तिकयोग यही है कि-

अहं सर्वस्य प्रभवे। मत्तः सर्वं प्रवर्तते। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ ॥

में सब का जन्महेतु हूँ, मुझ से सब की बहुत्ति होती है। ज्ञानी टोग ऐसा मानकर भाव से युक्त होकर ब्रुझ को भजते हैं।

गी॰ गी॰—हे कर्जुन, मैं परात्यर परमात्मा ही समस्त संसार की उत्पत्ति का मूटकारण हूँ तथा मुक्त परमात्मा की प्रेरणा से ही इस जगत के जीवों को कार्य-चेष्टा होती है तथा जगत की स्थिति, उस का बिनाश, उस में रहनेवाले जीवों को कर्मों के मोग की प्राप्ति खादि सब विविधविध चक्र चळाया जा रहा है, इस प्रकार का भाव मेरे प्रति रखकर मुद्धिमान झानी पुरुष सब तरह के संसारी मावों से पृथक् रहते हैं और एकमात्र मेरे ही भाव से समन्वित होकर, भावयुक रहकर सवत मेरा भजन करते हैं।

क प प--- म्यारे भाइयो. भगवान ही समस्त संसार के अनाहि विता अर्थात भीनमृत मुलकारण है, उन्हों की कृपा से यह दश्य जगत परिलचित हो रहा है और श्राने क्षारे में प्रथत दुमा आरो बद्धता जा रहा है। जैसे छत्त ऋपनो जडों के द्वारा ही धरते शहरिद्ध के बप्युक्त रस प्रथिवी से प्राप्त करता है वैसे यह सारा संसार इस वास्ट्रेंड परमात्मा से जीवनी शक्ति पाकर नित नृतन रूप घारण करता है। भगवान् की दी हुई जीवनी शक्ति के ही प्रमान से सब लेगा माना प्रकार के कम करने में समय होते हैं। भगवान की रची धुई छि अहीं के बत पर आदि काळ से आज तक स्थित है और निरन्तर परिवर्तन का चकर लाती हुई <sup>बन्</sup>हीं की कोर बदती चली का रही है क्षण बन्हों की शक्ति से एक दिन यह उन में ही समा नायगी। इन सब बातों को समस्तानेवाली जो एक प्रकार की मस्तिष्करात्ति है वह भी भगवान् की हुवा से ही हमें मिली हुई है और एसी के अस्तित्व से हम चैतनशक्तियुक्त भावत कहताते हैं। यहि पगवरूपा यह चेतनशक्ति सब जीवों में न रहे, तो संसार का रुपूछ स्वन कीई मी कार्य न ती संपादित हो और म द्वम बसे देख, सुन और स्रयक्त बृक्त सर्के। जैसे एक हो दिनछोपर ( पादर हाउस ) से संचालित विगुदामा कहीं बरुप ( लट्टू ) से संयुक्त होकर प्रकास फैसती है, कहीं पर्छ से जुटकर इबा पैदा करती है, कहीं चली से मिलकर बाटा पीसती, तेल पेरती भान जूटती, दाज दश्कों दें जीर कहीं मनुष्य के ग्रारेश से स्पृष्ट देशकर उस का हाथ पैर तोड़ देती कथवा प्राय ही हर लेती दै उसी प्रकार सम्बान् की एक ही शक्ति के संवास्त्र ही गाउँ के धारे व्यापार होते रहते हैं। भगवान की शक्ति, इच्झा, कवा से ही कहीं पुत्रीस्तर मनाया जाता है, कहीं विवाह रचा काता है, कहीं शिरमुडीश्रद्ध मचा रहता है, कहीं शब देले का दर् क्पिस्पत रहता है, कहीं चिता अवती रहती है और कहीं मनव पूनन में पड़ी घंटे बनते रहते हैं। शक्ति एक ही है, पर काम निव निव स्थान और समय के योग से मिन निव मकार के होते रहते हैं 1: जो ओम इन छव मकार के आनन्द निशनन्दमय श्वापारी की देवते Eप भी हृदय में यही मात्र भारख किये रहते हैं कि सब जुद्ध भगवान् हो कर रहे हैं, सन्दर्ग सन बिजत ही हो रहा है, चुराई कहीं कुछ नहीं है उन्हों को मगवान ने 'युधा ' प्रपात पुर्दि मान् और श्रानीनन कहा है। ऐसे वच मावमानित पुरुष ही मगवान् को मनने में ठीक ठीक मन लगा पाते हैं। जो लोग विचित्र प्रकार के बहुत से दृशों को देलकर बहुत तरह के भार-मय पपल्लों में पड़े रहते हैं धन से मगवान् का भनन हो सकता नितान्त ऋसंभग है, क्योंकि वे तो कहीं पुत्र वश्यवा होने की खुशिहाकों में नगारे बचाने जयते हैं, कहीं विवाहमयहव में वैडन कर कमें रायकोक मन्त्रों का मात्र समक्तने और तर्नुसार कल्पनाएँ कर करके मनोमीहरू हाते

### श्रीमङ्गगवद्गीता<del>ः -</del>



कस्पादि में सबेमून सजन इक्ष्पना आहिमां सर्व भूतानं सर्वनः

रहते हैं, कही मारपीट होते देककर विना श्वित कर्युचित का विचार किये ही वाठी चेकर स्वप सहते हुँट पड़ते हैं, कही प्रमुक्तमाचार पर लेगों को रोते देशकर काने भी वधी गोने में स्रारीक ही बाते और गंबा फाड़ फाड़कर औरतों से भी बाबी मार ले बाना चाहते हैं। एसे प्रपञ्जी लोगों के पाछ हतना समय कहाँ कि मगवानू नी महिमा की और श्रीटणत करें कोर हट हालत में वन्ही का मजन करते रहें। हसी जिए गीता वी परिभाषा में ऐसे क्षोगों की मुठ-मित क्षानी कहा गया है। करन-

इसी जिए भगवान् ने कहा कि है कर्नुक, मैं सब की स्टापित का काहिकारण हैं कीर मुक्त से हैं। सब की (बानाविच नागतिक कार्यों में) मरुत्ति होती है, तावजाता पुदिमान् कोग यही जानकर समस्त भावों से क्रिनित होकर मेग मजन करते हैं।

१स पर अर्जुन ने पृक्ष-- हे प्रमी, ऐसा जानकर आप की मननेवाले बुहिसान आप का मनन करते किस हंग से हैं ?

भगवाम ने इतर दिया-कार्जुन, इन छोगों के यत्रन की ग्रैकी यह है कि दे-

मचिता मद्गतप्राणा वोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ६ ॥

द्युझ में अन्तःकरण को छगाकर, ग्रुझ में (अपने) प्राणों को अपिंत कर, परस्पर (एक दूसरे) को समझाते हुए ख्रीर द्युझ को कहते हुए सर्वेदा संतोष को प्राप्त होते ख्रीर रमते हैं।

गी० गी०—हे चर्जुन, सर्वभाव से मेरा ही भजन करनेवाले बुद्धिमार, भक्तः जन अपने मन को पूर्णरूपेण मुक्त में छगा देते हैं, अपने प्राणों को दृढता के साथ मुक्त को अर्थण कर देते हैं, आपस में मेरे ही झान के संवन्य में एक दूसरे को सम-माते समकते रहते हैं और मेरे ही गुणों को चर्चा—क्योपकथन—किया करते हैं। इस प्रकार वे सब तरह से मुक्त में संतोपभाव धारण करते और परमात्मानन्द में रमण करते रहते हैं।

क ० प्र० — प्यारे प्रमु के पेंपिया, भगवान के अवर्ध का मन, प्राण, चुंदि, वाणी कारि समस्त बाग्र कार्यन्ता व्यापार केवल अगवान के निर्मित होता है। वे वन से सीचते हैं भग-वान् के किंद्रितीय रूप को, माणों नो व्यादुल रखते हैं अगवान में पित्र लाने के लिए, कापस में तर्क वितर्क, बाद विवाद काते हैं अगवान को ताव से लानने के लिए, क्या चार्ता कहते सुनते हैं अगवान के कनोक्तिक कावेरि, गुणो, माहास्पेर और लोबाओं का ग्रान बढ़ाने के ब्ट्रेस्य से। गर्म यह कि अगवान के कनोक्ति मनसा, बाचा, क्येंसा अग्वान में हो कपने काप को मुनाये रहते हैं और ४२ वन्हों में मुलकर संतृष्टि तथा धानन्द पाप्त करते रहते हैं। मन की लब यही चाल है कि वह किसी न किसी वस्तु या धाणी में क्यो विना रहता ही वन्हों, तो वे बुद्धिमान् भक्त इसे ऐसी वस्तु, ऐसे पाणी में क्या देते हैं निस से बदकर न तो कोई हस्सी पार्स्व वस्तु है, न दूसरा प्रात्तन्य प्राणी में क्या देते हैं निस से बदकर न तो कोई हस्सी पार्स्व वस्तु है, न दूसरा प्रात्तन्य प्राणी में संपत्ति है। इस विषय में किसी भी ग्राप्त का मतभेद नहीं है, पार्ने के स्पाय भीर कानने की मतन्त्र ही वाहति के स्वया भीर कानने की पुक्ति में मत्त हो वे खब्ता प्रकार साव देते हों। यहाँ गीता में मत्त्र पार्य की स्वया की हम में लगाओं। यहि बिल कर करने पर भी कहना न मानना कोई, इपर चपर की बातों में कैसाओं। यहि बिल कर करने पर भी कहना न मानना कोई, इपर चपर की बातों में कैसाओं। यहि बिल कर करने पर भी कहना न मानना कोई, इपर चपर करा बातों में कैसाओं। यहि बिल कर करने पर भी कहना न मानना कोई, इपर चपर करा बातों में कैसाओं। यहि बिल कर करने पर भी कहना न मानना कोई, इपर चपर वार्य की विशेष किसी के स्वर्णी में केसाओं। में स्वर्णी की मुक्त में कैसाओं के प्रयोग में लगाओं। मेर संवर्ण में सोची विचारों कीर नहीं तह मुक्त कि साम की पर भी सीची प्रकार के प्रयोग में लगाओं, मेरे संवर्ण में सोची विचारों कीर नहीं। समस्त लेने पर भी सीचीयित पार्थ करने कहा सुना करों, मेरी ही चर्चों में संतोप पार्थ करी की सीची वैद्या वहीं सर्वेत मेरी ही कथा में सीचीय किया में सीचीय किया मेरी सीचीय मान मेरी मेरी सीचीय मेरी मेरी सीचीय मेरी ही कथा में सितीय पार्थ करी की सिचीय ही। सीचीय ने सितीय पार्थ करी की सीचीय मेरी ही कथा मेरी ही कथा मेरी सीचीय मेरी सीचीय मेरी ही कथा मेरी ही कथा मेरी ही कथा मेरी ही कथा मेरी मेरी सीचीय मेरी ही स्वार्य मेरी ही स्वार्य मेरी ही स्वार्य करी हाना करा, मेरी ही स्वार्य मेरी ही स्वार्य मेरी सीचीय मेरी ही स्वार्य मेरी मेरी मेरी सीचीय मेरी ही स्वार्य मेरी ही साव्य मेरी सीचीय मारी ही सीचीय मेरी ही सीचीय म

का माम वर्ष्यारण किया करो थीर मन में मगवान का घ्यान करते रहें। जिन का चरित्र हिता हो, जो चुरे स्वमान के हों, जिन की जिहा पर छवँदा कुरिसत बातें रहा करती हों, ऐसे दूधें, दूगाचारियों, पापियों से कभी संख्यों मत रखी। संगत करनी हो, तो टूँटकर सजतों की करो। दुनन के साथ से हमेग्रा नुसाँ हो पैरा होती है। यह मध्मन बात है कि कोई दुनन वा सहस्य होकर कछ के दीव से हुमित न हो। मसे हो सुन बड़े मस्तिद महात्मा थीर संत की पदवी मास कर खुके हो तथा दुनन के संग रहकर भी खपनी स्टता के बारण सस के संसगैरीय से मुक्त रह सकते हो, पर यह हो नहीं सकता कि दुस के साथ रहने से मुझें कभी न कभी दुन्यरिकास का मागी न होना पड़े। तुम कंपनी और से सद्यायहारी, दगांतु, परीप-कागी होते हुम भी यदि दुस के संसगें का ब्यावस्य या द्यावसा रवाग नहीं करते, तो एक दिन हुन्दें कस का कुन्तक होते हो मान पड़े मा ने संस्थायहार दुनन कीए को अपने साथ से दूर न करने पर सजन हंसों की मोगना पड़ा था। सुनी, यह होटा सा स्थानत है—

दक बार प्रयुप मारसमित के क्रमेक परित्र स्थानी, शीखीं, बलायपी, सपीदनीं का प्रमण कर भीर यथेरत जानन्द से इंसों का यह इस मानसरोक्त की भोर जा रहा था । इंसी की गुणुमहिता सर्वविदित है। उन हंशें ने क्षतरथ ही मारतवर के सभी स्थानों में सब तरह की बातें देवी होंगी । पाप पुरुष, धावन अपावन, एसप्र कश्य, सहाचार दराचार, मक्ति समित, पमें अपने, सन्दर असन्दर, सब तरह के बसी। वहाँ के तर स्थानों में सदेश एक साथ होते रहते हैं। इन में प्रशंसनीय प्रसंगों पर ही हंसों की राष्ट्र पड़ी होगी, निन्दनीय मसंग धन सभी ने देखा ही नहीं होगा, वेसा कोर्ट नहीं कह सकता, न किसी के कहने पर कोई मान सकता है। परंत हुंसे का रख मार्ग में मनवहतात के किए को शर्ते करता करता था हन में सब बन्छे ही प्रसंगों की चर्चा थी। गुरूपाडी स्वजाव रक्षने के कारण हैंसी ने दुष्पसंगी की देसकर भी नहीं देशा । वे कमेरिकन यात्रियी मिस मेथा की भारतीय निन्दनीय वार्ते 🗊 देवकर यहाँ से स्वरेश को नहीं बीटे थे. प्रत्यत मिस मेथा के विरुद्ध दिशा में ही वन का ्दिशेष ब्यान माकुड हुमा था. ये यहाँ के तपस्तियों, ब्रह्मचारियों, साथ संन्यासियों भीर बत-मीलम गति देनेवाजे तीथों, नदियों, पहाड़ी के दरवें का वर्णन करते पूर प्रश्निवत से काशश में बड़े चले जा रहे थे। अल हर बाने पर मार्ग में हंसों की एक की मा दिलार एडा। वह शापह बहुता हुआ मुलकर हिमालय की और चक्षा गया था, पर वहाँ का शीत न सह सकते के कारण ध्वड़ाकर उछटे पाँव मगा का रहा था। उस वे हंसें की हिमाजय की तरफ काते देसकर शिचा कि इन्हें हिमाजय की ठंडक से सावधान कर देना चाहिए, ताकि बपर आकर फिर कीटने के व्यर्थ परिश्रम से बच लागें ावड हंसों के निकट चटा गया और प्रश्न-आप लोग इघर कहाँ जायेंगे ?

हर्ता ने कहा-हम मानसरीवर जा रहे हैं।

कीए ने कहा---मानसरोवर वहाँ है 🤨 क्रियर आप छोग जा रहे हैं बघर ते। हिमा लए की चोटिया का साँता लगा हुआ है। यक बीर पृहरे के अलादे बचर श्रीर कुल दियार अ बही देना है

हुसे ने कहा-अब चौटिया के बीच में ही मानसरीवर है। वहाँ हमें बक्त और कुहरे का कुछ भय नहीं रहता। वहाँ इम बड़े सूख से रहते और मोती चुँगा करते हैं।

मोती चुँगने की बात सुनकर कौए के मुँह में पानी आ गया। उस ने कहा—क्या मुक्ते भी अपने साथ लेते चलेंगे ? मेतती के लालव में की लाभूत्र गया था कि क्थर नाने से फिर बसी कड़ाके की सहीं में फँसना पड़ेगा। साथ ही बस ने हलों के मुँह से यह भी सुना कि हमें वहीँ ठडक का भय नहीं रहता। इन से उस ने सोचाकि आरयर दिमानय के बीच में होने पर भी मानसरोवर में बतनी सर्दा न पड़ती हो, शायद वहाँ कोई ब्रालामुझी हो किस से मानसरीवर में रहनवालीं को गरमी मिलती रहती हो।

हर्सों में एक अनुमनी एट इस भी था। यह जानताथा कि कीए कैनी दुष्ट प्रकृति के पदी होते हैं। इस खिए उस ने कीए को साथ से जाने में आपसि प्रकट की। से किन कौद्या बहुत प्रतुनय विनय करने छगा कि मैं घाप की बहुत सेवा करूँगा, भाप छोग सीयेंगे तो रसवाकी करता रहुँया, मेरी आर्थियडी तेव हैं, मुक्त से विपक्त कोई शबु आप के करा भाकमण नहीं करने पायेगा, इत्यादि ।

हंस एक हो याँ ही सीचे सारे, शांखिक प्रकृति के पणी होते हैं, हन में नीत्रमात्र पर स्त्रमावत द्याभात रहा करता है, दूसरे कीए की तिड़िताइस्टट ने उन के घन में चीर घेपिक दया उत्पन्न कर दी। इस इसे साथ ले चलने को तैयार झो गये और छंद्र इस को यइ कई कर सतुष्ट कर दिया कि इस यदि अपनी सजनता नहीं छोड़ेंग, ते। कीए की दुर्गनता हमारा सुध नहीं बिगाइ सकेगी। बालिर कीबा भी दन के साथ ही गया।

दीपहर तक वे सब बरावर कहर उड़ते चले गये, पर लब भूप अपने शन्तिम तापमान को पार करने लगी, तो सुकुमार हर्यों के लिए गुले श्वाकारा में उठना कठिन है। गया। हर लिए धन सर्वो ने एक धन रूप पर कुछ देर बैठकर विश्रास करने का निधय किया। की आ भी उन के साथ साथ था ही बढ़ भी उन से सटकर एक टहनी पर भा वैठा। इस हद है मीचे की ब्रमीन बहुत चिक्तमी, समयर कौर एच को सपन द्वाया से पूर्ण काण्हारित <sup>र</sup>सी। इसी लिए मानसरीवर दायात्री एक मनुष्य मीब्स छन्न के नीचे आनन्द के साथ कुड़ देर से सो रहा था। इंसों क सरदार (श्रद्ध इंड) न अब नीचे टीट दाओं, तो देखा कि इंत पानी के देरी-क्षान मुलम्बरल पर पर्नों के बीच से छनकर स्पूर्ण की प्रसा किरणें पड़ रही हैं।



१-संत हंसों में अखंत कीआ, २-दंग की सजनता खीर कीए की हुऊंनता, ३--अधंत का धगाते का फल।

ર હેસની સન્જનતા અંતે કાગડાની દુર્જનતા. 1 મત હૈસામાં દુજન કામડી. इस ने सीचा कि घृष की तेनी से ब्रिट्स होने से कहीं इस आन्त यात्री की निदा न मह ही जाय, इस लिए अपने पत्ने को कैलाकर वह ऐसी बगह का बैज वहाँ बैजो से सूर्य ही किरयोग का नीचे काना इक गया।

कौर दृष्ट दोने के साथ साथ चन्नळ भी बहुत अधिक होते हैं, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं बैठे रह सकते । छद्ध हस को एक स्थान से उड़कर (यानी को झाया पहुँ-चाने के लिए) दूसरे स्थान पर बैठते देखकर कीचा भी वहीं ना बैठा और हुट स्थान का होने के कारण बैठने के साथ हो ऐसे इस से बिट् (पालाना) कर दिया कि सीथे पानी के मुँह पर ही नाकर गिरे। इस हुट को यानी का सुख से छोना देखकर राजनावर जनन मान्य हो रही थी। किर इस पर इस को हाथा करते देखकर तो। वह और वळ मुन गया था। इसी जिए इस ने प्राप्ते स्वामानस्थार भीच कर्म करके भी को जनन समार्थ।

मूँह पर बिट् पहते ही सात्री विचारा चोंककर वह बैठा और कपर देवने लगा। कपर हस पर पैलाये चुपचाप बैठा हुआ था। वसे बौद की करनी का बुद्ध भी पता नहीं था। वह सौद की करनी का बुद्ध भी पता नहीं था। वह यही लानता था कि की आ क्ष्मक्रतावरा यहीं आकर बैठा और तुरत वह गया, यह। वह साधु विचा देशे किसी के मित असाधु वहरना कैसे कर सकता था? पर वसे यह देवकर कर बड़े आक्ष्म में यह लाना पढ़ा कि सोकर वहने ही याची ने बगल में पड़ा हुआ पनुष वाच वहा लिया और मेरी ही और खपश करके तीर का निशाना साथ पहा है। किंतु वस विचार की आक्ष्म मेरी ही और खपश करके तीर का निशाना साथ पहा है। किंतु वस विचार की आक्ष्म करने के अतिविक्त और खुद्ध सोचने विचारने का स्ववतर ही नहीं मिला और सुरत साथ पनुष से सुर गया। हस कड़कड़ाता हुआ यात्री के पास ला गिरा और कारर हिए से से देवने लगा। आय वस के पहें। का ला हमा प्रतीप के कपरी साम में लगा था। इस कि उस के माण को महीं निकले पर बेदना अवार हो रही थी। बस ने कल्याच्या से स्वार्थ भी सुद्ध पहलू-पवित्र मानय, वसा तुम्हारे पमें में यही जिसा है कि नो तुम्हारा उपकार करें की सा अपकार करें।

यात्री ने कहा-सीर तुन्हारे पर्यं में खोये हुए सबुष्य के मुँह पर विश कर देना हो। हपकार कहा गया है क्या ?

हस ने नहा—विद्या श विद्या कैता श में ने सो सुन्हारे मुँह पर सूर्य की सीबी किरयों पद्यती देककर खपने पद्य फैंक्सकर क्षाया की थी, विद्या से निर्द्यों किया [

इस ने (गीर से देशकर) कहा—नहीं, दूध का दाम नहीं है, अश्रय हो यह कीए के विट्वा हो दाग है। हत ने कहा—जीक कहते ही भाई, यदि स्थान की पीड़ा सहकर प्राया इत सारीर में रुदे रह गये, तो व्यव शेष सीवन में देखी जून कभी नहीं करूँगा। पर क्या स्थान मेरी जान यह सकती है ? स्थोक: यही कठिन पीड़ा हो गड़ी है।

यात्री ने हस को उठाकर अपनी आयों पर लिटा लिया और इस के पात की परीचा करने लगा। पात अधिक मयकर नहीं था। किर मी हस को बहुत पीड़ा ती हो रही थी पत का कारण यही था कि बाय की नोक पर खाग हुआ लोड़े का कत उग्रम्द कुछ दीला रहने के कारण आया परि लक्ष्म में ति निकलकर वस की हिंदुयों में कैंसा रह गया था। यात्री न सर्वाया की साथ वसे बहुत निकलकर वस की हिंदुयों में कैंसा रह गया था। यात्री न सर्वाया की साथ वसे बहुत निकलकर वस की कारण की केंसा कर साथ की पात्री न सर्वाया था। यात्री न सर्वाया की कारण की की स्थाप प्रस्ति हो वड़ी स्थाप मुर्ति अच्छा हो गया थीड़ा को नाम भी नहीं रह गया। इस की आप्ता प्रस्ति हो वड़ी स्थाप का की की स्थाप अन्यवाह हैकर अपने हल के साथ अन्यवाद की की एक्ष गया।

इस कथा से यही शिका विसती है कि दहाँ के समग्र में ब्रामि होना प्रश्रयमात्री है। सक्रम इकार क्यमी स्रोतन्यता पर स्विर रहे, इट की दृष्टता पर द्यान भी न है, ती भी सड वास के होप से बसे दिवत चीर हानि नठाने के लिए विवश होना ही पहला है। इस लिए दर्शों के प्रति क्या दिसलाना धीर सकीच में पडकर इस का तिरस्कार न करना न्यापीचित नहीं कहा जा सकता । धन से दर रहने के किए सज्जन पहल की सब हरह का प्रपाद काम में छाना चाहिए। सुन्दर तो यही होता है कि दुनैनों को स्पष्टत दुतरार दे, साम साम कह दे कि तम अपना पीरा यहाँ से दर ही रखी । परत यदि कीई 'सत्य नवात विय म्यात न नुपाद सरप्रमिष्यम् ' के सिद्धानत का ही कटक अन्याची हो और विसी प्रवार की यहानेवाधी से ही दह को अपने से अक्षण रखता हो, तो दसे कोई होयी नहीं ठहरा एकता-प्रिय सरय की रचा के क्षिए वह यरिकञ्चित श्रसत्यता ( बहानेवानी ) का भी सहये व्यवहार कर सकता है। कारता यह कि दृष्ट का सतमें कार नहीं छोड़ा जायता, तो वे दृष्ट करने कलुपिन व्यापार से सत भक्ती के बास पात के समस्त वातावरण को नरक से भी प्राधिक करिसत कर देंग कहाँ रहकर भक्त परुप न सी मगवान में चित खगा सर्वेंगे, न तहत्वाण ही सर्वेंगे। हुनैनों के पुक्तिपूर्ण वक्याद के सामने सहारमाओं का परस्पर मागबद्वीय संबन्धी वार्तावाप 'नकार साने में तृती की भावान क समान वायु में विकीन हो जायगा। दुनैनों का ससगत को बाहक सक्तन के हरूप को कुछ भी मगबहियम धारण नहीं करने देगा, क्योंकि वे हो किसी का कहना मानेंगे नहीं, फलत सजन को ही विवस होकर, हार मानकर कानी पगरवर्षों बर कर देनी पहेगी, भगवान में सबुद रहने और बमल करने से हाथ थे। खेना पड़ेगा । अस्तु.

मनवान् ने वन कहा कि हे बजुँन, युदिमान् मक मुख्य में मन बसाक्तर स्रीर प्राणी का समर्पण करके कावस में मुख्ये समस्वते समस्वते हैं, मेसे कथा वार्तों करते हैं और इस प्रकार निरय मुक्त में ही संतोष श्रीर व्यानन्द मात करते हैं, तो धर्मुन ने प्रथ किया कि देश गवर, को श्रोग काप के प्रति इतने मालुक रहते हैं, घपना मन प्राप्य संव कुछ श्राप की ही दे दिये रहते हैं बन को श्राप भी कुछ देते हैं ?

भगवान् में क्तर दिया—कारय ! मेरा यह स्वमाव हो नहीं है कि जो मुझे कुछ दे क्स का रत्तो रत्तो वर्ता न चुका दूँ। इसी ब्रिप तो मैं—

# तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥

खन सर्वदा युक्त रहकर प्रेम सहित भजन करनेवालों को उस बुद्धि का योग देता हूँ जिस के द्वारा वे मेरे समीप आ जाते हैं।

गी० गी०—हे अर्जुन, जो लोग नित्य निरम्तर खपने मन और प्राण आदि को सुझ परमेरवर में शुक्त फिये रहते हैं और खत्यन्त प्रेम के साथ मेरा भजन करते रहते हैं चन को मैं ऐसी सुद्धि का योग करा देता हूँ जिस की सहायवा से वे बिना इयर डघर भूते मटके सीधे मेरे ही पास चले आवे हैं।

क प्र- प्यारे मिना, ममुप्य की युद्धि ही वसे नश्क के घनके विजाती है, हरिव्रता के संकट में बाबसी है, अन्म मरख के चक्कर में नवाती है बीर वही हसे स्वाँ में पहुँचाती है, बैमव का मकारा दिसकाती है, संशासक्यन से मुक्ति दिखाती है। अच्छी बुद्धि स्रीर सुरी युद्धि, यह व्यापिमेद इसी जिए युद्धि की सहा से मात है। , बुरी युद्धि होने पर मनुष्य पुगार्यों सोचता और पुरे काम करता है जिस से नाना प्रकार के बसे कह भोगने पड़ते हें चीर प्रव्ही मुद्धि होने पर मती वार्ती का मनन होता है जिस से ऊद्वेश्यपन की योग्यसा प्राप्त होती हैं। ग्राजिविद्वित चत्तमोत्तम कर्मै करनेशाला खच्छी युद्धि पाता है और इस के द्वारा क्रमराः स्रीर बाच्छे अपन्छे चपायों का व्यवलस्थन कर अच्छा शार्य शह्या करता हुआ संपूर्णमान से परम क्लम (सर से अध्ङा) विषय भगवान् के चरखों में मन खना देता है। इत के सरहमें **इस की युद्धि को ऐसी स्थिरता पदान करते हैं कि यह निरंथ मगवान के बेम में मान रहें** ख्यता है। सन्त में मगवान् इस पर प्रसम्र हो जाते हैं और श्रपना सवा भक्त नानकर उछ ही ऐसी मुद्धि परान करते हैं कि वह युद्धि वस मता पुरुष को सर्वहा के लिए मगवान का बना हैती है। इस्र किए मुम इस भात की कभी चिन्सा मत करो कि समवान् मुफे भिलेंगे या नहीं ै तुम क्षेत्रळ सच्चे मन से भगवान् कामजन करते रही क्योर उन्हीं के ग्रेम में ड्वे रही। नव सुम भपने मधन की निरन्तरता से अपने मन को चारों ओर से इटाकर वस सिन्दानन्त्रमय प्रमु के प्रेम में खोन कर दोगे, तो मगवान स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जायेंगे क्रीर

## श्रीमद्भगवद्गीता 🕶

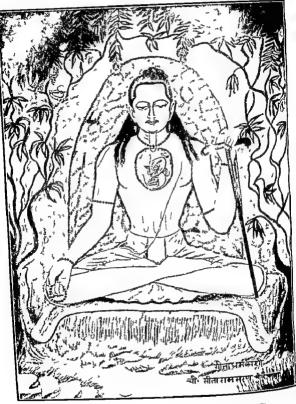

द्यानदीय से श्रज्ञान का नाश

ગ્રાનદીપથી અગ્રાનના નાશ-

ऐसी शक्ति से तुम्हें संपन्न कर हैंगे कि तुम कहीं मटकने नहीं 'पाधोने—सोधे अपने परम खदा को पर है हुए बागे बदते आक्षोगे---धोर बदते बदते इतने बहे हो बाक्षोगे कि संसार दे सब से मडे स्थान पर पहुँच आओरे। वह स्थान वे परमारमा ही है। मान लो कि हुम परमारश को प्यार करते हो, हार्दिक प्रेम से सन को मनते रहते हो, पर तम्हारा सन सपनी, चल्लस्ता नहीं छे।इ रहा है, तुम्हारे बिना आने ही यहाँ वहाँ ( अन्य विवयों में ) बीडियाया करता है, फिर भी हुम चिन्तिस या ब्हाबीन सत यगो, किसी तरह की विवता वन में न साबी. श्रापने प्रेम को स्ट करसे बहेए सन की चञ्चलता की चिन्ता लेडिकर प्रेस से मगदान का मजन करते रहे। भगवान को अब मालम हो नायगा कि तुम उन के सबे पैमी हो, हिनु मन की स्वामाविक चञ्चवता के कारण कष्ट में यहे हो और तम के समीव पहुँचने की शक्ति गड़ीं पा रहे ही, तेर अपने धाप सम्हारी कठिनार्त हर कर हैंगे, सुम्हारे बिए ऐसी सब्द बदि का अगाड कर देंगे कि यह तम्हारे पास बाते ही तम्हारे मन को चळळतारहित-स्थिर, दायी भी न हिलने इस्तनेवाला—स्ना हेगी और तथ तम स्थितमधा और निधयारिमका बहिवाले होक्स श्चवर्यमेव मगवान् को प्राप्त कर कोगे। सारपर्य यह कि तुम मक्तिपथ में लाकर हताश न हो, मन को कायू में करना दुस्तर जानकर सबस से बीर सगदान् के ग्रेग से परा<u>द्</u>मकता सह ग्रहण करी, प्रस्पुत मगवान के भरोसे रहकर बराबर भनन करते लाखी, अन्त में परमारमा तुन्हें क्षवरय भवने पास यका होंगे । अस्तः

इसी कमिप्राय से भगवान ने बड़ा कि हे आहुँग, सतत युक्त होकर वेमपूर्वक मनग करवेबाले स्म मुद्धिमान् मकों को में ऐसा युद्धिया देता हैं जिस से वे मेरे समीप पहुँच माते हैं।

इस पर अर्जुन ने प्ररम किया—है प्रमी, अब कि वे युद्धियान् भक्त निरम्तर काप का ह्यान काते ही हैं, जाप में मन और शाय छगाकर मेम के साथ आप की पमते रहते ही हैं इस तो उन्हें एस जनस्यक्या मक्ति से ही काय की माति हो बायगी; किर आप उन्हें एक विधिय प्राप्तिशाली युद्धि का योग देकर अपने पात क्यों युद्धाते हैं ? क्या इस युद्धियाम के बिमा बन की पूर्ण गति महीं मिल सकती ?

भमवान् ने बतर दिया--- कर्जुन, तेरी शङ्का छमशोचित है। वे कपनी ब्दतर मिक से मी क्रवरय मुक्ते भाप्त कर से सकते हैं, इस में संदेह नहीं, वरंजु---

तेपामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः।

नाश्ययास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता॥ ११॥ उन पर दया करने के लिए ही मैं अन्तकरण में वैदा हुआ दीप्ति-

मान शानदीपक से अशानजनित अन्यकार को नष्ट कर देता हैं। ४२ गी० गी०—हे अर्जुन, अपने प्रेमो भक्त की अधिक से अधिक मर्छाई करने का ध्यान हुन्ने निरन्तर बना रहता है, मैं चाहता हूँ कि जो भेरा ही एकमात्र आधार पकड़ चुका है वह जहाँ तक हो सके वहाँ तक शोशातिशीग्न सब संकरों से छुटकारा पाकर मेरे समीप चळा आये! बस, इसी ळिए छपा करके में हन के अन्तःकरण में स्थित हो जाता हूँ—अपूर्व वृद्धियोग प्रदान करता हूँ और अत्यन्त प्रकाश से युक, तेज:युक्तस्य झान के दीपक से चन के हृदयस्य अझान से उत्पन्न अन्वकार को छिन्न भिन्न करके हूर हटा देता हूँ। तात्वर्य यह कि मैं अपने भक्त के किसी मकार विमुद्धभावापन्न नहीं होने देता, स्वयं उन का अझान दूर करने के छिए युद्धियोग प्रदान करता हूँ और इस प्रकार अविकम्ब उन्हें अपने पास चुळा लेवा हूँ।

क॰ प्र--वारे मार्यो, जो लोग सत्ती निया के साथ मातान के पत्त धनना चाहते हैं, पर मन की चान्नछता के कारण निवसता का अनुभव करने ख़बते हैं, मन की खुरखुपाहर की वजह से हैरान और परेशान रहते हैं और मगवान से बार बार मनाया करते हैं कि किसी तरह मन ६क लगह, केवल अगवानु में टिकना सीखे, यहाँ वहीं न दोड़े, उन विष पत्तीं पर भगवान् वही कृपा रक्षते हैं। बजान के कारण ही उन का मन स्थिरता नहीं धारण काता, कन्यकार में कोई ठीक ठिवाना न पाकर इधर कथर दीइता रहता है। सो भगवान स्वयं वस भक्त के हत्य में जा विशानते हैं और अपने तेजस्त्री मकाश अर्थाद शानकर्पी दीरक से मक्त के चन्त-करण के कोने कोने में बनाला फैटा देते हैं जिस से ग्रहानतम्य प्रत्यकार निर्मृत हो जाता है और मक्तद्रय मकाश से जगमगा उठता है। उस प्रकाश में मक को वह निधित स्थान---परमात्मा का दिव्य रूप स्पष्ट दिलकाई पढ़ने लगता है। यस, तुर्रत वह स्वरते प्रव की वहीं दिका देता है और फिर कशाबह वहीं से इपर बधर नहीं हटने पाता । लेकिन मगवान की इस कुपालुना का यह कमियाय कभी मत कगाना कि जब ये कुस कर चल्ल पन की भचल्ला बनाने के लिए तरपर ही रहते हैं तब फिर व्यर्थ ही में मन को वस में करने के लिए भनेक मकार के कष्ट क्यों सहूँ — बसे स्थित करने का निरन्तर अध्यास और विषयों से वैताय वर्षों भारण करूँ । ऐसा विचार करनेवालों पर भगवान की क्या नहीं हो सकतो। कारण, ऐसा सो चना श्रालस्य और प्रमाद का योतक है। ऐसे श्रालसो भीर प्रमादो पर कृप कर परि भगवान् वसे मन रथेंगै प्रदान कर दें, तो भी वह व्यन्त तक स्थिरता गढ़ीं रख छकता, वर्गोकि इस हालत में यह सीर्च सकता है कि चलो जी, फिर कुछ दिन दूनिया के मने ज्हो; अस्त पहने पर फिर मगदान् को सनाकर एन पर अधिकार कर छिया जायगा। इस्रो छिए संसार में कोई भी वस्तु कोई तब तक किसी को नहीं देता जब तक वस वस्तु का इच्छुक यह म प्रमाणित कर देकि मैं उस बहु का कभी दुरुवयोग या धनादर नहीं करूँगा। पिना साक पर मिठार

۲

रख देता है। पत्र उसे खेने की इच्छा प्रकट करता है। पिता कहता है—आकर बतार खे। पत्र छोटा है. यहाँ तक उस के हाथ नहीं पहुँचते । यह उद्धवता करता है. टेवन कभी रख-कर कॅचे चवना है, फिर भी भटि मिनाई तम के हाथ नहीं लगती. तो पिता हैंसकर प्रसन्त के साथ बिटाई बतारकर दे देता है। उस बिटाई को पत्र कितने चात्र से गांच नाचकर साता है. इस का ग्रनमद किसीं सभी कटस्बी की ही हो सकता है। क्या पत्र की पहली ही माँग पर मिठाई हिल जाने पर उतना आनन्द था सकता था है इसी प्रकार मिल की भी वालें समसी। पहले क्षमणस वैराग्य द्वारा मन को स्थिर करने का यश करना आवरपत है। क्षम्पास वैराग्य में जब तम असफल रहोंगे. तो तम्हारे हृदय में मन को स्थिर करने का और चाव पैदा होगा और बड़ो सख्तीनता से भगवान को प्रार्थना करोगे कि बनो. बब में घलमधे हैं. तम क्या करके मक्ते मन स्थेर्य प्रदान करोगे सभी मक्ते वह प्राप्त हो सकेगा. चन्यथा में क्स के लिए छलचता 🕅 रह लाजेंगा, इत्यादि । सुम्हारी इस प्रार्थना से भगवान परास 🛍 वार्थेंगे भीर परम अनवह के साथ तम्हारे हृदय को अपने प्रकार से मर होंगे। इस प्रकार की वाकर तुम कृतकृत्य हो काओगे, कमी वस से कव नहीं सक्षीये, सर्वहा वस के धति तुम्हाय अनुराय बदता जायगा. इस का निरादर नहीं करोगे । और यह बकाश है भी ऐसा ही श्री एक बार प्रकाशित हो जाने पर फिर कमी लार नहीं होता. अथवा यों कही कि कमी चीय तक नहीं होता. निरय अधिक प्रकाश फीनाता जाता है। इस ब्रक्तास को बरदन करने में समय अवस्य छगता है, पर एक बार को जानदीपक जला कि फिर वह कभी युभने का नाम नहीं खेता, कितना ही बड़ा अंगड तफान-संसारिक बात व्याधि-क्यों न बाये, वह दीपक वर्गों का हर्यों स्थिर भाव से बन्त-करण में जगमगाता हुआ अज्ञानान्यकार की हुर करता रहता है। मन्त्र :

इस प्रकार मगवान ने जब कहा कि हे अर्जुन, बन सतत युक्त वस्तों पर व्यक्तरूपा करने के लिए ही में उन के कारमभाव में बैठा हुका प्रकाशमय ज्ञानदीपक से बन के कजान से बराव सम्पन्नार का नास करता हैं, तव---

#### अर्जुन उवाच—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२॥ आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव व्रवीपि मे ॥ १३॥ अर्जुन बोला—आप परब्रह्म, परम घाम, परम पितत्र हैं। आप को सब ऋषियों ने, देविष नारद ने तथा असित, देवल, व्यास ने नित्य, दिव्य पुरुप, द्यादि देव, अज, व्यापक कहा है और स्तयं (आप) भी ग्रुझ से ऐसा ही कह रहे हैं।

गी० गी० — अर्जुन ने कहा — हे प्रभो, आप परम्रद्र परमाला और परम धाम अर्थात सब से उत्तम तेज हैं, सब से उत्तम पावन ( प्रवित्र करनेवाले ) हैं। आप को सभी प्राचीन ऋषियों ने सनावन, देवलोको, दिन्य, पुरुषोत्तम अर्थात् अलैकिक पुरुषभेष्ठ, देवताओं से भी पहले का खादि देव, कभी जन्म न धारण करनेवाला अजन्मा और सर्वन्यापक कहा है। इस के साथ साथ देवपि नारद, असित, देवल और ज्याद खादि ऋषियों का भी ऐसा ही कथन है और आप स्वयं भी सुक से अपना ऐसा ही परिचय दे रहे हैं।

क्षः पर-प्यारे प्रमु के प्रेमियो, इन दोनों रखोकों में चर्जुन ने सपने हरूत धरेक भारी को समाविष्ट कर रखा है। वह साथे चलकर जो प्रथ मगवान के समद श्परिशत करना चाहता है, ये रळोक बसी की भूमिका हैं। वह भगवानुको खनेक रिशेषणों में संबोधित काता है और सम में "परम" शब्द का शीग है रहा है। इस से सिद्ध होता है कि वह भग-वाम् की चापल्सी कर वन्हें सन प्रकार से अनुकृत बनाना चाहता है जिस में काने पूत्री नाने-वाजी वातों को मगवान् परम प्रसम होकर विस्तार के साथ बतलाने की करा करें। यहाँ वह मगवान् को परमदा कह रहा है। वसे मगवान् पहले ही बसला चुटे हैं कि परमदा गुणातीह, निर्तेष, निराकार, केवल चारमा द्वारा कनुमन का निषय होनेनाला है, फिर मी वह आगे मण-वान से करेगा कि आप मुक्के अपना परम रूप दिसलाहर । वह अगवान की परमधान अर्थात सर्वेत्कृष्ट तेन कह रहा है। यह भगवान् के समुख छप का प्रतिपादन करनेवाला विशेषण है। रस प्रकार अर्जुन एक साथ ही परवक्ष और परमचाम कहकर यह भाव पकट कर रहा है कि श्राप ही गुणातीत ध्रीर मुखमय दोनों है, कतः श्राप निशक्तर होते हुए भी मुक्ते अवना साक्तर रूप दिल्लासकते हैं। फिर वह परम पतित्र विशेषण दे रहा है जिस का यह क्रवियाप है कि भाग सब को भवनी कृपार्राष्ट से विशुद्ध और पापरहित थना देते हैं, इस खिए मुझे मी परित्र बनाइर छपना व्यापक रूप और विस्तृत विसृति दिवलाने का प्रविकारी बना सकते हैं। थाप दिव्य शाहनत पुरुष है अर्थाद आप अपना वह रूप दिखलाने में यह निरोध नहीं वहा कर सकते कि इस समय सो में बसुदेव के पुत्र के कप में तेरे ही जैसा ममुख्य हूँ, फिर वह परम रूप यहाँ कहाँ से दिस्तबार्के १ वहाँ, भाष सदा एकरूप रहनेवाले रेवलोकी पुरुष हैं, सतः यहाँ आप

### ामङ्गवद्गीता 🤝



ऋषि स्त्रीर नारदोक्त भगवान् ( घ॰ १० रते। १३ ) ३पिये। अपने नारदेश्त समयान् ( अ १० रने। १३ )

वसरेंब के पुत्र के रूप में हीं श्रधवा नन्ट बसोटा के कन्द्रैया के रूप में. किंत साप श्रपना सर्व-व्यापक श्रारमयोगदाका रूप भी दिखका सकते हैं। आप स्वतः दरपत्र हैं. लन्म धारणकर मामारिक माग्राताल में परनेवाले माधारण मनप्य नहीं है। आप यहाँ वहाँ सर्वेत्र रहनेवाले रें. ग्रह महीं बड़ सकते कि वहाँ ( परखेक में ) चलने पर तें वह रूप देख सकेगा। तात्पर्य यह कि यह मगराम की दिव्य विभवियों सहित सन का पर्यं धारमधीयस्थ व्यापक रूप देखने के किए पैसी मनवन नींव हाल रहा है कि भगवान किसी तरह दल को प्रार्थना अस्तीकृत म कर सकें । वह यपनी सानों की प्रवर्तातन करने के लिए बार रहा है कि मेरी बातें उपर क्या बदानी एवं खबरों होता नहीं है, उक्कि में को बातें कह रहा है ने समस्त अपियों से अनुमोहित. देवपि मारद क्षारा प्रचारित, श्रसित, देवज और व्यास के घन्थों में निवह तथा श्रयं भाप की क्रधित बार्ने हैं।

इस पर भगवान ने पदा-धन्छा. यह तो वसना कि मेरे इन नामीं और रूपों के विवय में सेरा निश्नी क्षत क्या है ? हैं इन परत्रहा, परमधान, चन, विम आदि मेरे नामों में कैसा विश्वास रसता है ? अस्थियों की और मेरी कथित वालों की सच बानता है या सूरु ? '

पर्यंत ने बहा-नब कि इसने घडे बड़े सीम साप को ऐसा सदितीय कहते हैं सीट धाप भी वन मा ही पक्तमधून करते हैं. तन फिर मेरा क्या शहस है कि वन में अविश्वास कर्षे १ इस छिए में भी--

## सर्वभेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

है कैशव, यह सब सत्य (ही) मान रहा हैं जो आप ग्रम्स से कह रहे हैं। क्योंकि है भगवन्, आप की उत्पत्ति को न देवों ने जाना है, न दानवों ने ।

गी० गी०-हे भगवन . आप की वार्तों को सत्य मानने के अविरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है जिस से आप के व्यक्तित्व के संघन्य में कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सके. क्योंकि हे ऋष्ण, आप वो देववाओं से भी बहुत पहले के हैं, देव दानव कोई भी तो आप का मूछ स्वरूप जान नहीं पाये, फिर मैं आप का जन्म अथवा आप की यद्भुत विशेषवाएँ किस वरह जान सकता हैं ? इस लिए मैं याप की ही बात सच मानता है और देवता, ऋषि तथा आप स्वयं जैसा कहते हैं उसी के अनुसार आप का स्वरूप हृदय में घारण करना चाहता हैं।

क प्र- प्रा प्रेमिशी, मगतानु का व्यक्तित जाननेवाता कोई नहीं है। कोई ठीक टीक नहीं बतला सकता कि भगवान कहाँ रहते हैं. क्या करते हैं. कैसे स्वमाववाले हैं. किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, कम माराज होते हैं. इत्यादि 🖟 यों कड़ने के लिए बहुत लोगों ने धन के हतस्य का वर्णन अपने अपने सन्धों में किया है: कोई इन्हें वैक्षरवासी बतलाता है, कोई सैन-शायी बहुता है, कोई थोगगम्य सिद्ध करता है-योगियों के हृदयक्तमल में रहनेवाला घोषित करता है। शिक्षने लोग इतनी तरह की बामें मारतान के संबन्ध में यही काती हैं। हर में कीन सी बात ठीक है, कीन नहीं, यह निर्माय करनेवाला कोई नहीं है। ऐसी इशा में मुद्धि इसी परियाम पर पहुँचती है कि सब वालों का समन्वय करने पर की मत अधिक संख्या में पुष्ट हो यही साम्य होना चाहिए। इस हिट से देवने पर यही ठीक सँचता है कि भगवान् मक्तों के समीप रहते हैं, अक्तों का दिया हुआ नाम खपना संबोधन मानते हैं छोर भक्तों की इच्छा के अनुसार गुरा रूप रक्षते हैं। इन के मतः ऋषि, महर्षि, देवपि नारदादि, असित, देवल, ब्यास मुख्य माने गये हैं। इन जीगों ने अगवान की तिस रूप में देखा है वैसा ही वर्णेंग किया है। भगवान ने भी गीता में उन्हों के वर्णन जैसा शवना परिचय दिया है जैसा कि द्यर्शन के वपर्युक्त कथन से स्पष्ट ही है। भगवान ने और भी श्रनेक स्थानों पर वही कहा है कि मैं चपने भक्तों के निकट बहनेवाला हैं। भगवान का कहा हथा यह रही के सर्वेद्रसिद्ध है कि-

> नाहं बसामि वैकुण्ठे योगिनां हृद्ये न च। मद्रका यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्।।

ष्याँद हे नारद, में वेंडुच्ट में नहीं रहता, येगियों का हरव भी मेरा निवासधान नहीं है। में भी वहीं रहा करता हैं नहीं यहता मेरे आक मेरे नामों का जब कीर मेरा गुयागान किया करते हैं। पुराखों में ऐसी कथाएँ बहुत मिळती हैं जिन से बारद म्हणि का व्यक्तिय सगबद्धक्त होना प्रमाखित होता है। अगवान् को बात किसी से नहीं कहते थे वह भी नारद को बता हिया करते थे, क्योंकि नारद भी भगवान् को छेड़कर कीर कोई बात भारते हो नहीं थे। इस खिए तुम भी यह अगवान् की रहस्वमय बातों को जानना चाहते हो, तो नारद के समान मक बनो। यह मत समस्त्रों कि नारद के समान बनने के जिए कहकर में कोई ऐसी किन्य मात कह रहा हैं जो मनुष्य के जिए कराकर हो। मेरा तो यह मत है कि रह रहा अपने पर अपित मनुष्य भी नारद के इने का मक बन सकता है। यथि नारद को यही मेरा तो मेरा के सह रहा हैं जो मनुष्य के जिए कराकर हो। मेरा तो यह मत है कि रह रहा मेरा से पर अपित में देशि कहा। गया है और पुरस्थों में उन को कर्यों न लात के मन से मतवार्ड गई है, तथापि में भीर देकर कह रहा हैं कि कोई भी रह संकल्पाला मक बन की समक्ता पाम कर सकता है, इस में पुल्ल काव्यों नहीं मानना चाहिए। कार्य, नारद की व्यक्ति के संवर्ग करा है हैं सा मेरा कारा, नारद की व्यक्ति के संवर्ग नहीं मानना चाहिए। कार्य, नारद की व्यक्ति के संवर्ग

में और भी बहुत की कथाएँ वहाँ तहाँ देवी आती है कि से झात होता है कि वे देवींप भी हैं और साधारण श्रेष्ठी के मनुष्य भी। मिल्युष्य नामक यन्य में बन की जीवनी स्व मकार डिब्डी हो है—

देविष मारद किसी जन्म में एक कहाँर के लड़के थे। यह कहाँर बहुत हरिद्र चारमी था। घरोक मकार के कहाँ में पडकर यह मारद के वाल्यकाल में ही परिशंक घला गया। मारद का लालन पालन बन की माँ को कहते करना पड़ा। गरीबी तो बस की पुत्तीनी संपत्ति थी ही, इसे लोगों के जूटे वरसन मॉनकर ही किसी मकार घरना घीर नारद का पेट चलाना पड़ता था। वह दिन मर संपत्त छहरों की सेवा टहल करती और भारद इंपर वपर पूल मिट्टी में गृद के लड़कों के साथ लेला कृत करती। पर नारद के संस्कार साथायाय गृदों के संस्कार से मिन मकार के थे। इस लिए वे लब दस बारह साल के हुव, तो गृदों के लड़की के साथ लेला बन्दें पुरा मालूम होने लगा। बन्दोंने बन का साथ होड़ दिया थीर चीवीस पटे घरनी मां के साथ दहने लगे।

अप छ दिनों के बाद नारद की जन्ममूमि में साथकों की यक समात आहे। गाँव के मुख मजनानन्दियों ने अनेक बकार से कनमध विनय कर इस जमात को कछ दिन के लिए अपने गांत में देशक दक्षाः साधकों का अंदार मारी था । साँदवालें ने चौका बरतन साफ करने के लिए तीन चार अनदिन उस जीं। (यो मले ही साप बाबा लोग अपने भंडार का बरतन अपने हाथों माँत थे। लेते हैं, पर लब कोई मत हम का मंडार-राचे धपने जपर क्टा केता है तब सब बाम क्सी की करना बहता है।) इन मशदूरिनों में एक नारद की मांभी थी। भननानन्दी महाते ने इस के झाडिक से कसे दें। चार दिन के जिए मेंगनी मेंगा छी थी। यहाँ वाम बहत करना पहता, बारद की देखमाल करने या उन की शंद संद बातों का बत्तर देने की भी उसे पुस्तत न मिकती। नारइ यें पुपकाप दिन रात इस के साथ साथ मला कम तक पुमते रह सकते थे। लड़कपन का स्वमान विनोदी होता है। इन्हें माँ की गुप्की अवही न खगती। वे वस की बीर से बहास होकर समुखों के पास बाक्स बैठने क्षमे । सीमान्य से इस जमात में पासरही साधु केाई महीं थर । समी भगरान् के मक्त थे थीर सच्चे निरामी । वे सर्वेदा मगजान के बलौकिक गर्यों की चर्चा, दन के बदतारी की कथा, वन की भरतवस्त्रास्त्राता की ब्याख्या छाडि किया करते। यहचे सी नारद को हम की बातें बहुधा समक नहीं पड़ती थी, पर चीरे चीरे बन्हें वन वाती में पक विचित्र मकार कारस मिखने लगा। पहले जब साधु कोग आपस में आश्या बनात्मा के संबन्ध की अधिक कड़ियाँ सुलम्हाया करते सब नाग्द का मन इघर छवर छवा करता और अब वे साधु राम-रावणपुद की मनोरक्षक कथा कहते, पदादहिरएयकदयक संबन्धी रीवाञ्चकारी घटनाओं का वर्णेन

की पातें सुनते । इन मागवस कथाओं को सनते सनते नाग्द का संस्कार शद होता गया । दूसरी बात यह कि वन दी माँ अब बरतन चौके से बाकाश पाती. तो गारद की वन साधुओं

का बचा हुआ जुटन खादर खिला जाया करती। बारट वस प्रसाट की पडी गति के साथ भोजन करते। इस से भी सम की बद्धि निर्मेवसा धारण करती गर्दे। धन्स में परिणाम यह हुचा कि थव वे हन महारमाधीं की बानचर्चा में भी पर्यं मनीयीग देने छने, बारमा बनारमा की गृद बातें भी कपशः वन की समस्त में जाने खतों और खांसारिकता से वम का पग विशाग ही गया । प्रब ये यमवान् के प्रस्पत दर्शन की कामना करने क्षमे. सोचने कमे कि किन प्रमानन् की कयाओं में इतना बानन्द भवा हुवा है कि सुनवर हरयविका विकलित हो नाती है मा की मृतिमान् देशकर तो च जाने कितना सुख मिलेगा। अब जैसे हो देते मुक्ते हम का दर्शनकाम खबरव करना चाहिए। उन्होंने सायुकों से एक दिन साहस कर पूछा-महारनाओं, साप प्रति-दिन परमारमा की वार्ते करते नहीं प्रधाते: क्या वन का प्रत्यच दशैन आप ने किया है ? महारमाओं ने कहा-महीं घरा, अगवान् के दर्शन पाना क्या सापारण पात है ? बहुत

नारद ने कहा-क्या इसी सन्य में प्रयत्न करने से वे हरान नहीं हे सकते हैं ? महारमाओं ने कहा- दे स्यों नहीं सकते, पर एस सीमा तक जब कोई प्रवना अनुमन

बढाये तब तो १ नारद ने कडा-या धाप क्षेत्र धतना धनभव नहीं बढा सकते ?

करमों के पुष्यें का खब्ध होने पर दन के दर्शन का सीमान्य प्राप्त होता है।

महारमाओं ने कहा—बढ़ाने को तो सब छोग बड़ा सकते हैं। किसी के छिए रोक थोरे ही है. पर बतना दाव्यास करने का समय थी तो मिलना चाहिए ? मारद ने कहा-प्राप क्षेत्र कथावारों में और बोताओं को वत्तर प्रत्युत्तर देने में वितना

समय खगारे हैं इस में से क्या हतना समय नहीं निकाल सकते है

महात्माओं को अन एक खड़के के साथ अधिक प्रश्नोत्तर करना श्रद्धा नहीं भाष्म होता था, साथ ही वन्दें मय लग रहा था कि घोरे घोरे यह हमारी असबी कमशीरी न ताइ काम । इस लिए बसे चुर करा देने के विचार से बन्होंने कहा—वसा, ये सब बातें हूँ शमी

नहीं समम्ब सकता। इसी प्रकार इस बीस वर्ष यदि सायु महारमाओं की सहवास करता रहेमा, तो संमव है कि तुम्के स्वयं अपने प्रभी का उत्तर मिल जायया और मानूम 🖟 जायगा कि कम्पास के लिए समय निकादना कैसा कार्य है। सुँ कवी मादान खड़का है। इस दिए गाँद

रस कि छापु संतों के साथ कथिक तक वितक करना श्वित नहीं।

## श्रीमङ्गवद्गीता

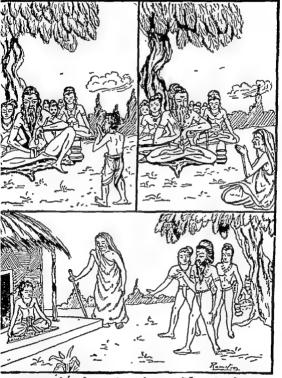

नारद चा महात्माओं से ईयर को पूछना । २ नारद को माता का उन्हें हुँदना । ३ समापिस्य नारद । नारहर्जु अक्षात्माओंने प्रश्वर विषे पूछनुं. २ नारहनी भाताको तेअने शोधवा. ३ समाधिस्य नारह.

नार ने कहा — समक गया। आप छोग भगवान का नाम जपने और कथा सुनने सुनाने में ही संतोष मान्न कर खुढ़े हैं, इन के स्वस्त्य का अनुषव आप खोग नहीं कर सकते। परंतु में हो मतिका कर खुका हैं कि मगवान का सायाद दर्शन पाये जिना संतोष नहीं कर सकता। इतना कहकर नागद वहीं से टउकर खबे गये और एकान्त स्थान में बैठकर भग-वान का स्थान करने हतो।

इसरे दिन जब नास्द की माँ बन के लिए मोजन खेकर काई, हो सायुकों के पास बसे नारइ नहीं दिवाई दिये। यह बहुत हैरान हुई कीर सायुकों से पूखने खगी कि मैरा कडका कहाँ है 9

साधुष्टी ने कहा-—वह खोकरा परवारमा के दरोनों का मुखा है, कहीं अंगळ में वन्हीं की दें ह रहा होगा : इस छोग नहीं जानते कि वह यहीं से वटकर कहाँ गया ।

मारद की माँ ने कहा—यह मारवान् के दर्शन करना बाहता था, तो ध्याप छोगों ने बसे दर्शन करा वर्शे नहीं दिये ध्याप तो सिद्ध महारमा करे जाते हैं $_1$  क्या यह बात जाप के बार में नहीं थी

डग्होंने कहा— नहीं, यह दूसरे के क्या को बात नहीं है। अपने ही परिक्रम और छगम से कारमी मगवान के दर्शन पा सकता है।

छस ने **कहा**—वह यहाँ से गया कम ?

सापुकी ने कहा—कत संच्या होने के बुझ ही समय बाद से वह यहाँ नहीं देशा गया।

सापुकी की बात सुनकर नारद की माँ बहुत हुनी हुई। वह पुत्रमोह से व्यापुल
होकर नारद नी इपर अपर कोजने करी। बहुत झान बीन करने पर वसे नारद का पता

मिला। वे पक्त कोठरी में व्याँस चंद किये, सन्नाचि जगाये, पुचचाव बैठे हुए थे। बन्दें देस-बर बन की माँ का दुःख हुर हो गया। वह बन्दें पुकारकर करने साथ बळने के किए कहने करी, पर कई बार सुलाने पर भी बाद नारद ने बाँसे नहीं सोखीं तब वह फिर पदशा गई बीर बन का हाथ पकड़कर बजाने की चेश करने करी, किंतु इतने पर भी नारद की समाधि नहीं दूरी। कन्द्र में बस ने समध्य कि शायद महासाओं ने इसे कोई बाद शेना कर दिया। इस खिर वन्हीं की प्रार्थना करनी चाहिए।

वत में महारमाओं के पास जाकर सब हाज कहा और प्राप्तेंग की कि मेरे छड़ के को होरा में छा दोमिए। वस की बातों से महारमाओं को आध्ये हुआ कि इतना देश सहस्त पकाएक क्या समाधि की पेसी धानस्या में पहुँच सकता है? ये नारद की माँ के साथ समाधिस्थ नारद के पास गये, सो नारद की पकायता देखकर स्तरूप रह गये। बन्होंने समस्त छिया कि यह कहाँह का बालक अदरय हो कोई पूर्वेंगन्य का अँचा तपसी है। इस लिए इस अप्र को समाधि से अमाकर मन्त्रदीचा दे देनी चाहिए, क्योंकि गुरु से अपदिट हुए दिना किसी कमें को सिद्धि नहीं मिलतो कीर श्राट क्योंका देने के शोध कपिकारी है इस में कीई सीट नहीं।

सायुक्षों ने अनेक परन से नारद को जागाया और कहा—नवा नारद, मूँ वहा भागवान् सड़का है। तेरी निष्ठा देशवर हम बड़े ही पराक्ष हैं। पर साजों में किया है कि गुरु के वपदेश से रहित क्योग व्ययं चला जाता है। इस लिए मूँ पहले किसी गुरु से मन्त्रोचा सेकर सब परावान के स्थानार्थ प्रयस्त में लगा।

मारद ने वहर-धृद ऐसी बात थी, तो आप छोगों में पहले क्यों नहीं बतलाई ! अब क्यों कह रहे हैं ?

महारमाओं ने कहा-—िबना अधिकारी चीन्दे मन्त्र का उपरेश तो क्या, कोई साभारय कौकिक बात भी नहीं बतलाई जातो । पहले हम कोगों ने नहीं समस्त्र था कि तूँ तने गहरे में हैं, किंतु अब हमें तैश पूर्ण परिचय मिल गया है।

नारद ने कहा----आप छोग कुपाकर मुक्ते सन्त्र का अवरेश होंगे ? में शह का सावक हैं। महात्माकों ने कहा----शृह होने से क्या तूँ मनुष्य नहीं हैं। कीर फावान तान ने ती कितने ही पशुकों को भी अपना नित्र और सन्त्री बनाया था। हम सहये तुक्ते सन्त्रीपरेश है सकते हैं।

यह सुनकर जारह महारमाओं के करण पकड़कर पार्थना करने जरो—अगनद, गुरी, स्वामिन्, में काप की कृता के बल पर माग्वान के रुखेन में सफलता मान करने का परम इक्ष्युक हैं, मुक्ते उपरेख रेकर कृतार्थ करें, मेरे उत्तर हमा करें, मेरा जन्म छकल होने में सहारमा बहान करें।

महारमाओं ने नारद को खानर खादर छहित वैश्रमा और परम मसन होतर हर्ने छगुण मक्ति की पूरी विधि बतनाकर 'ॐ नमी धगवते बासुरेवाय' अपना 'बीमनारायण मारायण नारायण मन्त्र नपने का उपीश रिशा ।

नारद ने कहा-भी यह 'नारायक' वाला मन्त्र ही अपने लिप विरोध मुगम समय रहा

हैं, मुस्ते यही बचने की खाता मिखे। महात्माओं ने कहा-चहुत सुन्दर है। अब मूँ समापि लगाकर प्रथम घनते किरते स्वरंग इस मन्त्र का लग करता रह। मगनान गुक्ते मनस्य स्थीन देंगे।

. बस, बसी समय से नारदमी श्रीमधारायण नारायण अपते हुए कभी हनार हाता वर्षे समापि में बैठे रहते हैं, कभी बीला खेकर वही मन्द्र गाते हुए सीन की की बीदह भुदन वा पर्यटन करते रहते हैं और कभी सगरान् के सभीप आकर बन के दगैंगों का खडम्प आप हात्य करते हैं। सगवान् ने ग्रसन होकर बन्दे सन स्थानों में साने प्राने वो टार्सि है हो है। वे पूम पूमकर सारे संसार को मजाई करते रहते हैं। वे राम के दर्शर में और रावण की मह-फिल्म में नहीं देखो वहीं पहुँचे रहते हैं। इसी लिए तो कोई ऐसा पर्मयन्य नहीं तिस में इन की चर्चान हो। सेकिन इतना सब कुछ होने पर भी वन्होंने परमझ परमारमा को मधी भाँति जान लिया हो सो बात नहीं है। अगवान की माया ने वन्हें भी मोह में दाल दिया था तिस को कथा पहले कही जा चकी है। अला-

हती किए कर्जुन ने बहा कि हे केशन, में आप की ही कही हुई सब मातों थी सरय प्राप्ता हैं, क्योंकि हे प्राप्तन्द , आप का वास्तविक स्वरूप, आप का पूर्व व्यक्तित्व न तो देशों की मानुम है, न हानवीं को। और यही कारण है कि—

## स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । भूतभावन भूतेश देवदेव जगरपते ॥ १५ ॥

हे पुरुपोतम, हे भूतों के उत्पादक, हे जीवेश्वर, हे देवों के देव, हे जगत्मश्च, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं।

गी० गी०—हे पुरुषों में सबैशेष्ठ पुरुष, हे समस्त नीवों की कराति करनेवाले, हे संपूर्ण प्राणिमात्र के ईरवर, हे ध्याखळ देववाओं के पूरुर देवता, हे सारी सृष्टि के स्वामित्र, जब यही निश्चित बात है कि आप इस महाएड के छप्न नीवों के प्रथम उत्पन्न होनेवाले देवताओं के भी आदि कारण हैं तब मला बाप को छोड़कर कीन ऐसा है जो आप का पूर्ण ज्ञान रख सके है कोई नहीं है। इस लिए आप अपने स्वस्त्य को, अपनी महत्ता को अपने द्वारा स्वयं ज्ञाननेवाले हैं- दूसरा कोई भी आप को ज्ञाननेवाल नहीं है।

कः वर- प्यारं भाग्यो, सर्वेड प्रसिर्वर की कराड कीव बजा कैसे कान सकता है ? मतुष्य में अब इतनी शक्ति भी नहीं है कि वह अपने पनित्र संबन्धियों, मित दिन और मित पण के स्पवहार में आते रहनेवाजों — पिता, पुत्र, मारं, निहंग, पति, पत्री, पित्र, सुहद्द, बन्धु, सान्यय—तक के मन की बातें या शारीरिक शक्ति और विचारपरंत्या का जान रच सके, की यह इस इंस्तर की जिस ने अपनी महत्ती महिमा से देवताओं के किय भी अतिराग द्वायान्यता मास कर की है, विरोपता को कैसे जान सकता है। कवने पुत्र को जाम सी जुश्यनतामरी तीताजी बात पर आश्यर्यकित हैं। जानेवाजा स्यूज्युद्धि मानन सूच्यातिस्त्रम युद्धिनम्य परमारमा को क्या जाने। यदि मनुष्यों में इस बकार की शक्ति होती, तो क्या कैटें के कहना मानकर दशस्य गाम को वन जाने देते ? क्या सश्येशोर गोरियों के बडार है वर्ग शोखल में बाँचतो ? क्या शंहराचार्य की उन की माता संस्थास धारश करने मे विरत करना

चाहती ? श्रीर में हरान्त तो एक चन्न व्यक्ति हारा चन्न व्यक्ति की देशी प्राकृतिक शक्ति की श्रतेयता सिद्ध करनेवाजी हैं, श्रतः इन्हें छोड दो और स्वय अपने प्रति हिट हालकर देखी कि क्या तम यह भी जानते हो, कल तम्हारे हाथों कीन सा बड़ा या छोटा कार्य धनने या बिगडने-वाला है ? महीं, कोई नहीं धानता कि चल भर बाद मुक्त से क्या हो आधाग अथवा मेरे कार क्या भार का पहुँचेगा। इसी छिए तो ननुष्यों को हार नानकर सबंश किसी कवि की यही वित दोहरानी पदती है कि-

' क्षणाददध्ये' न जानामि विधाता कि करिच्यति ।'

भगवान कव क्या करेंगे. यह भी लब मनुष्य के जिए दुवाँच विषय है, ही मगवान कीन भीर हैसे है तथा कितनी शक्ति और सामध्ये से संवत्न हैं, यह विवय तो महान दुस्द होनाही चाहिए। अस्तः

इसी किए मजुँन भगवान की 🜓 सारण गहता है और ऋहता है कि हे पुरुपीतम, हे भूतमायन, हे भृतेश, हे देव देव, हे जगत्वते, आप स्वर्ध ही भवने द्वारा भपने को नामते हैं, श्रधीत इसरा कोई बाप का कुछ भी ज्ञान रखनेवाला महीं है।

इस पर मगवान् ने कहा कि हाँ, अर्थुन, तुँ सत्य ही कह रहा है। बास्तव में [स स्रष्टि में मुक्त को ठीक जाननेवाला कोई नहीं है । परंतु मेरी कहेयता की चर्चा बीर में

ही घरना ज्ञान स्वयं रखता है, इस कथन में तेरा चान्तरिक अभिन्नाय क्या है ?

कर्तुन ने कहा—हे प्रभी, इस का यही कार्य है कि आप हो अपने की शावते हैं, इस तिए श्राप ही-

> वक्तुमहस्यशेषेण दिञ्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभृतिभिर्छोकानिमांस्त्वं ज्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥

अपनी ( उन ) दिव्य विभृतियों को पूर्ण रूप से कह सकते हैं, जिन विभृतियों के द्वारा आप इन छोकों को न्याप्त करके स्थित हैं।

गो॰ गौ॰—हे मगवन्, अपनी जिन अछौकिक विमृतियों के द्वारा आप इन समस्त लो हों को ज्याप्त करके उहरे हुए हैं चन संपूर्ण विमृतियों का पूरा पूरा करने में आप हो समर्थ हैं। वात्पर्य यह कि आप का दिन्य तेज, आप की असुत शक्ति, आप के अगम्य गुण, आप का महान् ऐश्वय, आप का विस्तृत हान में यदि

जानना चाहूँ, वो बाप ही एक ऐसे पुरुष हैं जो मेरी अभिलापा को पूर्ण कर सकते

हैं, दूसरा कोई भी मेरा मनोरव सफड करनेवाळा नहीं है। कारण यह कि ये सारी वार्ते आप की हैं और इन्हें खाप ही जानते हैं।

कं प्र- प्रारं प्रम के प्रेमियो. अर्जन ने जिस स्टरेख को हृदय में रसकर नारहवें रतीक से मृतिका बाँधनी आरम्म की थी वह रहस्य यहाँ बाकर वस ने कछ कछ स्पट कर दिया । इस में भगवान को कब पर्यंत करने बनस्त बना लिया है। बहु कर सम्पन्नन की प्रशासामात्र करता था रहा था कि आप परबद्धा परबाह्या हैं. सर्व चन्द्र बाहि में की तेन है वह आप के हैत के सामने कोई चीज नहीं, जाय तब बकार के तेजों में परम तेज हैं, धाप के जैसा कीई पावन महीं है. म बाप केसा उसम कीई परुष है। इन बातों को घोडा बहत इपर स्पर के शाकों के बहुद्रश्चन से शीर विशेषन चाप के मुखारविन्द से सनकर ही मैं ने नाना है। इस किए में १म बातों को वर्ण सत्य मान रहा हैं। और मफे विस्वास है कि सब तक जी बातें में ने नहीं जानी है. ऐसी भी बहुत सी बातें साथ स्वपने सहस्थ में बानते हैं। सतपन सब इस इलोक हारा बह कह रहा है कि यदि आप इया करें, तो उन यातों को कह भी सकते हैं। इस लिए मुक्त पर कुश करें और अपनी समस्त विमृतियों की मुक्ते बतला दें कि लड़ चैतन, स्थावर कड़म में कड़ों कड़ों किस किस कप में आप रहते हैं ? मैं शावना चाहता है कि आप शी ज्योति दिस प्रकार विश्वक द्रोकर संसार में सबैत प्रवास फैला रही है ? दिस प्रवार कह पापाया कीर चेतन जीवसमह में कार व्याप्त हैं, इन बातों को छाप ही बतला सबते हैं। देवताओं की दिव्यता कीर समारियों की सामारिकता में बाद का ही तेत. बाद की ही दिस्ति. बाप की ही सत्ता व्यापक होकर स्थित है. यह बात बिना द्याप के बतळाये समक्त में नहीं मा सकती, क्योंकि और किसी को इन वालों का वर्णन करने की जाति ही नहीं थास है।

हस तरह कहकर च्युंत ने समुचित रूप में जाना करतामंत न्यता किया है। बान के ससार में भी वसी तरह वी मधा नी विशेष कादर नाम है। हुसरे को भीवनी हुसा की किस को सकता है, पर बस पर मनुष्यसमान का बतान विश्वास नहीं नम सकता नितन किसी के स्वयं अपना लीवनश्यान्त शिकाने पर विश्वास नम नाया करता है। हाँ, इतना धरस्य होना चाहिए कि स्वयं अपनी लीवनी लिखनेवाला स्था का ग्रांता न दशकर अपने आयस्य की मखी बुरी सब मातें साक साक लिख दे। महारमा गाँची ने अपनी कारमक्या में दस्त किया किसा है। उन्होंने स्नोकनिन्या की चर्चीह न करके, बत्तम मध्यम लीला भी सब प्यश्वार किया है, वह सब स्वय लिख हिया है। इसी लिए वन की कारमक्या नो स्थेगों में कान इतना कार्य भीर समान भी मास है कीर इसी से वन्हें ससार स्था का सवा चुनारों भी मानता है। कार्य

कर्तुन ने जब कहा कि दे मधी, जिन वियुतियों द्वारा इन लोगों को स्थास करके स्थाप स्थित हैं, अपनी बन वियुत्तियों का क्रयोग वर्णन करने में काप हो समर्थ हैं, तो मगवान ने कहा कि हाँ, में अपनी समस्त विभृतियों का काता और उन का वर्णन करने में समर्थती हैं, पर इन चार्तों से तुक्ते क्या मयोजन है कि वूँ भार बार इन बातों की चर्चाकरके मेरी मशंसा कर रहा है ?

अर्जुन ने कहा—प्रमी, प्रशंसनीय तो आप है, फिर में आप के स्रतिरिक्त प्रशता किस को करूँ ? इस किए में आप से पूछ रहाई कि—

# कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्ये।ऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

हे योगिन, मैं सर्वेदा (आप का) चिन्तन करता हुआ आप को किस भकार जानूँ १ हे भगवन, किन किन भावों में (आप) मेरे हारा चिन्तनीय हैं १

गी॰ गी॰—हे योगिराज, नित्य निरन्तर आप को ध्यान में रखकर, आप की ही चिन्तना करता हुआ में आप को किस तरह जानूँ ? हे भगवन्, मेरी प्रापंता है कि छपा करके आप यह चपाय बतला दीजिय कि किस प्रकार के भायों में आप को में सोचूँ, किन किन करों में में आप का ध्यान करूँ, मुग्ने किन किन वस्तुओं में आप का चिन्तन करना चाहिए ?

कहाँ पायेगा ? इस खिए पहले यही जानना अस्ती है कि किन स्थानों या किन वस्तकों में परमात्मा का पता लगाने पर वे शीज बवनव्य हो सकते हैं। विना यह ज्ञाव हुए वन का वस्तुगत ज्ञान होना यसंपर है। संसार कोई ऐसी तिनके सी बस्त तो है नहीं कि परमात्मा की संसार स्थापक भानकर तम वन्द्रें बस ससार में से घटपट टॅंट निशासोगे ? संसार सो अवर्रपार है। दिस्ट दस में तम कहाँ किस रूप में हन का पता खबाओंगे. और कब तक पता खगाते रहींगे ? तरहारी काम ही कितनी बसी है कि जीवन में तम संसार की समस्त बस्तभी में से दें बते दें बते उन्हें कभी दें द लेने की काशा रहीते ? कार्न जैसा बीर वरिष्ठ निसे स्वर्गादि वपरिष्ठ को नी में भी जाने की शक्ति प्राप्त थी. बह तो धगवान की महिमा का परा पता पा नहीं सदा. किर दूसरा कोई-कित्युगी साधारण शेवो का मनुष्य काने वल पर मला कर भगान का पता क्या सकता है ? लेकिन काथयें है कि बाजकल के कितने हो चुद मनुष्य अपने को कर्तुन से भी कथिक शक्तिशाली मानकर सरे आम मगवान को जानने का दावा करने खगते हैं। इसी किए यान के संसार को बक्षान के अन्यकार में दिन रात भटकते ही रह लाना पडता है. डासिल कुछ नहीं होता ।ं इस लिए तम में यदि कुछ भी यदि हो धीर समय रहते प्रपत्नी सुधार लेने की सरपटित हो, तो जुदता का परिस्थान कर अर्जुन की तरह तुम भी सर्वमानेन भगवान की शरण में जाओ और उन्हों से बार्धनापुर्वक कही कि है वसी, है योगेश्वर, मैं द्याप को जानना चाहता हैं, व्याप का ध्यान और मधन करना चाहता हैं. पर यह नहीं जानता कि बाप को किस पीति से अपने चिन्तन का निषय बनार्क, संसार में कहाँ कहाँ बार की हुँ हुँ भीर किन किन भावों में आप को देखकर आप का विन्तन करूँ। इस लिए आप हो क्षततार कि मेरे द्वारा चाप किन किन बलकों में विन्तन किये जाने के योग्य हैं। चर्यांद मेरी शक्ति के कनुसार चाप मुक्ते अपना ज्ञान करा दें। चस्तुः

कार्जुन का श्युंक कथन झुनकर भगवाम ने नहा कि है बार्जुन, में ने तो पहले ही हुन्के अपनी विभूतियों का परिचय है दिया और बतला दिया है कि चुटि, झान, बसंमीहादि मानों का प्रतक्त में ही हैं, सात महार्थ और बार मनुष्टों को मैंने ही मानत संकरन से ल्यान किया है तथा समझ के मेंने ही मानत संकरन से ल्यान किया है तथा समझ लोक मेरी ही विभृति हैं, किर बाद दुवास मूँ क्यों नये जिरे से प्रभ कर रहा है ?

कर्जुन ने कहा--रेव, व्याय की कृता से ययित में ने व्यव सक्ष बहुत कुछ जान . जिया है, समाचि में बाद की पूर्णतः क्षमी सक्त नहीं व्यन सका । इस विष् में प्रार्थना करता हूँ कि--

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । भूयः कथय तृष्तिर्हिश्चण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८॥ हे जनार्दन, अपने योग और विभृति को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि अमृत मुनते हुए मेरी तृष्ति नहीं होती।

गी० गी०—हे देविवरोघी जनों का नाश करनेवाले, आप ने अपनी जिस योगैरवर्यरूप शिक्त का जौर अपनी जिन विभूतियों का मुझे अब तक उपदेश दिया उन को विस्तार के साथ फिर से कहने की छपा कीजिए, क्योंकि हे नाथ, मुसे आप के अम्तमय वचनों को मुन मुनकर संवोप नहीं हो रहा है। तारप्य यह कि आप जिसना ही अपना अमुवोपदेश सुना रहे हैं उतना ही में उसे पुनः पुनः सुनने को छाछायित हो रहा हूँ, इस छिए फिर से सुनाकर सुनो कुतार्थ कीजिए।

क • म • — प्यारे मित्रो, विचार तो करों कि अर्जुन कैसा श्लम निज्ञासु था ? भगवार कह रहे हैं कि परभारमा के ज्ञान, योग, ऐरवर्ग, विमृत्ति की खतिराय कठिन बातें सुनकर तेर चित्त अब नायगा, जितना सुन चुका है उतने का हो मनन कर । बतना भी यदि पूर्ण दूरप गम हो नायगा, तो तेरी सज कठिनाइयाँ दूर हो आयंगी । किंतु वह कहता है कि नहीं मंगी, इतने से भेगे मृत्ति नहीं हो उकती । ज्ञान वितता हो कहते हैं बतना ही अधिक सुनने की मेरी लाखसा हो वही है । ज्ञान की वातें सुष्क बातें नहीं, प्रस्युत वे असत हैं जिन का जितना हो पान करता हैं उतनो हो प्यास लगती जाती है और इच्छा होती है कि यह अस्तरस सहित्यी पीता ही यह नाजें।

कोर एक काम का जमाना है कि किसी को बैठाकर अपर तीता मैना का किसा कीर पेपाधी तिवस्मी व्यवस्थास चाई लग्म नर सुन्धी से सुनाते रही, पर्लगहाँ जान विज्ञान की सां वर्षों कीर मगवान की वर्षों हुन हुई कि वह जमाई सेने कामता है, देह में एंडन पैशा होने कामते है, कसमप में ही नीर का पेरती है और कन्त में कत्म महाराम को पुस्तक पत्रा करेरकर पुप हो जाने में ही महाई स्वानी पड़ती है। होते का यह दुप्परिवास होता चळा था रही है कि दिन पर दिन इस देश से कैंचे कैंचे किसाना का प्रतिपादन करनेवाले प्र-प्रात्त सुप्त होते था रही है, जो किसी प्रकार यथ भी रही है वन का भी प्रचार न होने के कारण पुष्ठ दिनामा नहीं कि वे कब करपूप हो जायें। इस किए जिन में क्षत्री सस्कृति पर सुप्त भी में हो जो भारतीय कहता में कुछ भी गीरव मानते ही कीर मारतीयता की रूश का घीड़ा भी वरसाह रसते ही वन्दें चाहिए कि भारत के अभूवय ज्ञानयन्यों का भाग के समान संवात करें, वहीं की की मारत के स्वत्य के संवन्ध में वार्त होती हो वर्षों का स्वां के साम कर स्वां का स्वां के स्वां प्रवां का स्वां होती हो वर्षों का स्वां स्वां साम प्रवां के से स्वां साम की साम का सहस्वां साम सो साम का साम की साम की साम की साम की साम की साम वर्षों साम वर्षों महता। प्रवां साम साम सहस्वां ही कि साम की साम साम की साम वर्षों साम वर्षों महता। वर्षों साम साम साम साम साम साम साम की साम साम की साम वर्षों साम साम की साम वर्षों साम वर्षों सिवता। यह प्रवच्चा कहा साम साम साम की साम वर्षों सिवता।

स्तर्य हमें क्रन्य कायों में कोई मत फँसाओ । किंतु भगवान् की कथा वार्ता होनेवाले त्यानों पर में बत करने से ही कोई जाम नहीं हो सकता, यह भी घ्यान रहे। वहाँ आन्तरिक भदा की मेरणा से नामें और वैसी हो बद्धा से वहाँ के श्रुत विषयों का मनन करें। कथा समाप्त होने के पहले ही वहाँ से उठें मता। अर्जुन की तरह उन कथाओं में कर्यतरस चलने का स्तुन भव करें और क्रमी तृप्त न होने की ध्याक्षण्या अर्थे कर्यांत एस विषय में नित नृतन भेम बढ़ाते रहें। वत्ता महायाय से प्रार्थना करें कि वे कर्यन मवस्य में रहिंद करें। इस से हो लाम होगे की स्वार्थ में क्रमी महायाय से प्रार्थना करें कि वे कर्यन मवस्य में रहिंद करें। इस से हो लाम होगे—एक तो वत्ता का स्तुतम बहुना जिस से वे परिश्रम के साथ प्रन्यों का तरल निकाल कर सुनाने की चेश करेंगे और हसार यह कि भोता की व्यवस्थिक आनरहिंद होगी। सतुत

ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर अर्जुन ने कहा कि हे बनार्यन, चाप अपने योगैरवर्य का और अपनी विश्वव्यापक विमृति का जिस्तार के साथ किर से वर्णन कीलिए, क्योंकि व्याप का प्रवचनान्द्रत सुनते भी मेरी सुनि नहीं हो रही है।

इस प्रकार धर्जुन की श्रहायुक्त विशीत पार्यना सुनकर-

#### श्रीभगवानुवाच--

# हन्त ते कथविष्यामि दिव्या हात्मविभूतयः।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥

श्री भगवान् बोले— हे कुरुश्रेष्ठ, अब अपनी दिन्य विभूतियाँ मधान रूप से ( मैं ) दुशे वतलाऊँगा, क्योंकि भेरे विस्तार का खन्त नहीं हैं।

ारि० गी०—श्री मगवान् ने चर्जुन की झानिएपासा देखकर मसलतापूर्वक कहा कि है इरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, खब में तुझे खपनी अर्छोक्क विभृतियों की बार्वे खवश्य श्वराकंगा। तेरी श्रद्धा देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि जो बार्वे में ने आज तक किसी से नहीं बतलाई थीं उन बार्वो को श्रवण करने का तुँ योग्य अधिकारी है। किंतु वैरी एक इच्छा में पूर्ण नहीं कर सकता अर्थात् तुँ मेरी चोगैश्वर्य शक्ति और विस्तुरियों को विस्तार से मुनना चाहता है, सो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अन्त ही नहीं है, मेरा विस्तार असीम है। इस लिए में तुझे अपनी प्रधान प्रधान विभृतियों की ही वार्वे वतलाऊँगा।

कर पर-प्यारं माह्यो, कोई कैला हो चनित्र पित्र क्या लगा संबन्धी क्यों न हो, अब तक कल के द्वरा में यह मिश्नाल नहीं कम जाता कि मेरा सहचर मेरे प्रति अदृह सनुसार सम्मेवाला है, मुक्त में अतिहास श्रदा करनेवाला है तथा बिना मेरी सहस्वता के उस का काम प्रथ किसी तरह नहीं चलनेवाला है तब तक वह शवने मित्र को अपना अपनी भेद नहीं बतलात, अपनी रहन सहन का पता नहीं देता और न खुखे दिख से सपुचित सहस्वता हो पदान करता है। अर्जुन विदान मनुष्य था। वह राजदरा में अरवण हुआ था। राजनीति की विदेश से सिटल समस्याओं को हरू करने की मुद्धि वसे मिली हुई थी। वस से मित्रता के नियमों का कोट से अरिल समस्याओं को हरू करने की मुद्धि वसे मिली हुई थी। वस से मित्रता के नियमों का कोट से अर अह अरिल्या का बाता था। इसे लिए तस ने मरावान की महिमा का यथायांक वर्ष कर उन पर यह विरवास स्थापित कर दिया कि में आप के सिवा हुतरे की अथवा मित्र वहीं समकता, इतना ही नहीं, विद्य में आप को सामकता के साथ साथ साथ साथ स्थाप कर साथ हुत से याजक, उरवाहक और मित्रालक भी समकता और यात करवा से आप में याजह अद्या रकता हूँ। इस लिए आप यदि मेरी सहायता नहीं करेंगे, तो में संसार में और किसी की सहायता की न तो आया कर सकता हूँ और न किसी अन्य को सहायता से न तो आया कर सकता हूँ और न किसी अन्य को सहायता से मेरा मनोऽस्थला हो पूर्ण हो सकता है।

इस मकार सप्याँ मान से वर्जुन ने जब माराम् के वित व्यस्पसम्पेय कर दिया कीर भागी इच्छा—मगवान् ने विमृति का जान मारा करने की सची मिजासा—महर करने में की वात उठा न रही, हो भगमान् को भी पूरा विरवास हो गया कि हाँ, कर्जुन प्रस्थ मेरा सचा कर्जुन क्षेत्र मेरा सचा कर्जुन क्षेत्र मेरा सचा कर्जुन क्षेत्र मेरा सचा कर्जुन क्षेत्र मेरा सचा क्ष्यास कीर एक पात्र मेरे हो काश्रय की अपना काश्रय समस्तेवाला क्ष्यत्य मत्त वर्ग किय विश्व सम कुछ है। इस लिए इस से मुक्त कियी क्षार का मेर-विद्याद दूराय-नहीं रक्ष्या पादि कीर कर्जुन कर सम्बद्ध के अपना पूरा परिचय है देना चाहित्र यही सोजहर अगवान के क्षार का क्ष्या कर्जुन, क्षव में कारव हुके क्ष्या योगिरदर्गरोत्ति के साथ साथ मुख्य कुष्य किम्तियोग का परिचय है गा—अपना विपृतियोग मुक्त दिक्तालां। परिचय हुके को तो वसु से प्राप्त पादि क्ष्या क्ष्या की कि क्ष्य सुक्त को तो वसु से प्राप्त पादि क्ष्या का परिचय है की कारव सुक्त का क्ष्य क्षया क्ष्या करनी क्ष्या करनी हिन्तियोग स्वाप्त कर स्वाप्त कर का क्ष्य करनी हिन्तियोग स्वाप्त कर रहे हैं कि में कास काम कार्त है । वत्या क्ष्या स्वाप्त कर स्वप्त के स्वप्त कारव के स्वप्त के

'हरि अनंत हरि कथा श्रनंता' श्रीर-

'राम अनंत अनंत गुन अभित कथा विस्तार।'

भीर मगवान् भी इसी बात की अपनी स्वोकृति देते हैं। वे भी कहते हैं—
'मास्तपन्ती विस्तरस्य में' मेरे विस्तार का अन्त नहीं है। इसी जिए तो कृष्यानी के नान
करण के अवसर पर नन्दनी के पुरोहित नी को भी कहना पड़ा कि नन्दनी, धाप के बाल के के
गाम अनन्त हैं। मैं इन का नामकरण करने में सबैणा अस्तमधे हैं, क्यों कि इन के नितने
गाम है और हो सकते हैं जन सब का मुक्ते स्वयं आन नहीं है। इस लिए में हार मानकर
अपनी मुद्धि के अनुसार एक होटा सा, जिनु महायहिम 'श्री कृष्ण्य'नाम इन का रह देता हैं।

हाँ, समय समय पर लोक है इन की जीजाओं को देखकर लोग और भी बहुत से नाम इन के रस्ते नायँगे निन्दें आप भी देखेंगे और जानेंगे हो । पुगेहित की बात सील्ह आने सच निकलो । नन्दर्भी ने देखा कि मेरे पुत्र कृष्ण गोडुल में जीजाएँ रचकर गोपीनाथ मन गये, तून में सिलवाड़ सेलकर स्वतिहारी हो गये, मुर राचस की मारकर मुगारि कहलाने लगे, कंस का वस कर कंसान्तक प्रसिद्ध हुए, केशी का नाय कर वेशिनिपृद्ध मने और गोयदेन प्रति हाइए केशी का नाय कर वेशिनिपृद्ध मने और गोयदेन प्रति हाइए केशी का कर वेशिनिपृद्ध मने और गोयदेन प्रति हाइक सिल्ह हुए। इसी प्रकार कन्होंने ससीम कोलाएँ रखीं और सनन्त माम भारण किया। कला

१सी समिप्राय से मगवान् ने कर्जुन से कहा कि हे कुक्तेत्र, सन में सर्पनी हिन्य विमृतियों मुख्यतः तुम्मे बतलाकॅगा । तेरी प्रार्थना के कनुसार विस्तारपूर्वक वर्यान इस किए महीं करूँतर कि मेरे विस्तार का कर्जी करत की नहीं है :

यह सुनकर छतुँन ने कहा--- कच्या प्रयो, ऐता ही कोशिय। आप संकेप में और सुरुष रूप से मी मितना कपना विभृतिविषय हैंगे, मेरे किए उतना भी कम नहीं होगा। परंतु इतनी प्रापैना फिर करता हैं कि इन सुरुष विमृतियों को बतनाने में भी संखेप से काम सम सेने जितिगता!

मगवान् मे वहा — महीं कर्नुन, मुख्य मुख्य में भी संखेर कथना संकीय करने की करा आवश्यकता है ? अच्छा, अन ब्यान से सुन। में पहले अपनी सर्ववयन प्रणानीमृत विमृति सक्ते बतला रहा हैं। यह हल मकार कि-—

अहमातमा ग्रहाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ २०॥ हे ग्रहाकेश, मैं सब माणियों के मीतर रहनेवाडा 'बात्मा' हैं और मैं ही माणियों का आदि, मध्य और अन्त भी हूँ।

गी० गी०—हे निद्रा को जीवनेवाले अर्जुन, संसार में बर अचर जितने प्राणी हैं चन सन के हृदय के भीतर स्थित रहनेवाली जो आत्मा है वह में श्री कृष्ण परमाला ही हूँ और सब प्राणियों की कर्तित का कारण, सब प्राणियों की स्थिति का आधार तथा सब प्राणियों के प्रलय का हेतु भी मैं ही हूँ।

क ॰ पर — प्यारे प्रमु के प्रेमियो, इस एक ही इलोक में यगवान ने समस्त मदायह की निसित्त किया का वर्षोन कर दिया है। शोवों की चैतन्यता क्या है, श्रीवों का जन्म किस की इच्छा से होता है— शोवों को जन्म देने में कीन हेतु है, शोव बरवल होकर टिके कैसे रहते हैं सभा कन्त में शीवों की मृत्यु किस प्रकार हो जातों है ? इत्यादि सभी परनों का इस us हो बलोड में बला है। जीवों का चेतनभाव हो चात्मा कहताता है। भगवान वहते है कि वह आत्मा में ही हैं अर्थात मन्द्र से ही सारे बदावह में चैतन्यता दिसलाई पडती है। यदि क्षीय में ब्राह्मान रहे. तो जीव की 'जीव' सज्ञा भी नहीं रह जायगी। यह घारमा नामक स्टिट का प्रधान तस्त परमात्मा की पहली विमति है और स्टिटिगत समस्त परार्थों में सर्वेपधान है। इस प्रकार यह एक ही बाज्य कह रेने से भगवान की समस्त विमृतियों ना विज्ञों को जान हो का सकता था. यर छजन वहीं फिर न यह बैडे कि प्रांक्षर नगर में सर कीय शतक ही कार्येंगे नभी तो उन में बारमारूप होकर आप स्थित होंगे . हिंत यह ती बाप ने यसलाया नहीं कि जिन में काप व्यक्तारूव होकर नैहेंगे वे जीव हो पहले कहाँ से वा गये ? इसी संनावित प्रभ का क्लास्त्य मयवान का यह क्शन है कि 'श्रद्धम आहि ' मैं 👖 पहते सब जीवों को बरपल करनेवाला बादि कारण हैं. मेरे ही मानस सबलय से छटि के चरावर कीव शरपति पाते हैं और इसी लिए में ही हम में चारमा डीकर स्थित रहता हैं। फिर यह वर्ग न शरपत हो कि वे जीव बाय की इच्छा से अरवल होशर बाय की ही शक्ति से चेतनमाद भी पहण काते हैं, पर वे अनन्त काछ से अन तक अपनी परपश किस के बल पर चलाये चले आ है ? इसी जिए भगवान ने कहा कि 'महर्य च' में हो सब माखियों का महत्व प्रधाँत स्थितिकार हैं, मेरी ही शक्ति के काधार पर यह स्टि चपनी परपरा निमाये चली का रही है। (त के षाद प्रश्न कठ सकता है कि जब ध्याप ही प्राणियों के चेतनमाव हैं, भ्याप ने ही वन्हें वर्षन कर हम की स्थिति रही है, तो क्या कोई आप से भी प्रवत शक्ति है जो आप के रिवंत माणि समूह का एक एक करके सहार करती हुई छन को न जाने कहाँ आहरण काती चडी बाती है ? सो न को, इसी लिए मगतान् चन्तिम वाक्य कहते हैं कि 'भुतानाम घन्तश्र महम् एव' में ही अपने रचित और अपने स्थापित लौशों के अन्त अर्थाद प्रकथ का भी कारण हैं। मेरे तित्रा कोई दूसरी शक्ति नहीं नो मेरी छटि का मेरे व चाहते हर संदार करे. में हो प्रश्नी इंच्छा से घपनी जीवा का म्यापार पेवाता हैं, इसे चेतनमात्र प्रशान करता हैं, इस को स्थित किए रहता हुँ और जब लीजासबस्य की इच्झा होती है, तो मैं ही अस एडिलोका को अपने ही धार समेट खेता है। इस्त.

इसी प्रकार के गृद भावों को ध्यक्त करते हुए भगवान ने अर्जुन को अपनी प्रथम विभृति का परिचय दिया कि हे मुहाकेण, मैं सब भृतों की चन्तहँदयस्थ आत्मा हूँ और मैं ही सब का यादि कारण, स्थिति तथा प्रतय भी हैं।

इस पर ऋजुँत में पूज़ा—दे मगवन, जब कि सब में आप ही मात्मभाव से विशासमान हैं तब तो आप का ब्यान करने की इच्छा रखने गता कीट पतदादि किसी भी मीव का ध्यान करके आप के च्यान की पूर्वता समझ सकता है ?

मगवान् ने कहा—ऐसा करने में कोई दोप होगा, यह पात तो नहीं है, पर यह परंतव है कि छपुष्टील संतारी जोवों का मोह मास्तर्योदिपूर्यों पाव देखकर कोई खन्त तक वन में भदा विश्वास रस सके। छोर क्यान मजन वसी का करना चाहिए जिस में आदर भाग बना वहें, भदा छोर विश्वास खबिटत न हों। इस जिए मेरे जिन रूपों का ब्यान मजन करने से भदा विश्वास में युटि के बदले पूर्वता छोर परिपकता बाती है वन शक्तिमती विभृतियों का वर्षान इस मकार है—

आदित्यानासहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान् । मरीविर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २९ ॥ आदित्यों में में विष्णु, ज्योतियों में किरणधारी सूर्य, बायुओं में मरीवि (और) नक्षत्रों में में चन्द्रमा हूँ ।

गी० गी०—है बर्जुन, अदिति के पुत्रों में मैं सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान् हूँ, चमकनेवाडी व्योतियों में सब से अधिक किरलॉबाडा सूर्व नारायण हूँ, वायुओं में मरीचि नामधारी मैं प्रधान बायु हूँ और नक्ष्मों में सब का राजा मैं चन्द्रमा हूँ !

क ० म ० — प्यारे प्रमुचेमी सजनो, यों तो देवता के नाम से सबीधित होनेवाले नितने पृत्यका हैं वन सब को चादित्य अर्थाय करवप कावि को बादित नामक परनी से वरण कहा जाता है, पर गायों में बारह आदित्य मुख्यतः मसिद्ध हैं। वन के नाम कम से ये हैं — १ पाता, १ मिन्न, १ क्याँमा, ४ वन्न, ५ वख्य, ६ व्हाँग, ७ मान, व विवन्यान, ६ पूरा, १० सिन्ता, ११ रक्ष्य भीर १६ विष्णु। इन बारहों में विष्णु सब से क्यंपिक ग्रविन्यानी, तेनवी, रुपवान, कीर गुणवान, सतपद सब के राजा करे गये हैं। इस जिए मगवान बन में अपने की विष्णु सलका रहे हैं।

देसे ही व्योति पारण करनेवाले नथन, चन्द्रमा, काम, लियुद्ध, सूर्यं आहि नितने परार्थं कीर देवता हैं बन में सम से अधिक प्रकास फैटानेवाली प्रसर किरायें स्पैनारायण को होता है, सूर्यं सथ प्रकाशकों के राजा है। सो यगवान कह रहे हैं में वहीं (सूर्यं) हैं।

इवार्य वनचाल तरह की प्रधिद्ध हैं। कहावत ही पढ़ गई है कि 'बहा में जब आग लगी, तो वनचालों हवाएँ बहने लगीं।' वायुपुत्त्व (क्रव्याय ६०) में इन सब के मान, गुण, कमें पूथक पूथक विस्तार से वांबित हैं। इन ४६ में भी सात वायु विशेषतः प्रधिद्ध हैं—कोई माथद वायु कहा जाता है, बोई पायदर कहा जाता है, बोई ग्रीतल, मन्द, सुगन्भ कहा वाता है, बोई कच्छ, तीन, दुर्गन्य कहलाता है। लोगों वा मरयच सनुमव भी है कि को हवा मदास में बहती है वह चंताव में वहीं, भी समुद्ददर पर बहती है वह दिमालय पर नहीं। इस एइट देश काल के भेट से भी हवाओं की विश्वित्तता सर्वविदित ही है। में मोटो, पतलो, सदय, रथळ का भी भेड हमा काला है। कोई फायडा पहुँचानेवाली श्रीर कोई नकसम्ब करनेवाली होती है. यह बात शक्यर और वैद्यानिक मी धानते ही है। इन में ओ सब से श्रविक प्रतीय, श्रमृततुल्य लागदायक और जीववात्र की जीवनशक्ति का पोक्स वाप है इसी का नाम मरीचि है। सी भगवान का कथन है कि वह मरीचि नामक थेउ वाग में ही हैं।

वेसे तो श्राटिशनी, महत्ती, कलिका बादि संसारस नवत्र प्रसिद्ध है, पर सुर्वास होने के बाद बात को आकारा में समृद्ध के समझ. कोई बहुत तीवल कीर कोई बिरु हुए मुँचली सी जो खमकती एई तागर हिरालाई पड़ती हैं इन की भी नचत्र कहते हैं और सर्थ के समान गीत काकारवाले. किंस शीसक और अस प्रकाश फैलानेवाले जो चन्ट्रमा है वन को भी नवन पहते हैं। खेकिन वन प्रश्विनी आदि सहित प्रश्विनसी नच्छों और चन्द्रमा के गुण कर्म में महान् कारतर है। जैसे मनुष्यों में राजा भी मनुष्य हो है और प्रजा भी बड़ी है, पर दोनों के गुण कमें कला बला होते हैं वैसे ही नक्षों में भी गुलकमंभेद से चन्द्रमा की नक्षेत्र अर्थाद नक्षे का राजा और धन्य की बन की मजा बहते हैं। इस बातों का विशेष विस्तार उचीतियगान में है। भगवान अपने को नचर्नो में नचर्नेश =शशी = धन्द्रशा बतला शहे हैं।

कस्तुः काहिरय, ज्योति, मस्तु और नचत्रों में नहीं नहीं मगवान की विशेष विमृतियाँ हैं वन का परिचय देने के बाद अगवान फिर कहते हैं-

# वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भृतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥ वेदों में सामवेद हैं, देवों में इन्द्र हैं, इन्द्रियों में मन हैं और प्राणियों

में चेतना हैं।

गी॰ गौ॰—हे अर्जुन, मैं चारों वेदों में सामवेद हूँ, सब देवताओं के बीच में देवराज इन्द्र हूँ, दसों इन्द्रियों में सब का स्वामी मन मैं हूँ और प्राणियों में जी जीवनी शक्ति है वह भी मैं ही हैं।

क ॰ प॰—प्यारे मित्रो, वेदों में सर्वाप सब से पहले ऋग्वेद का नाम आता है भीर चानकाल के अन्वेषकों की तो सब हो यह दै कि क्ष्ट वेद ही ही बजुवेंद, सामवेद और अपवेदें खॉटकर घलम निकाले गये हैं, परंतु सामवेद में जो सरसता है वह ऋन्य देहों में दर्शन की नहीं मिल सकती । सपूर्यं समवेद दिश्य, महुर, व्यतिखय मानवय, उत्तव संगीत से अरा हुया है। संगीतविद्याकी अरपित सामवेद से ही हुई है। और मगदान्की मधुर गाना नितन। भिय है बतना कोई वस्तु नहीं। इसी जिए समवान् को सननेवाले मतों ने सदा गीन गा गाकर

ही बन्दें मनाया है। नारद्गी बिना बोखा के कभी अनन करने नहीं बैठते, यह तो सर को माल्म ही है; स्वयं मगवान् भी अर्जुन को लो बचदेश दे रहे हैं वह गाकर ही दे रहे हैं। सभी तो इस वा 'भीमझगवदोता' 'भीमान् भगवान् हारा गाई हुई' नाम पड़ा है। सुन्दर संगीत सुनने पर भीता लव आवमय हो बठते हैं, तो बन्दें रोमाञ्च हो लाया करता है। इस गीता का कलित गान सुनकर संगय की भी वही हालत हुई थी। संगय ने गीता के अन्त ( अशरह में अध्याप ) से पनराह से स्वयं के स्वयं है कि —

'इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । स्रंबादमिसमधीपमञ्जलं रोमहर्पणम् ॥

क्यांद्र महाश्मा भी कृष्ण वासुदेव कीर पार्य कर्जुन का यह करून और रांगटे छड़ा करनेवाला (रोमाञ्चकारी) संबाद में ने सुना। तारपर यह कि स्पानत् की संगीत बतना हो निय है जितनी निय वन्हें भक्ति है। इसी किए कपनी दिश्य स्तुतियों से मरे संगीतमय सामनेद की वे कपनी विभूति बतला रहे हैं और कहते हैं कि वेहीं में मैं सामनेद हैं। येप—देवताओं के राजा इन्द्र, इन्द्रियों का राजा नन और माखियों की चेतना सक्ति—का सायान्य स्पट ही है। समु;

ह्सी क्रिय मगवान् ने कहा कि हे खर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हैं, देवताओं में इन्द्र हैं, इन्द्रियों में मन हैं और माखियों में खेतना हैं।

यह सुनकर अर्जुन ने पूड़ा----यूबी, हमाओं में को ब्ह्यादि देवताओं को भी यही महिमा कथानी गई है, और आप देवताओं में इन्द्रकर से प्रधानता स्त्रीकार करते हैं। तो क्या स्त्र ग्रेमेस्सदि में आप की विमृति नहीं है ?

भगवान् ने कहा—भन्नेन, यहत अवसीयाभी प्रत कर। यह तो सूर्यं चन्द्रादि देवों में प्रपान इन्द्रक्या विमृति का मैं ने परिचय दिवा है, ठ्यू की तो सवाग प्रथम् तो हैं। सुन—

### रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् । वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

में रहों में शंकर और यत्त रात्तसों में क़बेर हूँ ; वसुओं में अग्नि श्रोर पर्वतों में सुमेरु हूँ।

गी० गौ०—हे धर्जुन, एकाद्स कहों के बीच में शंकर—प्रहादेन—हूँ। घन संपत्ति के छोमी, विछासप्रिय यज्ञों तथा राज्ञाओं के अध्य डन का राजा धनाधिप कुवेर हूँ में। आठ बसुओं में प्रधान पावक अधि में हूँ और बड़ी तथा छोटी घोटी-बाले संसार में जिवने पर्वत हैं डन में सब से ऊँचा पर्वत सुमेक में ही हूँ।

क । म - प्यारे भाइयो. कद के अर्थ होते हैं घोर, मीपस. वस श्रीर इसी प्रकार के माव व्यक्त करनेवाले शब्द । परंतु यहाँ कद्र शब्द से व्यावह कद्र नामक देवता का प्रहण किया जाता है। पुसालों में स्वारह इट्टों के नाम इस प्रकार मिनाये सबे है-- शांकर, र कपरी, र हर, ४ श्यस्वक, ४ श्रवराजित. ६ ख्याकपि. ७ वहरूप म रेवत. ६ मृण्याप. १० शर्वे, ११ कपाली । शंकर इन में प्रधान माने गये हैं, वे सब के रामा हैं। इसी लिए भगवान् इन में ग्रपनी प्रधान विभृति का होना व्यक्त करते हैं। अगवान की इस घोषणा से सांपदायिकों को शिचा ग्रहण करनी चाहिए। कटर शेत्र श्रीर कट्टर बैज्यात झापस में इतना वैमनस्य रखते हैं कि वायुक्त होते होते कमी कमी पार्खी को लेन रेन की नौयत वा जाती है। वैध्यव कहते हैं कि तुम्हारे ( शैवों के ) देवता शंकर कोई देवता नहीं, श्यरानवासी, मृत, मेत, मैताल है सीर शैर कहते हैं कि तुम बैंध्यावीं के विष्णु अथवा सो कृष्ण कमी के देवपदवाच्य नहीं। वे सहीर के लड़के, गोपियों का मक्सन और पोतियों चुरानेवाले चोर और बिखोर हैं। वे कटर सांवराविक यह नहीं सोचते कि शंकर और विष्णु दो शरीर एक प्राया हैं—शंकर के हरप विष्णु स्नीर विष्णु के हरप शंकर हैं। ये कहरपंत्री समकते हैं कि हमों ने धर्म का ठेका खे रहा है। इन्हें गीता का यह रखोक आँछ कोछने और कशानान्यकार को दूर करने की चेतादनी देता है। पर दे या तो कॉल से मुखतः हीन दें या बसे कोजकर कम दूर करने को तैयार नहीं। कीन निर्दे कि अन्धपरंपरामुदायियो, यह कमड़ने का नहीं, आपस में मेल पैश करने का लमाना है, इस किए गीता देसो गीता ! यह ग्रन्थराज बापसी वैवनस्य दर कर सब को एक समान मानने का व्य वपरेश पुकार पुकारकर दे रहा है, इसे सुनने के लिए कान की मैक निकालकर ध्यान हो। सार्वमीम धर्मका प्रचार करो। धर्मभीर धर्मवमु अगवान् को अंवों का हाथी मत मनाओं । कारण, वे संसार को धारण करने के लिए हैं, न कि अलग अलग रूप में कनई की विषय अनने के लिए। यदि उन्हें एकमत होकर एक साथ नहीं देखोगे, तो जनम भर भटकते रह जाकींगे और अंघों के हाथी के समान कमी ठीक ठीक निर्यंत नहीं कर सकोंगे कि इन का वास्तविक स्वरूप कैसा है। अंधों के हाथी की कथा आनते हो ? नहीं, तो सुनी-

विस्त विचित्रता कर भाषदार है। इस में ऐसी एसी आअधेरियरक, कौत्हलपूर्ण, चमरकारिक बातें मरी हुई है जिन को करूपना करना भी मनुष्य की शक्ति के परे है। परंडन शोख, अप्लेषक, क्षक्रितिशीचयपद कोई वोई ब्यक्ति सीमान्य से कभी दन विविद्यताओं की देख खेतें हैं और मनवान के लीखाकीशक पर मुख्य हो कर रह जाते हैं। ऐसे ही रहस्पोद्धारक अपिक्षों द्वारा कभी कभी कोई किरवर्विधन्य जनसापारय के सुनने से आ जाता है, ती यह भी सुनकर आश्रम से दंग हो जाता है, बड़ी कठिनता से वैद्यी खड़न कहानियों (१) परं विरक्षा करता है, बडुग करता है, बड़ा करता है स्वा करता है विविद्य कथाई तो परंपरण सर्वत

फ्तेल 🜓 माती हैं। कुछ छोग उन से क्षेत्रळ मनोरखन का काम खेते हैं, कुछ उन के ही आधार पर अपनी क्षतनाशक्ति का छेत्र व्यापक बनाते हैं भीर कुछ उन्हें परमारमा की शर्म्य छोखा मानकर यक्ति से आश्राधन कोने हैं।

यहर के तहक महक और यातायात के कायुनिक छापनों से रहित, ज्ञान विज्ञान, क्षण की शल, विज्ञान प्राप्तार से परिपूर्ण विज्ञ समान से बहुत हुर, क्षतिग्रम अपरिचित प्रान्तर में प्रकृति नहीं को कारोगरी और स्वरुतन्द रचनालांक का अहुत नम्ना एक अन्यप्राप्त था। या नहीं, छि के किस युग से अस मार्ने में अंधे हो रहते चले आते थे। वह मार्ने में एक भी सचसु मनुष्प नहीं था। कहा जाता है कि सम्य समान की व्यारेखना और सतत परसैना को सहने में असमर्थ होकर प्राचीन काल में एक अंपा और एक अंपी स्वरुति अपने को ऑहर-वाले सुनुष्प नहीं था। कहा जाता है कि सम्य समान की व्यारेखना और सतत परसैना को सहने में असमर्थ होकर प्राचीन काल में एक अंपा और एक अंपी स्वरुत्त कपने को ऑहर-वाले सुनुष्प के हिए सिपाने के लिए जनवान्य काल की ओर चले गये। बहुत दिन पाना करते करते तम वन का चलने किरने हो जी प्रस्ता तो वे एक फलवुक्त वन के समीप ताल तमाल के पत्ती का परीहा प्रवाकर वहीं वस गये और फल मृत खाकर किसी ताह जीनता से फल मिलते थे। आहें ने होने के कारण बन्दें पत्ती के अंगल में भी बड़ी कितान से पड़ते की साम्यापि वन दोनों माणियों ने अल पन हो पूर्ण महस्यसामान में आने की हवा, कमनी नहीं की। मानरकृत से पाई हुई व्यंख के छीमान्य पर पूर्ण न समानेवाले सामुखलंग से पाई हुई व्यंख के छीमान्य पर पूर्ण न समानेवाले सामुखलंग से पाई हुई व्यंख के छीमान्य पर पूर्ण न समानेवाले सामुखलंग कि साम्यस्त्रीन का होनों माणियों के छाय जीता सानवीचित व्यवहार किया था पह वन्ते पत्ती समानेवाला स्वार्यों के साम निवार का सानेवालित व्यवहार किया था वह वन्ते पत्ती सानविवार व्यवहार किया था वह वन्ते पत्ती सानविवार व्यवहार किया था वह वन्ते पत्ती सानविवार व्यवहार किया था वह वन्ते पत्ती समानेवाला स्वार्यों के साम जीता विवार व्यवहार किया था वह वन्ते पत्ती सानविवार व्यवहार किया था वह वन हों सानविवार व्यवहार किया था वह वन हों सानविवार वन वाल सीन सानविवार व्यवहार किया था वह वन हों सानविवार वन हों सानविवार वन वाल सीन सीनविवार वन हों सानविवार वन हों सानविवार वन हों सानविवार वन हों सीनविवार वन हों सानविवार वन हों सानविवार वन हों सानविवार वन हों सीनविवार वन हों सीनविवार वन हों सीनविवार वन हों सीनविवार वन हों सीनविवा

इस बात को भीते हमारों वर्ष हो गये। किसी को परंपस से भी स्मरख नहीं रह गया कि कमी दो कल्पदम्पति मनुन्यसमात से विभुशता यहण कर रूपसान से नाता लोड़ ने कव किमर चयो गये थे। परंतु यहाँ अब अंभों का एक बड़ा आगी गाँउ ही वस गया था। इन क्षाये अपी को दर्जनों अंग्रे अंभी पुत्र पुत्रियों करपत हुई। किर उन पुत्र पुत्रियों के भी अंभी भी संतानें हुई। इस प्रकार वहाँ अपे अभियों की सरि ही चल पड़ी। यसु हो बाते कि इस गाँव में रस की मकृति ने किस स्वतन्त्र प्रकृति से काम किया और अंभी की रचना से गाँव मर दिया। वे सब अब रूपों से पत्र तोड़ने और खताओं को सोद खोरकर कन्द मुख निकालने में पूर्णिनपुत्र हो गये थे। उन्हें वहाँ किसी तरह का दूस गर्दी था। सभ्य समाग की तरह वन के यहाँ से भी यह स्पतिपरंपस नर से चुकी यी कि ऑस्ट्राओं लातरार्थ हमारे पूर्व पुत्रों वा नियदर और क्रयान विश्वा था और इसीटिय हमें यहाँ संग्राल लातरार्थ में स्न्हों से मिलता जुलता ओवर निवाना पड़ रहा है। इसिट्य सन्दें किसी तरह कार विशा कीर फिरते साथ सन्यासियों ) की जब वहाँ पहुँच हो जातो और दन के गुँह से सनी हर भारों से इन्हें यह माधम होता कि संसार में कह जाति ऐसी भी है जो सब तरह से हमारे सरश होती हुई भी हुमें देशती है, पर हम बसे नहीं हेल सकते, तो कुछ हेर के लिए वन्हें अवस्य विक्रवता शीर एक प्रकार की न्यनता का बीच होता. पर साथ ही हन खाँदवाओं से 🖺 सनी हुई नाना प्रकार की स्टीकिक बारोकिक कथा किंद्यस्तियों और खनेकानेक कीन तरतथीं के संस्था में मापरा स्वास्त्यानों का भाग में अहाचीह करते ही इन की वह विश्वसता और न्यमता नष्टगाएं हो शाया करती ।

क्य बार की बात है कि कोई जिल्लानी नाजा हाथी पर पत्रकर हमी धोर शिकार वैसने गया हुआ था। राजा के गौकर चाकरों ने एक प्रचान पहले से ही लड़ा कर रक्षा था। राजा जंगल में पहुँचते ही बंदक लेकर मचान पर जा बैठा बीर महावस (फीसवान) की भाजा दी कि जब सक में मचान पर हैं अस के अंदर ही से बाकर हाथी के लिए चारा कार का

बस जंगल में हाथियों के चारे के काम में खानेवाले-धरगढ, वीवल, वक्तडी घारि के-एक दरीन के लिए भी नहीं थे। इस जिए महावह ऐसे एकों की शोत करता करता कर वहुत हर निकल गया, तो कल दर से ही देखता क्या है कि एक एच के बीचे बहत से मार्सी अमीन पर क्या काने क्या टटोलते हैं बीर अब वह बीज बिल काती है. तो चट से मुँह में हाल धेते हैं। इसे इन का यह अ्थापार देसकर बड़ा कौतुक मानुम हुना। इस ने 'चै पर्द चै पत् 'कहकर हाथी को तेजी से बसी सरफ बड़ाया । कछ निकट पहुँचने पर वह अपने काप ही मसन होकर मील बठा-करे बाह । यह तो महा मना रहा: विना में हनत किये ही में पकड़ी के पेड़ के पास था पहुँचा। यह और तेल चाल से हाथी की अगाकर पुरंत इस पेड़ के नीचे चळा गया और तब वस ने देखा कि बीसों संधे पकड़ी का गीरा बीन बीनकर वा रहे है। हाथीवान अपनी पुन में महागृत था। बसे बहदो से बादा काटकर शक्त साहब के पास कीट माना था। साथ हो वह मूर्ख मी बादश्यकता से कुछ ब्रथिक ही था। इन नारणीं से रसे एक साथ ही कोड़ियों श्रंथों को देशने पर मी कुछ श्रावय श्रंथवा विचित्रता का मान नहीं हुआ; विक इतना ही बहुत कुशल हुआ कि वस ने अंधी की पहचान कर थी, अन्यया करनी पुन में वह हाथी पर नैठा नैठा हो चार अंथों को हाथी के पैरों से रौरवा रेता, तो विशेष धार्थप 🖷 बात न होती। हीर, अर्थों के मान्य बच्छे थे कि महावत की उन 🛍 नेप्रहीनता मालूम हो गई और वस ने विद्यकर अंघों से कहा कि हटो, हटो, दूर मारो। (पर हाथी धारी है. दब काओरे ।

पर वे अपे विचारे जिन्होंने अपनी ब्ल्पत्ति से क्षेत्रर ब्याज तक हाथी का नाम भी नहीं मुना था, महातत के हल्ला मचाने पर यला क्या समझ सकते थे कि हाथी किस तरह आ रहा है और कैसे हम बस के द्वारा कुचल नायेंगे। वे नहीं के तहीं मीनमान, पारण किये पड़े रहें। इस लिए महावत ने चीमुने और से फिर कावान दी—और अंधी, तुम्हारे कान भी नहीं हैं क्या है सुनते नहीं ही कि इपर डापी आ रहा है है चली, दर हो पाकल के नीचे से।

ध्यन की अंभों को तटस्पता भद्र हुई। भद्दावत की व्यक्ति से इस बार वन की मन में
कुछ मय का संवार हुआ और वक्पता हो बड़ी कि हम कोगों पर शायद किसी तरह की
विपत्ति का रही है। साथ साथ वन के मन में पीरे पीरे यह मी सरेह होने साग कि
आनेवादी विपत्ति हाथी नाम के किसी वस्तुविशेष से संवन्य रखनेवाओं है। इस किए
स्वमावता वै सीचने को कि हायी क्या कद्दवाता है, वह किस इंग से आता है, किस मकार
का दोता है, अपने आप का रहा है या कोई बसे का रहा है? इस मकार के मणें के साथ
अंथे बठकर सड़े हो गये और नियद से महावत के बोलने की जावान का रही थी वसी तरफ
पत्ती हो की देखने की कोशिया करने करो।

अंधों को बाठी बाँती मालूम हो गया कि हाथी कोई लानवर है जो पकड़ी की हालें खाता है कीर द्याप्त वह हतना बड़ा है कि कार हम कोगों के जरर होड़ा दिया लायगा, तो हमारे प्राप्त निकल्क कार्यों । इस बातों का कार होते ही पंधे प्राप्तक होकर प्रकर्भ की हमारे प्राप्त निकल कार्यों । इस बातों का कार होते ही पंधे प्राप्तक होकर प्रकर्भ की हमारे काय हो हो गये। परंतु कर छातों के प्रन में कार यह उस्तुकता करण हो गई कि तम हमारे आग्य से हाथी लीका विधित्र लानवर यहाँ तक का गया है, तो किसी व्याप से हमी यह अकर जान छेगा थाहिए कि वह कैछा और कितना बड़ा है। इसने में उन के कार्यों में प्रकर्भ की पड़ी बड़ी बड़ी राखों के टूटने की 'बर मर' 'तड़ तड़' अर्पों हारा ध्याता मालूम होने छगो। इस से वन के आया का प्रचारत नहीं रह गया। वे दर के मारे और स कहम पीछ़े हट गये और सोचने छगो कि बाप रे, हाथी तो सचमुच हो मालूम होता है कि सारा देश लेखा ही कोई जानवर है। पकड़ी पर से वस की हार्ले टूटने से लेखी ध्यातों धा रही हैं कम से स्पष्ट जान पड़ता है कि बस की छायारच छोटो गोधी हार्ले नहीं टूट रही है, वस्त्य वस की मारी गारी गासार्य प्राप्त मीचे गिर रही हैं नित के कारण वहाँ तक पमक

( 35% )

पहुँच रही है। क्या एक मनुष्य से इतनी बड़ी बड़ी दाखों का तोड़ना किसी तरह बन सकता है 9 नहीं, यक मनव्य सी क्या, इस मनव्य भी विज्ञहर बिना हरना हथियार की सहायता के ऐसी ऐसी हालें नहीं तोड सकते । और यह वकट ही है कि हाथी और शायर इसी के जार बैठे हुए एक समया के धनाने कीर कोई भी धारसी गर्ही है। अब ही न हो, धारप हाथों हो एकडी की दालों की हनाउन तोड लोडकर लगोन पर पटकता चला ला रहा है। लेकिन मालम होता है हाथी बहुत सीथा सानवर है. माल. खीता. शेर, भेडिया के समान सेंबार नहीं है। सभी तो वह एक साधारण मनव्य के वश में है ? जब तक यह मनुष्य परे करम सहा किये वहा तय सक वह पेड़ से दूर सहा था और हमलोगों के हटने पर जैसे ही उस में न जाने क्या कहा तेसे ही वह येह के नीचे द्या गया तथा अवना काम करने लगा। (स जिए हम की गन्नगर वस कादमी की प्रार्थना करें, तो वड जबर हम खोगों को हाथी दिला सकता है। ऐसा निधव ऋर एक अथे ने कहा-इयों माई हाधीवान, क्या दया करके हनें हाथी देशकर यह मालुम कर लेने दोगे कि वह कैसा और किसना बढा है ?

हाथीशन ने कहा--क्या हाथी को मैं ने किसी हरने में बंद कर रखा है ? सड़े ती ही, देखते क्यों महीं ? में मना थोड़े ही कर रहा हैं ?

श्रंवे ने कहा-भाई, दुर्भाग्य से इम खाँखताले नहीं हैं, इस लिए सन्हें दमारी दिखा नहीं हड़ानी चाहिए ! काँस से देखने की धर्में शक्ति मिली होती, तो हम इस प्रकार प्रार्थना क्यों करते ?

हाथीवान कुछ छजित हुआ। वस ने कहा—आसिर इस में मेरा क्यां वस है ! मैं ही किस सरह तुन्हें हाथी दिखला सकता हैं, तुन्हीं बसकाओ न ? मैं लाइ भी हो वहीं लानता, न विद्वा ऋषि मुनि 🌓 🖁 कि मन्त्रवल से तुम्हें काँसे दे देंगा ।

भ्रंथे ने कहा-अस के लिए तुम्हें चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी। हम अरे बहुत वातें हर्य से देख जेते हैं श्रीर भी वस तरह समक्त में नहीं श्रातीं वन वातों को हाथों से टटोजकर देख सेते हैं। इस जिए इस चाइते हैं कि तुम झाथी को शान्तमाद से एक बगह खड़ा ली कोर हमारा हाथ पकड़कर इस के शरीर से लुखा दो। वस, हम क्षोग टटोज टटोलकर मात्म कर लेंगे कि यह कैसा है। क्यों, कर सकते हो इतनी क्या है

इग्गीवान ने कहा-अन्द्री बात है। इस तरह देखना है, तो चले आची मेरी आधार पकरकर। में हाथी की चुपचाप लड़ा कर रखता हैं, दरने 🖬 कोई बात नहीं है।

भपनी प्रार्थना स्वीकृत होती देस खंधे प्रसन्न हो वठे, मानों टटोलकर हाथी देवने से वन्दें भौंसे मिलने बैसा लाम होनेवाला है। सब के सब महावत की आवान की तरफ ही ह पले । सब महावत ने समक्कार कहा-रेखो, इतने बादभी मतकाथो । हाथो भीड़ देवहर भड़क बटेगा, को सँमाजना मुश्कित हो जायगा ।

## श्रीमद्भगवद्गीता

अंधे हाथी को टटोड रहे हैं-

આંધળા હાથીને જોઈ રહ્યા છે.





हाथी के वितर्क में अंघों,में उड़ाई और राजा का वचन ढायीना निर्दाय भाटे आधणान्यामां बढ़ाई अने राजातुं सान्त्यनः

अंथे दिटकतर सड़े हो गये और पृत्ने लगे—सब कितने बादमी आयें १ तुम्हीं कही। द्वापीयान ने कहा—ज्यारा से ज्यादा चार, खु, बाठ बारमी तक व्या सकते हो, पर रीडकर नहीं, सामोची के साथ भोरे पीरे।

ध्यारित यही हुन्या। धाठ धंते ज्यानितपूर्वक हाथी के पास चले गये। हाधीवान ने कपनी लगह पर पैठे हुए हो नीचे हुककर इन के हाथ पकड़ पकड़ कर हाथी का ज्यारि स्पर्ये करा दिया। वे पुत्र हो होकर हाथी को योरे घीरे टरोजने कये। किसी ने पैर रोगा शुरु किया, किसी ने पैंड पकड़ी, कोर्स कान पकड़कर हिलाने ख्या, किसी के हाथ में सुँड पड़ी, कोर्स दीनी की टो रहा था, कोरे पेट पर हाथ दीड़ा रहा था। हतने में एक लेपे ने कहा— प्रानी हाथीयन साहब, तम पैटते कहाँ हो, वह लगड़ मस्ते दिल्ला सकते ही प्र

हायीबान ने कहा—हाँ, हाँ, माम्रो। इतना वह वस ने अंगे का हाय थानकर वसे कपर सींच लिया और जब वह अवदी करह हायी की पूरी पीठ उटोलकर देख चुका, ती किर तीचे कपर दिया।

इस प्रशार अब सब ( कारों) अंदों का यन घर गया, तो हाधीयन की पन्यवाह देते हुए फिर घपनी नमात में नाकर मिळ गये और वहीं बैठकर आपस के अनुमन के कादान नदान द्वारा यह निर्णय करने की चेटा करने लगे कि वास्तव में हाथी किस चीन की नगर है।

एक जीपा पीजा — मेरी कान में हो हाथी एक जैंचे टीले लीसा है। मैं ने बस के जरर चदकर पूर टरोल लिया था, वह अवस्य काकी जैंचे टीले के समान ही है, इस में संवेह नहीं।

हुसरे फ्रेंर ने कहा—र्तुं खाँग और मुद्धि होगों से थांग है। हाथी सगर टीबे की तरह होता, तो चलता फिरता कैसे ? टीला क्या कहीं हट वड़ सकता है ? में ने थंगे रेला स्नीर हते ठीक बाठ के फ्रेंने जैसा पाया। मालूब होता है कि वह जंगा ही यहाँ से वहाँ उद्दर्श हतुरुकर पत्ना करता है।

हुस बात पर एक तीसरे क्षेत्र ने जोर देते ग्रूप कहा—हाँ वी हाँ, तुम्हीं सब कहते हो; मुक्त को मी वह क्लिनुज संगे के ही मैफ्तिक कान पड़ा।

भी पे ने कहा—सुग सन की बुद्धि पर पाला पड़ गया है। संग्रा हो या शिता— ये दोनों भी में पक लगह लगकर रहनेवाली हैं, न तो शैवा हिलता दुलता है, न रोमा। भीर देशर ने हापी को पैरा किया है चलने फिरने के लिए। इस लिए में देख रहा हैं कि इस के पारे में मेरा हो कतुमन औक मालुग होता है।

धन सर्वों ने पृद्धा-न्यूँ ने क्या अनुसद किया है ?

धस ने कहा-मुक्ते वह हाथी एक खपकदार दंदे के समान मालम हुआ। मैं ने दोनों हाथों से बहुत देर तक वसे अच्छी तरह डटोज जिया था। इस जिए वस के श्वदाकार होरे में जरा भी सदेह नहीं है।

पाँचवें ने कहा-तन मूँ मे भी कुछ नहीं जाना। माल्य होता है, तुम सर्वो के हाथी में पकड़ी की मोटी पतलो दालें पड़ गई थीं और छन्हीं को तम सबों ने हाथी समझ हिणा था। मैं भी तुम सर्वों के साथ रहता, सो हवा हो झाला रह जाता। वह तो संयोग अनुः **कुछ था कि मैं हाथी से** विरुक्तन सटकर सड़ा था कीर उस ने ख़ुद फटाफट हिल्कर बतना रिया कि मैं हाथी हूँ । बस, चटपट मैं होनों हाथों से बसे टटोबने कमा और देशा कि वह हुबह सप की तरह है।

छुटें ने कहा—क्या काँ ि मुक्ते हेंसी चाती है कि इतनी प्रार्थना से किसी तरह हापीवान ने हाथी दिसलाना मजूर किया, फिर मी सब मेहनत वेकार चली गई।

सब ने भिजकर कहा--- बन्दा, तब तुँ ही बतला कि तुम्ने वह कैसा भातृम हुया? इस ने कहा-मुक्ते तो वह एक अत्यन्त विकने और लगा तथा मोछाई लिये टेडे हाँटे के बाकार का समक्त पढ़ा। हाँ, बँट में और उस में फर्क इतना ही था कि लूँडा एक नगड़ गड़ा पहता है, किलना भी हिलाओ दूमाओ, कहीं टसमस नहीं होता, और बसे नद नद में जुताथातव तप वह कटका देकर मेरे हार्थों में से छट जाने की कौशिया करने स्नगता था। इस किए वह सूद रॅंड्कर विकने किये गये खुँटे नैसा ही था, इस में शक नहीं।

सातवें ने कहा-माजून होता है कि तेरे हाथ में भी खाळ खरी हुई पकड़ी की होती सी डाल हो पड़ी थी। हाथी इसे तेरे हाथ से छीनकर आने की कीशिश करता रहा होता, इसी से तूँ बसी को हिल्ले दुखने और अध्यक्ष देनेवाला द्वापी समक्ष बैठा। पर मेरी राष में सो बद्द चार पाँच हाथ कँची खत से भित्र वहीं था। आभ्ये यही है कि विना श्रापार के वह छत टिकी कैसे थी खीर कागे पीछे हिलने पर भी अमीन पर गिर क्यों नहीं पड़ती थी।

भाउवें ने कहा-माइयो, जब सब की राय बख्या अख्य है: तो कुछ निश्चय नहीं हो सकता कि ररकसल में हाथी कैसा था। फिर मो मैं ने बसे लेसा देशा यह कह डालना ही र्णित है। मुक्ते तो यह ऐसा लगा जिस के समान में ने माझ तक कोई चीज देशो ही नहीं हैं। हाँ, पोड़ा थोड़ा किसी अच्छे पहलवान की लाँप से लेकर पड़ी तक के बाकार का यह शान पड़ता था। क्षेकिन गड़बड़ी यह थी कि जींच और एड़ी के बोच में भी घुटना होता है वहीं से सब की टॉम मुझती है, पर द्वाधी नीचे से अपर तक सब नगह से सींप की तरह मेाड हा नाल था। दूसरी वात यह कि पड़ी में पैर का सलुका कोर अँगुडिन्स जुटी रहती है, पर इस में यह सब न होकर सिफ दो बड़े बड़े होर थे जिन में से गरम गरम इदा निकल रही थीं।

हस की बात सुनकर सब के सब की की कच कच करने खते कि बाह, तुम सो बडे चालाक मार्म होते हो, कहते हो कि कुछ।धीक कहा भी नहीं ला सकता और गरम गरम हवा निकलमा चतलाकर यह भी ममाखित करना चाहते हो कि वह खाँस से रहा था, इस लिए कसर हाथी ही था, पेड़ की लेडिजाहार हाल नहीं थी। पर हम होग तुम्हारी चालाकी में फूर्स नेवाल नहीं हैं। इस प्रकार सब कानने कपनी देखे हुई बात को सच साहित करने के लिए बायस में सब बडने करडने समे

महावत को कहाँ तो लाने की लल्ही पड़ी हुई थी और कहीँ वसे श्रंपों की कातों में ऐसा चानम्द आया कि हाथी बादा तोड़कर आये के करीन सा भी चुका तो भी वस को रामा की बात याह नहीं काहै। रामा ने शिकार करने के नाह बहुत देर तक वस की मतीचा भी की, किर भी लग वह न छोटा, तो वह मुद्ध होकर मचान पर से बतर पड़ा और पैदल हो कोंटों काड़ियों में फैंसता हुआ वसे ट्रेंडने चल चढ़ा। कनत में बड़े परिभम से यह महावत के पास पहुँच सका। शामा की देणते हो महावत की पोती दीकी हो गई, वह पर पर पर पर पर कॉनने सना और हाथ ओड़कर सिर मीचे सरका किया।

राजा ने आवेटा के साथ पूछा—क्यों रे मीच, तुके यह किस ने वहा कि यहीं हाथी को बिखा पिकाकर तब मेरे पास आजा है

महावत कुछ बोल नहीं सका; एक बार कंपों की बोर देशकर चुर यह गया। इस से रागा का प्यान स्वतः वन लंपों के प्रति क्याकुड हो गया। वस ने वन्हें कपढ़ते देसा, तो कहा—रुपा है यहाँ ? चल, देखें तो ।

आगे पढ़ने पर राजा को वन अंभी के बाद विवाद का विषय सकारण आज्य हो गया । वह पहले तो मन ही मन मुख्युस्या कि ये कितने मतिशन्द हैं, पर साथ ही वसे बन के जपर दया भी वमह आई। वस ने सोचा—हो सकता है कि इन विचारों ने कभी हाथी की चर्चों ही म सुनी हो, क्योंकि जैसा विभन यह मानता है और यहाँ की वनमेखी जैसी दुर्गय है वसे देवते हुए यही अनुमान होता है कि इस सरफ सायद ही कभी कोई सम्प संसार का धनुष्प चाता जाता हो। मैं ही ध्यान इस अंगळ की मयंकरता का स्थाज न करके इपर जी चवा खाया हैं वह साया-रस्य चात धोड़े हो हैं। कलेक्टर साहन ने सास सरह से इंतजाम न किया होता, तो क्या में किसी सरह छहियेंचित्रय वा नमूना इन अंभों की अस्ती का पता या सकता था ? कभी नहीं। इस जिस से असे आज हाथी का नाम सुनकर, वस का स्थरों के हारा रूपानुमान करके जी स्वयदा कर रहे हैं यह जुए भी खस्तामानिक महीं है। इस खोग भी सो ये देशी सुनी वस्तु का रूप निर्यारण करने के लिए इसी मकार सिरफोड़ीयल किया करते हैं। सैन अपने मन का र्थर कर एस सुण बताते हैं, वैध्यत अपना खनुमन सरस सिद करने में स्थस्त रहते हैं; इसी थंथों ने सुध होकर कहा—रुवा खबमुच पेती हो बात है ? थोह, तब ती दर खसत में हम दोग पड़ी गवती पर थे। कच्छा महाराज, बब खाप ने खुना करके इतनी भूल सुभार दी, तो इतनी दया और करें कि हम दोगों में से किस ने हाथों का कीन साथ प्रदृ देखा है, यह भी समका दें।

राजा ने पटा--शोर हरसा नहीं, सनी-सब में से पहला की हाथी की शीवे जैसा बत-लाता है. इस में हाथी की चीठ देली है। यह सवारी करने की नगड है. इस लीग हाथी की पीठ पर ही येंटते हैं। इसरे श्रीर तीसरे ने हाथी के दो चैर देखे हैं। वस्ततः हाथी के चैर लंभे जैसे ही होते हैं: पर यह यो समम्त को कि इस के शे ही पैर नहीं होते. यक्ति चार होते हैं. जिम में से दो को हो तालारे साधियों ने देया है। चीधे ने हाथी की पूँछ देसी है। वह भी ठीक ही कह रहा है कि यह अध्यक्ता हहे की तरह थी। पाँचरों ने हाथी का कान हैता है की हबह सप सा होसा ही है। छँठे ने हाथो का बाँत देवा है। हाथी के बाँत हो होते हैं भीर बरएन चिकने खुँटे जैसे 🗗 होते हैं। साहतें ने हाथी का पेट देखा है। हाथी का पेट इस के शंभे जैसे चार पेंगें के अपर होता है। इसी डिए तुन्हारे साथी की वह करेंची शत हैसा मालम हुवा है। काटवें ने हाथी की सेंड देशी है। सुँड हाथी का मुख्य बड़ है। इसे तुम दायी की काक भी कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे सायी ने उस में की दो छेद देखे हैं. हन क्षेत्रों से ही हाथी साँस लेता देता है। तस्हारा साथी ठीक ही कह रहा है कि वह पहल-बान की जाँघ जैसी थी। हाथी इसी से चारा तोड़ते हैं, चारे की स्टाकर मूँड में से नाते हैं. इसी से पानी फॉलकर महाते हैं. धीते हैं और इसी से वे दाय अध्यय की पहचाने भी करते है। इसी किए सँड को हाथी का मत्या कह कहा जाता है। इस बकार शब सब ने मिळकर एक हाथी देला है, श्रद्धम यक्तम एक एक हाथी नहीं।

काशुः कथा का छारांश यह कि संखार में शिव, मधीम, देशे, हुगी, काग्नि, वरूप कारि भितने देवता है वे सब वस एक ही परम्रव परमास्मा के भित्र भित्र क्षत्र या कर है, सब में परमास्मा की ही विभृति काम कर रही है। परंतु अद्यानी बीग इस विद्यान्तवाद की स्त्रीकार क करके व्यर्थ ही आदस में विरोधमार पैदा कर सेते हैं और एक एक ब्यूट की पूर्ण परमास्मा सिंद करना प्याहते हैं। पर की बीम भीता के इस दशम प्रकाश का ठीक ठीक मनन करेंगे करते स्त्रीकार करना पड़ेगा कि कोई भी देवता परमित्रता परमास्मा से प्रथक अपना बुद्ध भी करितल महीं रस्तता सर्थांत सब के सब एक ही ममदान की निमृति हैं। अदन्त

मगान् धर्मुत से यह कहकर कि हे अर्जुत, मैं ग्यारह करों में शंकर, पूर्वी और राषसों में पनेश सुनेर, आठ बसुओं में पावक (अपित) और पर्वती में सुमेरु हैं, अबसे अपनी अन्य विभावयों का सिलास्त्रियार परिचय देते हुए कह रहे हैं कि— इस मकार सोच विचारकर राज्य ने कहर—कहो की स्रारास कोगो, तुप सब वर्षो समाडा कर रहे डो १

संघों ने कहा-माप कीन हैं, आप इसारा समझा सुनकर क्या करेंगे ?

राजा ने कहा—में हाथी का माजिक, रशंनपुर का राजा हूँ। मैं तुम सीमों के <sup>स्ता</sup>रे का फैसला करमा चाहता हैं।

कंदों ने कहा—प्रमार ऐसी इच्छा काप को है, तो यह तय कर दीमिय कि हम पाठों में से किस का कहना ठीक है, विस्त की बात से झाप के हापी के रूप का मेल लाता है। इस के बाद पाठों कंपों ने प्रपनी अपनी शाम राता के लावने वाहित कर दी।

सब की बातें व्यान से सुनने के बाद राना ने कुछ देर चुत रहकर विचार करने की काँग दिखालागा। किर कहा—नुम चारों ही सच कह रहे हो, कोई हार नहीं कह रहा है, सब के बहने के मुताबिक हो मेरे हाथी का आकार प्रकार है।

शंभी ने (शाश्यपूर्वक मुँह बाकर) कहा-इस का क्या शर्थ है? यह भवा हेसे हो सकत है कि हम कहते तो है जुदा जुदा बातें और आप का हाथी मेंच वा बाता है सन का बातों के छाप है

यंजों ने सुध होकर कहा—स्या खबतुव ऐसी हो बात है ? कोह, तब तो दर खसत में हम टोग पड़ी गरुती पर थे। कच्छा महाराज, बब ब्याप ने इपा करके इतनी मृत सुपार री, तो तिनी दया और करें कि हम छोगों में से किस ने हाथी का कौन सा छात्र देशा है, पह भी समझा दें।

राजा ने बहा-नीई हरका नहीं, सनी-मूम में से पहला जी हाथी की शेले जैसा बत-सामा है, इस में हाथी की पीठ देखी है। यह सवारी करने की जगह है, हम छोग हाथी सी पीठ पर ही पैटने हैं। इसरे और शीसरे ने हाथी के ही पैट देखे हैं। बस्ततः हाथी के पैट दांभे क्षेत्रे ही होते हैं: पर यह भी सबस हो कि इस के हो ही पेर नहीं होते. बल्कि चार होते हैं. जिन में से हो को ही तरहारे साधियों ने देला है। चौथे ने हाशी की पूँछ देखी है। वह भी हीक ही कह रहा है कि वह सरवहता हहे की तरह थी। पाँचरें ने हाथी का कान हैया है को इष्ट सप सा होता ही है। खँठे ने हाथी का हाँत देखा है। हाथी के हाँत हो होते हैं कीर करपन्त चित्रने ख़ेंटे जैसे ही होते हैं। सातवें ने हाथी का पेट रेसा है। हाथी का पेट इस के अभे जैसे चार पैशें के जपर होता है। इसी किए तुम्हारे साथी को वह अँची छत नैसा मालम हुआ है। आउने ने हाथी की सेंह देखी है। सेंड हाथी का मुख्य कह है। इसे तुम श्राधी की नाक भी कह सकते हो. क्योंकि तुम्हारे साथी में उस में को हो होड़ रेखे हैं. दन होड़ों से ही डापी साँस खेता देता है । तम्हारा साथी ठीक ही कह रहा है कि वह पहल-बान की काँच केंसी थी । द्वाची इसी से चारा तोड़ते हैं, चारे की बठाकर मुँह में से काते हैं. इसी से पानी खींचनर नहाते हैं, बीते हैं और इसी से वे साव अलाव की पहचाने भी करते हैं। इसी विष सेंड को हाथी का मुख्य बहु कहा जाता है। इस प्रकार तुम सब ने मिळकर एक हाथी देला है, कजम कलम एक एक हाथी नहीं।

कानु क्या का सारांग यह कि संसार में शिव, गयोग, हैवी, दुर्गी, काँग्ने, वहण कारि मितने देवता है वे सब बस दक ही परमझ परमारमा के मिन मिन कांग्ने या रूप है, सब में परमारमा की ही विभृति बाम कर रही है। परतु कक्षानी कोंग इस स्विदान्तवाद को स्वीकार म करके स्पर्य ही आपस में विरोजमान पैरा कर खेते हैं और एक एक थड़ा को पूर्व परमारमा सिंद करना पाहते हैं। पर को लोग गोता के इस दसम कर्ष्याय का ठोक ठोक मनन करेंगे सन्दें सीकार करना पड़ेगा कि कोई भी देवता परमादिया परमारमा से प्रथक् अरना कुछ भी करितत नहीं रसता कार्याय सब से सब एक ही मगवान की विभृति हैं। अरनुः

भगवान् चर्नुन से यह कहकर कि हे चर्नुन, में ग्यास्ट करों में सकर, यथों और राचसों में पनेश चुनेर, बाठ वसुकों में पानक ( अगि ) और पर्वतों में सुनेक हैं, आगे अपनी धन्य विभक्तियों का विल्डियोगर परिचय देते हुए कह रहे हैं कि—

## पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ वृहस्पतिष् । सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ हे पार्थ, मुझ को पुरोहितों में मुख्य वृहस्पति जान । सेनापित्यों में स्कन्द और जलाशयों में में सागर हैं।

गी० गी०—हे अर्जुन, राजपुरोहितों में मुख्य पुरोहित वृहस्पित तूँ मुहे जान श्रीर घड़े बड़े बीर सेनानायकों के भी प्रधान सेनानायक स्कन्द अर्थात सामी कार्तिकेय के रूप में भी तूँ मुझे ही देख। मैं हो सब जलाशयों और सरोवरों में मुख्य सरोवर समुद्र हूँ।

कीर देशों के लोग पुरोहित शब्द का भाव और कर्ष मले ही व्याख्या करने के बाद धनमें, पर भारत के किए ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो प्रोडित स्पाच्याय आदि शब्द का स्वारण होते ही सब भोता इस शब्द का पूर्व कर्ष समक जाते हैं कि पुरोहित वसी का नाम है जो किसी मनुष्य के जन्म से लेकर अरने के बाद तक के सब कमें कराये और ब्याद्याय हते कहते हैं जी मन्त्र दे तथा शिवायकार करके अपनी जीविका चलाये । पुरोहित लोगों की यह पुरतेगे हति है, साथ ही पुरोहिती अर्थात जिस के कुल का जो पुरोहित होता है वह भी पाय. पुलैंगे हुन्न करता है। पुरोहितों के पास चीर कोई शास्त्र पुराख रहे या न रहे. पर पानाह (पत्रा) और » पहरान्ति ( पहराजयोग ), ये दो चीर्जे बारस्य रहती हैं । इन्हीं दोनों की सहायता से दे यार्र जीवन के ही नहीं, पविक शावत्परकोक्रममन के खारे कर्म कराया करते हैं। एक गावप में पी कहा ना सकता है कि पुगेहित क्षे का पत्र और पोधा यवधान के घर पुत्र बरेपण होते ही जी पुछता है यह बस के मरने के बाद तक कभी मेंद नहीं होता। जातहर्म कमते हैं पुरोहितती, मामकरण होता है पुगेहितनी के मुखारिजन्द से और इसी प्रकार धनवासन, कर्णोरेय, मुस्हन, यहोपवित, विवाद, वयुपनेश, बादि व्यदि शुम कमै तथा नीमारी में देशताओं की मनीती और मरने के बाद मृत, प्रेस, रमशान चादि परलोक संबन्धी समस्त व्यापार और पृत्रा पाठ भी ये ही ट्या संपन्न कराते हैं। जैसे रामा, राँस, सेठ, साहकार, घमीर, गरीव, जाझवा, स्विव, वैरव, मृद सब के घर एक एक पुरोहित होना धनिवार्य है वैसे ही देवताओं में भी एक पुरोहित सर्वरा से रहते पक्षे कार्य है। देवताओं के पुरोहित ही पुरोहितराम कथम मुख्य पुरोहित वहे जारे रे भौर घन्टों का नाम बृहस्पति है। मगवानु ने इन वृहस्पति को ही घरनी पौरीहिस्य संदर्भी मुरुप निमृति यसजाई दे। इस काएक और कारण है। यह यह कि कोर सब पुरोदितों में बहुत से केवल कुलपुरीहित ही रह काते हैं, विया निवयादि के समाव से प्रधवा धरम हिली



कारण से मो सुजगुर का स्थान कोई दुस्ता हो से किये रहता है, परंतु मृहस्पतिनी महाराज निक्षित महाराष्ट्र में एक मुख्य विहान होने के कारण देवताओं के समातन गुरु मी हैं, बीरों की सो बात ही क्या, सास देवरान इन्द्र तक वन के शिष्य रहते चले आये हैं। इसी किए महस्स्पति का एक नाम देगान कथाना गर भी है।

स्कन्द स्वामी कार्तिकेय को कहते हैं। स्वामी कार्तिकेय स्टिश्मात्र में किंद्रतीय सेना-पित गिले कार्त हैं। ये गिरिजायित महादेव के पुत्र हैं। तिपुरासुर ने अब तीजों लोकों और चौरहों भुवनों को चपने पराक्रम से पराश्चम कर हिया था, देवता, देवेन्द्र कार्दि सभी क्स के मय से हिपे दिपे किरते थे, बोई क्स के सावने काने का साहस नहीं कर पाता था, क्स समय स्वामी कार्तिकेय ने ही साहस कर सकत्व देवसेना का संपटन किया और स्वयं सेनापित बनकर विपुरासुर का नाश करने में प्रधान रूप से चपने पिता को सहायता पहुँचाई। सो भगवान कह रहे हैं कि कन का वह सेनापितक मेरी ही विपृत्ति हैं, मैं ही सेनापित कार्तिनेय हैं।

लाशयों में सब्भेडता समुद्र को प्रत्य ही है। इस लिए मगवाद कलाशयों में समुद्र को हो अपनी विभूति या अपना स्वरूप बताता रहे हैं। जिस प्रकार ससार मर के असम मध्यम गद, नदी, नाले समुद्र में हो लाकर अपना करत करते हैं और वह सब को समाक साहर रेक्टर अपने में मिछा लेता है वसी सरह सारी स्टि के जीवगय पगवान् में ही मछय को प्राप्त होते हैं, और जोई जैसा भी पुष्पारमा या पायरमा हो, सब को वे अपने यहाँ साअप हेते हैं। काल्यु

भगवान् स्था महार पाराशिक रूप से न्दर्त चले ना रहे हैं कि—
सहर्षीणां भृगुरहं गिरासस्म्येकसङ्खरम् ।
यज्ञानां जपयक्षोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥
सहिंगों में में भगा नाणियां में एक स्थान ( कें) । यज्ञों में जपयक्ष

हन भूगु को ही सबैजेंग्र महार्ष पत्रकार उन्हें खक्नी विमृति सिद्ध कर रहे हैं। मान बान् के भ्रतिहित्त और कीन ऐसी महता स्त्रीकार कर सकता है है एक छोटे बच्चे से बेकर बड़े बुड़े तक अपने को लात मारनेवाले को महानीच, अत्यन्त दरबनीय, बरा चर्च सो फाँसी सक पर स्टक्षा देने के योग्य समझने जगते हैं। स्त्रत मारनेवाले को समा करना बड़ा है किन कार्य है। यदि दुर्मायवरा शारीहिक, व्यक्ति स्थाया धन्य किसी मक्कार का बशामांव रहा, सो सुँह से गाली और शाप देने से तो अन्यन्त प्रक्तिचन भी याग नहीं खाता। ऐसी दसा में इस मारनेवाले को इस के समक्यों में सब से खेड कहनेवाओ तो कोई कहाँ से हो सकता है है पर्यंतु बड़ों के भी बड़े भगतान एक ऐसे ही बावि को समाप महर्षियों में शेष्ठ यतळा रहे हैं, यहँ सक कि सब महर्षियों में उन्हों महर्ष को सामास स्वतंत्र कह रहे हैं।

महर्षि अंगु भगवान् के परम चलों में भी मुख्य मक माने सरी हैं। इन की सण्या भी मंत्र के सामसपुत्रों में है और ये कहूँ बार—कानेक मन्यन्तरों में—सात नहिष्यों में भी प्रपानता मात कर चुने हैं। पुराणों में एक क्या ऐसी भी मिकती है कि अंगु महर्षि की ही कन्म ' श्री तक्यों ने भगवान् ने क्या प्रति को सात कर चुने हैं। पुराणों में एक क्या ऐसी मो मिकती है कि अंगु महर्षि की ही कन्म ' श्री तक्यों ने भगवान् ने क्या क्या पुरा क्या है। इत प्रकार ये भगवान् के पूच समुद हुए। किर भी इन्होंने भगवान् के क्या स्थल पर पारवहार किया, इस का कास्य यह है कि एक बाद इन्हों मात्रवाद के सर्वभेश सहनरीज का पता कारों की इत्या हुई। बहुत दिनों तक ये संसार अर में पून पूमकर सब से बड़े बड़े चनावाद का पता स्थानि सात्रवित है। जब बहुत यक साने पर भी इन को कल्पना के ब्युटार कोई हामांत्रिक पानारीक न मिछा तब इन्होंने भागे पिता बद्धानी से ऐसे व्यक्ति के बारे में प्रभ किया और सारवी की स्था से से पर किया और सारवी की स्था से से बड़ की कारा कि मेरे विचार में ती कोई भी देवता, शनव कर सर माणी पेश नहीं है की क्या स्था सहसा कर सारवी से सारवा कर सके ।

मतानी में इन के विचारों का सक्टन हिया और अनवान् विष्णु के अनग्त गुणी की अतिराय वर्षोंन करते हुए कहा कि कन की तुम यथाशक्ति परीचा खेकर देव सकते ही, हुन्हें किर हुपर कपर सटकने की आनरायकता नहीं रह कायगी।

धाने दिता के मुँह से अपनी नातों का स्वयत्व और सगवान् के शक्ति सामार्थ का बार बार मयदन सुनकर महाँच भेगू चिड़ से गये। बन्होंने मदानी से कहा—सदा, रेसता है माकर कि विष्णु कितने सहनगीठ हैं, कहाँ तक अपनान सह सेते हैं, कित हर तक अप पर नियम्बय स्थकर जाप देने के बहुते ने सुन्धे नाम करते हैं। इस के बाह से वहाँ से साम्य एहित टक्कर सोचे फीरसागर में जोन्यामी छपनीनामयूग के पास पहुँचे। मतवान् कार्य के साथ येटे हुए खपनीभी से पैर दश्वा रहे थे। बन्हें क्या पता कि मेरे समुर्शन बीतकार्य प्रकृति कर सामार्थ के साम्य सामार्थ के साम्य सामार्थ के साम्य के सामार्थ के सामार्थ के सामार्य के सामार्थ के सामार्थ के साम्य के सामार्थ के साम्य के साम्य के साम्य के सामार्थ के साम्य के

पहुँचने के साथ ही बन की ह्यानी पर स्मिन्डर एक कमरा बात बमा ही ती हिया, भीर कीप-पूर्ण मुद्रा में चुन चाव वहीं सड़े हो गये कि देयूँ ये निष्णु महाराज क्या बात हैते हैं ? इन्दें पूर्ण विद्यास था कि जो सम्बान् चना होदि मतों चीर लट पूर्व स्पूल पहार्थ प्रियेची के कदर किये गये कन्याय करवाचार वह बहला चुकाने के लिए स्मर्ग छोड़कर करते ही सतीन की चौंस जाते हैं तथा वैभ कवैश सभी क्यायों से सदसों कर्युमों का नाम करके ही सतीन की चौंस सेते हैं वे मामान् स्वयं क्षाने कपर पाइयहार करवेबाले को सला कब सना से बारी कर सकते हैं १ वे पवस्य मके मदसशात ही करके होंचें ।

परंतु मगवान् तो मगवान् ही उद्दे । इन के विषय में ग्रैला हुछ। की है तीव विचार कर राये वैद्या हो हो दे करने उने, तो उन की मागवती राक्ति 🗊 क्या रही है मगवान् ने व्या पर उठकर महर्षि शृतु का जैर पकड़ किया भीर इसे होनों हाथों से सुहजाते हुए कहने उने कि साह, पाप के सुकुमार वारवण्यक में मेरी कठोर इसती की हिंहुओं ने बड़ा पान पहुँ जाया, चमा करें वितर, में नहीं जानता था कि आप इसी और आ रहे हैं, सन्वया पहले ही उठकर आप का मागे पाड़ी कर दिया होता। इस सनवान में हुए प्रस्ताय के परिगानेंन के लिए में आप से सरा आप के चरवों को अपने हुरूव पर पारवा करके पृतता रहेंगा, साथ ही आप सी तो हुए दुस्टप्यकथा है वह के पाठन के लिए सन सकार से तरहर और समद हैं।

देशी कर्यप्रभागित भगवदायी सुनकर महर्षि भृत के सुनके सुर गये। ये कर्यप्रक क्षणित दोकर भगमान के पैशो पर गिर पड़े कीर सिर राज़ राज्कर वन से समा माँगने को। । बग्होंने कहा—भगवन्, में मिक्या आवन्यर में मूलकर संसार को असहराशिक समामने क्षणा, पिता के वसनी पर विश्वास नहीं क्षिणा और आप को सकार्य पीवा पहुँचाकर परीचा केने का निचार ही महीं किया, प्रस्तुत कर्यपन निज्य रूप में स्वर्गी इच्छा को परितार्थ मी किया। माने, क्या मेरे इस दुरायार की संसार कभी भूख सकता है। स्वीर इस पर भी अब कि काप कभी सपने वस-स्पळ पर से सेरे कुक्सी पैर डा बिह नहीं निटने देंगे तब ती निक्षम है कि क्षण कभी कपने वस-स्पळ पर से सेरे कुक्सी तम हीं सुन हो सकेंगी।

धगवान् ने बहा-महर्ने, आप चिन्तित न हों। में आप पर परम मधन हैं, धतपत्र में धाप की धानी परम मित का वरहान देता हैं। इस के व्यतिरिक्त में आप को यह भी धामधन दे रहा हैं कि मेरे हरव पर पहा हुआ धाप का परचित्र 'अगुजत'न कहाकर 'अगुजत' के शाम से मित्रह होगा और धनन्तकाल तक धाप की महिमा की ट्रिट करता रहेता।

भगवान् यह श्रुपुळता चान तक करने हृदय पर भारत किये हुए हैं और धननी सुक्षी पर जात भारतेवाले बन्हों महर्षि श्रुपु को सन महर्षियों में केट सिद करते हुए कह रहे हैं कि महर्षियों में श्रुपु नाम के महर्षि मेरी दिमृति हैं चयवा महर्षियों में में श्रुपु महर्षि हैं। उँकार को भगवान परम अधर अधाँव छापात मझ बनला पुके हैं। उँकार का माहात्म्य नतलाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि जो इस उँकार रूप परमापर परमापर नदा का बवारय करता हुआ प्राण्टपाम करता है वह छापात मुक्त ममवान की सर्वोत्तमा गति की पाप्ति करा। है। बसी का माहात्म्यवर्णन करते हुए यहाँ पुनः भगवान कहते हैं शक्तिज अधाँभीपक वाणीमात्र में भागत कर से व्याप्त सहनेवाला में एक अपस—'उँग'कार हैं। जिस किसी की भी लिहा से जिस किसी भी अधाँ का मावयोप करानेवाल को कोई भी अब्द शाहर निकलते हैं वे सब वायो वहलाते हैं और ऐसी कोई वायो नहीं जिस में स्वयंदय से उँकारक परम अवस्थान हो। भी यह उँकार ही सब वायोगों में सर्वश्रेष्ठ है, अत्रप्य भगवान कहते हैं यह उँकार ही से संवर्धित में ही किसी है।

यसों के प्रकार क्षत्रेक हैं चीर वच में विधियों को भी वेशी ही भामार है। वन यदी का भनुवान करने में कार्त को वहें बहे व्यापार करने पढ़ते हैं— बहुत से यसों में मेही, नकरी, पीड़ों, भेंदों का वच करना पहता है, प्रचुर हम्य, वक्त एक प्रकृतित करना होता है, योग्य होता, करनयुं, कावायें आहि वो वावरयकता पहती है, जीर भी बहुत से विधान पावने होते हैं। चीर वन से खाम होता है विश्वत्र मामूजी, केवक स्वापीद लोकों में एक नियत समय तक वास । यह छोटा फार भी तब माम होता है नक कि वे यह ठीफ ठीक विधि से संपादित हों छों, लेखा कि खानक के वायाने में मायः करनेयह ही है। इसी विषय प्राप्तकारों ने वाय कर यस को स्थित महत्त्व दिया है। वाययत कहते हैं भगवान के नाम की भहानुत कित से दिन पात स्मरण करते एवं होते ही वो पत्रकान के। इस यह में कित्सो का वथ महीं करना पड़ता, कीई सामयी नहीं जुटानी पड़ती, बड़े बड़े विहान नहीं हूँ होने पहते हैं। कीर इस सुगान वाय-एवं।यह के पूर्व होते ही वी पत्रकान होता है वह तीन कोक चौरह मुक्त सब में विजत्ते पात्र कर प्रयो होते ही वी पत्रकान होता है वह तीन कोक चौरह मुक्त सब में विजत्ते पत्र के पूर्व होते ही वी पत्रकान होता है। वह है भगवान के स्वरूप का सावाद हरीन भीर तदनन्तर हम मगवान में ही एक प्रकृत हो वाया । हमी विकर स्वरूप सावान में मायवान की ही मगवान में स्वरूप को से मायवान में ही एक प्रकृत हो वाया । हमी विकर स्वरूप के स्वरूप मायवान में हो से मगवान में श्री में मयवव को ही भगवान ने स्वरूप के स्वरूप ने स्वरूप के सी मगवान ने स्वरूप के स्वरूप का स्वरूप हो में मायवान की हमी स्वरूप मायवान में स्वरूप को ही भगवान ने स्वरूप की स्वरूप की हमी सावान में सावान से स्वरूप मायवान की स्वरूप मायवान में सावान में सावान स्वरूप की ही भगवान में सावान में सावान से सावान से स्वरूप मायवान में सावान से सावान में सावान में सावान से सावान से

स्थावर के माने होते हैं अवल होना, स्थित रहना, स्पन्तन, कम्पन, ग्राम आरि व्यापारी से रहित होना। संवार में नितने वृद्धेत हैं, सन की स्थावर संक्षा है, क्योंकि वे सर्वरा एक स्थान पर सड़े रहते हैं, कहीं जाते जाते नहीं, न कभी हिंकते हुळते हैं। यह संसाराधिद बात है कि हिमालय नामक पर्वत संसार के सब प्रश्तों से कँचा और व्याम्य है। सो किए दिमालय को पर्वतराज कहते हैं। महाकवि काविनाय में दिमालय का पर्वतराज कहते हैं। महाकवि काविनाय ने से बापने कुमारसंबद नाम के महाकावि काविनाय में दिमालय का पर्वतराज करते हुए उसे नमाधिकाल कहा है। यथा—

'अस्युचरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।'

कर्पात क्तर दिशा में हिमालय नाम का, पर्वेतों का अभिरान ( वाहशाह ) एक पर्वेत है। यह देवताओं को कारमा है। देनतात्मा कड़ने का कारण यह है कि खंशार के इतिहास में मिदिद कड़े को व्यप्ति, सुनि, खिद्ध, यन्त्रमें बसी पर्वेत वर तथरपा कर अगवस्वाचारकार करने में समर्थे हुए। इसी बिए क्स की पवित्रता और महत्ता अनुवनीय है और इसी से भगवान को भी कहना पड़ा कि स्थावों में हिमालय हूँ में, क्यांत पर्वेतों में हिमालय मेरी विस्तिवाल है। कहा

मगरान् प्राप्ते चौर कौर विभृतिमय स्टब्सों का परिचय देते हुए कांगे के रजीक में कर्जन से कह रहे हैं कि सें---

> अरबस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः॥ २६॥

सप हत्तों में पीपल, देविपयों में नारद, गन्धवीं में वित्रस्थ और सिद्धों में कपिल मनि हूँ।

गी॰ गी॰—हे अर्जुन, संसार की समस्त बतस्पवियों में पवित्र और पूच्य मैं पीपछ का पूच हूँ, देवताओं में जिन होगों ने मेरे हिए कठिन वपस्याएं करके देविंप की चपाधि पाई है उन सब में प्रधान देविंप में महासुति नारद हूँ; देववाओं में गत्यवं नाम की जो एक विशेष देवजाति है, उन गत्यवों में में सर्वप्रधान गत्यवं चित्रदय हूँ और जिन्हें जगत् की तथा परछोक संबन्धी सब प्रकार की सिद्धियाँ, ऊँचे ऊँचे ज्ञान, अक्षय पैरवर्य, प्रमुख तथा और पड़े वड़े गुणगण प्राप्त हैं उन सिद्धसंतक महा-स्ताओं में सर्वोपरि सिद्धिप्राप्त में कपिछ सुनि हूँ।

कः मः — निय प्रभुवेमी सजनी, संसार में एक से एक वह मुख्याचार एक मीजूर है। इन में बहुत से ऐसे हैं निन के पूज और फल की वचना दिग्य गण्य और अस्तरात से दी वाती है, पर भगवान का सुन्दर सुनन और सुफलयुक्त क्ष्मों को शवना इवक्य पोषित म करके बिना पूज और माममात्र के फलवाले एक को भगनी विभृतियों में परिमखित कर रहे हैं। क्यों है स्व कि कि राजों में पीपल के एक की बड़ी बढ़ाई है। शावकारों का कथन है कि पीपल के एक एक पत्त पर इक्ता है। शावकारों का कथन है कि पीपल की वात में बढ़ा रहते हैं, पीपल के बीच में विष्णु मगवान का वात है और पीपल के व्यापाय ( चिनाम सोर मं पुत्तों ) में शंकर मगवान का स्थान है। इसारे सनातनवर्षों की सो यहाँ तक प्रधा है कि शेर्र मृतकार भी पीपल का बक्त तिनका तक सोहने का साहत नहीं कर सकता; यह तोहे, तो हातारी प्रशाहन का वात को पाप लगता है। इसी विष्णु स्वाप देवता की ताह पीपल

के रूप की पूजा करते हैं-स्नानाक्ष्य अन्यानुवेषन सब कुछ समर्पण करते हैं श्रीर निरंप स्त को प्रणाम करते हुए मन्त्र पढ़ते हैं कि ---

> मूखतो ब्रह्मरूपाय सध्यतो विष्णुरूपिणे। अप्रतः शिवरूपाय हाश्वत्याय नमो नमः॥

मूल से ब्रह्मस्वरूपो, मध्य से विष्णुतक्यों और अवधान से शिनस्वरूपी इत्तरस् (पीपत) के लिए बार बार मनस्कार है। फिर ऐसा सर्वेतन वनस्पति एदि छ्यों में सर के राजा की क्यांचित हास करे, तो इस में कोई ब्रायर्थ नहीं है। इसी क्रिए मानान् ने पीपक की ब्रायता स्वकृत कीर छत्तक्य विभावांचें सर्वेद्यान विभाव सत्तर्जाई है।

देवलोक में रहनेवाले सगवद्रकों को देवपिं कहर काता है। देवपिं कि कातक, मन्त्रवा कीर सबैदा सरयगदी होते हैं। इन की लवन क्यतिहत गति होती है जीर में तीग रसगव से ही क्यपित पटनाओं को संपटित करने की गतिक रखते हैं, किंतु भगगन् के भक्त होने के कारण में कोग कहंनार के बच्चोम्त होकर कभी निजी हच्छा से कुछ नहीं करते, जर कुछ माजन की ही इच्छा के जनुनार होने देते हैं। वन देवपिंगों में नारह मुनि सब से श्रेड गिने गये हैं, क्योंकि देवपिंगों में नारह सुनि सब से श्रेड गिने गये हैं, क्योंकि देवपिंगों में नारह सुनि सब से श्रेड गिने गये हैं, क्योंकि देवपिंगों में नारह सुनि सब से श्रेड गिने गये हैं, क्योंकि देवपिंगों में नारह सी छी अपना स्वस्य पतलाया है।

गन्धवं भी देवलोकवासी एक विशेष प्रकार के देवता थिने साते हैं। इन का सार काम है देगद को समा में माचमा, माना, तरद तरह के बाते बताना, लीला, नाटक, प्रदेशन क्यांते मनोरलक सेत सेलकर देवताओं का मनवहलाव करना । गन्धवों को साति अर्थनत सुन्दर होती है। देवलोक में इन की तरह का स्प्याध्य कोई महाँ होता । विवर्ध नाम के गम्पर्व सम गन्धवों के राजा है। ये अन्य गन्धवों की अपेचा गायन, वादन, नतेन और नाटकामिनय आदि सन कलाओं में सब से वड़ चड़कर है। इसी से गन्धवें स्पा गम्पर्व मात्रक स्वा मन्धवें के अपेचा गायन, वादन, नतेन और नाटकामिनय आदि सन कलाओं में सब से वड़ चड़कर है। इसी से गन्धवें स्पा गमप्रदिम्ति में विवर्ध को हो भगवान् वे अपनी विमृति स्वीकार की और स्व के स्वस्प की अपना धी स्वस्प पताया है।

विद्व कोम मर्थकोक में मी रहते हैं और क्यांदि वपरित्र कोक में मी वन का निवासी है। विद्वा में प्रधान विद्व कपिल मुनि की मण्ना पमनान् के चौबीस ध्वतारों में की गई है। इन्हों कपिल मुनि का बनाया हुआ सांस्थ्यताय है जिस में मकृति और पुरुष के निकत्य द्वारा मनवान् की शदितीय साध्य परा मकृति की महिमा का वर्णनिक्तार है। ये वर्ष विद्वा के गुरु, ध्वतथ बद्धितीय सिद्ध माने बाते हैं। इन के पिता का कर्षम मुनि और माना का रेवहित माम है। पुरायों में लिसा है कि ध्यवसी माता की आनीपरेश हैने के दिन में स्विद्वा का स्वर्थ माता की आनीपरेश हैने के दिन में स्वर्धी क्यतार पारण किया था। सिद्वा में हम की समक्ष्यता प्रहण करने वाला का स्वर्थ था।

सिख नहीं है, इसी लिए मगवान् ने सिखों में अपना विभृतियपान स्वरूप व्यवित मुनिकी माना है। अस्त,

यहाँ तक विशेषतः देवलोक्षतिवासी देवरूप निमृतियों का वर्षण सुनाकर कन कामे के रहीकों में देवताओं से संवन्ध रहानेवाली विशेष विशेष निशेष निशेष के छाप साथ क्षत्य लीकिक क्षतीकिक विभृतियों का भी परिचय कर्जुन को देते हुए भगवान् एइते हैं कि दे वर्जुन,—

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि मामसृतोद्भवम् । ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥ घोड्रों में अमृतोराच चचैःश्रवा, बड़े बड़े हाधियों में ऐरावत और मत्रव्यों में मनव्येश्वर मुझे जान ।

गी० गी० — है अजुन, अन्नत प्राप्त करने की सत्कामना से देवताओं धौर अञ्चरों ने जब समुद्र को मया दस समय अन्नत के साथ साथ समुद्र में से जो उच्चै। अवा नाम का चोड़ा निक्छा वही घोड़ों में प्रधान घोड़ा तूँ हुझे समझ । इसी प्रकार मुख्य मुख्य हाथियों में सर्वश्रेष्ट पेरावत हाथी जो प्राप्त देवेन्द्र की सथारी में रहता है, बही तूँ मुक्त मेमुच्यों का राजा जान !

कि पर--पारे प्रमु के प्रेमियों, उसै मचा थोडा और ऐरावत हाथी होगें की मखता समुद्र से निक्के हुए भी हह सत्तों में हैं। जनती, वन्द्रमा, विन, वस्ता, वन्त्रमारि वैय आदि चौहह रागों में उसै भना पोड़ा और देशवत हाथी भी गामिल थे, इन होगों को मिलाकर ही चौहह रागों में तिनिती पूर्व होती हैं। यह पोड़ा और हाथी होगों इन्द्र की सवारी के काम में आते हैं। संसार में इन के मुकाबित का न तो कोई पोड़ा है, न हाथी हों। वड़े बड़े पोड़ी और हाथियों की हुनिया में ये ही होगों सम से ओड और अदितीय मुख, वड़, रास्ति, सामप्त-संपन्न पोड़ा हाथी हैं। इसी लिए अगवान् ने इन्हों होगों को उन की कादिती में मधान गिवते हुए साचाद सपना स्वरूप कीर कपनी तिद्विष्यक विमृति का केन्द्र कहा है।

मनुष्पी में राष्ट्राध्यें को यगनान करनी निस्ति कथना स्वक्ष्य कहते हैं। इसी खिर हमारे यहाँ यह मानने भी परंपरा भी चन्नी का रही है कि राज्यों में काल परमारमा का करें रहता है, उन के दर्गन करने चाहिएँ, अद्यापुर्वक उन्हें मेंट न्द्रानी चाहिए, उन का कर्र छिद्दान करना चाहिए और उन को इस्ता का स्वज्युष्टन नहीं इरना चाहिए। परवे हर्ष को पहुत स्थिप महत्त्व माम्र था, पर क्षत हुन मानों में क्षत्र स्वति करने व्यक्ष है पड़ा भी मानना चाहते ? इस का कारण स्पष्ट है और वह यही कि पहले के सान होत स्मारितक होते थे, अपने को ईरनर का मेगा हुआ प्रजावेनक समम्मते थे, प्रना का सुध दुस, हानि लाम अपना सुख हुआ और हानि लाम मानते थे, प्रना के आराम का ख्यात रखते थे, प्रमा के आरोह प्रमोद को सब सुल्यवस्था करने के बाद समय मिळने पर अपने प्रमोर प्रमोद पर च्यान देते थे। अन ऐसे सामा नहीं रह गये हैं। अब प्रभा मरे या निये, इस का बन्दें रात्ती पर ख्याज नहीं रहता। अन वे प्रमा नो इंड्रा तक चूलकर व्ह में से सब तत्त्व निकाल लेगा हो सायद अपना यम और सब सखार को चोर से आरोब मृंदित एकताव बिल्यासवासना को सुन करमा हो अपना कम समस्यन हैं। पहले के रामाओं से जी प्रमाण मिळने काते थे वन का सब द ल दर हो जाता था. दरिवता से मृंदित मिलती थी— धनेक गाँव

इस रहोक में पहले के ही राजाओं की पात कही गई है को प्रता का पावन करहे व्यवनी शोभा कीर प्रतिश्च स्वयक्ती थे, जिन के इबाँर में ईरवर के इबाँर की माँति हमा, रूपर, मैम का स्वयुच्ति कीर न्यायुक्त रीति से वर्ताव किया जाता थर। येते ही राजाओं की वस्तुत राजा सहा होती है उन्हों को स्वान में रखकर मगवान् ने ब्रानुंग से कहा भी है कि पुने मनुष्यों में राजा समक्ष । कहा :

गिर्रीय भागीर में मिलते थे, लेकिन सब के राजाओं से मिलने की इच्छा करने पर सिर की पाको सक विक जाया करनी है। राजा की हरनो की स्वचार स्वयन्त्रा करनी पहली है,

चपरासी, दरवान, अहँको के घस का चलग इतलाव करना होता है।

भव भागे तुनो कि मगवान् कैता विनृति का परिचय है रहे हैं। वे कहते हैं— आयुधानामहं वर्ज्यं धेनृनामस्मि कामधुक्।

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पोणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ मैं युदसामग्रियों में वज हूं, गौजों में कामधेन हूँ, पैदा करनेवाडा

न अक्तामात्रया स वज हु, वाजा स कामयनु हु, प फामदेव हूँ और साँवों में वास्रिक हूँ ।

गी० मी०—हे अर्जुन, युद्धसंमाम में विषक्षी के करर प्रहार करने के काम में आनेवाले जितने प्रकार के अस्त शक्त, हरवा हथियार हो सकते हैं उन सब में अंधे सम हथियार वश्च होता है, वह मेरा ही स्वरूप है; दूप देने मार्गो में सर्वपूष्य गाय फामपेतु है, क्योंकि और गायें केवल दूप देती हैं और कापपेतु सब फामनाएँ पूर्ण फरती है, वह मेरी ही विभूति है, धर्ममुक्त रीति से संतान उत्तक करनेवाल कर्न्य अयोत कामदेव हैं में और सपीं के मध्य में उन का राजा वासुकि नामवाल में सपीं है।

कः प्र--प्यारे मित्री. ययपि भौतिक विज्ञान की क्षति ने श्राज हमारे सामने बहुत से ऐसे नये नये कुछ शक्त सपस्थित कर दिये हैं और निरंग करनी जा रही है जिल को उसर से विकर मर में इकारों वादा रुव्ह बर्व्ह होकर धराशायी हो जाते हैं. फिर भी काम तक कोई भी क्षाति-प्यारकार्य ऐसे शख का शाविष्कार वहीं कर सका को देवता के शबा इन्ट के हथियार यस की समता कर सके। भौतिक विज्ञान की सब से बच्च मिनका पर पर वे रूप बड़े वहे सारंस के दिहान चपने जीवन भर के कनमत और कम्यास की सहायता से आज कितना भी भगंदर महार करनेवाला घोण्डराँन दृधियार अयों न स्थल कर हैं. पर कल ( दसरे ही दिन ) बन हा प्रतिहत्ती हसरा आविष्कानक इत के हथिया की बार की विष्यत कर हैनेताला सार राज्य क्रथता प्रदल शक्त पादि अवस्य अन्यल कर देता है. इस के प्रतिरोध के लामने अन्यत प्रत सामध्येपर्य पर्ने आदिष्यकों का प्रयान विफल होता दिलाई देने समता है। परंत वस की गति शक्ति क्रमसिद्धस है। जिस दिन इस सृष्टि के घटर वस का व्यविष्कार हुआ इस दिन से सेक्टर द्याल सक सस के प्रहाद को जोई शेक नहीं सवा। इसना की नहीं, वस्कि शो वहिए कि काल तक इस की भर्यकरता में कोई क्ली मर भी कमी नहीं कर सका, यश लव लडाँ घळाटा ग्राम सब तहाँ वह अपना काम करके हो रहा । यह अमीच और अध्यर्थ शक्ति से काम भी जैसा ही संपन्न है लैसा अपने निर्माण के शास्त्रमाल में था। यह तो हुई वस की मर्यकरता भीर बबाधित हननशीलता की बात । इस के साथ साथ दश में एक बपर्व गया भीर है। हर रे इस की धनमता. परिवता और सर्वेदन्यता । इस का निर्माण चित्रतपती भी द्रघीचि मापि की सपस्तेजापत वर्ष नाव्यव्यमान सरिधयों से हुआ है। वस में मगवान के सनन्य मक्त, सर्वेत्वरद्यागी, परीपनारपरायण, सर्वेतः एद वर्चाचि ऋषि के शीवनपर्यंग्त की व्यवस सपस्या से प्रकाशमान और पवित्र हुई इंडियों का पृत्र्य तत्त्व मरा हुआ है। इस को देवकर सास संसार नत-म्हतक ही जाता है, उस के प्रकाश के संमुख सारे विश्व की बाँदों में चकाचींप मच जाता है।

हण्युंस कपन का मत्यक कनुभव देवताकी कीर वीतियों ने किया है। देश्यो, असुरी, राखा की इस की साहिका कीर मायहारिका शक्ति का कुछ कनुभव कररम हुव्य होगा। 'कुछ' इस किय कि इन्द्र के द्वारा वज का प्रदेश होने के साथ ही तो उन देश्यादियों का काम ही तमाम ही जाता था, किर वे इस की शक्ति का ठीक ठीक कनुभव मका कव कर सकते है हम सीग कनुमत का सहारा खेकर इस वज के किहतीय वज और कोन का वास्पनिक कनुमव पीड़ा बहुत कजनसा कर सकते हैं। वर्षाकाज में बादलों के परस्पर संपर्ध से स्वय होने बाद एक विचन महारा की हम सभी ने देसा है और इस मकाश के तिसीहत होने के बाद एक विचन मकार का समुग्न प्रमान का सहारा की इस सभी ने देसा है और इस मकाश की समस्य की विनाशी का चमकना की समस्य की साम की हम सम्मान होते हो कि चन्न की समस्य की साम का समुग्न कर सम्मान की हम सम्मान की समस्य की साम का समुग्न करते हैं। विनाश की वास की स्वयंत्र की गरक का स्वयुवन वच्छे

से संकर पड़े पूट्टे सब कोगों को है। कीन है ऐसा बनवान को उस चयक को चौंसे सुबो रसकर पछ मर भी निहार सके। धिमक्तर यह विरुद्ध साधारण दंग से चयका करती है, पर वह साधारण चयक भी किसी की धाँक नहीं सहन कर परती। हाँ, इस साधारण चयक के बाद होनेवाले साधारण घोष ( आवाज) को अड़कता बहुत कोग बड़े भाव से सुनते हैं। खेकिन कभी कभी ये चादन पकदम असाधारण क्य से आपस में टक्सा जाते हैं। वस समय की चमक भी धसाधारण होती है, ऐसी कि चमक के मायब होने पर भी मिनटी धाँच सोधने का साहस पहीं होता। इस असाधारण चमक के बाद को घोष धर्मात गरम पैदा होती है वह सो धीर भी धराधारण होती है। वस को सुनकर छड़के चीरकार कर उनते हैं, समर्मों का कलेगा हिल जाता है, चुस्टे घर घर पाँचने भीर सम सम, शिव शिव कहने बाते हैं हथा भीरतें भींक कान बंद कर लेती हैं— कहते हैं कि वस खब्द की असावक इसक से कितनी हीं सम्बंधी विरोध का समें तित कारा बदला है।

यह व्यस्था वस समय करवल होती है गव कि बादलों का संबन्ध होड़कर यह चमकी-वाली बिमकी सुधिवी पर मिरने रामती है। इस मेवन्याचार की हिंदी में बिमकी मिरने और संस्कृत में वसवात कहा जाता है। तारवर्ष यह कि बादलों से पैदा होकर नीचे मिरने-वाली बिमकी भी एक प्रकार का वस्त हो है। अब अनुमान करी कि यह 'एक प्रकार का' अर्थाद वसली नहीं, गक्को वस अस्त इतवा म्यानक कातह व्यक्त करनेवाला है तब किर वह पूर्ण प्रकार का शसकी वस कितना बड़ा सामर्प्याला होगा। इसी किए वहा गया है कि महार करनेवाल रासना में सम्बंध दस्त बस है और वह साचाद समवान का स्वरूप तथा वस्ती की विमन्ति है।

यों तो तीर्वे सभी पृत्य हैं, सभी सेताई हैं, 'गोत्राक्रयहिताय व' के बनुसार धनावर हो वन पर िशेष कुता बदती ही हैं, किर दन गी में में भी की हूप देनेवाओ, मीतिक धरत ही याँ करनेताओं हो वस की पृत्नायता का सर्वथा की विषय तो स्वयं सिट हैं, हिनु मी मी पूर देने के साथ ही पर्म, बार, जान, मोच ध्वादि सभी पुष्तायों का लाग करा देने की व्यक्ति परिचेताओं में ब्रायन करा देने की व्यक्ति सम्बद्धि हों। ब्रायन विश्व हो स्वयं स्वयं का सम्बद्धि कर कर स्वयं स्वयं का स्वयं का

कामशासना से नोई कीव मुक्त नहीं है। यदिवरंपरा का यह प्रधान सापन ही है। फीर भीतमान में कामशन ही कास्तास्य से नियान रहे हैं, इस छिए कोई कह एकसा या कि दामगासना के कपिछाता देवता कामदेव स्पर तरह से मगवान के ही क्या है। किंद्र यह की न कहें, इसी लिए अगवान ने काने को वान उत्तक करनेवाला कामदेव कहा। ग्रीर प्रण कसी को कहा काला है को यमेंकिस्ट सेनि से न बहान हुई हो, वर्णसंकर न हो। वर्णनेहर ez. ९० इलो. २९ ॏ

प्रमा धर्म का नाश करनेवाजी होती है और मगवान का काम है धर्म की स्थापना करना । किर कामवासनामात्र की भगउद्दिशति में गयाना कैसे की जा सकती है ? नहीं की ला सकती । इसी लिए भगवान पहले ( सातर्जे श्रद्ध्याय के स्थारहर्वे स्लोक में ) भी कह दाये हैं कि-

'धर्माविकद्धो भतेप कामोऽस्मि भरवर्षभ ।'

हे बर्जन, में जीतों में धर्मेक्ष्मत कामदेव हैं: बीर यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं प्रता—देश-परंपरा को धत्तरक रखनेवाली संतति—हत्वत्र करनेवाला कार्याव हैं।

वासकि नाम के सर्व भगातन के जनन्य मक्त भी है और संसार के सपस्त सर्वों में रूप गण से विशिष्ट होने के बनाया सब सर्वों के राजा भी कहे आते हैं। इसी जिए प्राप्तान ने सर्पी में बन्हीं की अपना स्वहत बहा है। अन्तः

भगवान के श्रन्य करों था वर्णन सुनी कि वे अब शर्जुन 🖩 क्या कह रहे हैं। भगवान दक्षे हैं कि—

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् । पितणामर्थमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २<u>६ ॥</u> नागों में में घनन्त और जलतीवों में वरुण हूँ। वितरो में में अर्यमा और नियमन करनेवालों में यम हैं।

गी॰ गौ॰—हे अर्जुन, नागों की विभिन्न जातियों में सर्वश्रेष्ट शेषनाग मेरा ही स्वरूप है। जरु में रहनेवाले प्राणियों में जो देवजातियों हैं वन में सब के राजा धरुण देवता मेरी ही विभूति हैं अथवा मेरे ही स्वरूप हैं। पितरों के राजा अर्थमा कहे जाते हैं. वे भी मेरी ही विभृति चौर स्वरूप हैं। समाम जीवों पर शासन करनेवाले यस हैं इन का स्वस्त्य भी मेरी ही विभत्ति है।

राजा धतलाकर बन्हें चारनी दिमति बतलाई और इस रलोक में बारन्त चर्धात शेषनाग की मार्गी का राजा मतलाकर वन्हें शपता स्त्रव्य पर्ने तिमिति सिद्ध कर रहे हैं। परंत संदेह यह बड सकता है कि छोक में सी एवं धीर नाग मापः पर्यायना नी शब्द के रूप में मचित है. किर गीता में दोनों को विधित्र रूप जो दिया गया है इस का क्या क्यियाय है ? इस संहेट का निराहरण में। करना पड़ेमा कि जैने मनुष्य सभी हैं, पर उन में बादाल, पत्रिय, बैस्व, शुद द्यादि बहुत से भेर भी होते ही हैं भीर उन बाह्यण चित्रवादिकों में भी गुरा कर्मानुतार अमुक प्राद्याय सब बाद्ययों में थेट, अमुक प्रतिय सब चतियों में भेट, इत्यादि कहने और मानने की प्रथा भी है ही, इसी तरह सर्प और नाम काहि हैं सर्प की ही आवियाँ, फिलु हा में कोई

धीर कोर्र किनिष्ट माना गया है। धीर इसी के धानुसार सपों के शता वासुकि को मगवान ने धपना रूप माना तथा नागों के राजा शेवनाय की ध्रपना ही स्वरूप कहा। रोपनाम की गणवा मगवान के धनवारों में की गई है। इस जिस्स उन का बोहत तो कहना ही क्या है।

यरुण का नाम चार दिश्याओं में काता है तथा वे सब के लीव जन्तुमों के राता होने के साथ साथ अलीय देवताओं के भी राजा हैं। इस के व्यतिरिक्त भगवान् में उन की मक्ति भी सपूर्व रहती हैं। इन्हों कारणों से जरूनों में उन्हें सर्वपानता पास है और इसी विद्य जरूपों में उन को समयान ने कपना ही कप माना।

कर्यमा की राखना प्रधान प्रधान सप्ता पितरों में भी प्रधान के रूप में की नाती है, वर्षे सब पितरों का राजा कहा गया है। अतपत्र पितरों में उन्हों को भगशन् ने अपनी विमृति और अपना स्टब्स नजस्या।

यमराज को रास्त्रविश्वालि को कीन नहीं सावता ? अपने शासन के नियमों में वे न तो कमी नमलोरी आने देते हैं, न किसी प्रकार का प्रचलत आदि होने देते हैं। उन के दर्शर के नियम कानून सब के किए समान रूप में व्यवस्त होते हैं। कोई देवता हो या मनुष्य, अपूर रास्त्र हो या पशु पदी, जो कोई भी अपना आवर का किस नहीं रखेता हो या मनुष्य, अपूर रास्त्र हो या पशु पदी, जो कोई भी अपना आवर का किस नहीं रखेता हो से वह हो है को अपना हो हिस से प्रवासित हो कर वे किसी के प्रति प्रश्तु और को स्वत्रत हो है। इन्हें भी भगवान की कुता से दिक्या का पद प्राप्त है, पर्यु में अपनी दिसा में रहनेवालों के भी अपरापों को कभी स्वत्र नहीं करते, उन के शासन में न तो होरे इन का सपना होता है, न पराया, ये परायादत हो कर सर्वेश शासन और दरहियान करते हैं। मनवान के भक्त भी जनम अर्थी के हैं—ये शानी मक्त हैं और 'क्षानी(सानेव में मतम' के भगवान करते हों। हसी किए सगवान वे शासन करनेवालों में वर्षे की स्वत्रीय परायान करते हैं। हसी किए सगवान वे शासन करनेवालों में वर्षे की स्वत्रीय पर दिसा और अपना हो हों। हसी किए सगवान वे शासन करनेवालों में वर्षे की स्वत्रीय पर दिसा और अपना ही हो हसी किए सगवान वे शासन करनेवालों में वर्षे की स्वत्रीय पर दिसा और अपना ही हवस तथा अपनी ही विमृति घोषित किया है। इन्हों की सर्वेश पर दिसा और अपना ही हवस तथा अपनी ही विमृति घोषित किया है। इन्हों की सर्वेश वर्ष दिसा और अपना ही हवस तथा आपनी ही विमृति घोषित किया है। इन्हों

भन भागे की मातें सुती। अगवान् कहते हैं कि-

प्रहादश्चास्मि देत्यानां कालः कलयतामहम्।

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥ दैत्यों में में महाद और गिनती करनेवारों में काल हूँ, पर्धा में

में सिंह और पित्तयों में विनता का पुत्र (गहड) हूँ।

गी० गी०—हे अर्जुन, कश्यप छिप की जेठी की दिवि के गर्म से <sup>छत्पन्न</sup> होनेवाले दैवों में सर्वश्रेष्ठ दैत्य प्रहाद हूँ में और संसार भर की वस्तुर्जो—पह, उपमह, नक्षन, आकाश, वन, पर्वत, नहीं, समुद्र आदि और उन सद की गित विषियों—की परिगणना करनेवाले गणितज्ञों में मैं काळ अर्थात् समय हूँ। पशुक्रों में मैं सब पशुओं का प्रकृत राजा मृगेन्द्र अर्थात् सिंह हूँ। चिड़ियों में सब से यही चिडिया मैं गुरुष्ट हूँ।

कं व व —— न्यारे ममु के मेमियो, आप कोग देखरान हिरयस्व इसेर वस के पुत्र
महाद की कथा जगर सुन चुके हो । कान को बतलाया ना चुका है कि महाद कर देख क्यांत्र
राखस के पुत्र होते हुए भी किस कोटि के मनबद्गत हो । वन की निक्शम मिल से मतल
हो कर चुलिहावतार धारस करनेवाले मनावान का करवासमय हाथ किस मकार वन को क्या
करता है, यह बात भी आप को माल्म है। इन सभी बातों का विस्तारपूर्व के वर्षन करना
यहीं सनावस्यक है। यहीं तो इतना ही कह देना प्यांत होगा कि आन तक नितने मक्त
क्रमक देख रानव करन हुए वन में महाद के दनें का कोई महीं हुखा। महाद की मगबद्रिक,
वन की सुरीजता, सीन्यता, सर्थमृतों के मित स्वापाविक द्यासुता खादि कसान्तम मुखों के
कारसा ही भगवान कर खरना स्वरूप वसला कर हैं।

काल प्रपाद समय से स्थान। संसार में कोई नहीं है। स्विट के बादि काल से लेकर अब तक के समय की संस्था कितनी हुई, इस बात को स्वयं समय कितना सके होक बतका सकता है किती सकी कितनी किया की किया के बाद प्रावे प्रवेश नहीं स्वयं समय की किया के बाद पर महीं, सिक किया के बाद पर महीं, सिक किया में की कुछ भी कहते सुनते हैं यह कुछ अपनी विद्वास के बाद पर महीं, सिक का समय हो है अब पर । इसी लिए स्थानत्व ने बतलाया कि मैं निनती करने-वालों में किसी विशेष विद्यान्त का स्वयं यो अवीतची नहीं, महरत साचात समय हो हैं।

जंगल का राजा लिंद ( कथना शेर ) विस्ति ही हैं। पशुकों नी बाकृतिक बस्ती लंगल ब्री है। भीर ऐसा कोई पशुकान तक किसी लंगल में स्टब्स नहीं हुआ नी कपने बल पराक्रय से सिंह म्याप्त को परास्त कर संचा हो, पशुयोगियात्र में सब से बड़ा बजी सिंह ही होता है, इस में सरेह नहीं। इसी लिए मगतान् ने कहा कि पशुकों में सिंह मेरी विमृति कीर मेरा ही स्तरूप है।

गहर नी का पराक्रम खर्जीबंदित है। वन्होंने काम खेते हो खरनी बाता से धोनक माँगा, तो वन नी माता विनता ने अपने को वन के पेट यह मोजन जुटाने में खरमणे पाकर कह दिया कि शाकर संसार में निचरण करो और यथायोग्य खाहार याहा करों। यह खरज पाकर गहरूपी ने को विह्न खड़ा कर दिया वस को निस्त कथा महामारत के खादिए में में खिली हुई है। वन के खातह से इन्द्रांद देवता भी यथ बातने रूपो। देवताओं ने तन्द्रिक रूप से कह बात हुए होने का मसूल किया, पर गहर के खटरपूर्व पराक्रम के लन्द्रिक

होगों को एक न चलों। घनत में देवताओं को इसन कवाने के लिए हार सामन हिन् सहद के मुकाबले में खाना पड़ा, किंतु हन्दें भी मानूम हो गया कि गतर ना बत बार होने के साथ साथ बज्जूतपूर्व भी है। मगवान विष्णु और सहद का हुन्दू युद्ध हुगाँ। होता रह गया, पर दोनों में किसी की भी शक्ति कम न हुई, भी भी सा मानता हुण न दिसाई पड़ा शं घनत में माया की मेरखा से गस्दमी एडाएक प्रतन्न के करा प्रवस्त हुने। मगवान की शक्ति और उन का मुस्कीशल देवकर गहरी का साथ न पर पुष्प हुने

के लिए कहा।

किर क्या था। भगवान् ने कहा कि यदि ऐसी वर्द है, तो मैं यही वर वहना है

कि तुम मेरी सदागे बनो ! गरुडनी ने भगवान् की बात स्तीकार कर लो, तो भगवाद है मी

हन के प्रति संतुद्ध होकार अपनी मिट का वर दिया। हसी समय से गरुडनी भगवान् है वहने

कीर जनन्य मक्त बन गये। इन वातों से स्पष्ट है कि पविष्यों में सब से बड़े गहानों संहै

गया, वे मन ही मन मगतान के गुर्जी की बरीता करने खरे और मगतन से वर मीयन

इसी जिए मगवान् ने कहा कि परिवर्षों में में गरुष्ट हैं। अन्तु। इतना परिचय देने के बाद भगवान् ने फिर कहा कि—

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रशृतामहम्। झपाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी॥ ३१॥

पवित्रकर्ताओं में में पवन हैं, शह धारण करनेवालें में गार्धः

मङ्ख्यों में मगरमच्छ हूँ स्थीर निर्देशों में गङ्गा हूँ। गी० गौ०—हे अर्जुन, अञ्चलि और सपवित्र दख्ओं को पुतः पवित्र हरे है

िए प्रायः मिट्टी, जल, अधान और वायु से काम लिया जाता है। इन में हैं हो है उत्तम बायु हूँ। शक्त धारण करनेवालों में सब्बेष्ट शलगारी राम में हूँ। महाविष् की जितनी जावियाँ होती हैं चन में सब से बढ़ी मगरजावि की महली कही जाती है अत: बह मेरा ही स्वरूप है। निहयों में सब से पूज्य और पावन भागीरयों यहाँ हैं। अत: नहियों में वे ही मेरी विभृति हैं।



पड़ा वेगवाटन है, इस लिए इस के पहुँचने चीर पृतित करने में कुछ भी देरी नहीं जगती। इन्हों बारकों से यह पृतित करनेवाले पहाथों में स्पूर्णत माना गया है। इसी लिए मगतान् ने पृतितकर बस्तकों में चपने को साथ कहा है।

राम तीन हैं--परशुराम, दाशरथी राम और बळराम । ये होनों हो खोकोसर बळी भीर राषधारी करे गये हैं। बाधनदाचारी परशास की बोरता लगत वसिद्ध बात है। उन्होंने अपने शकों के बल से भी बड़े बड़े महान्य बीर चतिय राजाओं की यह में हरा बाला और सम का गावधेरवर्ष काहि सीन क्रिया था। ऐसा स्टब्सेने वक भी बार नहीं, बरिक प्रकीस बार क्रिया था । वे बार बार चत्रिय राजाको का नाम कर राज्य क्षीत्रहे और बालाओं को दाल है हेते थे । इस कार्य में हरहोंने बहाबल का सहारा लिया हो, वेशी बाल भी नहीं थीं, वे शखरत से हीं सबेहा विभयी होते हरे। इसी स्टिए क्ष्मेक विद्यान शीला के एवा उसीक का कर्ष करते समय यही कहते हैं कि भगवान में शक्षपारियों में अपने को परशराम ही घोषित किया है। किंतु गीता के एवं से बड़े माध्यकार जगदगर भी काय शंरराचार्य ने इस रकोब के माध्य में स्पष्ट शब्रों में खिला है कि 'शकाको चार्रायतको हाशस्थी हामः सहस्य' सर्थोद शकों की धारण करनेवाओं में है---माराय--- प्रशास्त्र का पत्र की शामकत है। में भी इसी सर्व की दोक मानता है। रयपि रह रोक है कि पालरामकी ब्रोड बखारामकी भी शबने श्रवने समय के कहिसीय शाय-था। थे, इन इन के समय में कोई भी दन का समक्रच नहीं था. और उन्हें भी शासकारों ने मगवान के सबतारों में गिना है, इस जिए वे श्रीसमचन्द्रती से किसी प्रकार प्रतिता में भी कम नहीं थे. फिर भी मगवान भीरामचन्द्रभी की ही शहाँ शक्तवारी राय बानने का कारण यह है कि वे भगवान के विशेष कंशों से अपन कातार थे, जितना कि परशरामधी या बकरामनी नहीं करे जासकते। भीमद्रागतत में लिसा भी है कि-

> भवतारा इसंख्येया हरेः सस्वनिषेद्विजाः। तेषां सहस्रसहको समो ज्ञानमयः शिवः॥

हस कथन से जिद्ध है कि मगवान् के हमारों अवतार एक तरफ और व्यक्तें राजस्यी भी सम मगवान् एक तरफ। तारपर्य यह कि , इसस्यों के पुत्रक्य में अवतरित भी राम हो शालपारियों, में सर्वभीन पाम हैं, इस में स्विह नहीं। इसी निष्य मगवान् ने कहा कि शक-साहियों में से सम हैं।

महिल्यों में मगरमच्छ की लेहता का कहना ही क्या है ? मही बड़ी हक्यों सब कियों के समूद में वह मकेल ही कहाँ पहुँचा कि सन की सब महिल्यों जान ले . केवर जान निकलाती हैं। एक की फरेट में सैकड़ें मझिल्यों की निगळ जाना वह के लिव जावारण क्या है है। इस का साकार प्रशार, गति विधि, यक परांत्रम सन कुछ क्रम्यान्य क्या कियों की अपेश है। इस का साकार प्रशार, गति विधि, यक परांत्रम सन कुछ क्रम्यान्य क्या कियों की अपेश हैं।

कः प०—स्यारं प्रमु के मियां, जार बीखने रखेक में बागवान कह कामे हैं कि में ही सब भीतें के कन्तः करता में रहनेवाला 'कारमा' और सब भीते की सप्तित, रिपति, रूप हैं भीर यहाँ निर कह रहे हैं में ही सब छाटियों की स्पति, रिपति और खप हूँ। मगवान् की हुन पाती से यह मत समस्त्रमा कि एक ही बात की बार बार दृहराकर मगवान् में गीता को बगा सामा है। महीं, मगवान् एक बार भी बुख कह रेते हैं बढ़े फिर कभी नहीं दृहराते। वहाँ पर धारतान् में केशक चेतन भीतें के निषय में कहा था कि में बन का स्मार्ट, प्रध्य भीर कन्त हैं और यहाँ चेतन कचेतन स्वयं नतह को खेकर कह रहे हैं कि में इस की स्ट्यित, रिपति कीर खर हैं। पगवान् की यहाँ को बक्ति स्टिमित थी और यहाँ की कसीम है, सर्पाद हस बक्ति के हारा मगवान् ने इस हो यात्रम में समस्त होकों और मुदर्श का सपने की सप

क्षपर बड़ा का चका है कि विवार्ष क्षत्रम है और सब में व्याप अक्षविया है। इसी बिए बह भगवान की जिमति कीर मगवल्यकथा है। परंत इस का शमक क्या है ? हैसे माना नाय कि घरपारमविया कथवा बदाविया ही सब विद्याओं की साम्राजी है ? इस का धमायान गडी है कि मनव्यमात्र सर्वेश लक की क्षोज़ किया करते हैं, क्यो कोई लक प्राप्ति से विमुक्त नहीं देवा जाता. पर वन में सुख उसी की बाब होते देवा खाता है विसे बुख बारमदीप हो जाता है। जो सब एंछारी विषयों का शोड छोड़कर अपनी बाला की-वपने को पहचान ने क्याता है, एकमात्र वही ध्रमावित दिसवाई पहता है, देवक वसी का चेहरा मैसर्गिक हरपोक्तास और वास्तविक सुझ की शाप्ति से संतृष्ट होकर निरम्तर मल्कराता और लगमगाता रहता है और यह कारमचीय कर्यांत कारमा की पहचान होती है बसी करवारमविया (ब्रह्मविया) से । रांसर में करोड़ों विद्याओं को मनव्य पर्रपश से जानमा खाया है, बरोड़ों विद्याओं की पस्तकों मनुष्यों के पास वर्तमान हैं और करीड़ों निवार सिंह के ब्यारम्य से खेकर कर तक के समय के बीच में बरफ़ होकर कारय हो गई जिन का बाज किसी को नाम भी नहीं माखम है. परंतु इन सभी बसंदय विधाओं की शक्ति वहाँ शाकर चीच हों नाती है जब मनुष्य परम पुरुपार्थं का-मोच का-परिचय बाह्य करना आहते खगता है। संसार की समस्त विदार्थ मनुष्यों को तीन पुरुषायों ---वर्ष, क्राये कीर काम की प्राप्ति तो करह देती हैं. पर कीया पुरुषायें जिसे सब परपायों का राजा परम पुरुषायें कहा जाता है वस मोक्रूप स्वेरिक्ट पुरुषायें की प्राप्त कराने में वे सब विद्यार्थ करान करान कराना सामहिक संमितित शक्ति से भी सर्वथा कस्म्पर्य रह जाती है, हम दिवाकों को शक्ति के बाहर की बात है मीच को मास कराना। यह मास्ति केवल ब्रह्मविया में हो है। ब्रह्मविया के द्वारा ही मन्य्य को कारमा का बीप होता है भीर कामा का बीच होने पर 🗗 बीचक्य परम पुरुषार्थ का खाम शीला है। इस से लिड बहुत बड़ा चतुर होता है। हुसी से सो सभी अवहेवियों ने सगरमण्ड, को हो अपनी सत्रागे बनारे है और हुसी जिल मगतान ने भो कहा है कि मञ्जिलों में मैं मगरमण्ड हूँ।

निद्यों में आहती अर्थात महर्षि अबु की पुरी, महागाना मगीरथ हारा लाई हुई धीर घो छोडराजी के मस्तक पर निराजनेवाको सुरशिर यहा का माहात्म्य प्रजा कीन नहीं जानता। पारातीयों की सी बात हो क्या कहनी है, अनेक पिथानी विद्यान भी मुलकव्य से स्तीकार करते हैं कि मागीरथी ग्रहा का नव नक नहीं, परयुत अपन है। महानक में ऐसा प्रदुत तथा पर हुंचा है कि बत के सेवन से बड़े पड़े स्वाप्य रोग निर्मुख हो जाते हैं। और हमारे पार्टी के स्विप्यों मुनियों की गाम तो पृत्नी ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा कोई जाल, पुराण, हिताब महीं निस में अगवती मागीरथी महा के वर्णन में सक्याय के क्यायय शिर सार्ण के का में जिस का नाम हो है। भी गहाजी सावाद विष्णु भगवान के क्यायक से वर्णन हो है, हवं से तो बन को पावनता और पवित्रता सर्गेरकुट है हो, साथ हो एक बात पह भी है कि एक बार प्रपाल कर किया। इन्हों कारकों से बहियों में खरेजेड भी गहाजी हो है की हसी कि एक पाराल कर किया। इन्हों कारकों से बहियों में खरेजेड भी गहाजी ही है की हसी कि दिया मावान ने कहा है कि में गहियों में गहाजी से हिंदी क्या हमी कि स्व

धन मनवान् का क्षांवन विन्तिपरिषय सुनिषः। वे कर्तुन से करते हैं हि— स्नर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनः। अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

हे अर्जुन, सर्गों का आदि, मध्य और धन्त मैं ही हूँ। विधानों में मध्यात्मविद्या और विवाद करनेवाजों में में वाद हूँ।

गी० गी०—हे अर्जुन, सृष्टिगत समस्त पहायों को स्वपावतः वीन कियारें होती हैं—१ क्यित, २ स्थित और २ रूप । सृष्टि की इन वीनों कियाओं का हेउ में ही हूँ—युक्त से इस जब चेतन और पर अधर सिहत संपूर्ण सृष्टि की क्यारी होती है, सुक्त में छम की स्थिति रहनी है और मुक्त में ही उस का अन्त अर्थात उप भी होता है। संसार में विचाओं की संख्या अनन्त है, पर इस में संदेद नहीं कि सर्व में प्रपान अध्यात्मविद्या अर्थात् मीए दिलानेवाली झदाविद्या ही है। इस क्षिर विचाओं में प्रथान विचा महाविद्या में हैं। शहासमाधानमूलक बादविवार में हैं। शहासमाधानमूलक बादविवार में लिस वचन से सङ्कालर का समाधान अथवा विचारणीय विवय का निर्णय होता है ससी को प्रधानता दो जाती है और 'वाद' कहा नाता है, सो वह में ही हूँ।

सरह बर बराग बरह कामर है।

कं प - प्यारे समु के मेथियों, जयर थोखें रक्कि में भगयान् कह आये हैं कि में ही सम लोगें के कन्तःक्ष्म में श्वनेयावा 'क्यामा' कीर सम लोगें की क्यति, स्थिति, स्थ हैं भीर यहाँ जित्त कह रहे हैं में ही सम स्टियों की क्यति, स्थिति कीर सम हैं। भगवान् की इम मातों से यह मत समम्मा कि कह ही बात को बार बार दुहराकर मगवान् ने गीता को बड़ा हाता है। महीं, भगवान् एक बार को चुछ कह रेते हैं वति फिर कभी नहीं दुहराते। वहाँ पर सारवान् ने केशक सेतन कीशों के जियम में कहा था कि में कम का साहि, करम कीर क्यति हैं कीर यहाँ रोतम करीतम समस्य नगत की खेकर कह रहे हैं कि में इस की करपित, स्थिति कीर सम हैं। काताम् की यहाँ को बिक सीसित थी भीर यहाँ की कसीम है, क्योंद हस बिक के द्वारा मगवाम् नी एक ही बाक्य में समस्य श्रीकों कीर सुदर्श का क्यने की सम

जपर कहा का चुका है कि विधाएँ क्रमन्त है कीह सब में प्रचार सक्षविका है। हसी किए वह परावान की विमृति भीर मगवल्वक पा है। परंतु इस का गयक क्या है है कैसे माना नाय कि कस्याध्यविया कथवा अध्यविया ही सब विद्यार्थी की सासाधी है ? इस का समायान यही है कि सनस्थमात सबंदा सम्ब को स्रोज किया करते हैं, कमी कोई सस्त प्राप्ति से विमुत्त नहीं देशा नाता, पर वन में सुक्त उसी को प्राप्त कोते देला जाता है जिसे कुछ आरमबीप हो जाता है। जो सब संसारी विवारों का मोड होतकर अपनी बाज्या को--अपने की पहचान में क्याता है, एकमात्र वही धसावित्त दिशालाई पटता है, केवल वसी का खेदरा मैसिंगिक हरपोक्जास और वास्तविक सुख की मानि से संतष्ट क्षोक्ट निरन्तर सरकराता और जनमगाता रहता है भीर यह भारमनीय अर्थांत आरमा की पहचान होती है वसी अस्यारमनिया (महानिया) से । संशार में करोड़ों विवाओं को मनुष्य वर्रवस से जानता वाया है, करोड़ों विवाधीं की पुरत में मनुष्यों के पास वर्तमान है और करोड़ों निवाएँ सहि के आरम्य से वेकर पार तक के थान्य के बीच में स्टाब्स डोक्स कारण हो गई जिन का काल किसी को नाम भी नहीं मालम रे. परंत इन सभी क्षसंख्य विचाकों की शक्ति वहाँ क्षाकर कीया हो नाती है जब मनुष्य परम पुरुपार्थं का-मोच का-परिचय बाह्न करना चाहने करता है। संसार की समस्त विचाएँ मनच्यों को तीन पुरुपाओं ---थमें, बर्थ कीर काम की वाप्ति तो करा हेती हैं, पर धीधा पुरुपार्थ किसे सब परवार्थों का राजा परम पुरुषार्थ कहा आता है वस मोएकप सर्वेटकर पुरुषार्थ की प्राप्त कराने में वे सब विद्यार्थ करता करता करवा सामहिक संवितित शक्ति से भी सबैधा ससमर्थं रह जाती है, वन दिवाओं की शक्ति के बाहर की बात है मीच को मास कराया। यह ग्रालि बेटक प्रश्नविद्या में हो है। अधाविद्या के द्वारा ही मन्द्रम की कारमा का कींच श्रीका है भीर कारमा का बीर्च होने पर ही में। इहप परम पुरुषार्थ का काम होता है। ईस से सिह हुआ कि बच्यारमिवया ही सब विवाशी में श्रेष्ठ विवाही। इसी जिए भगवान् ने कहा कि विवाशों में में कट्यारमिववा है।

प्रवाद अथवा विवाद तीन यकार के होते हैं—१ वाह, २ जर्लप कीर १ वितंपता।
कुछ लोग विवाद को भी एक भिन्न प्रकार का वाद मानकर इस में चार भेर मानने के पर्वपाती
हैं, किंतु यह ठीक मत नहीं है, क्योंकि विवाद और मवाद तो वास्तव में उसी पास्त्रीर बात
चीत का नाम है जो किसी विषय अथवा शाख को लेकर वस का कहापोह और जानगीन करने
के लिए दो व्यादमी या अधिक से अधिक लोग आपस में बातचीत—शाखाएं—करें। जो लोग
विवाद को एक अलग प्रकार मानते हैं वे दूसरों की व सुनकर अग्नी ही अपनी अर्गील बंती हा
हाँकना विवाद का अर्थ करते हैं, पर यह तो ज्वय और वितयदा के ही अन्तर्गत विषय है।
इस जिए विवाद या मवाद तीन ही मकार का माना गया और वन्हीं की परिमाया नीचे दो जाती है—

?—बाद्-प्रदा (पृष्ठनेवाले ) के प्रथ को सुनकर बस का ठीक ठीक, प्रथमत रहित, गुद्ध चिस से जो समायान किया जाय और जिस से सायिक वस्तुनिर्यंग्र होकर व्यक्ती का संदेह हर हो वह बाद कहलाता है।

२ - जल्य - नश्च का यथार्थ निर्णेष करने सथा न करने से कुछ मालव न रवकर देवल कर्षकारवरा अपनी राथ अथवा मत की दूसरों के अपर खादने और विवत क्यूचित पर क्यान न देकर हर तरह से दूसरों का पच काट कृट डाखना सथा अपने पच का ही सर्वेग समर्थन और स्थापन करमा जल्म कहा जाता है।

३ — विताण्डा — यथ चीर शांखार्थ का नहीं किसी तरह धवतर मी न हो, न किसी के मन में शांखार्थ भीर याद विवाद सुनने सुनाने की इच्छा हो हो वहीं भी भगड़े के बन का शांखार्थ करने के लिए पिक पड़ना चीर संसार भर के संबान्य अपना साभारण मती एवं वारी का सप्टर्न करते हुए निरम्तर बकते आना, पर अपनी चीर से कोरे मतस्पापन मी न करना वितापता कहाता है।

इन सीनों प्रकार के विवादों में स्प्रदेशीय तथा प्रशंसनीय विवाद पहुंछा 'बाद' है, इस में किसी को अधिक समझेन की जरूरत नहीं। वसी को प्रमदान अपनी विमूर्ति और अपना स्वरूप बतवा रहे हैं कि विवाद करनेवांबों में में बाद हूँ। जस्तु ;

भागे चित्रए और स्थान दोनिए कि वे सर्व सर्जुत से क्या कहते है। स्रावान की स्थीपप कथन यह है कि—

अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३॥ . १० रहा. ३३ ] ( ३८९ )

अत्तरों में में अकार हूँ, समासों के समृह में द्वन्द्र (नाम का समास) हूँ। में ही अविनाशी काल हूँ और सब ओर ग्रंखवाला विधाता हूँ।

गी० गी० नहें अर्जुन, अक्षरों में आदि अत्तर अकार हूँ में, जो सर्वव्यापक सुक्त परमात्मा की ही वरह सब अक्षरों में सुक्त रूप से ज्याप्त रहता है। ज्याकरण-शास्त्र के सब से अधिक वपयोगी प्रकरण समास नाम के प्रकरण माने जाते हैं जिन की संख्या किसी के मत में चार चौर किसी के मत में छह है। इन चार या छ समासों में भी सब से सुन्दर और अप्त इन्द्र नाम का समास है, किंतु इन्द्र समास में भी सब से सुन्दर और अप्त इन्द्र नाम का समास है, किंतु इन्द्र समास में भी ने प्रकार पान कौर एक पंक्ष अप्रधान ही जाता है, किंतु इन्द्र समास में भी ने प्रधान होते हैं। इस किए समासों में सर्वप्रधान, इन्द्र समास हैं भी। उत्तर एक काल को में अपनी विभूति बतला चुका हूँ। वह प्रकृति के कार्यों की परित्रणना करतेवाल समय का मावयोधन करानेवाल मेरा कालत्यक परित्य या को अनित्य होने के कारण महाप्रख्य के समय नहीं रहता। 'किंतु मेरा एक साजात स्वरूप भी काल है जो मैं परमात्मा ही हूँ। वह काल कभी नष्ट नहीं होता, अपित्र सब को नष्ट करके स्वयं सर्वद्र चारचा भाव को प्राप्त रहता है। मैं ही, समस्त संसार का आधार और पालन पोपण करनेवाला सर्वतोष्ठ्राख विध्यात हूँ। में अपने इसी स्वरूप से सब जानत के कर्मफल का विधान करता हूँ, अवयद मेरे इस विश्वती सरह हमें विधान नाम प्राप्त है।

कः प्रः—ं प्यारे प्रमुचेमी सकती, मृति में लिला है कि सबत में वाची राज्य से कित प्रापं का वेग होता है वह वाखीमान कारास्त्रहण है। कारा से ज्ञून्य कोई वाची कभी रह ही नहीं सकती। इसी विष कारा सी कैंकार की तरह से वचीं में संबंधित माना गया है और इसी से कपारी में कारा को ही मगलान ने अपनी साचाद विभृति कीर स्वच्य बतलाया है। समासी की संख्या कपर (गीतामीरव में) कही जा चुकी है। किन के साम में लू समास होते हैं वे वन का नामकरचा में करते हैं—र कव्याधीमान ,र तत्युच्य, क कम्मार्य प्रे करते हैं—र कव्याधीमान ,र तत्युच्य, क कम्मार्य प्रे हिन हैं के वन का नामकरचा में करते हैं—र कव्याधीमान ,र तत्युच्य, क कम्मार्य प्रे हिन हैं के वन का नामकरचा में करते हैं—र कव्याधीमान ,र तत्युच्य, व बहुमीहि, ध हन्द्र। इस के मन सी समास चार होते हैं वे वन को देश करते हैं कि मान के ही समास तत्युच्य समास के क्षान्य ते माने चारे हैं। इस में साम में ही समास तत्युच्य समास के क्षान्य ते माने चार के क्षान्य के क्षान्य के क्षान्य मान का करता, सन परी कोर प्रयोग को सकर समास है। यह किसी पर को हं सम नहीं करता, सन परी और प्रयोग कोर सकर समकर, सन के गुक्य माना हुए, सन को एक में में मूं हैता है।...इसी लिए मगनान ने करने की हन्द्र समास कहा

है। स्थाप काल के विषय में सब कुछ गोतामीरव में कह दिया गया है, सब विशेष कहने की स्वावर्यकता नहीं है। विश्वतीमुख पाता का सापारण खर्य है चार मुखबाला नहां भीर स्थातायारण खर्य है चार मुखबाला नहां भीर स्थातायारण खर्य है सवंस्थात परमारमा। इन होनों क्यों से इस दलेक की संगति कैंड माती है, पर चतुर्मुख नहां की स्थेपण स्वेतोमुखी, सबैंव समवस्थित, सबैंव्यापक परमारमा धर्य करना स्थिक माहारस्य को सबस्य करना है। यही स्था गाँकरायायाँ स्थादि प्राचीन महापुर्जी को भी मान्य है, भत्त- यही स्थी मानना स्थिक समीचीन है। स्थातु,

स्वय देखिए कि भगवान् अपने किन स्वरूपों का परिचय दे रहे हैं। वे कहते हैं कि----

मृत्युः सर्वेहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् । कीर्तिः श्रीवीक्च नारीणां स्मृतिमेधा घृतिः समा॥२४॥

सब का इरण करनेवाली मृत्यु मैं हुँ और आगे होनेवालों की जल्पित का कारण भी हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेघा, <sup>पृति</sup> और क्षमा हँ मैं।

गी० गौ०—हे अर्जुन, संपूर्ण जगत को प्राणरहित बनाकर अन्य छोजों का पिषक बनानेवाळी खूलु मेरी ही विभूति है और मरे हुए छोगों को भविष्य में पुनः एतम करने में मैं ही मुछकारण भी हूँ अर्थात जन्म मृत्यु दोनों हो मेरी विभूतियों हैं और आवश्यकवानुसार मैं ही उन्हें संसार में वर्तना हूँ। कियों में गुण अवगुण सभी रहते हैं। उन में गुणों के रूप में हूँ मेरी विभूतियों का दर्शन कर। वे गुण हैं यहा, शोभा और छश्मी, अमृतमय मनोमुग्धकारिणी वाणी, अत्यन्त प्रवछ सम्तर्भ राकि, सीरण दुद्धि, अनुपमेय धीरता और असाधारण क्षमाशीळवा।

कः पः — प्यारे मित्रो, अवर कहा गया है कि खप्त धीर यृत्यु धगवान् ही हैं। इही का विशेष रच्छाकरण है यह 'ख्लु सर्वहर' धीर 'प्रविष्पताय बद्धवः'। इस के वंदम्प में भनेक स्थानों पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब अधिक प्रामाधिक प्रदान्त रेना क्षतावरण है, विशेषिक जगद आवता है कि मगवान् ही कर्यानुसार सव को संखार में व्यवक करते हैं धीर कर्यक्र भोगाने के विष् कृत्यु के विशेष हुत्वरे खोड़ों में भेज होते हैं।

त्रियों की निन्दा स्तुति के वसंग में गोरनामी तुल्सीशासणी ने पहले वन के अनुष्ठी का क्लोस किया और कहा है कि लियाँ 'क्लगुष्ट काठ स्टश वर परहाँ', निनु मननान् किरे के सद्गुष्यों को ही चर्चा कर रहे हैं। इतना ही महीं, व्हिक वन के साब सद्गुष्यों को हर्य क्ष्यनी निमृति कह रहे हैं। वे गुष्ट हैं कार्ति ≕नेकनामी —हस की रखा विसाँ ही करती हैं. यदि वे इस की पर्यांड होड़ दें. सो पुरुषों की इजत आवरू को पाताळ में भी ठिकाना न मिले । २ भी=रोभा-- लग्भो और घन संपत्ति । ३ वाक्=मधुर वायो -- मीठी मीठी, दिल को लुपानेवाली योली । ४ स्पृति=स्मरकाशस्ति—स्विते को गारदाउत परुपा की ध्रपेता हजारी गुनी ज्याहा होतो है। ४ मेधा≍बद्धि—खियों की बद्धि बडी सीच्छ होती है. पदि वन में में भाग की कतिया और भशिया का दश्यमात निकल बाय, ते। वन की दरदर्शिता के सामने वस्त्रों को सार बाद मस्तक श्रकाना वहे । E प्रति = धेराँ -- वियों में धीरता रखने का जलाधारण गण है, वे वही बड़ी विपत्तियों को इस खेलकर पार कर जाती है। जिन संकरों में पहल विविध तक हो जाते हैं, चैर्य क्लोकर दर दर को ठोकर साने छगते हैं हन संबर्धी में सिक्कों ही बन का बाध प्रकारकार बन्दें साहस बराव करती है। यथि पान की दिनिया ने अपना रंग परत कल बरल दाला है जिस से अगवाम की कही हुई बातें का गरयच-तः प्रमाणित होना सहान कठिन समस्या हो पड़ी है. फिर भी वेसे बटाइएस हमें कामे दिन मिलते ही रहते हैं कि कितने हो घरों को व्यासन सर्वेनाय के सला से बात की बात में जिये। में भारती धीरता चीर कहतदिष्णाता के बस पर ब्लार जिला। ७ चमा = सहमधीजता = तितिचा-किसी के अपराध के, इएड देने की और बदला चुकाने की शक्ति रसते हुए मी माप्त कर देना । यह गया लियों में बत्यन्त बावस्थक है । यह गया रहे, तो कभी किसी कुट्रव में कल होने ही म पाये। पर साथ का तो जमाना ही उल हा पश्चिद हो चका है। किर भी परुषों से स्वादा ही खियां में यह गक्ष चन भी पावा साता है।

यह शौकिक र्याट से क्यों किया गया । परंतु गार्थाय रिट से इस का क्यें होता है कि सगवान इन सात थियों की हो तमान थियों में क्यानी विन्ति बतला रहे हैं। ये सातों कियों तसहनू हो जो कियों है। इन में की ति, तेया और एति, ये तीन थियों समें भी पत्थी मानी गई है। स्टित किहारा वार्थि की पत्थी का नाम है, पना की पुजह वार्थि की साता है, जम की पुजह वार्थि की स्वार्थि, भी क्यांत क्ष्मीकी मनवान नारायण की पत्थी शिवद हो हैं और वायी क्ष्मीत सहत्वीकी कलानी की कन्या है, यह कीन नहीं वायकता। इस प्रभार इस का तात्वर्य यह हुआ कि संसार मह की कियों में सर्वभेष्ठतमा ये सात विच्यों साधार मगलस्वरूपा और मनवान की ही विद्युत्तियों हैं जिन के क्षांत्रिक सेरामान के भारता है अबद में स्ववहार करनेवाओं विव्युत्तियों है जिन के क्षांत्रिक सेरामान के भारता है अवद में स्ववहार करनेवाओं विव्युत्तियों है जिन को क्षांत्रिक सेरामान के भारता है अवद में स्ववहार करनेवाओं विव्युत्तियों है जिन को क्षांत्रिक सेरामान के भारता है अवद में स्ववहार करनेवाओं विव्युत्तियों है जिन को क्षांत्रिक सेरामान के भारता है अवद में स्ववहार करनेवाओं विव्युत्तियों है जिन को क्षांत्रिक सेरामान के भारता है अवदा में स्ववहार करनेवाओं विव्युत्तियां सेरामान हो क्षांत्रिक सेरामान के भारता है अवदा में स्ववहार करनेवाओं विव्युत्तियां से स्वार्थिक सेरामान के भारता सि स्वर्थिक सेरामान के स्वार्थिक स्वर्थिक सेरामान के स्वर्थिक स्वर्थिक सेरामान के स्वर्थिक सेरामान के स्वर्थिक सेरामान की स्वर्थिक सेरामान के स्वर्थिक सेरामान के स्वर्थिक स्वर्थिक सेरामान के स्वर्थिक सेरामान सेरामान

चद भागे सुनो । सगवान् कहरहे हैं कि—

वृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् । मासानां मार्गशीषोंऽहमृतुनां क्रसुमाकरः ॥ ३५ ॥ सानों में में बृहत् साम हूं तथा छन्दों में गायत्री हूँ । मासों में में मार्गजीर्ष हूं और ऋतुओं में वसन्त ऋतु हूँ ।

गी॰ गौ॰—हे अर्जुन, लयदारी के साथ गाकर मगवस्तवन करने गेग्य जितने सामवेदीय मन्त्र हैं उन में मैं बृहत् ( अर्थात् सब से बड़ा ) नामवाज साम-बेद हूँ। वेदों की लन्दों में वैंधी हुई सुष्ठु ऋचाजों में मैं सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त गायत्री नामक ऋषा हूँ। महीनों में सब से सुन्दर समवस्थित अगहन नाम का महीना हूँ मैं और छहीं ऋतुओं में सब का राजा मैं बसन्त ऋत हैं।

कि प्र०—प्यारे माइयो, यों तो सामवेद के सभी मन्त्र अगवान् की स्तृतियों से परे

हुए हैं, पर कन में सुद्रस्ताम नाम का जो मकरख है इस की बात निराजी ही है। इस में स्तृती मयुरता परे

के रूप में भगवान् की महिमा गाई गई है। इस के स्वरों और इस्ते में इतनी मयुरता परे

कि जीता मन्त्रमुग्ध की मींति अथवा चित्रजिकित की सरह ही जाता है। सामवेद का वह

मकरण स्थ मकरखों का रामा माना गया है। इसी किए भगवान् ने सामी में अपने को सुरस्ताम

कहा है। इन्हों में गायवी इन्द का माहारम्य सर्वेविदित है। प्राचीन ऋषियों महिंग्यों के

मर्यों से सेकर अर्वोचीन मुनिया और कियों तक के प्रश्वों में गायवी सुन्द की विस्तृत महिंग

का वर्णन मिलता है। येद, वेदान्त, इतिहास, पुराख, काल, धर्मश्राख आदि कीई ऐसा प्रण्य

मर्ही जिस ने गायवी सुन्द का माहारम्यवर्णन कर स्वरंग को क्रतकरय न बनाया हो।

सतुर्थों में वसन्त ऋतु का नाम खेते ही मनुष्यमान के मन में विचित्र एकार के भावों का रचुरण ही उठता है। बुद्दे लवानी के ब्लब्बात का स्तुन्य करने बगते हैं, अवान साकारा मामी देवता, मन्ध्ये, विद्य ब्यदि को अपना समझ गैनिनते हुए काकारा में उद्दे की सी आव- न्दानुमृति करने छयते हैं, भावक फूबी छोर तितिल्यों को मी अपनी सुन्दरता, मनोविनोर-वियता छोर सरवा रिनरण चञ्चकता के आयो शत शत में पात करने का गर्व करने तातते हैं। भोक में कहावत हो मिलद हो गर्य है कि यहन्त में मुर्शे में भी आज व्या आती है। हस आतु में प्रकृति कपने शीर्य शीर्य, कातप, नर्या शिशिर से सान, वस्त, ननुतामाम (दने विकट्ट ) कवेवर की पुर फोककर नृतन, कोमळ, प्रपुक्तिकत, रंग विरंगा, आकर्षक माना पास्य करती है। इस का पह अपोग परम पुरुष को खुमाने कीर कपने वस में करने के छिए मी होता है। फिल निवेंच पुरुष कपने विसंग स्वयान के कारण यदि इस का नहीं हो पाता, तो क्या वह हतना सहतम है कि इस नवरोयना प्रकृति को अपना भी न बनाये हैं नहीं, पेसा करना इस के छिए मसंसब है। तभी तो मगवान कपने परम मित्र के आये दिशुद्ध करना-करण से स्वीडार करते हैं कि में मानुकों में मानुगण सुनुसाकर हैं कपोंत वासन्तो मकृति मेरी विमृति है। अस्तु

सन भागे पत्रिए कीर सन्य मागवती विभृतियों का कवडोकर की निष्: मगवान् कड रहे हैं कि:—

धूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववृतामहम्॥३६॥ छ्टनामबीणों में में धृत हुँ, तेजस्वियों में तेज हुँ, जय हूँ, निश्चय हुँ, सत्त्वरीजों में सन्त हुँ।

गी० गी०—हे धर्जुन, इल, इपट, पूर्वता आदि करनेवालों में मैं सब से बड़ा इल का विषय ज्ञा हूँ। संसार के यह मड़े तेजस्वियों अर्थात अपना प्रमाव से सर्वसायारण को प्रमावित करनेवालों में मैं हो उन का तेज अयवा प्रमाव हैं, विजय-यान्ना द्वारा बड़े बड़े देशों, बड़े बढ़े विद्वानों, बड़े बड़े वहल्यानों को परास्त करनेवाले राजाओं, विद्वानों, पहल्वानों आदि हो उन की विजयशोखता के पुरस्कारस्वरूप जो उन्हें विजय की प्राप्ति होती है वह ( जीत) मेरी ही विभृति है अथवा यों कही कि उन की विजय का यदि कोई मृतंक्य हो सकता है, वो वह मेरा ही रूप है। इसी प्रकार किसी विजय पर एड रहनेवालों का जो निरस्यात्मक स्वरूप है वह सेरा ही रूप है और बड़े बड़े सरवारी, साचिक गुणापम, ससुक्यों में रहनेवाला सत्त्व गुण भी मैं ही हूँ।

कः प्र---पारे आर्था, इच इक्षेक का प्रथम चरख समारच युद्धिवादों के लिए बहुत ही भ्रमारपाइक (चकर में कालनेवावा ) है। सत् राग्वों की शिचा और सचे सम्प्रागे-इर्रोक स्परेकों के भवण से मिन की नुद्धि परिवार्थित नहीं है। गई है, वो स्वोग किसी वाक्य की सुनकर स्त का सम्दानत स्पर्थमान बहुयंगम कर स्त्री के अनुसार संसार में करेंने के अम्मासी है, ऐसे क्षाम मगयान के मुँह से ही बन का कपटपूर्य जुझा होना सुनकर चारवर गरी धारणा कर सकते हैं कि प्रनेक शाख धीर शाखी व्यर्थ हो ज्ञा की निन्दा करते हैं, हाठ मृठ मी सूप स्रेबनापाप सतलाते हैं। जूचासो साचाद वगवान् की विमृति और वन्हों का स्वरूप है. क्तिर रस का श्रयोग करने में, क्सी रूप में मनवान का क्यान करने में किसी प्रकार का पाप भटा क्यों का सकता है ? यदि शाजों और शाजियों का, शायु ग्रहासामी की क्षत्र के क्षप्रेटों ब्रवचने का कुछ भी बभाद भी कृष्ण पर पड़ा है।ता भीर वे जुए पासे की हानिकर, पापपभवी, निन्ह्यीय बल् समकते, ता न ता वे 'यूर्त झुकपतामस्ति' की घेषण करते, न जुझाड़ी युधिटिर का अूका में सेतवा हुआ राज्य वावस दिकाने में किसी वकार की सहायता करते । परंतु वन्होंने होने ही किया, इस जिए खुबा सेवने में-नाता फेंक्का हरा वाती के साथ इसरों के थन का अपहरख करने में कोई रोप नहीं छम सकता। ठीक है, है मानता हैं कि ऐसा सरपथ प्रहस्य करने का सिदान्त रसनेवाओं की पुक्ति कीर करेंकारी वित दरें पर चकाई गर्ने है। परंतु में वन का व्यान थोड़ा बहुत इस रसाह के सन्य वासे पर दिला रेना चाहता हैं। धनजान् वे बलियों में जुशा को घरना लक्ष्म कहने हे बार बले की तैमस्वियों का लेन, मीलनेवालों की मील, इट विश्वियों का निश्वय और लाजिकों का तत यतञाया है। दक्षा भगवान् के इन स्वरूपों वर तुम ने विचार किया है ? यह सोचने का कर क्ताया है कि वृत्तवरूप होने के साथ ही मगवाम् ने क्येरे तेल, लग, निश्व चीर वल बी चर्चा की है ? नहीं, ती अब से प्याप हो और देखें कि इस में क्या पार है। अनवार है पेले कथन का यही क्रमिनाय है कि जूका लेखने की गृहत्ति रखने के साथ साथ क्षनर हुन <sup>में</sup> पर्मेशन युविचित् को सरह तेल.यमाव है, संसारविकय की शक्ति है, विश्ववासिका वात्वा दें भीर सब के कपर सक्त गुर्चका समावेश है सब तो तुन्हें ज्या सेशते हुए भी भगवार् से सहायता पाने की कारण रक्षनी चाहिए, जीर नहीं, तो अदने की पीर छुजी, अतस्व प्रशास्त्री सममकर इस का सनिष्टकर परिचाम मेागने को सदर तैयार रक्षना वादिए। इस गुन है ये सन गुख हैं ? युनिशिर की तरह ज्ञासेकते द्वर भी तुम लख करा से रहित हो ? की भी अपनी खुमाड़ी तेनस्तिना पारण कर सकता है ? दिन्तिकय की बात लाने हा। में पृथ्ती हैं कि क्या कपराहित दोकर कीई ज्या में भी जीतने की चारा शतनेवाला चान निख सकत है ? क्या कृत्य क्षेत्रते हुए पुक्तित के द्वापी निरक्तार देशने की संगावना देशकर आन शर्र ज्ञा लेजने के निधव पर टट रह सकता है । आज का जुआ ही क्या सुचितिर की मार्कि सारिक बिकाश क्या रह सकता है ? अवस्थित सब वर्गों का बला आते है लेका है मकारात्पक ही विकेसा। फिर किस साहल पर तुम जूबा झेबवा निर्देष कह सकते हैं। किसी बरह पहीं कई सकीमे।

भीर भगर कोई यही माने कि 'वासं खुख्यसामस्थि' इस साक्य का इक्षेश्व के भाग भग-वदपों से कोई संबन्ध नहीं है. अपि तु यह वाक्य भगवान के एक स्वतन्त्र ( कतम्य ) कप का प्रथक हो परिचय करापेवाला है. है। भी इस का यह अर्थ वहीं है कि जुझा होलमा निहीप है। जमा हर हाजस में बरी दल है। क्याउपूर्ण जय की जीत में सब संसार का शब्य पा लेने पर भी ग्रन्स में हरोजिन की से। दशा हुई यह किसे वहीं मालम है ? ग्राम की दिनिया में भी इस नराह और द्वारा पिछे कथ यन वैश्वत की बरवाद द्वव्यविकास का प्रत्याच प्रधास द्वारी दिन बराबर मिस्ता ही रहता है। तब मरावान में ऐसी सरी चीत को खपना विभतिमय रूप क्यों कहा ? इस हरत का यही क्लर है कि संसार में शक्षा यह बरा पेसा कोई पहार्थ है हैं। नहीं में। करवान के विशट रूप में सर्वहा से समाबा हुआ न हो, गंदी से गंदी और अच्छी से क्या सभी चीत्रे भगवन्त्रस हैं। इसी किए समयान वे धपने परिचयप्रकरस में नह चेतन, स्त्रम अध्यम, परा पथी, शतुर राथस, कोपड कठोर, श्रम्त विष शाहि समी तरह के पदाधी और सावादि गयों को कावना स्वरूप बसलाया और रजस्तवन्त्रधान सलपूर्य कार्यों में च्छ को सर्वप्रधानता रेकर बसे थी अपनी विश्वतियों में परिगणित कर दिया। इस किए सर्व-ग्रक्तियान्य भाम के विद्वस्थनामय वातावरका में रहनेवाकी की मन्नकर भी जुका केवना शास-संगत कार्य नहीं मानना चाडिए। परंत ती क्षीम इतना सरकाने बकाने पर भी प्रपना हर मधीं क्षीक्षते और जद्मा क्षेत्रमा काहि हथ्यमं काके खरने की ममतलतक्ष्यीपासक की मानना चाहते हैं हम की मरी समा में बसी प्रकार कांजल देशा पहता है जैसे एक क्षेत्रे से युद्ध में छोटी सी अमेरिशी लीमने के बाद अपने यह और बीस को अहाबारस का कप देने तथा स्वयं पर्मराज की अपाधि धारश करने की इच्छा होने पर एक शत्रा को समित होना पड़ा था। सनी, यह एक होटा सा, किंग बढ़ा ही सारगर्भ दशन्त है।

बाहित गायों का जाल्लुकेसर एक शाम था । बाहित गायों की व्यावदी काफी पनी धी कीर वन गायों में प्रायः वनित्र कीर कहीं से ही बहुतता थी । बाह्य कारि वीमक क्षानु बक्तिवाकी जातियाँ वन में बहुत कम, नहीं के बरावर, तिवर्ष काम चळाने पर के किए सावाद थीं। वह राजा अपनी वाचवायमां में घटनाकम से कुछ सैनिकरिया पा चुका था। पूर्वतंत्रमारों के कारण मारम्भ से ही क्या में सेनानायक, फीलहार, कैया बमीरह बनकर मार्ग कमाने की मकल ठाळां। थी, पर दैननित से खलस्य में ही पिता का देशन्त है जाने से बत की कमिकशायों पर पानी फिर गया, वने सब मनस्वीकर वपनी जमीरारी रेत्न्छने के प्रवास में पह जाना पड़ा। विता की छत्यु होते ही यह फीनी कतायह कारि की शिवा को इस्त भीनी कतायह कार्य की शिवा को इस्त भीनी कतायह कारि की शिवा को इस्त भीनी कतायह कार्य की शिवा को इस्त भीनी कतायह कारि की शिवा को इस्त की स्वास करता रहा। इस से वह मार्ग के येग का पात्र वन गया, विरोपतः पत्रिय

धीर घडीर जिन की वस के राज्य में बहुतायत थी, अब के लिए बान तक रेने को तैयार पहते, वस के देशारों पर सन की बदो यहा देने की वार्तें कहा करते ।

दस समा की जार्मोहानी की जहाँ सीमा थी वहाँ एक छेटी सी पहाड़ी नही कहा करती भी जीर वस के दस पार से हो एक दूसरे अर्मोदार की जार्मोदारी शुरू है। अरती भी। नहीं पहाड़ी होने के कारण कभी कभी अपनी सदम्मि की इचर उपर कर दिया करतो भी—किसी बरसात में इस पार कथिक किनारा छोड़ देती और किसी बरसात में उस पार। इस की नजह से उस पार के छोटे अर्मोहार थीर इस पार के राजा साहब में सीमा संक्रियों अम्पना हर साल की साधारण यात हो गई थी।

वस पार का अमींदार जगह, जमीन, वनन, आबादी के खराल से यमित बहुत हर-जोद था, पर उस के पास पूर्व पुरुषों का कमाया हुआ रुपया पैता काफी था। इत वित्र वह राता के सामने अपने को ल तो कमनेत्र समस्त्रता और न किसी बात में दश्कर रहना चाहता। इस प्रकार भीरे भीरे हैं।भी में मनमेरान यहता वा रहर था, तथापि वह नगीगर किसी बात की प्रशंह नहीं करता था।

इथर राजा के चापलूस हर घड़ी अपने राजा की इस बात के लिए उसकाया करते कि वह जाप की बगवरी का नहीं है, तो क्या हुआ, है तो जाप का रात्र ही। ग्रीर नीतिकारी का कथन है कि शत्रु को होटा समक्षकर अपेचा और खापबाँडी करना पीछे बड़ा इःबरापी हीं माता है। इस लिए बाप बते एक दिन मार पीटकर ठिकाने क्यों नहीं समा तें कि रहे बाँस, म बाजे वसुरी । काप के शुमचिन्तको क्रीर क्षिदयतगारी की कमी भी नहीं है कि अप को कुछ ज्यादा सीचना विधारना पड़े, इत्यादि । इस प्रकार निरम्पति भड़कानेवाकी बातें सुनते सुनते राभा के मन में भी यह बात बैठ गई कि अब सेरे इतने अनुगामी सनुवार है, के क्यों नहीं एक छोटी सी सेना तैयार करके इस के ऊपर चढ़ाई कर दृँ ? झासिर वह सैनिक-विचा को हमारी रुपये सर्चेकर मास की गई थी, किस काम आयेगी ? यह दिचार की ही यह चित्रपों और श्रहोरों को घोटे घीरे श्रापना वेतनमुक्त मौकर बनाने खगा। महीने हैं। महीने में इस के इत्र नये मीकरों को संख्या खग यग बीस प्रचीस हनार हो गई। तब वह उन्दें फीनी दंग से कवायद आदि सिद्यावे लगा, बहुत से देशी हथियार तीर कमान, बर्धी माला, सलवार मुजाकी वर्षेरह मी इन्हें कर लिये और उन के चलाने की शिवा मी देने छगा। इस के सैनिकों में खगन थी, केवल बौकरी के लिए बन्होंने **राजा** का साथ महीं दियाचा। फल यह हुव्य कि कुळु ही समय में उस की सेना अथनी शक्ति मर 🕵 करने के बिष अच्छी सब्द: सैयार हो गई और एक दिन शुभ मुद्रतें देवकर सने। सत दूरमन पर घावा कर बैटी।

. . . .

दस पार का कर्मोदार इत प्रकार कान में तेल हाजकर सीया पड़ा था कि राजा के सैन्यसंपद के संबन्ध में उसे धान तक विषक्त हो सबर नहीं छगी थी। एकाएक छंपेरा रहते ही जब वस के पर का पेरकर इनारों सिपाही भाछा ताने हुए वस के सिर पर ना पमके तब यह करू बकार कोंग्रें काड़ फाड़कर सब का मुँह देखने छगा। सिपाहियों ने विना छड़े मिड़े वसे गिरपतार कर बिया और हाथ पैर में हथकड़ी बेड़ी पदनाकर धाने राजा के समित काकर साम कर दिया। शब्द को विवस रेखकर राजा की बाँखें खिछ गई। वह मुँदी पर ताब देता हुआ सिवाहियों से बोला—इस के पर का सब बाल असनाव लूटकर अपने करको में कर लो, पर के सब माणियों को ले चलकर कैरलाने में ठूँत हो और पारें। और मिही का तेल सिवुक्त हर पर में खाग छगा हो।

बस नमींदार ने पहले छोचा था कि ऐसे नीच सामा के खाते जी सात को 'शियकर पावा करता और खरनी काली करता के काने करेतों से भी बानी नार से नाता हो, मैं रार की निका माँगने के खिए मुँद नहीं सोल्ँगा। खे हो यह मेरी बोटी बोटी काट बाले, पर मैं इस के सामने खपना मस्तक नहीं छुड़ारूँगा। खेकिन इस ने सामा के मुँद से सैनिकों के पति तथ वपरुंत्त खादा सुनी, तो इस के होत्र पैतरा हो गये, इस का निक्ष्य हिंग गया। चनने परिवार और बाद दारे के नमाने के पर की दूरेंगा की करना से यह जिल को स्पिर नहीं एस सका। खासिर इस ने प्रार्थना की कि मुक्ते को चारे दयह दीविय, पर पेरा सर्वनार मत

राजा ने कहा—यह तभी हो सकता है जब कि तुम एक शर्तनामा जिलकर यह स्तीकार करों कि स्थान से तुम स्त्रीर तुम्हारे सानदान के लोग मेरी रैवत हुए तथा भिस जर्मीदारी से तुम सर्वीदार बने किरते हो बस के लिए छाज में एक मुस्त पचाश हजार रुपे नकह स्नाम दिए। करोगे।

लसींहार ने यहुत प्रायंना की कि इतना जुल्म न किया नाय, जुल् रियायत होनी चाहिए, पर इस की एक म सुनी गई। अन्त में हार मानकर उसे रागा की इच्छा के कनुसार ही सद जुल् जिल्ला पड़ा।

इस प्रशार समाज विमयशामा से जीटकर रामा अपने की संसार में अपनुत्रपूरी और आहितीय पराक्रमी रामा ही नहीं, परिक सम्बाद समझने कमा । वस के मुसाहिब क्से और अधिक बढ़ावा देने कमें । इस का फूक यह हुआ कि वह अब सायाद्य पर्मराम युपितिर परकर बढ़ैकों की मीति कीते हुए युद्ध को महामारत के युद्ध से समझ देने लगा । अब वस के प्रमाने एक नई खालसा स्टाप्त हुई । वह सोचने जमा कि व्यास के किसे महामारत की सरह भेरे पुद्ध को सेकर एक प्रथ्य तैयार होना चाहिए निस्स से सी कीति कभी कम न होने पार्य । सुसाहिकों से साथ मणीता। करने के बाह निषय हुआ कि काणी से फुछ चुने हुए विद्वान युनाकर छन्दें यन्य लिक्सने का काम और दिया धाय । कपये के खालच में पविद्यत छोग सन सरह का पन्था-निर्माण कीर स्थानपायतान कर सकते हैं।

धादा की देर थी। वाल की बात में करेक विदान का यहुँचे। समा में उन्हें हुनुम दिया कि मैरे नाम एक नया महाभारत बनाना होगा जो व्याखरचित महामारत से किशी तरह कम न हो। पिटतों को युद्धशत्रा से केश विजयाति तक वा सब हाल वतला दिया नया। क्या सुनकर पविदत कोग वही चिन्ता में पढ़ गये। व 'हाँ' करते बनता, म 'ना' करते । यदि हाँ कर दें, तो खिलें क्या कीर किस तरह १ क्योंकि वह महामारत पर्मे का युद्ध था, साचाद भी कृष्ण मारवान् श्व के सम्बतक थे। यह युद्ध घीर स्वभं में मरा हुका है, न कीई युधिकिर धनाने लायक है, न कर्जुन या मीम । कीर भी कृष्ण की तो खर्जे ही कीन करें। भीर यदि ना कर हैं, तो ऐसे कर्याचारी घमंदी राजा के यहाँ से नान की सर्वो स्वस्तमत बणकर अपने पर कैसे कीटें।

इसी सीच विचार में कई दिन चीत गये। एक दिन राजा ने विवदतों से पृक्ष-कहिय, मेरे नाम के महासारत की तैयारी में छय किसनी देर है 9

परिस्त कोग क्तर क्या दें, यही छोचते रह गये।

राजा ने कहा---माजूम होता है, अभी नहीं बना। कल्हा, में और अवशास (मीह-कत) दे रहा हैं, परंतु ज्यान रहे कि वस पुचने महामारत से यह पहासारत सड़ चढ़कर किल्हा जाए।

ध्यक्तिर फिर एक सहाइ बीत गया, पर परिस्तों ने धानी तक सेवा में प्रन्थ स्परियत नहीं किया। राजा ने कहें इवाँर में हाजिर होने की खाता हो। परिस्त जोग हाजिर किये नये। राजा ने फिर वही परन किया—पन्थ में कितना विकाद है? सत्तर के स्थान पर पुनः काकाग्रदर्शन ।

राजा ने चित्रकर कहा—क्यों औ, तुम क्षेण तो पब्दिल हो, पन्धरपना ही तुम्हारा
मुख्य काम है। मैं बुख बेगारी मो तो नहीं कराना चाहता ? किर तुम क्षेण किस्नते क्यों
नहीं हो ? सच्छा, बाज मैं माफ करता हैं और किर साल दिन का समय देता हैं। यदि
हतने दिनों में सन्ध पूरा पूरा नहीं जिला गया, तो किर मगवान मी तुम क्षेणों को मेरी कोपान्नि
से नहीं क्या सकते।

परिवर्ती में एक कूटबीतिय भी थे। अब तक वे तबह देते आते थे। छोचले थे कि वदाचित्र इस कोगों वी पुष्पी देतकर राजा मूर्व जावकर इसें छुटी दे देगा, वर जात की कटोर अपना सुवकर इन वा खोचना इसा ही समा। सब कट्टीने युक्ति से काम खेने का निध्य किया भीर कहा—भीमन् ! यदानि कामी हम क्षेत्रमें ने केवनी महीं बठाई है, किंतु मन में सोच विचारकर सब कथानक (ज्वाट) वैचार कर विचा है। यदि एक कड़बन व पह गई होती, तो भव तक कभी का विक्रमा मास्म्म की गया होता और से ही एक दिन में पन्ध परा हो जाता।

राना ने कहा-नह क्या घड़चन है और दैसे 🔣 होगी 📍

परिदत्तभी ने कहा—एक पाय के सनन्य की कडचन है। तह काप से पूक्कर हो तर हो सकती है।

रामा ने कहा—सब अब तक आप को गों ने पूड़ाक्यों नहीं ? पैंकहीं चकाको सधा नहीं धा?

पविदतनी ने कहा—भी, ""वह" "दह बुद्ध ऐसी बात है जिस के पूक्ते में हम सोगी की संकोष भी रहा था चौर कथ भी साहस नहीं हो रहा है।

राता ने कहा—वाह, यन्य के संबन्ध में वन तक बाप कोगों को मेरी घव वालें वहीं माछून हो नायेंगी तब तक बाप कोग को पूरा कैने कर सक्तेंगे हैं फिर ऐसी धावरवक बात, चाहे. वह वितनी ही गुप्त क्यों न हो, को पूछने में सकीच करने से कैसे काम चल सकेगा है बाप निर्मय होकर करनी काइचन हर कर सें । संक्षित होने की कोई मंकरत नहीं।

परिस्तामी में कहा—वाड, शता को ऐसी ही चुन्हिसानी खेत्या होती है। सन्द्रहा मीमन, सब कुराकर यह नताता है कि महामारात के जाँच युक्तम्यकों (वायहवाँ) की एक दौरही ही बाविका माँ धीर वे ही वस ग्रन्थ की सर्वेपिटि मुख्य पाता थाँ। इस खिए इस महामारत में भी येती ही मजान पाता की भावस्वकता पहेंगी ही। तो बस के त्यान पर क्या बाव की श्रीनतीकी का नामोख्येस किया ना सकता है? यदि ही, तो बन के कितने पति हैं चीर वय पतियों के बाव क्या क्या है ? बस, हतनी बात बतवा दोनिए, तो सात दिन के मौतर ही ग्रन्थ पूर कर दिवा कावमा।

राना ने सब्य के मारे शिर नीचा करके कहा--वहीं, नहीं दिने दीनिय, रहने दीनिय !! मुके ऐसे महामारत की कोई नकरत नहीं है । अन्त्रीनी, काप दन परिदर्शी की सप्टेंग रिक्रण टेकर किस कर दीनियम । मैं उक जक्ती काम से सहक में ना रहा हैं।

मन्त्री भी प्रसक्तरा बाह्मी था । इस ने बद्धा—हुन्द्, इन कोर्से को दिश करके स्या दसरे परितत बचाने डोंगे ?

राजा ने बाते वाले चितरुकर कहा -- ज्या यक यक करते हो । मैं ये कहा दिया ज कि मक्ते कव सन्ध विकासना हो नहीं है।

ू १५ कपा से यही रिका फिल्मी रे कि ममवान की बसवसी ममवान होकर दी की का सकती है। भगवान के कुछ चुने हुए सक्यों का बसवर्य क्रमें क्याकर यहि कोई रन के समान पतीं करने का साहस करेगा और कहेगा कि मैं मगवान के कथनानुसार आवस्य कर रहा है, तो वह केवळ अबहेबना, जोकनिन्दा और कळा का ही पान मनेगा जिस से हानि के सिया खाम हो नहीं सकता । इस किए जूबा को मगवान का रूप मान कर जुधाड़ी मनने की करना मान कर जुधाड़ी मनने की करना मान में वहीं काशी चाहिए। जूबा का रूप पारण करके मी जोक्तृत्य होना मगवान की हो रात्ति का कार्य है; दूसमा कोई सस संस्कृत स्वादक पाप का ही भागी होगा। इसी प्रकार तेमस्वता, विमय्रोळता, निव्यासमकता और स्विवकता खादि मी साचाद मगवान की है रूप है। जिन पुरुषों में ये गुखा हो उन्हें मगवान का दियो क्रायान समस्ता वाहिए। जिन पुरुषों में ये गुखा हो उन्हें मगवान का दियो क्रायान का सिमान कहीं करना चाहिए, क्रम्यपा वखता ही एक मिन्नेगा। अवस्वता यह खबर्यक है कि इन गुणों का समानेग होने पर खपने अपर भगवान की द्यार्टिक का सनुभन करते हुए सर्वेदा वन का कृतत रहना चाहिए और बार बार वार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रमी, मुक्ते ऐसी शक्ति की जिस से अधिका-धिक हन गुणों का संबद्ध की साम स्वर्ण की स्वर्ण का स्वृत्यह मान करते हुए सर्वेदा वन का कृतत रहना चाहिए और बार बार वार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रमी, मुक्ते ऐसी शक्ति की जिस से अधिका-धिक हन गुणों का संबद्ध कर काप का स्वृत्यह मान कर सक्तुं। वस्तुः

प्यान रेकर सुने। कि कप भगवान् कर्त्युन को किस रूप में शपना परिचय दे रहे हैं। वै कहते हैं कि—

द्युष्णीनं। वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानं। धनञ्जयः । मुनीनामप्यहं च्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥ द्युष्ण के वंशनों में में वासुदेव, पाण्ड के पुत्रों में धनंनय, सुनियों में महामुनि न्यास श्रीर कवियों में ध्यना कवि हूँ ।

गी० गी०—हे अर्जुन, मुज्जिवंशी चित्रेशों में में बसुदेव का पुत्र भगवान् वासुदेव हूँ। सुधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नक्षक, सहदेव कादि पाँच पाण्डवें में सर्वे राज्यसंपत्र साक्षात् नर का अवतार धनंजय अर्थात् तूँ जो अर्जुन है वही हूँ में। सुनियों में सर्वे अप्र सुत्र साम्य संपत्र में प्रश्ना किये—दैत्यगुरु कि ग्रुजावार्य भी में ही हूँ।

क • प्र • — स्वारं प्रसु के प्रेमिया, बाद तक प्रमावान ने अपनी निविध्य विस्तृतियों के संवर्ण में अर्जुन से कहा। अब वे यह वत्तवा रहे हैं कि इन विष्तिस्य सत्ताओं द्वारा जिन परक्षप्त परमारमा के स्थापक स्वरूपों का व्यन्त में ने किया है वे सुक्त वासुदेव के अतिरिक्त और
कोई मही है। परम्य हो हस समय बसुदेव के पुत्रक्य में करतारित होकर अर्जुन के सवा
द्वर समरचेत्र (कुरुपेत्र ) में अपना परिचय है रहे हैं, इस में किसी तरह का संदेव न रह
काय, यही तनाने के स्विद समयान ने कहा कि यहुनीविधों में वासुदेव भी कृष्ण परमारमा हैं।

( 808 )

निन निराकार अध्यक्त, बगोचर परमारमा की विमतियां हाथी, योडे, नदी, पर्वत, सर्प, प्रसर, दैरप. देवता, महिप. देविष बादि बतलाये गये हैं वे ही बार्नुन के सामने कपनी साकारता सिद्ध करते हम कह रहे हैं कि मैं ही बसदेव का पत्र हैं।

मगवान पाँच पाष्टवे। में बार्जन को बापना रूप धतला रहे हैं। शरूपि धर्मराज यपितिर 🜓 पायरवेरी में सब से उवेत. कारतान के परम भला और तब कोटि के धर्मातमा भी हैं. फिर भी धर्मन को 🜓 पाएटवें। में सर्वभेष्ठता का यह मिला हका है। इस का नारण भी मस्य च ही है। कर्ज़न भगवान के पराम सहय है. यह यात भगवान स्वयं स्वीकार कर खुके हैं—

> 'यनेऽहं प्रीयमाणाय वस्यामि हितकास्यया।' 'भक्तोऽसि से सदा चेति रहस्यं होतदत्तसम्।'

'इप्रोडिस से स्ट्रसिति तते। वस्यामि ते हितम । र इत्यादि ।

[म स्टर्स्स] से स्पट है कि अगवान करने की पायस्वों में सब से श्रेष्ट मानते थे। कर्तुन भगवान के अनेक अनतारों के ससा थे। नर नारायवा अनतार के समय कर्तन नररूप में सदस्ति हुए थे। इसी किए भगवान ने पायहवें। में शवने की बेहतम सर्जन कहा।

वैद्यासती का नाम ही बहामनि है। वे मुनियों में सब से बड़े मुनि माने गये हैं। भगवान के चीबीस धवतारों में दन की गखना भी है। दन्होंने ही वेटें! का संकलन किया । 'मनन करनेवाखे की मनि कहते हैं' इस विद्यान्त के श्रवसार संसार के सब से पड़े ग्रमकारीक वेहम्पास ही सिद्ध होते हैं. क्योंकि तक वेहें का बतिशय बनन करने से ही महामार त सरीचा बहुदमण्य निर्मित हुचा, चठारह प्राची की रचना हुई, और भी चनेकानेक साख बने, भीर यह सब किया वेदम्यासजी ने । वेदम्यासजी की सबैजता और दिन्यरिंट के पारे में सब की मालुम ही है। अन्होंने ही संसय की हिन्यबंधि दी थी, प्रतराष्ट्र की पुद्ध का माणी कल पहले ही बतका दिया था। तभी तो वे महामनि बढ़े माते हैं और हरी किए मगमान् " में भी कहा है कि में मुनियों में व्यास सुनि हैं।

शकाचार्यंती कवियों में सब से बड़े कवि माने गये हैं, स्व का एक पास 🛍 कवि है। सप्तरकोश में हन के नामें की गिनती करते हुए जिला गया है—

' इको दैत्यगरः काव्य एकता भागेवः कविः।'

शकाचार भूग महर्षि के पुत्र हैं, बन के समान सकलशाखपरिज्ञाता हुसरा कोई नहीं है. वे सनेक गुप्त दियाओं के जाननेवाक्षे अदितीय विद्वान् हैं। भगवान् महर्षि भृगु की पहले क्या स्टब्स भारता चुके हैं। फिर वन के सर्वेगस्यमा विद्वान पुत्र को विविध्यक्ति की घेटना स्त्रीकार करते हुए बन्हें अपना ही स्त्ररूप कहना ठीक ही है। अस्तुः

श्रीर सुनो कि भगवान क्या क्या कहकर खपना श्रीवेग स्वरूप यहका रहे हैं।

वे कहते हैं --

## दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् । मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ २८॥

दमन करनेवालों का दण्ड हूँ मैं, विजय की इच्छा रखनेवालों की निति हूँ, गुढ़ों में मौन हूँ और झानियों का ज्ञान भी मैं ही हूँ।

गी० गी०—हे अर्जुन, जिन छोगों को हुएों का दमन करने का काम मिळा हुआ है उन में जो दमन करने की, दण्ड देने की शक्त है वह मेरी ही विमूति है। देशविजय की इच्छा से युद्धादि करनेवाओं की राजनीति अथवा न्यायाधिकार मेरी ही शक्ति है। गुप्त रखने योग्य पातों में मीन (चुप रहना) मेरा ही स्वरूप है जीर ज्ञानियों की ज्ञानमाओं में ही हैं।

क० प्र० — प्यारे मिनो, गंगा में कुछ ऐसे भी बहदुद्धि जीव होते हैं जिन के साथ ग्रम का प्यवहार काले से वाप नहीं चलता। वन हुए को सीचा करने के विष दयर देना ही पहता है। इन हुए को पढ़ि अप दिलस्तक, बलपूर्वक नीचे द्वाकर न रसा नाय, तो ससार में विष्यक्का प्रेयके कातती है। ऐसे मोके पर प्रभावस्थाली व्यक्ति, राजा महाराणा आहि, जी द्वाद की प्यवस्था करते हैं वह दयस्थावस्था मगरान् की हो सीस है। किंतु सूर्वं नन वसे अपनी ताक्त समम्कद अपने सिक् अप पतन का थोज बोते हैं। वो मुद्धिमान् हैं वे एता नहीं करते। वे सबैदा यही स्वाय करते हैं कि मगवान् ने ह्या करके मुक्ते सासन का कार्य लीचा है, हव सिक प्रयायपूर्वन, श्वित शित से मुक्ते वस करते यासन के मनते रहना चाहिए और अगवान् से मनते रहना चाहिए कि दयर का कार्य ही प्रमात करना चाहिए और अगवान् से मनते रहना चाहिए कि दयर का कार्य ही स्वाय । ऐसा सीचकर सासनकार्य च्यानेवासा की स्वाय करना चाहिए की रपराय को स्वय न मिल भाष। ऐसा सीचकर सासनकार्य च्यानेवासा की स्वाय करना चाहिए मही पारी, परायुत दिन दिन प्रमाती ही। ऐसी ही इस्टरनित को अगवान् ने अपनी विम्लि कहा है।

इसी प्रकार विजय की काशना रक्षनेवाली को बी साम, दाम, इयर प्राहि नीतिये। से काम लेना पढ़ता है। समवाद गम को गर रावखितनय की इच्छा हुई और समूद हस पार खड़ा में भाने के लिए से समुद्र से पास्ता हैने वी प्राप्तें ने काले सोने, तो मूर्ल समुद्र ने वन की बात अनमुनी कर दी। सीन दिन समनी बैठकर प्रतीया करते रह गये कि स्वर समुद्र सस्ता देता है, स्वर देता है। सन्त में नव बन्दी देसा कि इस तरह काम नहीं खखेगा सब मीति का सहाय लिया से समुद्र को अप कापने कालिता में सोने हम साम की सम्प्रक साम स्वर्ध स्वर

'बिनय न मानत जलकि जड़, गये दीन दिन बीति। चीले राम सकेाप तब, वितु भय होय न प्रीति॥' यही राप्तनीति है कोर ऐसी आवश्यक चीति को ही भगवान् ने धरनी विभृति

नीति का एक कर्यं न्याय भी होता है। प्राचीन भाष्यकारों ( भी शंकराजार्य प्रमृति )
ने यहरें नीति का न्याय ही अर्थं लिया है। तहनुसार यह क्षत्रिवाय समझना चाहिए कि
कहीं स्वा न्यायकारी शासन होता है वहाँ ममधान् कर्यने स्वरूप से विरातमान रहते हैं।
भाति क्षयाँद क्षन्याय का बताँव करनेवाका शामा कभी चिरस्थायी शासन नहीं कर सकता।
शवया कंसादि सके प्रस्यक हटानत हैं। इस कर्यं के क्षतुसार भी उपर्युक्त शास कीर समुद्र का
बेराहरण सभी न्याय का श्राहरण है। विजय प्राप्त करना कावरप्रयुक्त रात वर्शेकि वह वार्यं
देवाकों के कह दूर करने के किए ही ममधान् समन कपने हाम में विरात था। करोरी हो प्रार्थना के काय स्वार्थन समा करा स्वर्थन हमा भी हिस्सी है।

भीन रहना ही गुप्त वार्ती की श्या का सर्वेशेंड व्याय है। यक वक करते रहनेवाले भी भोई भी बात गुप्त नहीं रह सकती, कभी न कभी कदस्य प्रकट है। आती है। और अगर आहमी कभी येथिया ही नहीं, ते। अनायास ही वस के सब भाग विसे रह वा सकते हैं। हसी किए समयान ने भीन की ही सेम्पी में अपना स्वरूप कहा।

हार वार में का कार ते। वक्षाविषयक प्रसिद्ध ही है। ब्रामी लेश्य भगवान् का सर्पर हार श्राप्त करके ही ज्ञानी कहलाने के योग्य करते हैं। भगवान् के बाग से बड़कर और किसी भी विषय का हाम संसार में हैं श्री नहीं। इस किस इस विषय में ते। कुछ कहना ही नहीं है कि क्षानियों में मगवान् ही झानस्वरूप होकर विशानते बहते हैं। क्सतु।

भगवान् संदेप में काणी निमृतियों का परिचय देकर अब स्वरूप में कापनी सर्वेध्यापक विभित्त का द्वान कराते हुए कर्तुन से कह रहे हैं कि—

### यञ्चापि सर्वभूतानां वीजं तदहमर्जुन । न तदस्ति विना यत्स्यानमया भृतं चराचरम् ॥३६॥

हे अर्जुन, सब पाणियों की उत्पत्ति का को कुछ भी मूल कारण है वह मैं ही हूँ। ऐसा कोई चर अचर जीव नहीं है जा मेरे विना हो।

गी० गी०-हे अजुंन, सृष्टि में चर अथवा अचर जो कोई भी जीव हैं वे सब गुम से ही स्त्यन हुए हैं, मैं समस्त प्राणियों के क्यन होने में प्रधान कारण हूँ । ऐसा कोई जीव संसार में है ही नहीं जो मुफा से प्रयक् रहकर जन्म घारण कर सके और ब्रह्माण्ड मर में कहीं भी श्रपनो सचा स्थिर रस सके ।

क ० १० — प्यारे माहरी, मागवान ने क्षत्रना परिचय क्षत्रनी समझ के मनुसार विक्रुक सचेय में दिया है। बात ठीक है। परंतु को बात मागान की समझ में संचित है वह क्या सर्वेपारण के लिए भी वेसी ही हो सकती है है जाह, यदि ऐवा होता तब तो किसी के भी मशसानार पार कर लेने में कोई कठिनाई ही गई रह लाती। अगवान की कड़ी हुरें ये पुष्क मुख्य बात में पिए के कर ते हर में भारता करने केनेवाले लेगा सलार में कितने हैं है बहुत ही कम, नहीं के परावर। इस बात को पावान भी लागते हैं, वब ले सलार की असमकता हियी गहीं है। कहें मज़ी मौति ठात है कि मेरे इन विम्लिमय करेर का वर्षन सुक्कर केता किस तरह इन का क्योगा करेंने और किस क्ये पे मेरा प्यान पत्तर करेंगे। इसी किए की करो़ने पहले ही कह हिया है कि हमारेंगे में कोई ही एक काय मुक्ते लागवा चाहते हैं और वम में चाहनेवाली में भी कीई ही भागवाली ठीक ठीक मुक्ते वार पता है ( य॰ ०, स्वा॰ १ )।

यही कारण है कि करनी विश्तियों का संचेप करके परिचय हैने के बार उन्होंने उस में से भार सरकार अवस्थक समका और स्वक्रप में कह दिया कि है अर्धुन, मूँ यही समक से कि मुक से हित्क कुछ है ही नहीं, मैं हो समस्त महापदमास प्राधियों का व्यक्ति सकाय प्रधांत कानीर जिला है। एई से लेकर पर्वत तक चौर कानाराहि उन्होंदूर के को से सेकर पातालाहि क्योर-नोकेक्सपर्यन्त समस्त प्रदर्भों में मेरी ही विश्ति हेता कर। इस के अतिहित्त और की दिस्त से हा क्योर महित्त कर। इस के अतिहित्त और की दिस्त से हा प्रधान महित्त से लिस से ही विश्वित हैता कर। इस के अतिहित्त की दिस्त से हैं। साम प्राप्त कर सके।

भारसान माप्त कर सका

भगवान् में कहा----महीं नहीं बजुँत ! ऐसी यात नहीं है। में कभी किसी बात से उदिग्न दोना ते। जानता हो नहीं हैं बौर न मेरी विमृतियो का नवाँन हो स्पास हो गया। किर भी में सारतात्र नतकात्रर कम परिचय रेश की मंद कर रहा हैं बस का कारवा यहीं है कि----

# नान्तोऽस्ति मम दिज्यानां विभृतीनां परन्तप।

एप स्इदेशतः प्रोक्तो विभूतेविंस्तरो मधा ॥१०॥

हे परंतप, मेरी दिन्य निमृतियों का धन्त नहीं है। यह विमृतियों का निस्तार तो में ने फेनळ दिग्दर्शन के रूप में कहा है। गी० गी०—हे शबुओं को ताप पहुँचानेवाले अर्जुन, मेरी दिव्यगुणयुक विमूतियों के विस्तार की नहीं सीमा नहीं है। मेरी विभूतियों कनन्त और कसीम हैं। थीर यह यदि यह, कि तब किर जो कुछ भी विस्तृत वर्णन कव तक में ने सुनाया है उस की ही क्या आवश्यक्ता यी १ पहले ही सारमात्र ही क्यों नहीं कह हिया, तो इस का कारण यही है कि सम नहीं, तो कम में कम आंशिक रूप में में ने अपने विभिन्न रूपों का तुसे दिग्दर्शन करा देना चाहा है। इस लिए दूँन तो यह समझ कि मेरी विभूतियों इतनी हैं ही और न यही विचार कर कि सम का पूर्ण परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

क' प -- विष प्रभूषेमी सज्ज्ञा, जिस पदार कोई मनुष्य खासी समी के सतह प्रयत्न द्वारा भी भाकाश में दिसलाई पश्नेवाले अचर्चों की विवसी वहीं कर सकता. किसी के शरीर के रामक्यों की सख्या नहीं बतला सकता चोर न प्रधिवी धारि के परमाणची की रयसा चतका सकता है वैसे ही भगवान की विभिन्नयों की चरित्रणना भी सर्वधा कासव कार्य है। भगवान को लायारण जीविक विमृतियाँ ते। बसीय है ही, वर की दिग्य प्रशांद कास खाल. खनी हुई, संवेरिकुछ, देवलेक सबन्धी विमृतियाँ भी श्रान्त है। इस में आधर्य काले की कीर कार नहीं है। बातका सब कि समावान के कोशात्माल सबेबानेक समावते सा ही देवताओं और ध्रिपिया पनिया ने पता खगाते जगाते शक्तकर वन की सख्या अनन्त मान खी चीर चापनी चलमर्थता स्वीकार कर जी, ते। यह तो स्थामाहिक ही है कि मतवान की विमतियाँ गिनने क गान की म हों। एक एक बद्धादद में ही न जाने कितनी कितनी मगरदिमतिया का समादेश है. एसी दशा में बानन्त ब्रह्मायदे। की अवन्त दिमतियों का पाराबार व मिस्रे, ते। क्या द्याशयें बरने की बात हो सकती है ? नहीं, इस में शावयें करना वर्ष है, आवयें करने और मीचन होकर चुपचाप बड़े रहने से केई काम नहीं । इस किए क्समता और मीचित्व हती में है कि अनन्त विमृतियान् संगवान् की अनन्त महिमामय गानकर वन में अपनी भहा और विभास की भी क्षमन्त के रूप में तथापित कर है तथा अपने आप को क्षमन्य मगददानक बनाने की चैटा करते हुए सब प्रकार से सर्वग्रक्तिमान सर्वेशर प्रमु के चरणा में कोन किये रहे।

धार्नुन जैसे पूर्व अपिकारी और छत्रोधिक कृतापात्र को स्वय मागवाप् हो नव विस्तार के साथ अपने स्वरूपी का जान नहीं करा छक्षे और स्वष्ट ग्रन्था में स्वीकार कर किया कि मैं अपनी विमृतियो और स्वरूपी का ग्राफे हिन्द्रग्रेनमात्र करा छक्षा हैं, पूरा पूर्व कर का वर्षेत्र कर छक्ष्या धर्मपत्र हैं, सब जिस हम धनुष्ये। क जिय से। क्लमे स्वरूपों और विमृत्तियों का नाव्यम् भी छापास्य काम मही है जिसना कि छन्होंने कर्नुन को बसखाय है। यमनान् के पत्रकार्य हुए इस विमृतियोग को यह बड़े अपने महासम मी ठीक घरह से महीं आब सके हैं, असरव वे घन की क्षेत्रक स्थान में सकते की स्थानात्व चेटा करके ही स्थानात्व के सक्त वने रहते हैं और हरण में करन दिरतास रक्षते कि स्थित हताना भी ही सका, तो स्थानात्व सभी न कभी कि स्थाना स्थानिक स्थान करेंगे ही । स्थानात्व भी स्थापीएय धन की आशा सफल करते ही सहते हैं। स्थान स्थान को सुन्त की सुन्त की सुन्त की स्थान स्

मगवान ने जब कहा कि है परंत्रप कर्युंन, मेरी हिथा विम्तियों का करत नहीं है।
यह ने। कुछ विम्तियिक्तार मेंने तुन्धे सुनाया है वह तो मेरी अनरत विम्तियों में से मुख्य
मुख्य का ही केवल दिख्यों कमान है, तब कर्युंन ने कहा—है अगवन, यह तो मेरे लिए बड़ी
ही आल्मपंता का पोतक परिचय हुन्य, क्योंकि जब यह निरचय है कि नितय विम्तियण
आप ने किया है बस के अतिरिक्त भी आप की जीवक और हिन्य विभ्तियों अशिवह हैं, तो
यह भी निश्चित ही है कि अव्वरयकतानुसार व्य विम्तियों में से भी कोई न कोई विम्ति
जब तब संसार को अलाई के लिए यहाँ अवस्य मुक्तर हो लाती होगी। पेसी इंगा में मैं
पिर वह विभृति की यह जानना और वसे आप का स्वरूप समस्ता चाई, तो किस महार
पहचानेंगा और वस से जान का स्थान करूँना है

पगत्राम् ने कहा— अर्जुन, इस के खिए तूँ चिन्ता मत कर। मैं तुके एक ऐसा सरक सुगम ब्याय बतलाये रेता हैं जिस के द्वारा तूँ नहीं कहीं भी मेरा विमृतिमय स्वरूप रेलेगा, तरंत प्रक्रवान सेगा कि हों. यह भी कृष्ण प्रवारमा का ही स्वरूप हैं। सब्य—

यचिद्रभृतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥

जो जो वैमनसंपन्न, श्रीयुक्त अथना प्रभावकाली पदार्थ है उस उस को तुँ मेरे ही तेज के अंक से उत्पन्न हुआ समझ ।

गी० गी०—हे चर्जुन, संसार में जहाँ कहीं, जो कोई भी विभव और ऐरवर्ष से परिपूर्ण, जकबनीय मनोहर शोभा से युक्त और अपने राक्ति सामर्थ्य से भागायास ही प्रभावित कर देनेवाठी अविश्वय राक्तिमती बस्तु तुझे दिखाई देती है ( भाषवा सविष्य में कभी दिखलाई दे ), ऐसी ऐसी प्रत्येक बस्तु को देखकर दूँ यही समसा कर कि यह बस्तु साक्षात परमात्मा के ही तेजस्वी अंश से स्त्यन्न हुई है स्रधीत् यह भगवान की ही मू विति है। क प्रव — स्वारं प्रमु के प्रेमियो, यह रक्षेक धरयण कप से ययाप प्रद्री मात्र प्रकट कर रहा है कि समयान ध्रवनी व्यापकता का परिचय दे रहे हैं — कोई भी स्ट्रहणीय वस्तु मेरी स्वति में साखी मही' है, यही बतला वहें हैं, परंतु इस रक्षेक में खबरयण रूप से की पृक्त महान गृंद मात्र भरा हुआ है बस पर शुन्हें निशेष स्थान देना चाहिए। वह शुप्त गृंद मात्र क्या है, जानते हो १ यह है अदंबाररग्राम का, विष्या क्षमिमान से मुक्त होने का सवरदस्त क्योरा।

इन विनायण गी आवनाओं की दूर करने के किए दी मनवान ने कहा है कि संसार का समस्त पन, सैमव, पन, गुण, शांक, अध्यक्ष, नवाय, पराक्रम मेरे ही तेन से हैं, मेरा ही है। में ही वस के उप प्रकार के व्यथान का अध्यक्षार रखता हैं। इस विवय की मृजकर भी अपनी शांत से वार्यों कर से से अपनी शांत से वार्यों मेरा इस वार्यों मेरा इस वार्यों के प्राप्त स्थान के से से अपनी शांत उपमोंन; क्यों कि ऐसा म सम्मत्ते से कार काई में वस में से अपनापन निकाल हैं, ते। तुम कहाँ के व रह भागों। अप सम्मत्ते से कार काई में वस में से अपनी तेन का अंश वस सम में ने अपने तेन का अंश वस सम में निद्धत कर रहा है। मेरे तेन का अंश मेरे कहने में है। वस में जब महा वार्यें वस वहां मि सकता हैं। इस लिए ऐसा सन करों कि मेरी अक्षण का असरय अनुमय करना पड़े। ('श्वरय अनुमय' इस लिए कि वहाँ वहाँ से समयनोगेंऽय तो हटे बड़ेगा पुम्हारी अक्षताता के कारण, किर समयान को कारण करने को दोन असरय नहीं, तो और यस है?)

चिमाय यह कि संसार का समस्त विमतिमात्र जोमातान धीर प्रभावरान परार्थ भगवान के तेलीमय करा से हैं, इस लिए उसे आप अपना नहीं, अपित भगवान और भगवान का समन्धे। देखो. बाग में सपाया हुआ। छोड़ा बिल्डल बाग बैसा ही छूप पारण कर खेता है। परंतु एस का वह रूप कितनी देर के लिए हैं । जन सक आग का प्रमाव है उस पर रतनी ही देर के किए। आग का प्रमाद हरते ही वह फिर काले का काला लोहा ही एह नाता है। यब धारर मान को कि कोड़ा धार से खादिया पाने के बाद एस खादिया की कापना गण समाने कीर काम की काल मिने ही नहीं. तो उस की यह समान कितनी देर वसे मर्वोन्सम किसे वह शकती है १ व्यव है कि जब तक शक्ति और खोडकपट का प्रस्पर संमिन क्षत्र, प्रकारमकता का भाव है शमी सक । अनि से अलग डोने पर लोडे की ग्रानिस्तकपता श्रीर हाहकता यही बाज यही भी नहीं दिनी रह सकती । इसी तरह देशवरका, शीभायक और जिल्लास पराधों में तभी तक वैभव, जोमा, शक्ति का बोग है तब तक मगवान हम पराधों के साथ अपने तैत्रस ग्रंश का स्वेय्का से सहयोग रखे हए हैं।

यह सहयोग हो प्रकार का होता है-एक दिएसायी और इसस आवेशिक प्रधान कल्परधार्थी । होरा. सोना. मखा. माखिक्य कार्ट की समक दयक, नमक का सारापन. श्रश्चिकी दाहकता, कळ की शीतखता इत्यादि इत्यादि भगवान की धन में चिरस्थायी निमृतियाँ हैं। जोहे में शहकता अथवा कल में बच्चता, शास्त और गम्भीर मकृति के महापुरुणों में मदता, दुर्जेमों में सशीवता गम्भीरता आहि बादि श्रवेशिक वर्णात धोडी रेर ठहरनेवाकी विम-तियाँ हैं। चादेश का चर्थ है किसी क्रम्य रूप नवादाली दल में स्म्य सकार के रूप गुर्च का समावेश हो जाना—घस पहना। खेडा स्परी में ठंडा और रूप में काखा है। भाग के गुर्कों से प्रभावित होकर, श्राधि के शर्कों के वस पड़ने पर वह गरध और खाल हो जाता है। गरु के रूप में कोई भग्तर महीं पहला क्योंकि श्रश्चिक श्राम रूप की माँति वस का भी शुभ रूप है। इस निए वह अग्निसंयोग से देवल गरम होकर रह नाता है। बिसी दुनैन अस-मर्थं पर बरशकार बलारकार बाहि होते देखकर शान्त यस्त्रीर पृथ्वों को भी जोश बा बाहा है। सत महात्माओं के अतिराय संपर्क से दुर्जनों में भी सुशीळता था करती है। बाह में हन हन के ममार्थों से प्रथक् होने पर कार्यश का अभाव हो लाता है, सब अपनो अपनी प्रकृति में मा भाते हैं। सस्तः

पे पातें ऐसी हैं जिन का विवेचन करने छवा जाय, हो जीवन मखे हो छमाप हो जाय, पर सन का कन्स नहीं मिल सकता। इस लिए यही ततन होगा कि सन प्रकार के प्रपन्नों में पदना क्षोक्रकर एकमात्र मगवाद्वात्रय पर ही पूर्व विरक्षस कर लो कीर सब तरह से क्टॉ के दोकर वन को ही सर्वेत्र हैदोर और इसी में व्यवन्द माप्त करो । व्यस्तुः,

इसी लिए भगवान् भी बार्जुन से यह बहुणा कि ससार में को वो वेभवसाथ, श्रीयुक्त कथवा प्रभानसाली पदार्थ है इस इस को हैं मेरे ही तेन के कथा से इरक समक्ष, प्रव कारी के रखेक में बसे बचरेस दे रहे हैं हि—

## अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्॥ ४२ ॥

अथवा हे अर्जुन, तुझे इतना अधिक जानकर क्या करना है ? मैं इस श्वसिक जगत को एक अंश से न्याप्त करके स्थित हूँ ।

गी० गी०—हे अर्जुन, यों बत्हाने के हिए तो सेरे पूछने पर, मैं ने बहुत बत-हाया व्ययवा फिर पूछ, तो धीर भी बहुत बवटा सबता हूँ, परत वह सब बहुत हवाड़ा विस्तार जानकर तेरा कीन सा मयोजन सिद्ध होगा, हो में नहीं समस्त रहा हूँ। इस हिए योड़े में तूँ वही समस्त ले कि मैं इस निक्षित्र महाण्डनगत् को अपने एक अंशनाम से ट्याप्त कर अयदा यों कह कि विशेष रूप से घारण करके बैठा हुआ हूँ।

कः प्र० — न्यारे भार्यो, भगवान् की महिमा, वन की ग्रस्ति, वन का तेन, प्रभाव, वज, प्रसाम कितना महान् है इस वा जंदाल वगाना भी सनुत्य की ग्रस्ति के बाहर है, क्यों कि वन के एक ही अंग्र की ग्रस्ति से लग यह अनन्त महान्यहोंवाली साह धारित है, तो वा के सन्यू अंग्र की व्याप मिल्ला है, यह वे ही लान सकते हैं। एक महाव्यह के एक होटे से कोने में पड़े हुए भारतवर्ष की ही तमाम बातों का लानने की साहत्वपूर्ण इच्हा करना तो अलग रहे, वस के सन-प में पीड़ा का विचार की बातों के लानने की साहत्वपूर्ण इच्हा करना तो अलग रहे, वस के सन-प में पीड़ा का विचार करने पर भी दिमाग अकराने का सत्ता है। आम तक पेता कोई कीव म में ति सन में ती सन में ति सन में ती सन में ति सन में ती सन में ती सन में ति सन में ती सन में ति सन मार्ग की का सन मार्ग की वा सन मार्ग किस में ति सन में सन में ति सन मार्ग हो की सन मार्ग की सन मार्ग किस में सन में ति सन में ती सन मार्ग की सन मार्ग की सन मार्ग की सन में ति सन में ती सन मार्ग की सन मार्ग की सन मार्ग की सन मार्ग किस में ति सन में ती सन मार्ग की सन मार्ग किस में ति सन में ती सन मार्ग की सन मार्ग की सन मार्ग किस में ति सन में ती सन मार्ग की सन मार्ग किस में ति सन में ती सन मार्ग की सन मार्ग की सन मार्ग की सन मार्ग की सन मार्ग किस मार्ग की सन मार्ग की

मगवान् की कृषा प्राप्त करने के लिए कृषापाय बनगा, कृषा पाने का ऋषिकारी होना सर्वेमधम आवरयक है। और यह मानी हुई बात है कि अर्जुन पूर्ण कृषापान था, मगवान् के ५२ संबन्ध में अधिक से अधिक झान करने का पूर्व अधिकारी था। अगवान के जिए ऐसी गोप्य कोई बात नहीं थी जिसे वे अर्जुन के समूच प्रकट न कर हैं। धन्होंने सर्वेश धस की प्रार्थना का बचित प्राटर किया. इस की सभी इच्छाओं की परा किया। परंत इस विषय में धार्तन की भी धार्य गाही ज्ञान कराके धन्होंने एसे संतष्ट होने का उपरेश दिया। 'अध्या' कहने का श्रीनगाय हो यह है कि इस क्रमाय भर में जो विभवियोग में ने बतवा दिया है बस को पर्यातः हरशंगम करके मो हुँ मेग पूर्व झान नहीं पाप्त कर सकता, इस निए वहत जानने के फोर में मत पड़ । ती जब कि अर्जुन के लिए भी चन्त में यही स्वाय श्रवस्थानीय हहा।या गता कि यह अगवान की ही विश्वासवर्ण हृदय से सब विश्व में व्याप्त देख, तब फिर इसा। कोई ple हामाद्रार करें और कहे कि यम्हे सबस्य में नहीं, बरयत व्याख्यान के द्वारा विस्तृत रूप में भगवान का जान कराको, तो यह दःछाहस वस को करपविद्या का ही परिचायक हो सकता है. इस से किसी तरह का जाम नहीं हो सकता, ऐसा कहने से तुम्हें यह जानकर कि यह बड़ा भगवस्त्रीमी है, कोई मुम्हाश यश नहीं गायेगा, बलिक मोट्टूँ और बुद्ध बहकर हँसी जहाँ सक वडाये। कारण वही वप्यांक जर्मन के प्रति बगद्धचन है क्यांत निस परम प्रमु के एक ही श्रंश से यह चरम शाश्रयों का श्रजाना श्रनन्त जगत न्याप्त हो रहा है उस श्रमु के सब अंशी का ज्ञान माम करनेवाला कोई हो नहीं सकता, यह निरिधत बात है। इस निए वीर मिक का पासपड रचका भगवान के कथन पर भी जनास्था करके वन को पूर्ण ग्रंश में जानने का उपक्रम करेगा वस के लिए अगत के हैं भी मताक का पात होना स्वामाविक से है। श्वतः अपने को कर्जन से भी बदकर मानने के व्यर्थ प्रपन्न में कोई न फॅसे. तभी वस की मनाई है और वस प्रपक्त से बचने का गड़ी क्याग है कि भगवान के कथन में हा दिशास रक्तर निरन्तर दन का दक्षी कप में हवान करे। वह हवान का कप वही है जो धन्होंने घरपाय समाप्त करते हुए इस प्रकार कहा है कि-

कपवा दे कर्युन, तुम्मे इतना कविक लानकर क्या करना है ? थोड़े में मूँ पदा नान खे कि में इए संपूर्ण लगत की कपने एक अंग्रमांत्र से व्याप्त करके स्पित हैं !

**ँ शान्तिः** ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः

श्रीमत्परमार्धेस परिमाजकाचार्ये मह्मानष्ट ठो घ्रत्यंमही गीवान्यास जगहुरु महामण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी विद्यानन्दजी महाराजकथित श्रीमह्रगवहीतागौरव का विमृतियोग नामक दशम अध्याय समाप्त ॥ १० ॥

ACS COLORS



#### एकाहरा अध्याय

अर्जुन उवाच—

मदत्तुम्रहाय परमं ग्रह्ममध्यात्मसंज्ञितम् । यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ अर्जुन ने कहा—आप ने ग्रह्म पर छपा करने के छिए अध्यात्म संक्ष

अर्जुन ने कहा--आप ने मुझ पर छपा करने के छिए अध्यात्म संक्षा-वाला जो परम मुप्त वचन कहा उस से मेरा यह मोह चला गया।

गी० गी०—दशम अध्याय में भगवान् ने प्रसन्न होकर अर्जुन को अपने विभूतियोग का, विश्वस्थापक सर्वस्तात्मक स्वस्त्य का परिचय कराया और उस स्वस्त्य की असीमवा का ध्यान करके जब वन के मन में यह ख्याळ आया कि मेरे स्वस्त्य की असीमवा का ध्यान करके जब वन के मन में यह ख्याळ आया कि मेरे स्वस्त्र का विश्वत झान न होने से कदाधित अर्जुन ठीक ठीक संवोध न घारण कर सके, ते। अन्त में चन्होंने स्वयं ही यह भी वह दिया कि इस प्रकार बहुत विस्तार सहित मेरा परिचय सुनने की कोई ववनी आवश्यकता नहीं है, इस किए मूं इतना ही समम ले कि मैं अपने एक ही अंश से सारे संवार को घारण किये वैठा हूँ । यह मुनस्त्र, विद्व महान् विस्तार को प्रकाश में खानेवाला परिचय सुनक्त कर्जुन को पूरा संतेष हो गया । वह समम गया कि अज्ञेय भगवान् को जानने के किए इस से सुन्दर सहन्न वपाय दूसरा कोई हो नहीं सक्ता। ऐसा संतेष होते ही वस को भगवान् की ज्यापकता का आमास मिठने लगा, हुदय में झान के प्रकाश का प्राष्टु-भीव होने लगा जिस से उस का आज्ञानजनित मोझन्यकार नष्ट हो गया और आनन्द-विहल होकर वह मगवान् से कह चठा कि हे प्रमो, आप ने सुन्क को अनुगृहीन करने के लिए जो रहस्यमय अध्यात्म नाम की बात कही उस के हारा मेरे हृदय के मोझन्यकार का विदल्ल मारा हो गया।

कः प्र--प्यारं प्रमु के पेमिया, कर्जुन को सांसारिक मोह ने घेर किया था। वह पुरम्पि में आकर, व्यविनेक के शास में फूँस गया। दायादों से विन्ते हुए दुःच, कट, प्रता-रथा द्याद की बातों को मुलकर पिता, नाना, धाया, चाचा, भारे, भारीभा, नातो, पेटा के सावासाल में बकड़ गया और सीचने लया कि इन नातेदार दूरमनों की मारते से सो यदनी ही हानि होगी। अगवान् को क्ष्म का यह सोचना असमय में मलार गाने की तरह यहां ही व्यक्षासारवर जान पड़ा। अन्तेंने ने के आरमा को अमरता का पाठ पढ़ाकर यह सम्भाना चाहा कि ये नाते दिली पकट करनेवाले स्त्रक्व सो केवल धानों के बुळ बुले हैं, इन का न कभी असित था, न कभी यहनेवाला है, यहनेवाली तो वत, एक चारमा है को स्त्रयों में परम पुरुषेत्रस अगवान् हैं। इस लिए हे कर्जुन, मूँ व्यवा चित्रयोधित युद्धकर्म कर सीर प्राान में मुक्ते रखे यह। इस तरह मूँ कर्तथ्यास्त्रन करने से पुत्रय का ही मागी होगा, पाप का तुक्ते लेगा ने वहाँ जगेगा। परंतु अर्जुन का अविवेक बस को ऐसा समस्त्रने ही नहीं देना चाहता था। इसी लिए समस्त्रन को क्षेत्र प्रकार से बसे एटि सर में अपना (अगवान् का) हरक्य हेसने का अथाय बसलाना पड़ा नो बड़ी बड़ी शहा की बाद किसी तरह कर्जुन के अस्त्रकार में में में में स्तरा (अगवान् का) हरक्य हेसने का अथाय बसलाना पड़ा नो बड़ी बड़ी शहा की बाद किसी तरह कर्जुन के अस्त्रकार में में में में में कर सकता।

चार्त्रा वसी वयाय से वस ने मनवान् को सव जगह व्यापक देसने का प्रयत्न किया स्वीर मगवान् की कृशा से उस की इस कार्य में स्कल्पना मिली। फिर सी क्या पृतृत्वा है, इस का सय मोहनाल दिल मिला हो गया। यहाँ तक कि यह अपने मायें को जब्द नहीं कर सका स्वीर मस्त होकर कुतस्ता प्रकट करने लगा कि—

हे ध्यानम्, ध्यापं ने बड़ी छुना की, आप ने मेगी हिलकायमा से घेरित होकर छातिहाय दिया हुआ आध्यासिमक ज्ञान दिया। ध्याप के इस ज्ञानेष्यदेश ने मेरा छातान नह कर दिया। मैं क्षत्र छाप की कुला से निनेकमन्य महाश हा पूर्ण काम सेने कुल गया हूँ।

पनवानु ने कहा—पढ़ी तान का प्रकार तो में भारन्य से ही नुके दे रहा था, पर म नाने क्यों तेस मोह क्षन तक हूर नहीं हो पाता था। वहे हवें को बात दें कि वह कर दूर हुआ। पर्रमु क्या मूँ मुक्ते बतका शकता है कि क्षन ऐशी कीन शी बात तुके मान्म ही गई नित्र से मूँ मोह नष्ट देने का क्युनन कर सका है है

कर्मुन ने कहा—हीँ होँ । वतला क्यों नहीं सक्या १ सुनिया घर यह दूर हुणारे १ सी जिल्—

भवाष्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। तत्त्वः कमलपत्राह्म माहात्म्यमपि चाव्ययम्॥२॥

क्योंकि हे कमलपत्रनयन, आप से विस्तारपूर्वक में ने प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय मुने तथा अन्यय पाहात्म्य भी ( मुना )। गी० गी० — हे कमल की पेंखुदियों के सहस नेत्रोंनाले श्री कृष्ण, मेरे मेग्रह-नाश का कारण यही है कि खाप (के खनुमह) से अब मैं ने जीवों के क्लान होने और विनाश को पहुँचने का हाल खुव विस्तार के सार्य हुन लिया है, साथ ही खब खाप के अविनाशी माहाल्य का विस्तृत वर्णन भी मेरे कर्णने चर हो गया है।

कर प्रच—स्पारे मित्री, मोह वा कारण है स्वितेक । स्वितेक कहलाता है सस्य स्वस्य का सहात । वहा सर्य है, जगह निस्मा है, यह झान हो वितेक कहलाता है। अर्जुन की यही जान नहीं मालून था। वह वटा की जानता था या नहीं, यह दूसरी बात है, पर यह विश्वित है कि वह नाम को निश्या नहीं समकता था। वन्यु वान्यत् , पुरुष्य परिवार ही जगकताल हैं। सर्जुन वन्हों को सश्य मानता था। मगबान् ने वार बार स्वतेकानेक स्टान्त दिसलाकर वसे समका दिया कि मूँ अम में है। को सर्य है वस की सरक तो व्यान भी नहीं देता और हरू को ही सच समक पैटा है। पुराने वस्य के परिवर्तन की तरह आस्मा पुराने गरीरों का स्थान करती है और नये शरीर पारण करती है। यह स्वत्यन सी विमृति है, स्वतर है, स्वतर है, स्वर्ध्य है, सरावा है, सस्त्रेय है, स्वर्ध्य स्वत्य स्वता मेरी विमृति है, स्वतर है, स्वतर है, स्वर्ध्य है, सरावा है, सस्त्रेय है, स्वर्ध्य स्वस्ता है। रह पर सर्जुन ने सनेक श्राहाएँ व्यक्तिय की जिन के स्वता में भीता के हस स्वत्याय स्वताम हो गये। इसवें सस्त्राय में भगवान ने सर्जुन को साल साल पत्तका दिया कि स्वृतं, चन्त्र, स्वित्न, कर, वायु, साकाश, काज, इन्त्र, यम, दुनैर स्वति सम नेरे ही स्वरूप हो एकमात्र सर्य हैं भीर सब निर्या है। इस जिर लूँ सम मिर्या मण्डों को होड़क्तर स्वतंत्र हो एकमात्र सर्य है भीर सब किर्या है। इस जिर लूँ सम मिर्या मण्डों को होड़क्तर स्वतंत्र हो एकमात्र सर ।

इन्हों बातों को जानने से कर्जुन का मोह दूर हुआ। इस विश् वन्हों बातों का वरखेश करके वह कह रहा है कि शीवों को अत्यक्ति और प्रत्य की सथा व्यय की अथय मिहिमा को मैं ने बार से सुन जिया, इसी से मेरा भीड़ नट ही गया। है मयो, आप ने वड़ी कुरा की कि हुस मकार मेरे हुए में प्रकाश पर दिया।

भगवाम् ने नदा-भवा किथी तरह सूँ रास्ते पर आया, इस की मुक्ते वड़ी प्रसन्तता है। अब पजकर युद्ध कर और विजयी वन ।

कर्नुन ने नहा—नहीं प्रभेग, कामी में पुद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरे मन में काय के ब्स न्यायक रूप को देखने की मनता आकार्या स्त्यन हो गई है निस का आप ने कभी (गत कव्याय में) मुक्ते परिचय दिया है।

मगवान् ने क्हा---क्यों, वह रूप क्यों देशना चाहता है ? क्या तुमी यह संदेह है कि मैं ने जो कहा है वह सत्य है या नहीं ? कर्जुन ने कहा-नहीं नहीं, भगवन् ! मुक्ते वस में जरा मी संदेह नहीं है, क्योंकि-

#### एवमेतव्यथात्य स्वमात्मानं परमेश्वर । इष्ट्रमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥

हे परमेक्वर, आप ने अपने को जैसा कहा है, यह ऐसा ही हैं। है पुरुषोत्तम, मैं (तो वस,) आप के ईक्वरीय रूप को देखने की इच्छा-मात्र करता हूँ।

गी० गी०—हे ईर्वरों के भी ईरवर, मुझे खाप के वचनों में अविश्वास नहीं है। मैं आप को ठीक वैसा ही समस्ता हूँ जैसा कि खाद ने अपना वर्णन किया है। समापि हे सब पुरुपों में उत्तम पुरुप, मैं जो आप को देखने की इच्छा कर रहा हूँ वह केवळ इसी छिए कि मुझे आप का विभूतिमय ईश्वरीय रूप देखने का सीमान्य मिळ जाय।

क प्र — प्यारे चारिंग, यह साधारण सी सत है कि मिस से कोई काम निकासना रहता है इस के प्रति यदि किसी तरह का णविषास भी रहे, तो भी यह सत के सामने
नहीं प्रकट किया चाता, क्योंकि वह काम होना रस के वस की बात है। वह यदि नाराम
हो लावगा, तो ख्यनो शक्ति घर उस काम होना रस के वस की बात है। वह यदि नाराम
हो लावगा, तो ख्यनो शक्ति घर उस काम को पूरा व होने देने का ही प्रयत्न करोगा चीर
स्वार वह प्रस्त रहेगा, तो खुशी से ख्यनी हानि टटाकर भी काम पूरा करवा होगा। यह
हतनी स्यूज — एक इम १९४ — नात है कि ख्यनु शेंबार मी इस को रोज के स्पनहार में काम में
खाते रहते हैं। मन ही मन तुम जानते रहते हो कि ख्यनुक व्यक्ति वड़े चुद स्वमान का
सार्मा है, इस के खानने विशेत होकर पोळना तो स्था, सोपा शाहर व्यवहार करना भी
कपने विश् खला का विषय है। पित्र भी कब कभी दैवशीग से कोई ऐसी फड़चन का पहती
है कि वय तक वस चुद सुच्या की सहस्यता म मिखे तथ तक वस खड़पन का हर होना
ससंस्त हो, भी ऐसी रसा में नुन्हें विवश होकर केवळ वस की विनती ही नहीं करनी पहती,
बेरिक कर के पैर के तख़ुप भी चाटने पड़ खाते हैं। संसार की पहते हो बतना ( टेवार )
है। संसार में बती हुए ऐसी नियम खनस्था कराचित हो किसी मायवान के संमुख न
चपरियत होती हो, क्रव्यापा नाय सभी को एक खाती से पहना ही पहता है।

यह एक आवर्षकीय स्टान्तमात्र दिसलाया गया है। सर्जुन के साथ इस स्थानत का कुछ भी मेल नहीं है, सो भी यह इसी लिए दिसलाया गया कि जब नीच की भी लोग चाप-ल्ही करते हैं तब कोई यह न कहे कि अर्जुन चापलूच था, इस लिए बहुत लोगों की प्रशंता नहीं मास कर सकता। सर्जुन को चापलूच कहना पहले तो बन ही सकता, न्योंकि वह पापल्सी न करके निष्कुल सभी बात कह रहा है । बसे अब मगवान् के सामप्यें में पूर्ण विश्वास हो गया है । बह यह कहकर कि 'आप ने वो कहा वह वैद्या हो है' मगवान् की सापल्सी नहीं कर रहा है, बिक अपने हरव की सभी मानना मकर कर रहा है, इस मगवान कपन में पूर्ण विश्वास दिसान कर अपने वरसुकता जता रहा है कि हे मगवान्, आप का को रूप हतना महान् और सर्वतापारण को आध्यों में हालनेवाला है, बसे के लिए में बहुत ही कालायित हो रहा हैं। और अगर कोई यह संदेह करें कि जब वस को मगवान् के बस प्य में रह विश्वास धा और वह मगवान् को सवाई को परीषा सेने के विचार से वन का रूप नहीं देखना आहता था, परंतुत अपनी हच्छा को पूर्वि के विचार से वन का रूप नहीं देखना आहता था, परंतुत अपनी हच्छा को पूर्वि के विचार से वन का रूप नहीं देखना आहता था, परंतुत अपनी हच्छा को पूर्वि के विचार से वन का रूप नहीं देखना आहता था, परंतुत अपनी हच्छा को पूर्वि के विचार से वन का रूप नहीं देखना भागान् में उस पुर्वि के पूर्वि के विचार से वन का रूप नहीं है समान परंत्रवर्षम् परंत्रवर्षम् के परंतुत अपनी से वा स्वा सोप सोप यह कहने से कि मुक्त अपना विमृतिमय रेशवर्षम् एप दिल्ला शेनिए, मगवान् वसे वह रूप न दिसला देते । किर मुक्त अपना विमृतिमय रेशवर्षम् एप दिल्ला शेनिए, मगवान् वसे वह रूप न दिसला देते । किर मान स्वोधनों के प्रयोग को निर्विकता नहीं है । ये सम्बद्ध सरक्ष्य से प्रयुक्त हुए हैं। यह मतक्षय परंतु है एस वोधनों के प्रयोग को निर्वे का नतसा रहा है कि आप सो में अपन काला परंतु है हिस साथ ही में अपन काला परंतु है हिस साथ ही में अपन काला में स्व स्व सिंग करने हैं सुराश कोई नहीं, अपन ही इस काल ही इस स्व प्रवा रूप दिस्ता सी में कि देल सकता है, हरवा कोई नहीं, अपन ही इस काल ही इस स्व प्रवा रूप दिस्ता सी में कि देल सकता है, हरवा कोई नहीं, अपन ही इस काल ही इस करके मुक्त अपना रूप दिस्ता सी में कि देल सकता है, इस स्व प्रवा हो।

हर्न्हों मावराओं को अन में रक्षकर कर्जुन ने कहा कि हे परमेरवर, आप ने आपने कप को नैसा कहा है, यह डीक ऐवा हो है। संयापि हे पुरुपोत्तम, में साप के वस देखरीय कप को देखने की कमिनाया करता हैं।

परंतु इसी समय खर्जुन की स्मरण हो बागा कि ममवान् ने सी धवने की देवताओं और वह बड़े ऋषियों मुनियों के लिए भी खरीय, खगीचर, क्रमन्य, क्षक्यनीय बतलाया है, फिर में एक सम्प्रास्य मनुष्य होकर ऐसी बड़ी कालसा किस मरीसे पर प्रकट कर रहा हैं ? क्या मुक्त में मगवान् का वह सर्वयान्तक कर देसने की बोग्यता है ? ऐसे विचारों का बहुय होते ही वस में फिर नमें ट्रांग से प्राप्ता की कि-

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमञ्ययम् ॥ ४ ॥ हे मभो, आप यदि ऐसा मानवे हो कि मेरे द्वारा वह (रूप) देखा जा सकता है, तव हे योगेश्वर, अपना अन्यय स्वरूप ग्रह्म को दिखळाइए ।

गी॰ गौ॰—हे नाथ, मैं नहीं जानता कि आप के वस रूप का दर्शन करने का अधिकारी मैं हूँ या नहीं। इस छिए हे स्वाभिन्, यदि आप समस्तते हों कि मुक्त में आप के उस स्वरूप को देखने को शक्ति है, तो हे वागियों के ईरवर, आप गुक्त भ आप च ०च व्यक्त च प्रकृत च रूप व प्रवासी कृप करके गुक्त को अपने छत्त अविनाशी रूप का दशन कराइए ।

■ प•—विय प्रमुचेनी सलनी, इसी को विनम्रता कहते हैं। अपनी योग्यता का प्रपत्ने आप दम भरनेवाओं से संसार भरा पटा है। जिस विद्यार्थी को देको वह गड़ी कहते सुना शाता है कि बाह, गुरुजी अनुक बात बतनायेंगे कैसे नहीं ? जब कि मैं उन का शिष्य ग्राम हुं बीर वे मेरे गुरु हैं, सो बन का तो कर्तम्य हो यह है कि में उन से जो कुछ भी प्रभ करूँ इस को वे क्षत्रय इसर हैं, मेरा सहें दूर करें। नहीं, ती वे मुरु किस बात के है 9 जिस किसी भी पुत्र की बात सुनी वह यहाँ दाना दिसलाया करता है कि याह, पितानी मेरी कोई भी प्रॉग कैसे नहीं पूरी करेंगे? पुत्र की बात न रहते पर दिता होते का कर्तम्य वे किस तरह पृथा करेंगे ? में बन का पुत्र हूँ और वे मेरे पिता है, तो इस का अर्थ ही यह है कि मैं किन जिन चीजों की फार्यहरू करूँ इन इन की दे जैसे ही देने जुटा दिया करें । जिस मित्र को देखी वह खपने मित्र की धोर से खपने प्रति यही भाव पोपित करता हुआ देशाई देता है कि थाड, वह अपनी कोई भी बात मुक्त से श्रिशकर कैने एवं सकता है १ में भवना कुछ भी ग्रुप्त नहीं रसता तब फिर वही क्यों ग्रुप्त रखेगा, इत्यादि । यह कोई पर्दा देसता कि में शिष्प का पर्से निवाहता हूँ या नदीं, में पुत्र का ठीक कर्तस्थपालन करता हैं या यो दी पिता से पुरवत्सवता की आशा रवता हैं, में अपने मित्र के समान दी गम्मीर, बुटिमान, इस्ट्यों, इ.तंथप्यायण हूँ भी कि साली मित्रता के निषमें का वस से पालन ही कराना चाहता हैं ? यदि दुनिया में सब खेाग अपनी योग्यता, अपनी धर्म, अपना कर्तन्य श्रीवत रूप से देलनेवासे हे। कार्य, तो कहीं भी कोई बळाइना न सुनाई पड़े। पर यहाँ तो सब को स्वपने पर इतना गर्व रहता है कि की अपने में किसी सरह की कमी का अनुमान भी नहीं करना चाहता। संसार की बर्जुन के इस बचन से शिका बहुय करनी चाहिए। अर्जुन कुछ ऐसा वैसा, सापारण श्रेणी का मनुष्य नहीं था। संसार श्रानता है कि यह नर का श्रस्तार, सगवान का मित्र, विग्र संबन्धी, खोडोत्तर वार, श्रद्धितीय धीर, गम्बीर, विरविजयी, महा-रपी देखा तथा चौर भी न जाने किन किन प्रशंतनीय गुणा से युक्त था। एक ही मनुष्य में इतने गुर्थी का समामेश रहना मानुङी यात नहीं है। बात की दुनिया में ऐसा व्यक्ति ग्रन्म भर हुँदने पर भी भिज्ञमा असंभव है। खेंकिन इतना सब कुछ दोते हुए भी वह अपने दिय समा भी कृष्ण े को सब विषयों में अपनी अपेदा अवितरय महान् मानताथा। इसी जिए इसाने पराचरी का स्पवहार करनेवाले और नाते में छेरटे ( साला होने के कारण ) भी कृष्ण को भी कभी भाषत समक्ष म समक्ता, बस्कि अन्हें सर्वेश सर्वेक्षेत्रंपूज्य गुढ हो मानता रहा और परयेक बात में धन की भेडता स्वीकार कर अन की आजा का पाउन करना ही धपना धर्म सयमता रहा।

क्या खर्जन में मनुष्याचित दुर्मुयों का रह सकना असंबव था १ क्या खर्जन थाने सम्बिद स्रोमाय पर सर्व करने का टंग नहीं जान सकता था १ क्या वद मगवान से हर करने नहीं कह सकता था कि मुख्य को ज्या करने नहीं कह सकता था कि मुख्य को ज्या करना नह दूरनग्रेय क्य दिवलाइए में १ यह भी अपने माता पिता का दुलारा छड़का था, वस में भी सारे संसार की सरह प्रधिनों, जल, तेम, यापु, आवश्य, मन, युद्धि, अहकार के संवोग से ही हाड़, मॉस, रक्त, चमड़ा झारि का अमिताय ही समा पा, इस लिए वह भी मर्वाछा कीर हती स्वमान कर होकर भगवान से सम सम्बंधि कि कर सरका था। वेकिन नहीं । यह जानता था कि एक छोटा छा यथा तक सी अपनरहती करने पर अपने अधिकार को, अपने हाथ की, अपने व्याहार की कोई नहीं वहु छोड़ना ही नहीं चाहता, किर कोई पूर्व छोड़ना सा अपने अधिकार को आपने हाथ की अपने व्याहार की कोई नहीं वहु छोड़ना ही नहीं चाहता, किर कोई पूर्व छोड़ना मात्र की की किसी की सवगहती बरहारत कर सफता है १ खर्जुन को मात्रम था कि हानिकर पहार्थ का भी करपूर्वक किसी से स्वाहर से कार सा सकता थीर काम की चोम का यो युक्ति हासा किसी के अधिकार से बाहर कर केमा एम तरह हो संनद है— मीते नियो छड़के ने डॉट दरद करनेवाचे माता पिश का कहना मानकर यहार हो छात्रा गई छिया।

एक लमींदार था। इस के पास बयलाज मुखि के खनारे गोचर मिंग भी यहत काफी थी। इस लिए इस में इमारों मधें भी में भी पाल रखी थीं। इस के यहाँ हथ, इही, ची, कोरे की महियाँ पहली रहतीं। इस के एक ही छड़का था। इस की माला बसे हुए मछाई बहुत बिलामा करती थी, पर एक तो गरिष्ट और सर्दी खाँतो पैता करनेवाली दीने की सगढ से बीर इसरे थी निकालने के काम में बाने से यह अपने लड़के की दही कमी नहीं लाने रेती थी। पक दिन किसी कारण से दय फट गया। छड़के के लिए इप मलाई नहीं मिल सकी। कडका लगम का दलारा था। इस मलाई के लिए इस ने व्यासमान विर पर दला किया, री चिरकाकर घर में एक सुमान सा प्रदा कर दिया। लाचार होकर माँ की वर्त थीड़ा छा दहीं भीर बस की मलाई देकर चुप कराना पढ़ा। ,खड़के की वह सटमिटी दही मलाई पहल भारती लगी। इस ने इसी दिन से निधय कर लिया कि धन मैं इसे भीर दही की पर्लाई होहकर हुप धीर हुए को मर्जा कभी हाथ से भी नहीं हुउँगा, बन का पीना धाना ती बडी दर की बात है। माता को भी वित्रश होकर खड़के का इठ रहना हो पड़ा। इस मकार लडके की दही मकाई लाने का धम्यास ही पड़ गया। परंतु या वह बहुत कमओर प्रकृति का । दही वस के लिए बहुत नुकसान पहुँचानेवानी तहा सिद्ध हुई । बसे यगपर पहीँ ज़ुद्भाम, ज्वर बुद्धार की शिकायत रहने छगी। धीरे धीरे अहाँ तहाँ गाँठों में दर मी होना प्रारम्म ही गया, खहकपन में 🔝 बुद्दों की सरह उसे गेठिया का थेग एकड़ लिया। धव 43

माता पिता की खाँजे युक्तां कि इस दुक्ता ने तो सहार का सास्ता देस लिया। वे दही की हस से दिवाकर रसने खाँग, माँगने पर बारने पीरने की प्रवक्ती देने छगे, पर इस का फळ भी स्तर हो हुए। खड़का चुम चुएकर और ज्यादा दही साने साम, पर में पात न जमने पर बातार का सहा मछा दही उदस्य करने लगा। नीवत यहाँ तक था गई कि फोकडो में कीड़े एड गये—ऐस्पड़ा सड़ने खगा। वैय, हाक्टर, इकीम बादि ने साफ साफ कह दिया कि थाता इस की दही साने की भारत नहीं सुटेगी, ती बहुत दिन जीना इस के लिए प्रसंसन है। साता पिता के द्वार का कि फोना नहीं पह गया। वे बहुत बहुत कोशिय कर हे हार गये, पर हत की काह बहुती ही गयी थी। पास पड़ीस के खोग भी हरा प्रयक्ता, सतका बुक्ताकर एक भी का प्रवत्ता ही गयी सही साना, नहीं साना ।

लड़ के दूरम्यास चौर वस से स्टब्ज दुर्निवार रोग के कारण पिता माता दिन रास रोगकाकुल रहने खता । धगवान को मनाने के व्यतिरिक्त वन के बात व्यत्ने पुत्र के लीवन का की हैं हुए सावान का नाम खे लेकर मनाया करते कि दे प्रमी, क्यों मही का करके की हैं पेसा देवहुत भेगते हो कि इत हरीचे का यह हुए सुझ दे हैं हम लोगों में तो जानकर कभी भी ऐसा कोई कमें नहीं कि इत हरीचे का यह हह सुझ दे हैं हम लोगों में तो जानकर कभी भी ऐसा कोई कमें नहीं किया नित से हुन्हारी शहरा का हमें भागों चना पना पड़े । किर हम हम स्वार्थ करते हो है

माल्म होता है, जन वी मधना में जावश्य ही एवनिष्ठता का योग हो गया था। दो चार दिनों के संदर ही वस गाँव में एक दनता योगी था गया। गाँवों वी साधारण प्रधा के खुलार वस महारमा को अमीहार के हरवाने पर ही पुनी खमाने की जगह मिक सकी। गरीवों के हार पर एक दो नैज वाँच रक्षने के लिए तो वसरत भूमि रहती हो गहीं, महारमा को प्रप्ति स्वान की कथा वार्त करीं ना गरीं, महारमा को प्रप्ति स्वाने की देश पर पंजा कर का प्राचित का प्राचित करें का प्रिकाम मका कहीं से खमाना है। हसी से गाँवमानों ने अमीहार की सदा पर जे जाकर महारमा का व्यावन जनवाय। बानीहार पहले चाहे जैसी मक्ति कर दहा हो, पर ब्यावकल तो वह पूरा माक वन चुका था। बहा ने वहीं मद्धा से महारमा का व्यावन हमानत किया। महारमाभी स्वानहाँ होने का सीमान्य प्राप्त कर खुके थे। जानीहरूर का मानसिक दुःख तो प्रपत्त दिन पात वह के चेहरे पर प्रतिविक्तित होता रहता। यहारमा ने असे देशने ही कस के विकास ता हो वो के बाद व्यावन की भी नात नहीं।

बन्होंने बड़े प्रेम से पूदा--- प्रसानी, तुम्हें किस बात का कट है, कौन से दुन्त को पात-कर तुम भीतर हों मीतर गर्छ मा रहे हो है

भमोदार की काँकों में काँसू मरअरा काये । ३स ने बड़े कष्ट से कपनी जिपत्ति का हाउ मतवाया । महात्मा ने कहा—काने, यह इतने हो के लिए तुम इस तरह विविश्व हो रहे हो १ यह कीन सा बड़ा भारी रोग है १ तुम कर विश्वुल विन्ता न करो । में बहुत कर तुम्हारे लड़के की कारत छहा देंगा।

वर्मीसार ने व्यानस्विभीर क्षेत्रस्य महास्मा के पास्य पहन्न किये। असे महास्मा के रूप में क्ष्मने सामने प्रस्यप रूंजर का रूप दिक्षाई पड़ने क्ष्मा। वह समक्ष गया कि भगवानू ने मेरी प्रार्थमा पर क्यान देकर ही इन महास्मा के रूप में व्याना दूत मेनकर मेरे वयनिवास्य का जपाय स्मा है। लेकिन क्षम रहे यह वामने यो बड़ी इच्छा हुई कि ये क्षित क्याय से इस मिरी की व्यान का स्थीते।

ध्स ने कहा—भगवन्, यह खड़का क्या का कहना सान जाएगा है जिल बात की सारा गाँव महीं खुड़ा सका यह कड़ेले काप किस ब्याय से हुड़ायेंगे, यह मेरी समक में नहीं का रहा है।

महारमा ने कहा — मिं काके जे नहीं सुद्धार्जमा । यहाँ काने में मुक्ते नगवान् की मेरया का रुप्त कनुमव हो रहा है, कत उन की पेरया ही मेरी मुक्ति में नी कवरय हो सहायता पहुँचायेगी, इस में मुम्न पिक्तुल सरेह मत कारे। हाँ, को की मैं कहूँ वस वस का पाठन समय पर करते रहना मुस्हारा थाने हैं।

जमीहार ने कहा---महारमन्, यह भी भळा कहने की बात है १ काप स्नाझ करें कि मुक्ते क्या क्या करना होगा १

महारमा ने कहा—साम से कड़के को बार बार दही काने के खिए मेरित करना, बसे मेरे पास पहुँचा नाना और मेरी कुटिया में दस पदह नटकों में दही मरकर रख जाना, ये ही सीम काम सन्दें करने होंने, याकी सब में ठीक कर खेंगा।

कमींदार ने मन में छोचा—मरे, यह तो गमन की बाहार्ष है रहे हैं। निस्त नात को रोक्ता है बसी को कौर नज़रीक युकाने का यह व्यवस्थ क्या कर्ष रक्ता है, सो सगयान् ही लाने या स्वय ये महारमाणी वाले। खेकिन युक्ते क्या इन की ब्याहा का कपरण पात्रम करना चाहिए १ इस से क्या सेशे मलाई हो सकेगी १ किंतु वह तो में भी नहीं हो रही है, फिर इन का हुत्म मानकर भी क्यों न देश सें कि क्या गुल सिकता है १

प्रकट में बोला-बैसी बाहा महारात ! का रहा हैं, थनी सब व्यवस्था किये दें? हैं।

महारमा ने कहा—हाँ, जाओ, धल्री सब ठीक कर हो । किसी सरह का सराय मत रको ! भगवान् चाहेंगे, सो दो दिन से अधिक समय नहीं रूपने पायेगा और नुस्हारे खड़के का कम्पास झान होने पर मोड की सरह करस्य हो जायगा ।

जगीरार ने घर में जाकर लड़के से कहा—बेटा, अब शब्दें कोई नहीं पना करेगा। श्रात्र से तम नितनी इच्छा हो बतना दही छात्रा बतो और घर में पेट भर दही न मित्रे, तो दर्शने पर जो महात्माओ दिने हैं इन के पास चले जाया करो। उन के वहाँ देर का देर वदी रखा तथा है।

खडके को धरने विता की बात पर विश्वीस नहीं हवा। इस ने सप्तमा कि ये मुक्ते रोगी देशकर स्यष्ट्य कर रहे हैं। मैं ग्रेशे स्वद्रयों से माननेवास्त्र नहीं। पर ये यह क्या कर रहे हैं कि घर में न मिले. तो महात्मा हे यहाँ हही का ग्रहता लगा रक्षा है ? दमा छचमुच ऐसी बास है ? चलकर देखें तो सही।

शहको ने महारमा की बुटी में प्रवेश करते 🛮 देखा कि पिता की बात में करा भी हुउन्हें नहीं भी । तब द्या अर मुक्ते दही कावे से संबुत्त ही कोई नहीं रोहेता ? बाह, यह तो बडी अव्ही यात रहें।

यह इसी प्रकार की बातें सीच सीचकर पुरा हो रहा था कि महारमा ने पुकारकर पता-नया देत रहे हो भैया ? आयो न, बुद्ध देर मेरे पास बैठी !

लडका चुवचाप महारमा के पास जाकर बैठ गया। दही देस देशका हस की जीम से इतना पानी छड रहा था कि शायद वसी के कारण यह कछ बोळ नहीं सका।

महारमा ने कहा-क्यों बचा, तुम तो अमोदार के खड़ के हो मा किर इतने दबसे क्यों हो रहे हो ?

छड़के ने कहा-चावाशी, क्या कहूँ ? मुक्ते शाल्य होता है कि संसार में हही से बदकर कोई करही चीन हैं ही नहीं और मेरे माँ शव उसे सब से दासब चीन समस्कर किसी तरह मुक्ते धाने 🛍 नहीं देना चाहते, वशवर मुक्त को र्तंग करते रहते हैं। घर में इतनी माप मेरों भरी हुई हैं, पर मेरे दर से वे बीख बीस तालों के ग्रंटर दही हिया रखते हैं। आप के यहाँ तो देख रहा है, समाम दही भी दही है। यथा आप को यह नकसान गर्ही पर चाता ?

महारमा ने कहा-मुम्हारे माता पिता की किसी ने अब में बाज दिया होगा । अन्यथा दही शी कोई बुरी वस्तु नहीं है। मैं तो तूँ जितना चाहे उतना दही सुमे बिछाउँ। कितना सा सकता है, बोज तो ?

कड़के ने सालच से समाते वागते कहा-- को """ में """ में तो कम से कम से तेर दही था सकता है।

महात्मा ने कहा-चल, इतना ही ? अरे, नहीं दश सेंग, तो कम से कम पाँच सेर ही सामा कर। मालूम होता है कि मुन्ने दही के छाम नहीं मालून है। पहीं, तो नूँ दो सेरं दरी काकर संतोप नहीं पारण करता। मुक्ते देख, कितना दही भर रक्षा है में ने ?



૧ માતાનું પ્રુત્રને દહીં ખવરાવતુ. ૨ વધારે દહીં ખાવાનું દુખરિણામ. ૩ મહાત્યાની મુક્તિથી આરોગ્યતા પ્રાપ્તિ

कड़के को बड़ा बौतहल हुव्या कि कहाँ को खब खोग दही को हानि करनेवाजा बतकाते हैं और कहाँ ये बस से खाम होना कह रहे हैं ?

सर ने पृत्र-महाराज, कृपा कर मुखे भी नस के लाओं की बात बतना देंगे ?

महारमा ने बहा—जरूर, जरूर । यहकाना न होता, तो मैं चर्चों हो क्यों करता ? सुन-मों तो रही में धनमिनती गुरा चरे हुए हैं, पर तीन गुरा हो वस में बड़े ही मार्ने के हैं । खेरिन यह गाइ रस कि ये तीचों गुरा उचारा रही हाने से ही पैड़ा हो सकते हैं, पेड़े हरी से नहीं ।

छड़के ने प्दा-ने कौन से सीन गुण हैं महाराश १

महात्मा ने वहा-ज्याहा दही सानेवाले के घर चोरी महीं होती-पक; ज्याहा दही सानेवाले की कमी कुला नहीं बरता-री, ज्याहा देही धानेवाला कभी पानी में नहीं स्वता-सीन । वह, नेसे फायरे के ये सीनी गुण है ?

खर्रों कहा क्षेत्रे से ये गुरानहीं ब्रस्क होते, यह नि.संदिग्य बात है। मैं ने सर्व भेर यतका दिया, कर तुम्के भो खब्छा ख्यो यह कर घर।

महत्र भाने कव तक इस्रो तब्ह लोचता यह बाता यदि शहारमा उस से यह न पूस्ते कि सम्दर्भ तो बसला कि मैं तक्षे कितना इस्रो हैं 9

यहारमा ना प्रभ सुनकर यह लड़का काँव बठा और हाथ लोड़कर कहने खगा—गहीं गहीं अहारान ! अब सुक्ते चमा कीनिए। कान तक नो हुआ वही बहुत है। मेरा रुवाल था कि माता दिता के तंग करते रहने से को एक प्रकार को चिन्ता ने मेरे हृद्य में घर कर लिया है हसी के कारण में हिन पर हिन क्रिक्टीन और कमजोर होता ना बहा हैं। यह मुख्ये वहीं के ये दुर्जंग लाभ पहले झान्म हों गये होते, तो खान मेरी यह दशा न हुई होती। अब में कान प्रकटता और क्षप्रपृर्वंड मित्रश करता हैं कि रही की ओर काँव बठाकर रेखेंगा भी नहीं, हत की लाना और हाथ से सुना तो बड़ी गारी बात है।

मदारमा ने हैंसकर कहा—कच्छा, तो में भी भागधीबोद देता हैं कि देखर तुम्क की अपनी मतिका पर घटळ रहने की शक्ति है, अवनी जीम पर तूँ सफल नियम्प्रण कर सके भीर चिरासु हो ।

हतना कहकर महारमाओं ने अभीदार को चुजाए और वसे भी वस की भून समस्राकर यतना दिया कि किछी से होटा बड़ा कोई भी काम कराना हो, तो खाँट बच्ट और मार पोट से मत काम को, वर्षिक पेम छहित वसे समस्यकर, प्रार्थना के हाता वस में करके काम को। अब मुखाग छड़का रही का दर्शन भी नहीं करना चाहता है, और पहले दही के साथ गुड़ पीटे का छा संबन्ध रखना चाहता था। यह तिक मुक्ति का ही प्रमात है। मुस्हारा छव दही रखा हुका है। उसे से गाकर पी निकालो चाटे गाँव के मरीनों को गाँव हो। इतने में लड़का बोल वरा—नहीं पिताओ, वाचानी वी कालिशी बात पर काप प्यान भी मत दीतिएगा। गाँव के गरीव विचारों की जान मुफ्त की नही है कि वन्हें वित्रा कपराय के दही सिलाकर फाँकी दी जाय। अप दही से घी ही तिकालिएगा, यही मेरी मार्थना है।

सहके की यात कुनकर कावानी और उस के पिता दोनों व्यक्ति धापस में ताककर सुरद्वाने करो।

निष्मये यह निष्मा कि जनरदाती, हर, जिद् या व्यवस्ता से सतार में कहीं भी निर्मोह महीं हो सकता, कारमोर भी ताकतवर की मार सह खेता है, पर जनरहाती करने पर स्त के मन का अनुसरस्य क्हायि नहीं करता। फिर कपमोर के क्षत्र करने पर नोई ताकतवर तो कहीं से वस का कहना मानेमा। मगवान की भी तो यही आजा है कि—

> न दुद्धिभेदं जनयेदहानां कर्मसङ्गिनाम्। योपयेत् सर्वेकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ ( १।२६ )

इस रहोक का भाव यही है कि भो कोई खडानवर किसी सत में पढ़ गया हो, जानो मनुष्य बन्नयोग से वह वी खत सुद्धाने का त्रयत्न न करे, खित तु दाय भी बसी में मिल बाय और वसी की तबह वाम करता हुआ पोरे घोरे वसे अपने अनुनृत्य राह पकड़ा है । अपन् यान ने यह वपरेट कर्नुन को दिया था और वस ने वन की बात गाँउ में बाँच ओ, हतना हो महीं, बविक कपनी और से वस में बुद्ध परिकार भी कर दाला कपाँव वस ने वन की बात का एक सप्ये यह भी खगा लिया कि दोटे बड़े हर यक से मुक्त दारा अपना काम निकालना चाहिए। यह भगवान की मातों से यह मठी माँति समक बुका था कि इन का स्वामा दें कि में अपना काली रूप देवता, वार्षि, सिंह, मुनि किसी को नहीं दिसवाते। परंतु मुक्ते तो इन का यही क्य देवना है।

इसी जिए वस ने प्रापंता की कि है प्रभी, काप पालिक हैं, सब सरह से स्वतन्त्र हैं, हाप प्रोतियों के ईरवर हैं, योगशक्ति से क्षपने रूप की हमारों खालों प्रतिपार्ण प्रकट कर सकते हैं। इस लिए पहि चाप काता रूप मुक्ते दिसमाना विवत समस्त्रे हों और खाप की समस्त्र से मुक्त में यह रूप देशने की शक्ति हो, तो काना वह सर्वेसमुष्ट देशसेय रूप करए दिसखाइस।

योगेरहर प्रमानान् से खर्मुन का मनोभान दिया नहीं था। वे तो अपने भक्त घोगियों को इतनी शक्ति दे देते हैं कि वे योगी लोग भी योग झाश छारे मदाग्यद की यातें अपनी पर्य-कृटियों में बैठे बैठे हो जान लिया करते हैं, तब ममनान् को तो यो हो सब बातें महर्षिय माल्म होती रहती होंगी। इसी जिय सो कर्मुन की पार्या। सुनन के बाद मन्द्युस्कान के साथ—

### श्रीभगवानुवाच--

## परय मे पार्थ रूपाणि शतशोऽय सहस्रशः। नानाविधानि दिद्यानि नानावर्णाक्रतीनि च ॥ ५ ॥

श्री भगवान वोळे—हे पार्थ, मेरे अनेक बकार के. घानेक वर्णी और आकृतियोंवाले सैकडों इनारों दिव्य रूपों को अब देख ।

गो॰ गौ॰-श्री भगवान ने कहा कि है अर्जुन, तेरी प्रार्थनायुक्त वाणी से में सेरे ऊपर संतप्ट हो रहा हैं। अब तुँ मेरे सैकड़ों और हजारों अर्थात असंख्य रूपों को हैरा । मेरे इन क्रुपों के हंग, रंग, बनावट और आकार भी अनेक प्रकार के हैं। मेरे ये रूप इस छोक में देखने की वस्त नहीं हैं, ये रूप चलीकिक हैं, चलीकिक राक्ति सामध्ये से युक्त हैं; फिर भी में तुमें इन रूपों के दर्शन करा रहा है। तूं ध्यान देकर देख।

क प प -- प्यादे प्रम के प्रेमियो. अगवान खब ग्रामैन के अवर पर्यो क्याल हो गये हैं. दस का यह अभिनाय नहीं है कि वे अब तक कम कुवालु थे। नहीं, वे ती सर्रश ही अपने मक्तीं पर श्रवनी कवा स्टानेताले हैं, फिर श्रानेन तो श्रक्ती में भी विशेष मक्त था। दस के कपर तो वन की सदा से कपार्टीट भी हो । तथापि वे 'श्रव' शब्द का को प्रयोग कर रहे हैं वस का यही करें है कि कर्मन ने कपनी सर्वसम्प्रेशका के द्वारा कर ऐसी योग्यता प्राप्त कर की है जैसी जान के पहले नहीं नाम की थी । यह योग्यता वसे परंपरा से बिकी है । परं-परा के माने यहाँ मुखपरंपरा मत लगा थेना । इस के कार्य ज्ञानपरंपरा से संबद्ध हैं । प्रमुन की अपूर्व भक्ति देशकार अगवानु ने उसे इस बाध्याय के पहले अपने गुद्ध ज्ञान निज्ञान का क्योंस हिना । इसी अपन से अब उस में किरकर रेजने की ग्रोपाश आई है भीर हरदा हरपत्र हुई है।

इसरा मात्र यह भी है कि भगवान ने बन बसे सर्वेदा से गुप्त अपना देवराय शान निकान पतवा दिया. के काथ तक धार्मन के श्रतिरिक्त और किसी से नहीं बतलाया था. तर फिर अपना रेशनीय रूप ही उसे क्यों नहीं दिखळाते । रूप दतना गोपनीय नहीं हेता वितना गोपनीय कोई विशेष शकार की बात है। सकतो है। रूप बाहर की वस्तु है, शान विशान मीतरी । यह भौतरी शहस्यमध् वस्त अर्जुन के पति भगवान ने धक्षट कर ही, वस को भनादि कार से दिया छात जिल्लान बसला दिया, ऐसी दरा। में श्रपना जिया हुआ स्तरूप दिशकाना कोर पढ़ी मारी बात नहीं। इसी लिए मगवान् ने कहा कि जब तूँ दसवी पड़ी बढ़ी पार्ते पुन पुका है, तेर अब यह रूप भी देश थे, इसे में क्यों लिया रहेंगा है

यहाँ पाप वठ सकता है कि ममलान् जब अपना कप दिख्लाने के लिए तैयार होकर अर्जुन को यचन भी दे जुके, ते। बन्हें यह कहने की ज्या करनत थी कि मेरे सैकड़ें। हनारें। हपों को देल और यह भी बयों कहा कि मेरे स्प लाजीकिक हैं, लोक प्रकार के हैं, हरे, काले, नीले, पीले, साल, सबेर स्पया बहुरंगे रंगों नाले हैं, वन की बनावर भी शनेक प्रकार की हैं ? इन बातों को तो। ममलान् के व कहने पर भी अर्जुन हमें है है एकर नान सकता था ? इस की वो कारण हैं। एक तो यह कि अर्जुन हमें पहले पहले एक ममलान् की वस की मित है तक कर इतनी मसलता हुई कि वे अपना रूप दिख्लाने के पहले हो। वस की अपने रूप से संवन्ध रहते वा अपने कर से संवन्ध रहते वा अर्जुन समलान् हमें के लिए विवश्य है। गये होंगे। इसिंगे वास पर हो एकती है कि अर्जुन ममलान् का वह कमी का न रेला हुआ जिल विवश्य अहुत रूप रेलकर कहीं थीले में न पड़ लाख कि में वोई लाह, सतारण या आसुरी माया साहि की छोल ते। मही देश रहा है हो ति लिए समलान् ने उस की पहले सावपान कर रेना कराइ। समक्त और साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त अपन कर रेना कराइ। समक्त और साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त अपन कर रेना कराइ। समक्त और साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त साल आई साम साल वसला हिया कि मेरा इंडवीय सहस्त साल साल है साल है साल साल साल है सहस्त है सिर वी कि स्वार माम ही करनी आई साल साल है साल है साल है सिर वी कि साल साल माम ही करनी आई साल साल है सिर है सिर पैट की करना माम ही करनी आई साल है साल है सिर है सिर पैट की करना माम ही करनी आई साल साल है सिर है सिर पैट की करना माम ही करनी आई साल है सिर है

रश्हीं अभिवाधों के खेकर ममवान् ने कहा कि दे कर्जुंन, चर तूँ घेरे क्रनेक मधार के, क्रमेक रोगे कीर बाक्तियांवाचे सैकड़े। हमारों क्रलीकिक रूपों की रेख।

इस पर धर्मन ने कहा—हे भगवन, कुष कर चुळ घोर विस्तार के साथ बतवा सकते हैं कि व्याप के वन करंख्य क्यों में मुक्ते बया क्या दिखलाई पड़ेगा है

मगवान ने बत्तर दिया—प्यर्भुन, ऐसी कीन सी बात है जे। में तुन्ते नहीं बतछा सर्हे है इस विप मेरे क्यों में—

## पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा । बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥६॥

हे भारत, आदित्यों को, वसुओं को, रुदों को, अश्विनीहमारों को, वायुओं को देख और बहुत से पहले के न देखे हुए आश्र्यों को देख ।

गी॰ गी॰—हे अर्जुन, आज तूँ मुम्ह में बारहों अदितिपुत्रों को, आठों वसुओं को, ग्यारहों करों को, दोनों अश्वनीकुमारों को खौर उनचासें वायुखों को देरर खौर साथ साथ खौर मी बहुत से ऐसे आद्यर्गोत्मादक रूपों को जिन्हें प्राज के पहले तुँ ने कभी नहीं देखा है।

कः प्र-प्यारे मित्रा, भगवान अव अर्जन को अपने विशाद रूप को हलिया बतला रहे हैं। भगवान रसवें श्रध्याय में श्रपने विश्वतिक्षय रूपों का पश्चिय देने के द्रारा में श्रानेंन से बतला चढे हैं कि आदित्या में विष्णारूप से. स्टॉर्म संवररूप से. बसओं में पायारूप से. मस्ता में मरीचिरूप हो, मेरा प्रधान विश्वति का दर्शन करना चाहिए। इन के श्रतिरित्त श्रीर भी बहत से मुख्य मुख्य क्यों से अपने को जानने का स्पाय उन्होने बसला दिया है। परंत धर्मन ऐसा न सबके कि बगवान ने मस्त्रवत जिन देवताओं का उदबेख किया है उतने ही रूप धन के हैं, क्रम्य क्रपी में देखरीयता नहीं है, इसी लिए यहाँ मातान का पुता बतलाना पड़ा कि विभितिवर्णन के बसम में तो में ने खाँट खाँटकर मछण मछण रूप विनाये थे, पर इस विश्व-रूप में मुम्दे वे सब के सब इक्ट्रे हिस्समाई एडेंगे। 'श्राहित्यान' 'वसन' 'हदान' हरपाहि बहुबबनाक्त पहीं के प्रवेश का यही प्रतिकास है। संबंद था कि इस प्रकार स्पष्ट विमानन के साथ यदि क्षर्यन नेर भगवान ये सब वातें न बहुका देते. तो वह एक ही जगह नाना प्रकार के देवताओं तथा और और चित्र विचित्र चाकृति हो. करूचने में डाकनेवाले पदार्थी की देखकर मपभीत हो जाता और आँखें भीच छेता विस से अगवान का विश्वकप दिखताना निकायानक रह जाता। यह हो चकर भी भगवान ने बसे पहले ही सावधान कर दिया कि मेरे रूप में अनिविनती देवताओं के साथ ही और भी बहस सी खबरत की चीजों की से देख और बन यो भी मेर। हो रूप समक्ता इन रूपो को तें ने पहले कभी नहीं देखा होगा, इस लिए डन्हें देशकर होरे मन में काथमें होना स्वामाविक हैं, किंतु फिर भी मम करने की आवश्यकता महीं है, क्येकि से रमिवरमी सभी चीजें सुरु परम कल्यायामय परमारमा भी ही भाकतियाँ है।

यह सब सुनकर कार्नुन ने पूछा—है तथा, आप सो बडी विविध बात सुना रहे हैं। क्या ये सभी रूप में यहाँ युद्धमूनि में येटा वैटा ही देखूँ १ यदि हाँ, तेर वहाँ देखूँ १ आहारा में या इस प्रियती पर ही १

भावान् ने कहा--न पृथिवी से न शाहाश में, बरिक--

इहेकस्थं जगस्त्रत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् । सम देहे गुडाकेश यचान्यद्वद्रपृप्तिच्छसि ॥७॥

हे गुडाकेश, मेरे इस शरीर में (ही) आज एकत्र स्थित चर अचर के सहित समस्त संसार तथा और भी जो कुछ देखने की इच्छा रखता है, (वह सब कुछ ) देख। गी॰ गी॰—है खविनिद्र खर्जुन, मेरे अनन्त रूपों को प्रत्यच्च देखने के छिए पृथिवी या व्याकाश की घोर नहीं, प्रत्युत मेरी ओर देख । आज तुझे में अपने इस शरीर में ही एक ही जगह वर्तमान सारा चराचर जगत दिखळा रहा हूँ। इस छिए सूँ सारा प्रद्राण्ड तथा एस के व्यविरिक्त भी जो कुछ देखने की तेरी व्यभिळापा ही वह सप भी आज यहीं देख जे।

क ० प ० — प्यारे भारते। इस मनव्यों के लिए तो वास्तव में यह ग्रहान धार्यं ननक बात है कि दीनों सेनाओं के बोच में एक ही जगह कोई किस साह सामा संसार दिसका सहता है। हिस संसार को परा परा देखना किसी सहजाय ( हकार वर्ष जीनेवासे ) के खिए भी नितानत प्रसंभव है उसी संसार को एक हो अग्रह बैटकर कुछ बिनरों में हो कोर देख भी किस प्रकार सद्धार है है यह भी एक जटिल समस्या है। बोर्ड कह सकता है कि जितने ही यात्री तो हर साळ संसार-घटण कर शाते हैं, योरप के इंगर्टेंट, फ्रांस, कर्मनी, इस्ती, क्स, क्मानिया चादि देश, समेरिका के वनारटेडस्टेटस . कनाहा, केलिफोर्निया, ग्लासमो, नासिगटन ग्राट हेश : ग्राफीका के नेटाल. करीमीविका, काहिए, विश्व माध्यम खाटि हेता विश्वास के लायान, चीन, रक्षाय, बार्ड, मलाया, भारत. नेपाल, तिय्वत, खक्तमानिस्तान, कायल चार्त देश, एवं चारटेलिया के भी धनेक देश की देशना चाहे वह हवाई सहाज से क्या साल भर के भीतर ही नहीं देश से सकता है ? घीर रांसार को चाधुनिक काल में इसना ही व्यापक साना जाता है। इस किए भगवान में मी धार्जन को मन्त्र तन्त्र के बल से सब देशों के दश्य दिख्या दियें हों, है। इस ब्रावर्य नहीं करना चाहिए। खेकिन में कहता 🖁 कि पेसा कहना आपने आप की थोशा देना है। इस से ती यही कह रेना अच्छा है।ता कि लड़के को तमाशा दिखानेवाली आतशी शीशे की संदृत ही भागान ने पार्टन को दिसला ही होगी। तमात्रा दिशानानेवाले वक्त चैसा खेकर चडकों को एक इस्वानमा द्वानदार समारा में खाँख छणाने के लिए कहका हाथ से हैटिल घ्याने छगते हैं भीर मुँह में कहते लाते हैं कि 'देशेर मार्ड. देशे. काशी की अगरी देशे. यहा की पारा देशे. दंशों का फेरा देता. बंगाली धोविन देखे. गतराती नाइन देखेा. अप्रतेकन गंगल देखेा, वीरी मा दंगल देखें।, विजायती देाटल देखें।. तिनमॅनिकी मोटर देखें। 'शत्यादि । लड़ हे भी कान से एस की बात सनते और आँसों से तसबीरों का दनाइन बड़कना देखते उदने हैं। दन्हें एस समय सब सच ही माल्म होता है। इसी सरह अर्जुन को भी भगवाम् ने तमाशा दिया दिया देगा। परंतु क्या ऐसी बात किसी के हरूप में बैठ सकती है, कोई ऐसी वातों पर विद्वाल कर सकता है ? नहीं और इजार बार नहीं। सगवान मदाने होने, तेर युद्ध के मैदान में समारों की संदूक सेकर नहीं सड़े रहते, जान बचाकर कहीं कीन में दिये नैठे हैं ने। युद्धचेत्र में इस प्रशार स्थिर मात से बातें कहना और सुनना कुछ कीवत स्वता है। पात्रदा परमारमा

धौर नरावतार अर्जुन में ही वह ताकत थी कि वस विकट स्थल पर भी वे लेगा निर्देन्द्र माव से दर्शन की बदिल गुरियमों सुलकाने में लगे रहे । इस लिए मानना पढ़ता है कि नारायण और नर की नारें सिक्त तमान्ते के रूप में नहीं, बरिक मन्मीरतापूर्ण वास्तविक एटनाओं के रूप में नहीं, बरिक मन्मीरतापूर्ण वास्तविक एटनाओं के रूप में सही हो हो रही थीं। अर्थात मगवान ने रुजुन की वो सुख दिखलाया वह तोक ठीक विसा ही था लिसा कि मगवान ने वहा है। वह न सो हवाई आहान से आपुनिक संसार का भ्रमण था और न संदृक के भीतर का तमाग्रा। वहाँ की प्रायेश वात देश हो गई। भी, पोल का कहीं नाम भी वहाँ था। हवाई महान से संसार मर पृथकर भी कोई सतार की सब सति की स्वानी की स्वानी की से देश नहीं खेता और न ऐसा समकने की बालसुख्य पुदिमानी ही करता है। वह जानता बहता है कि उस मकार में बुख चळते किरते हरयमान देश रहा हैं। समाशा दिलानेवाला और देशनेवाले स्थाने बढ़के भी वस खेल का सब यहए जानते वहते हैं। इन होनों में से कोई भी वस खेन की स्था परना संयदित होना नहीं मानता। परंतु मगवान भीर स्रजुन तो सखनुव हो वास्तविक परना यह और देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की सखनुव हो वास्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की स्वस्तविक परना यह जीर देश रहे थे। अर्तु की साम्तविक परना वास की स्वस्तविक परना यह की रही था हमा हो साम्तविक परना वास की स्वस्तविक स्वस्तविक परना यह की रही हम सही स्वस्तविक स्वस्तविक परना यहा की रही स्वस्तविक रही से स्वस्तविक स्व

मगवान् ने लब वहा कि हे छजुँन, जान मेरे इस उपीर में एक स्थान पर रिथत संय्ये चराचर लाल तथा और जो देखना चाइता है वह सब देख, तो चाईन ने कहा—दे मगवन, जाप मुक्त से देखने के किए कहते तो हैं, पर मुक्ते दिखनाई तो हुड़ पड़ता ही नहीं है, मैं देखें कि तरह ? मैं तो देखन चाप ( था एट्डा ) नो अपने सामने हपस्थित देख रहा हूँ, चादिर, वत, स्त्र चादि तो लीई मी नहीं दिखाई देते ?

सगतान् ने कहा—च्युन, जान पड़ता है कि तूँ मेरे बन रूपों की भी मीतिक रूप समक्त रहा है और इन्हीं भनडे की क्योंकों से वन्हें देखना चाहता है.—

## न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचञ्चषा। दिव्यं ददामि ते चञ्चः पश्य मे योगमैश्वरम्॥ =॥

किंतु मुझे अपने इसी नेत्र से नहीं देख सकता। ( मैं ) तुझे दिव्य नेत्र दे रहा हूँ; मेरे ईश्वरीय योग को देख।

गी० गी०—है अर्जुन, मेरा वह अलैकिक रूप इन चर्मचल्लुकों ( चमड़े को काँकों ) से देखना असंभव हैं. तूँ अपनी इन्हीं काँठों से मेरे दिव्य स्वरूप के दर्शन वहीं कर सकता। इस लिए अब मैं हुम को वैसी हो अलैकिक क्यांत देवी शक्ति से परिपूर्ण आँदों दे रहा हूँ, वन की सहायता से तूँ शुम्म परमेश्वर के वोगसामर्ग्य से संपन्न विराट स्वरूप के दर्शन कर।

क० प्र- प्यारे मार्यो, प्रकृति के सीन गुणों से रिचत संसार की मितनी चर्तुर हैं ये सब भी वन्हों तीनों गुणों से मुक्त हैं। धाँत, कान, नाक, मुँह धारि ष्टपर प्रश्न प्रश्न ध्राय स्था के समृद से पृणें साम असेर सभी कुल निमुख्याय है। इस लिए इन धाँतों से हम वन्हों तरमुखां को देस सकते हैं जो निम् गुणात्मक हों, इन कानों से हम वही निषय सुनकर शैक श्रीक पारण कर सकते हैं जो तीन गुणों से संवन्य स्वता हो, नाक से हम वसी की मन्य से सकते हैं जो तीन गुणों से संवन्य स्वता हो, नाक से हम वसी की मन्य से सकते हैं जो तीन गुणों के प्रभाव से युक्त हो, गुँद से हम वे हो वालें कर सकते हैं जो तीन गुणों से प्रभाव से युक्त हो, गुँद से हम वे हो वालें कर सकते हैं जो तन गुणों से मिल न हों। परंतु भगवान् निमुणातीत हैं, सख, रज, तम के ममार से परे हैं। वन वो हेसने, सुनने, जानने कपवा पहने के लिए सब से पहले गुणातीत के सपार से परे हैं। वन वो हेसने, सुनने, जानने कपवा पहने के लिए सब से पहले गुणातीत के सपार से परे हैं। वो पारित गरीर को पार करनेवाला गुणातीत नहीं हो सकता जब तक कि यमवान् करनी रपारित गरीर को पार करनेवाला गुणातीत नहीं हो सकता जब तक कि यमवान् करनी रपारित गरीर को पार करनेवाला गुणातीत नहीं हो सकता जब तक कि यमवान् करनी रपारित गरीर को पार में सारा प्रधार छोर तस के कपवा-मुख दिसलाई नहीं पहा धार प्रधार को स्वर्ध कर करना पड़ा की ख़ा पार को स्वर्ध में समर्थ महीं हो रहा है। हा सकता विस्त की ख़ा पार को सार मि भार के कपवा-मुखा पार का सार मी में भार के कपवा-मुखा पार का सार मी में भार के कपवा-मुखा पार का सार मी में सार के करवा-मुखा पार का सार मी में सार के करवा-

हुस के उत्तर में मगवान को भी शत की कमशोरी बतलानी पढ़ी। उन्होंने कहा---में इन ऑखेर से परमारवा का ग्रीवेशप्र नहीं देश सकता।

षर्जुन ने कहा-सभी, तब जाप ने मुक्ते काशान्तित क्यों बनाया, जपना वह रूप रैसने के जिए क्यों कहा ? इतनी फारण वैंपाकर जन निरास न करें मतवन !

मनवान ने कहा—कच्छा चर्चुन, यदि तुके इतनी प्रवक व्याशाह्वा हो गई है वह रूप देशने भी, तो में भी तुके निराश नहीं करना चाहता । ले, अब नुके में वैसी ही वॉसें दे दहा हैं जैसा मेरा यह स्टब्स है। इस से मुँ अन्दर्भ सब बुख देशने में समर्थ हो नायमा।

सकतो, देकी हो, तो कार्नुन मैछा। धार्नुन यदि मगवान् वी यह बात सुनकर संतीष कर खेता कि इन विनुत्यादिवया कविं से इंदर्गाय रूप गई देशा का सकता, इत छिए मेध कोई वस नहीं है, मुन्ने कार्नी इच्छा इवा खेनी चाहिए, चीर फिर मगवान् से निश्चान करने वी मार्थना न करता, तो छछ का संतोप मारण करना मी वैछा हो होता मैछा एफ सिद्ध सहस्ता को पाकर भी उन से अपना सत्युव निजाने की मार्थना करने पर केंद्र कर के पुष्टि-पूर्ण कत्तर पर निमंत रह कार्ने से एक पुनिया को पंतीय करना पड़ा था। महास्मानी पूरे विद्य में, स्पन्ने तर्वावन से वे कि सर्वे के साथना स्वावन के प्राचन को पाकर में उन से प्रक्रिय करना पड़ा था। महास्मानी पूरे विद्य में, स्पन्ने तर्वावन से वे किस होने ही सुन्ते की प्रचान की पर्या पुनिया की एच्छा की स्वावन से विद्या से विद्या की विद्या की विद्या की स्वावन से विद्या की स्वावन से विद्या से विद्या की से बुद्धिया की नैतरस्पूर्ण संतीय

पहुच कर तिया। इस से न तो बस का पुत्र सीनित हुआ और न बसे महात्या की सिदता का मत्यच परिचय ही बात हुका। यह कवा इस बकार है—

प्रापेश्वेश के निकट एक पहाडी गाँव में एक विदया रहती थी। इस के सुद्रा दु.स की बोल राबर रोनेवासा वस का सह पति वसी समय मर गया जब बहुत पूना पाठ, जप तप, मनीती भक्षीती के बाद इरवर की क्या से शन्तिम श्रवस्था में किसी तरह पक पुत्र पात हुआ। भ्रपने पति की मृत्यु पर पृद्धिया को इतना कोक हुआ, इतनी शुन्यता मालम पड़ने छंगी कि भीवन भर के सरक्रमांत्रशान के फलस्वरूप विकादका नवजात शिशा भी वस की स्मृति से विकीन हो गया। यदिया को सारा संसार सना जान पड़ा. यह इस स्नेपन के कष्ट की सहने में अपने को असमर्थ जानकर अपने पति के साथ ही संसार छोडकर जाने की तैयारी करने समी-सीमों में सब उस के पति को चिता पर किराकर चिता में आग लगा। हती समय बहु भी दौडती हुई इसकान पर पहुँच गई और क्सो चिता में जल मरने की दोशिका करने छगो । गाँववाछों ने बड़ी कठिनाई से उसे रोका श्रीर किसी तरह समस्त्रया कि भगवान की पढ़ि यह इथ्छा होती कि तें अपने पति के साथ सती हो सके, तो वे इस अन्तिम अपस्था के किनारे पहुँचने पर तुम्ह को एक पुत्र की माँक्यों बगते हैं भगवान ने कल ही तुम्ने पुत-बती बनाया है, इस से मालूम होता है कि वे तुम्ब को सती नहीं होने देना चाहते हैं। इस जिए में यार भगवान की इच्छा के विरुद्ध सती ही आयगी और माता के न रहने से वह सुकुमार बचा न की सकेगा, तो निश्चय समस्त कि सती होने का पुरुवकत मिलना तो कला रहे. विषये तुम्य को पुत्रहत्या के पाप का मागी होना पहेगा। इस किए यह सब प्रयहाहट छे।इन कर घर छोट आ और भगवान की रच्छा में किसी का वस नहीं है, पेसा समस्कर पुत्रपालन-रूप अपने मातरव के परम क्षत्रीय वा पालन कर ।

होर, कि से साह बुद्धिया ने लोगों का कहना मान लिया। वह घर लोट आई जोर पुत्र की पति का किन्तिन कारों के स्वकार तन कन से बस का लाखन पालन करने केगी। पीरे पीरे एक वर्ष बीता, हो वर्ष बीते, तीन, चार, पाँच, हा और इसी कम हैं। बीतने भीतते पंतर वर्ष बीत गये। बुद्धिया भी कम्याः पति का वियोगनन्य दुस्त मृत गई। उड़का महा मितामान था। इसे देस देसकर बुद्धिया को पूरी काया होती थी कि यह मेरी ह्यू सेवा करेगा। सभी में पेंतर वर्ष को हैं, अपने पैरी चल खेती हैं, अपने हाथों योजन पहा सेती हैं, बोर व्याप पार एवं इसी करह सम कर लोंगी। उस के माह बह का जाया तन वह सन करारी। बेरा करवे कमाकर लायेगा, वह ग्रहशी सँवालेगी और मेरी सेवा करेगी।

ये सन बातें उस के जिए सभी तक इसी लिए प्रविष्य की कल्पनाएँ बनी हुई थीं कि इस का एड़का बील वर्ष का होने के पहले विनाह करना स्वीकार ही नहीं करता था। वह कहता था हि अर तो अन्तिम परीचा पास करने में केरल तीन वर्ष की देर है। विसियन याहव ने यह अप्रीवांद और वचन है ही स्था है हि तुम प्रथम खेखें ( फार्ट दिवी गत ) में पाल होंगे और तुरत इसी कालेज में नौकरी पा आखोगे। इस लिए वस समय विवाद करके यह का कमें संग्रहमा भी आसान हो आया। अभी यदि विवाद करेंगा और स्वर्ध भये की चित्रता में पर बार्केंगा तो विस्तिपन साहच का आयोगोर कलित होंने में सदेह सड़ा हो सकता है और तब मोक्सी मी शायद ही कमें।

युद्धिया ने पुत्र का कहना करनी कर वहीं किया। उस ने उन्हों काने नाले कर स्वरंतिक सुक्षमय दिनी की काम में येंची रहकर सुख से ही और चार वर्ष विता दिये। उस वा पुत्र प्राप्त मर में सर्वत्रयम पाछ हुन्म और पचाल करने की मालिक इति क साम ट्रेनिंग काले क की रिजा पह्या करा उता। इस साह पीसर्वे वर्ष काने में का केनत दी चार महीनी की कमी रह गए। युद्धिया कर कोरों के साथ विवाद की तैयारी में कम गई थी। वह विवाद सरन्यी तब सामान पहले से ही जुग जुनाकर घर में इक्ट्रा करने लगी। पचाल करनों में तीछ करने हर महीने हत के हाथ पर का काते थे, बीस कर्यों से ही बस व्या वुन बारना सक राज्ये चरा वेता था। इस से पड़िया का कलेका वींतों केंचा कोकर की दिवार की तैयारी में लगी है हरा था।

भगवान की गति वीई नहीं कानता। कार वान जाय, ता मदिया की कोई पी तैयारी कोई पहले से नहीं कर सकता। ग्रहर में हैंग रा मकोप पैन गया। इनाइन सम स्कून, वासेन, मदरसे, वाटरणलाएँ पद होने सभी । केवल कपहरी और ट्रेनिंग कालेज सभी तक ज्यों के रेश पळ रहे थे। वे होनों शहर के पाइर यहुत हर शुद्ध वातावरण में स्थित थे। इसी किए इस तरफ रेंग के मक्यर पैर क्यी नहीं जम सके थे। पर म्युनिस्पिक वोर्ट और पुलिसका पारिश के स्थास करेंग रहने पर भी कोगा का पुपके पुषके व्यागममा तो हन मारता में भी लगा ही हुया था। कातश्र सन का मयल क्यित कर पर्यों मी हैंग के नीशायु पैत गये और उन का पहला सिकार वही पुष्या का होगहार, भागातन्म, सुल्हांगक पुष हुआ। एक ही दिन की बीमारी में बहु ससार का सब प्रथल सेहक्स करों से स्थाप था वहीं पक्षा गया। मरखनाल में निवय की यह करत सारवना भी मही है सका।

सभाकार पाकर पुड़िया ने वजात हाने का खा खानिय है। किया, पर क्ष के समापे प्राय सब भी क्स के शरीर से अनम नहीं हुन। शायह ने वज से भी कोर थे। सभी है। पूछ से भी क्षेप्रस्त पुण्यस्वरता के धापार को खिल मिल होते देशकर भी नहीं के सहाँ परे रह गये। हाँ, पुढ़िया चपने एतपुत का शव गांद में खेकर खलवता निन्तय कर करके वन प्रायो को खतिशय शिविछ और निर्माय का स्वतार चाहती थी, पर की बनदार को भी सह से सरसे हैं बन के निव शक्तिहीन बुढ़िया का निरुप्त भटन कथा अवर स्व सकता पा ? मरना चाहकर भी बुदिया मर नहीं सकी, इस खिए दिव सत की रूपोई भी ३६ का साथ छोड़ नहीं सकी।

चुलिया के रोने पर पेड़ पहाड़ के भी हदय परांत करे, पर यसराज का नहीं परांता। गाँववाले रस के दूर से कम दूरों नहीं थे, किंतु वन का वस ही क्या था ? हाँ, उँहनर से वे व्यन्य पर हमाने से साम कि किसी तरह उस दु-खिनी का दूस दूर करें। वन से कहाँ तक पन पड़ा, वे वस को समझ सुम्मकर सामत करने की चेटा करते रहे कि सारीर धरने का पहां, से वस को समझ सुम्मकर सामत करने की चेटा करते रहे कि सारीर धरने का पहां परें है। कोई किसी का पुत्र कहाँ, कोई किसी को माता गहीं, सब दुख हैंदिय को समझ कु कर किसी तरह सकेश रखें, इरसादि । चेकिन वैते सामक पुत्र का साम इस हों की तरह कम महीं हु का विकार परेंग, इरसादि साम साम कु कर है। चुनिया का सोक किसी तरह कम महीं हु का विकार परेंग साम साम कु कर किसी तरह कम महीं हु का विकार परेंग साम साम किसी साम साम कु का विकार है। चुनिया का सोक किसी तरह कम महीं हु का विकार परेंग हो गया।

एक हिन और एक रात बीत जाने के बाद इसरे हिन दैवाति से पता लगा कि साथीकेरा में एक बड़े भागी महारता आये हैं। जन को राजि कवाह है। जन को राजि क्षांत है। जन को राजि कवाह है। जन को राजि क्षांत से स्व क्षसंत्र और करांत्र संत्र हो जाता है। जनहों कितने ही रोन दुक्तिंग वा दू प्र हुर
किया है—पति, पुत्र, पिता आदि कितने ही प्रकार के मुद्दें को अलाकर जनहोंने कितनो ही
पित्रों, साताओं कीर कामण पुविधों ना सोक खुटा हिसा है। साँवशके युद्धिया की सम्बद्धता ही
से ताताओं कीर कामण पुविधों ना सोक खुटा हिसा है। साँवशके युद्धिया की सम्बद्धता से सा को ही हुए थे, जन्दें ज्ये ही जक महारता का पता लगा रेथें ही वे वस युद्धिया को भी क्षा के के पुत्र की काम के खुप्त को काम हिमा के स्वाप्त है। साराभी के पास के साथ के खुत्र की काम हिमा के साथ है। साराभी के पीरा पता साथ पता है। सहारमानी के पैरा पर गिर
पड़ी और री रोकर अपनी हुच्छा प्रकट की कि यही मेरी युद्धीती का पक्तमान सहारा था,
इस के बिना मेरा जीना भी व्यर्थ ही है, हुछ किए खाय कुपा करें और सेरे पुत्र की मिठा हैं।

महात्माजी में सीचा कि यह बुद्धिया कार बहुत कीयेगी, तो हो, चार या छ वर्षे चीर जीयेगी। रतने ही दिनों के स्वार्थपूर्य सुद्ध के तिवर यह करने परवेषक गत पुत्र को किर संसार के हु हों में पसीट स्नाग चाहती है। गाँववातों कीर इस के कहने से भी याज्य होता है कि रस का पुत्र समन, स्वार्थित, पार्मिक मकृति का जीर पूर्वनम्म का सुस्तरारी पायो था। ऐसे मनुष्य को सदस्य ही बतान गति विश्वी होगी कीर इस में भी सरेह नहीं कि वह किसी कारण से तपोष्ट होकर जुल ही दिनों के लिए संसार में अपना कर्म पूरा करने स्थाय था। इस लिए पार्मस्वर को स्वस्ता से ही बस का मरस्य हुना है और निय्वत्वह स्वस्था में दी मरने से बस को सद्यो गति पिक्षी है, ये देशने बातें कभी निध्या हो नहीं सकतीं। ऐसी परिस्थिति में तो संसारी स्वार्थिति के स्थि देशस्वरेष्ट्या में बाधा राजना सद्या गर्ही मालूम दोता। इस विषय पहले प्रार्थित यही ब्वाय करना चाहिए कि यह युद्धिया पुनशोक का स्थान कर है धीर रिस्तपरायया होकर अब बचे हुए धीनन को सुपार हो। हाँ, यदि यह किसी तरह न समक एकेंगी, तेर फन्त में भीनेपकार की हिंड से, आवस्यकता होने पर शव की तिहरने का प्रयत्न निया जायगा।

इस प्रकार प्रयोग का मन हो यन विचार करने के बाद महारमाओं ने कहा-- माता, हुम तो संसार का यहन सुद्ध दुन्ध देश चुकी हो, क्ष जिए चुन्दें कपिक सममाने को करूरत महीं। तुन्दीं बहो, ऐसा दौन है लिस के जयर इस तरह की विपत्ति न काती हो है फिर तुन्दें कर यहाँ रहना ही कितना है कि करने पुत्र की सूची हुई संसारयन्त्रणा की पुत्रः स्थ को मही महना चाहती हो है

युद्धिया ने कहा— महाराण, आप सच कहते हैं, में ने बहुत सुद्ध हुन देता है। लेकिन दीनों को मेंबब देता हो देता है, सेना नहीं है। लम्ब घर दुःखों के हैं। केर में पढ़ी रह गई। हा स्वा यही काशा वैंघी हुई थी कि लो सुद्ध कथी नहीं पा सची वह चन्त समय में अपने पुत्र के भेरीने पा समूँगी। सेन वह भी मानवान की नहीं भागा, उन्होंने बसे आपो हम भी नहीं कीने दिया। संसार में सच के अपर विषट्ट आपो है, लेकिन ऐसी नहीं कि कभी सुख देशने की भी न पिले। इस लिए आप से में बाद बार यही भीता गाँगती हैं कि मेरे दुखारे की लिखा बीजिए, काप की बड़ा पुष्पा दोगा। इसी साल में उस का दिवाह करनेवालों थी। सब तियारी ही चुकी थी, साओ सल की की कीनियार की देर थी। इस लिए एन वार्ती की सोच सोचकर और भी कलेगा करा आता है। इतना कहकर युद्धिया किर जीर की सीच सोच सरी साती

महारमाणी समक गये कि यह पुत्रमें में बिल बतनी प्यातुल नहीं है नितना वरनी प्रहायी समाँछने में बिल । इस छिए धन्होंने कहा—यह सब ती तुम ठीक पहती हो, परंतु जब सम संसार इसी प्रश्न में पड़ा हुआ है तम किर यही कैते कहा ना सकता है कि गुन्हा। सहका ही कार की ठते, तो बसी तरह के दुन्तों में नहीं पड़ने पायमा; कार्य ही बत के करार भी ये ही संकट पहराने कार्मी। इस से ती कच्छा यही है कि नित पहार बाम तक सामन्द करता सका वह चन ससा बसी प्रकार वही पड़ा वान दिया गया।

धुन्तिस ने कहा— महीं प्रयोग, ऐसा मत कहिए। इंशित में यहत से घर ऐते हो सकते दें जिन के ऊपर इस सक्द के संकट नहीं ध्यते। सब पिर मैं भी वयें न छोर्चे कि मेरा क्यासब दिन सक्ती ही रहेगा?

 महात्माओं ने कहा—यहाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सभी के जबर सुल दुःस
 एहना कविजारे हैं। ऐसा कोई बुदुम्ब हो नहीं सकता जिने पुत्रात्मांस्वत का सुल कीर पुत्र-वियोग का दुःस, दोनों तबह के प्रपन्न म देसने पड़ें। ।स लिए जो चला गया वस को सुल से ५५ स्रपना मार्ग पकड़े रहने हो, स्वारा बोहाकर दुश्त में मत दावो । रहीं तुम, तो तुम्हारे खिए भगवान् का नाम खेना हो वाकी हैं। यावान् को भनती हुई तुम पुछ से ध्वना रास्ता पूग करो, जाने रो हम भागड़ों को । संवार नड़ा ही दुःखमय है। यहाँ से जो चवा नाय वही भन्छा। यहाँ रहने में हानि के सिवा कोई खाय नहीं है।

चुडिया ने कहा—सहाराम, केल जो कहें, वह सब ठोक ही है। लेकिन में तो मिसे दैराती हैं, झपने सामने खब को सुरक्षे ही चाती हैं। इसी बल, फड़को मैं ही हैं। इस लिए कृता करके मेरा टु:ल दूर कर दें जिस में खपने को जो सुली देख सुर्हें।

महारताओं ने रेसा कि छडा सब जुड़ जानकर भी मोहबश नहीं जान पाती है, बार पार संसारसुख की सरधता सिट करना चाहती है। इस लिए इस नो तरवण टहान्त दिलकाकर समका देना चाहिए कि सारा संसार इस्त मोगता हुआ नी सुली होने बर देंग रचे हुव
हैं। उन्होंने कहा—कच्छा, मृदि तेरी यही हच्या है कि परम सुल की राह पर गया हुआ
तेरा सक्का किर हुन्तों से भरे संसारसामार को लहरों में जा पड़े, तो ना, किसी दूकान से
एक मुद्दी पीको सरसी ले जा। लेकिन देस, सरसों देखी हुकान की होनी चाहिए निस
दुकानदार के घर का नोई माली कभी समा न ही। जिस दुकानदार के यहाँ समीत
कपनी खुराक से गई होनी वस के यहाँ की सरसों से कान नहीं चल सकता, क्योंकि वस पर
इस्त की साथ पड़ गई होनी न

पुढ़िया ने वहा-शब्दा देवता, ऐसा ही करती हैं।

यह बटकर बाजार में चलो गई और हर एक दूकान पर माकर जाँच करने छागी कि हस के घर का कोई माखी कभी अग है या गई। । सबेरे से लेकर बाम तक वह इस दूकान से हस दूकान से हस दूकान पूमतो रह गई, पर ऐटा कोई मा दूकान राम हो निजा निज का कोई पातिवारिक स्रायु का वास न वन खुका हो— किसी का पिता अर खुका था और किसी की माता। इसी माता। इसी माता वा चुका हो— किसी का पिता अर खुका था और किसी की माता। इसी माता किसी का आई, किसी की कोई की कोचकी जरून खुक, किसी की की की, किसी का कोई, किसी का कोई कीई किसी की कोचकी जरून खुक, चुनी, परती, आई, ओ माई, विहन, यह मीई आदि मर खुके थे। बुदिया चनते चनते चकर गई, खेकिन जैसी दूकान की हसे तहार धी देशी दूकान नहीं मिजी। जीर नहीं सो दिन बर जोगों की विवरक पा सुनते सुनते वस का मन भी ऐसा होने हमा। बह निराश होकर महास्मानी के पास जीट माई थीर सब सहास सुनाया।

महारमात्री ने कहा--- ताने दो, बच्दा हो हुआ सरसों नहीं मिछी; क्योंकि शहि मिछ पाती चीर तेस छहता जी जाता, तो निषय था कि वब को भी इन्हों क्याहों में फैसना पहता, का के भी छहके बच्चे हो होकर मरते चीर निषारे को हुकी बनाते ! और गहीँ नुके तुबस मिलना चाहिए वहीं यह तुके खपरण देश, कीसता, गालियाँ सुनाता कि मेरी स्तरिति माँ ने सपने सुस के लिए मेरा खपम सुझ की दिया, भेर छुटे हुए ससारसन्दर नो पुन वापस चुना दिया। इस लिए नूँ अन मेरा कहना मानकर चीती बाती वो मूल ना और पर एहस्पी के पचड़ा नो सेएक सु मान कर गड़ी माता गड़ा की करण में पड़ी पुड़ी मातान का मानन कर।

पुरिया को महात्माओं की बातों से स्तीप हो गया। ससार के कड़े पड़े दुनिये। दो रैककर वसे महात्मा की सभी बातों विश्वसतीय मान्म पढ़ने क्यों। वस न श्यन पुत्र को पुत्र भीतित कराने का विचार द्वोड़ दिया और महात्मा से क्यनानुसार व्यपीरेश में ही रहकर मगवान के मजन में किल लाग दिया।

यदि सरसों म मिळन पर भी वह कपनी इच्छा का त्याग न करती और महाप्यामी से प्राथमा करती कि खाप सम्यो पुरुष हैं, सरसी की नमह दूसरी वस्तु से खाय से लीजिय और मेरा पुत्र निकार होनिय, तो महारमा की मी वस की बात माननी की पड़ती, हन्हें सपोयळ सर्घे करके क्याय उस के जड़के को जीवित करना पड़ता। परातु इस छटा विचारी की इतनी हउ इच्छा करने नहीं कार्र और संतेष करके प्यावित्यों का सीक की क्या करना पड़ा।

इसी तरह यदि छत्तुँन भी भगवान् की यह बात धुनकर छतोप कर लाता कि इन वर्म-चतुर्घों से विभृतिमय स्टापक मझ हो देखना करमत है, चीर कपनी यगवद्गैन्यदा पर हर एकर पुन बन से प्रापंतान करता कि हे प्रभो, पहले व्यादा देकर काव निरास न वर्रे, तो वस युद्धिया नो मौति उस को भी सत्तोप ही पारण करना पढ़ता। परंतु महीं। घर्नुन म सी छक था, न शिधिलनिद्ययी। वह बीर युवक था कोर वपने निद्यप पर गढ़ हिने का स्वयान स्तार था।

हती लिप भगवानुको भी बस की प्रार्थना त्वीवार करनी पड़ी और कहना पड़ा कि मैं सक्त को दिप्प नेत्र दे रहा हैं. बच से मेरा ईरवतीय योग देख । अस्तु,

एतराष्ट्र के प्रथ का श्तर हेने में सक्य ने खड़ेन के िवाद की प्राप्त होने के खखेंग से खेकर यहाँ तक का हाल पूरा पूरा सुना दिया। मगशान कुन्छ के परम वर्गरों की वार्त सतायह इप्ता के पहन करायह पूरा पूरा कि भी कुन्य ने कानुंत की दिया बिट देने का आधासन दिया, तो एतराष्ट्र को एकायक विस्तास नहीं हुका कि कानुंत की दिया बिट देने का आधासन दिया, तो एतराष्ट्र को एकायक विस्तास नहीं हुका कि कानुंत की दिता सी सीमायस्टिट हैं। सकती है। इस लिए बस ने सनय से पूजा कि दे समय, सब कह, पूरा भी कुन्य ने बस्तुत अर्जुत की दिया बिट देशर की खप्ता विस्त्ययापक सुद्व-देश कर दिस्ताया है

संतय ने कहा- हों महाराज, भगवान् ने जैसा कहा वैसा हा किया। भगवान् भी क्या कभी सठ फहनेवाले हैं ? प्तराष्ट्र ने कहा — अच्छा, विस्तार से कह कि कत के बाद कैसे कैसे क्या क्या हुआ है : इस का क्तार हेते हुए संजय ने कहा कि अच्छा, जहाराज, ब्यान से सुनिय। में सन प्यानत वैसा ही कहूँगा जैसा कि वहाँ पर (जुरुपेन में ) हुआ है। इस पर एनराह ने कहा कि असा, नव-

#### संजय उवाच-

एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्॥६॥

संजय बोला—हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेव्वर हरि ने पृथा के पुत्र को (अपना) परम ईव्वरीय रूप दिखलाया।

गी० गौ०—हे राजन् धृतराष्ट्र, दिश्य नेत्र देकर अपना विश्वहरूप देखने की आहा देने के बाद सर्वसमर्थ और योगियों के ईरवर आगवान् श्री कृष्ण ने प्रधापुत्र अर्जुन को अपना सर्वश्रेष्ठ विश्वहरूप प्रत्यक्ष करके दिखळा दिया।

कर प्रव-प्यारे प्रम के प्रेमिया, ब्यान दो शीर देखे कि संतय क्या कट रहा है। संजय पायटवेर के पण का व्यक्ति नहीं है। वह कीरवेर का शपना भारती है। इस से भी बदकर ध्वान देने की बात यह है कि इस समय वह न ती कहीं वकान्त में बैठा है और न किसी पाएरवपचीय व्यक्ति से बातें कर रहा है, परयुत वह कौरवें के सर्वेषधान व्यक्ति धृत-राष्ट्र के सामने वर्तमान है और अन्दों से वातें कर यहा है। येसी स्थिति में रहकर कोई मी धपने माजिक के राष्ट्रपण के किसी व्यक्ति की बहाई काने का साहस करे, यह असंमय बात है। आजकल ते। ऐसी हालत में यदि किसी की बात कश्नी पड़े, ते। इच्छा रखते हुए भी वह हस तरह या व्यवहार नहीं कर सकता, नहीं तक होगा वहीं तक ग्रावपण की हानि या निन्ता की ही बातें करेगा, ताकि माजिक की शृक्षी न तन काथ, माखिक नाराव न हो काय। कारण, बानकल ऐसा मालिक मिल नहीं सकता जो अपने ही बादमी को अपने मेंह पर रात्र की पड़ाई करने है। परंतु बढ़ाँ मालिक कौर नौकर देनों प्राचीन काल के व्यक्ति पैटेथे। मालिफ को इच्छा थी सच सच वार्ते जानने की भीर नौकर भी मालिक के एक की हारी पड़ारे फरके वसे घोले में नहीं रसना चाहता था। बसे यह मय होता कि सम् की पड़ारे करने से मेरी नौकरी चर्जा जायगी, रोजी धौर रोटी पारी आयगी, ते। कराचित वह पैसा करतामी, पर संतय को इस का बुख भी भय नहीं था। वह परमाश्याका मक्त था। टसे भ्रपनी मुद्धिकानहीं, बल्कि परमारमा के बढका मरोहराया। यह जानता था कि

यदि में हार थोलूँगा, मगवान की बास्तिनिक बातों को दिशाकर उन की होनता प्रमाशित करनेवाली नमक मिन्ने जिपटी अनुगंज बातों कहूँगा, तो उसी दशा में मुक्ते भये।त्याहक परि-रिधितयों का सामना करना पहेंगा, विवक्ति के मते में गिरना होगा। और यदि ऐसा प करके सब सच सच कहूँगा, तो मगवान भेरे प्रचाली हेरेंगे. मके भयतक किये रहेंगे।

इसी लिए मतराष्ट्र का कुछ भी भय व करके इस ने साफ साफ कर्नों में मागान् को महान, रेगोरकर और हरि कर्णात् सावात नागवण सिद्ध करते हुए कहा कि हे राजन, घरना विरवरूप दिलाने को थे।या क्योंकिक नेत्र करहोने कर्जुन को देने की लिए कहा और दिया भी सभा उस की यह कानना वह क्योरवरीय विराट रूप वस की हिससा भी दिया।

यह सुनकर एतराष्ट्र में युद्धा—कच्छा, संजय, हिव्य नेत्र तो वेदव्यासभी ने तुम्मे भी दिया है. इस लिए तें ने भी तो भी कृष्ण का बह रूप देखा होगा ?

संतम् ने कहा —हाँ राजन्, में ने भी कनेक करनो के युष्यस्वरूप हिसलाई पड़नेवाले इस कप को रेसने का सीभाग्य प्राप्त किया।

प्तराष्ट्र ने कहा—बच्छा, ते। जुड़ टुडिया यतव्य कि कैसाथा वह रूप ? संजय ने कहा—बुड़ थयों, प्राप्ता सुनिष राजन् ! मयदान् ने के। रूप दिसद्याया तथा कर्जुन ने जो रूप देखा इस में—

> छनेकवक्त्रनयनमनेकादुभुतदर्शनम् । छनेकदिञ्याभरणं दिञ्यानेकोद्यतायुधम् ॥१०॥ दिञ्यमाल्याम्वरधरं दिञ्यगन्धानुलेपनम् । सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥११॥

ध्यनेक मुख और नेत्र थे, अनेक आधर्यकारी इश्य थे, अनेक अली-किक आभूपण ये, अनेक अलीकिक आधुध उठे हुए थे, अलीकिक माला और वस्त्र धारित थे, अलीकिक गन्ध के लेप लगे थे, सब आधर्यी से परिपूर्ण अनन्त देव थे और चारी ओर थे।

गी० गी० —हे राजन, भगवान ने अजुन को जो रूप दिराखाया रस में कितने मुँह थे तथा कितनो जॉर्खे थीं इस की तो गणना ही नहीं को जा सकती, क्षत्रेक अथवा करनन कहकर ही संतोप करना पड़ता है। उस रूप में आश्चर्य उत्पन्न करने का ने कितने हस्य थे। वह रूप स्थापिय गहनों से उस हुआ था जैसे गहने किती ने इस प्रथिवी पर आज देखें भी न होंगे। उस रूप के जितने

हाय ये सव में तने हुए अलैकिक अस शक्त विद्यमान थे। चस के गले में स्वर्गीय मालाएँ थीं भीर शरीर में बैसे हो दिन्य बका धारण किये गये थे। संपूर्ण देह उत्तमीत्तम स्वर्गीय सुगन्धों से पुती हुई सी माल्यम हो रही थी। हे राजन, मैं क्हाँ तक गिताऊँ? आप यही समझ लीलिए कि वह विश्वकरण अनन्त था, चस में पारों ओर सुख ही शुख थे, ऐसी केई दिशा नहीं जियर चस रूप के सुदा न रहे हीं। इस रूप में सब आखर्य ही आखर्य भरा हुआ था। अर्जुन ने उन्हीं अनन्त हैव के वर्णन किये।

कु प्र- विद्य प्रस अभुवेती सज्जनो, संबद सचमच ही वटा वहमागी था। भारतान में सामका धार्मन के जवर कवा करके यह कप दिस्तवाया, और यह भी यन ? तम कि कार्तुन ने बार बार प्राधेनाएँ कीं. भाक समझी, मिल की स्टक्टता दिसलाई तब । परंतु संतय की यह सब कछ भी नहीं करना पढ़ा था। वह तो श्तयह का एक प्रकार से गुप्तवर बना रचा यदरश्य की सब बानें देखा करना था। स्त्री सिखसिबे में इस के माग्य का ऐसा भररहस्त पूरों खता कि यह चन्य है। गया । इस विचित्र रूप की देखकर वह प्रथमा प्रथमापा सक भुळ गया। उस में यह शक्ति भी नहीं रह गई कि यह उस रूप का पूरा पूरा वर्णन प्रतराह के सना सके। यह क्रम देशा था ही कि बसे जी केरे जी देखता वही भागे में नहीं रह भाता । यह रूप वर्शनातीत था । व्यासती भी ब्रवनी सारी कवित्वसतित सर्चे दासते ता भी इस का ग्रधातक्ष्य वर्णन करने में ब्रह्मको रह ताते ।ितारवर्ष यह कि वह रूप केवळ दरौनीय था, वर्णनीय नहीं, देवछ स्मर्रणीय था, कथनीय नहीं । परंतु ध्तराष्ट्र ने तो पुत्र दिया कि हे संबय, इस विश्वरूप की हुलिया बतला, इस का बर्णन कर कि इस में क्या क्या विशेषताएँ थी १ एतराष्ट्र इष्टरे मालिक, राजा, प्रभ, बीर संजय उहरा मौकर, प्रमा, दास । मालिक के प्रश्न का ब्लार देश ही चाहिए, चय रह आने से बाम नहीं चल सकता ! किंतु इतर देमी, तो क्यादे <sup>श</sup>े कुछ कडते ते। बनताडी नडीं था। उथर कुछ न कुछ कड्मा मी जरूरी ही था। वेशी नियम परिस्थिति में सिना इस के कोई दसरा उपाय नहीं था कि प्रस विश्वरूप की बनन्त, असंख्या, श्रद्धमत, श्राध्यायम, श्रद्धानीय कहकर विसी तरह पालिक के सामने अपना बचाव किया खाय ।

हीं विष चतुर संजय ने एतराष्ट्र के प्रश्न का क्ष्मर देते हुए यही कहा कि दे राजन, मगदान नारायण मे क्या करके कर्जुन को क्यान की पारमेदार रूप दिलवाया वह कर्जुन को क्यान की पारमेदार रूप दिलवाया वह कर्जुन को क्या प्रदूष्त दिखायाँ पढ़ा: कर्जुन ने देखा कि क्षा रूप के मुखे की राजना नहीं की ना सकती, न करेंकों की राजना नहीं की ना सकती, न करेंकों की कोई संख्या निर्माणित हो सकती है। वस रूप की विविधतायों दिशकर की ने से क्यापनेय माना और हृदय में सोचा कि क्षेत्र पकार की विविधताओं का सजाना

यह दरय है। जानुंत को बात रूप के कारों में सुरोमित होनेवां आम्पूर्यों का भी पाद नहीं साम, क्योंकि पक तो जनमितन मुख आदि होने से आम्पूर्य भी मिनने मान के नहीं थे, दूसरे कन आम्पूर्यों को जनमित में साम के नहीं थे, दूसरे कन आम्पूर्यों को जनम के नहीं थे, दूसरे कन आम्पूर्यों को जनक दमक के आमे जींदें हिया ही नहीं है। सकती थीं, किर यह मिने तो के के मिने हैं। इस रूप ने क्या (मानों महां हो सकती थीं। ये महने और दूसियार भी इतने पर रखे थे कि स्न को भी मिनती नहीं हो सकती थीं। ये महने और दूसियार भी हत नहीं थे के से इसे बात के हैं, वे सब देवताओं के बोक के थे। इस बिय कन महनों था हियारों के नाम भी नहीं वतकार्य का सकते हैं। उस रूप के मानों मी ना मालाएँ थीं कथा करियों में ना सक थे वे सब मी देवलोकों हो थे। व्यवः इन की भी कोई वयमा नहीं दी जा सकती कि मालाएँ किन पून्यों की मालार्यों की तरह थीं अथवा बद किन वर्षों की मालार्य के करहा की का मालार्य के सा सकती की मालार्य के सा सकती की मालार्य किन की गान्य भी इस बीक के सुनन्यद्रव्यों से निज अथांद करने किन को आव्योंनय ही दिसलाई दिये। दिशाओं में मुस्यांले वे अननत देव सब कहार से अपून को आव्योग्य ही दिसलाई दिये।

यह बर्युन सुनकर भृतराष्ट्र ने भी सोच किया कि शब कर्युन लेसे देनी गुयों से संपक्ष
पुरुष को ही यह रूप इतना विस्मयकारक दिशनाई पढ़ा, तो संगय विचारा तो कहाँ से दुष्ट
अभिक विस्तृत रूपरेला बतला सकता है ? इस लिए बन्होंने इतने ही पर संतोप करके पूड़ा
कि अच्छा संगय, यह तो बतला कि वस कप की कान्ति कृष्य की माँति साँवले रंग की पी
या कर्युन नेसी गोरी थी ?

संतप ने बहा-रामन्, वह न साँबखा था, न गोगाः प्रायुत-

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगंपदुत्थिता । यदि भाः सदशी सा स्याद्रासस्तस्य महात्मनः ॥९२॥

आकाश में यदि एक साथ ही हजार सूर्यों का प्रकाश फैल जाय, तो वह उस महात्मा के प्रकाश के समान हो सकता है।

गी॰ गी॰—हे राजन्, जिस प्रकार वह रूप घठ्यतीय या उसी प्रकार उस की कान्ति भी वर्णन के परे थी। हाँ, इन्द्र कुट्ट खनुमान की सहायता से उस का उस्तोदा इस प्रकार किया जा सकता है कि चिट्ट एक ही वार हजार सूर्य अपना अपना पूर्ण प्रकाश लेकर खाशश में चिट्ट हो जायँ, तो उन का वह सीमिटित प्रकाश जैसा उत्कट और न्यापक हो सकता है वैसी हो न्यापक कान्त्रि उस विराट रूपचारी महात्मा की कही जा सकती है।

क. प.-- प्यारे मित्रो, जानते हों न कि एक हो सर्य का पूर्ण प्रकास कैसा होता है ? रात को असंख्य तारे बगते हैं. देवने में करीब करीब सर्य की हो बराबरी के चन्द्रमा बगते हैं. भरनों बोल्ट पावर की विजाती की बित्तवाँ जलाई जातो हैं, कवोड़ों मन मिटी के तेल से लालटेनें श्रीर देपरियाँ जलाई जाती हैं तथा और भी न जाने दितनी थी. इ.ट.ग्रा तेल. कारवाट शादि की बतियाँ बनाई साती हैं, खेकिन इतने पर भी अन्यकार के साधाज्य की कछ देस सगती ही. यह नहीं हाहा का सकता । एवं तरह के प्रकाश जलाने पर भी शरपशार में होनेवाले काम भी होते ही रहते हैं धीर सन्यकार में सीविका का अगार्जन करवेवाले जीव धपनी भीविका चलाते की रहते हैं। इन सब प्रकाशों की शक्ति अपने ही धवने दायरे में समाप्त हो जाती हैं। परंत प्रातः काल होने पर. एक ही सर्वेनाराय्य के स्टब होने पर संसार भर के स्थीग की व्यर्थ प्रमाखित करनेशासा अन्यवार स्वयं व्यर्थ ग्रमाखित होकर देशा मुँद छिपासा है कि सूर्य के सामाज्य भर में हेंद्र बालने से भी उस का पता नहीं जगता। यह एक सुर्य के प्रकाश की बात हाँ। इतमा भी प्रकाश गृहि किसी के चेडरे से प्रस्कृतित होता. तो वह लोकोत्तर प्रभा-बान कहा काता । परंत भगवान के वस विश्वकृप से को प्रकाश फैल रहा था वह संतप श्रीर क्षात्रंत के देखने में एक सर्व की कीन कहे. भी ही भी या पाँच भी सात भी सर्वों के प्रकाश से भी भविक विस्तृत अर्थात परे एक हमार संथे। के प्रकाश के समान था। तारपर्य यह कि इस विद्वरूप की कान्सि भी वर्णनातीत ही थी। अस्तुः

्सी किए संगय ने कहा कि हे शावन् पतराह, भागर वक हजार सूर्य एक साथ भाकाय में हर्ते, को इस समय जैडा प्रकाश होता इसी के समान इस महात्या की कारित थी।

इस पर पतराष्ट्र मे पूछा—हे संजय, जब कि वह रूप इतना विशास, ऐसा स्रक्ष्मनीय था, को सर्जन के लिए वह रर्गनीय कैसे हथा स्रपोद बतने विशाद रूप को अर्जुन ने देखा किस माँति ?

र्सनय ने बहा-सन्तर, इसे देसने की किया भी उस विराद जेंसी ही जिनित्र थी। बात ऐसी हुई कि की कुम्बनी ने एक ही बातह संपूर्ण च्याचर नगत की देसने के किए कहने के यह नव कर्नुन की दिखा कोंसें सी सी-

> तत्रेकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा । अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

एस समय अर्जुन ने अनेक मकारों में विभक्त संपूर्ण संसार को वहाँ देवताओं के देवता (श्री कृष्ण ) के शरीर में एकत्रित देखा ।

गो॰ गो॰—हे राजन्, भगवान् ने अपने पूर्वकथनानुसार अपना विश्वरूप एक हो जगह पाण्डव को दिला दिया। यह नाना प्रकार से नानारूपों में वेंटा हुआ सारा संसार भगवान की छुपा से खर्जुन को इस समय इकट्टा हुआ ही दिखलाई पढ़ा। इस रूप को देखने के लिए अर्जुन को इपर इघर ऑटों दौड़ाने का प्रयास नहीं करना पड़ा, अपि तु भगवान ने यह सारा संसार अपने शरीर में एकत्रित कर लिया था और अर्जुन ने वहीं पर सब इस देख लिया।

क अ -- प्यारे भारती, संसार का बाना प्रकारों में विमक्त होना की सभी जानते हैं. सब की मालम है कि संसार पृथियो, शता, वाम, वाय, बाकारा, पर्वत, संगळ, मही, माला, समझ, भीज, पाल, पाल, पश, पशी, अनप्य, देवता, गुरुवर्ष, क्रिकर, खपि, धनि, सिक्ट, साहर चाहि चाहि के हुए में चलत चलत चँटा हुना है. यही संसाद का नाना प्रकाशों में विभक्त होना है। परंत इन माना प्रकारों को जगर कोई देखना चारे. तो निश्चय ही वस की माना प्रकार के प्रयास भी करने पहेंगे। बढ़ी वही विपत्तियाँ, मुसीबतें, तकलीकी सेखने पर संसार का एक एक प्रकार देवा लाता है। लंगल, पहाल, समद आदि की दुर्गमता सब की मालम है। इस में से दक्त की भी परा देखने में बनेक मनुष्यत्रम्मों का पर्यवसान हो सकता है। फिर सर का सब देखना तो कैसे संभव हो सकता है ? हाँ, यदि कोई कल्पनाशकि से काम से चीर कपनी करवनाओं की सत्य ही मानने का हर करे. ही मन में सीच सीचकर कह सकता है कि में में संसार की सब कह कड़म बलाओं को एक ही स्थान वर देख किया। परंतु बस का यह बहुना भी बसरप ही होगा, क्योंकि बिना देशी सुनी वस्तु की कल्पना भी नहीं की वा सबती चीर ऐसा कोई है नहीं जिस ने संसार की सब वस्तकों को देख या सन विवार हो। फिर वैसी करना किस सरह होती? नहीं हो होती। इस किए निधय हका कि बरना द्वारा मी सारा संसार हेशना संमय नहीं है। परंत कहुँन ने वही संपर्ध तथद प्रत्य हम से पक्त ही कारह देल किया। यह फैसे संमव हुआ ? दलर है—केवल भगवान की कुपा से। भगवान की क्या के कारो कुछ भी असंभव नहीं रहता. सब कुछ संभव की शाता है। अस्तु:

क्ष्मी क्रमियाय से संजय ने कहा कि है शानज् , क्ष्म समय अर्जुन ने अनेक प्रकारों में विभक्त संपर्ध साहार की वहाँ देवते के स्पीर में एक ही स्थान पर स्थित रेसा।

यह सुनकर एतगड़ ने पूड़ा-करहा संगय, यह तो बता कि वैटा आश्येकारी हरय रेसकर कर्नन की क्या दया हुई और वस के बाद उस ने किया क्या ?

इस की हत्तर में खंजय ने कड़ा कि--

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरमायत ॥ १४ ॥

उत्तर प्राप्ता च्या कराका उत्तराता उत्तर ता रुठ त उस के बाद विस्मय से अभिभृत, श्रुक्तिज्ञ रोमावन्त्रीवाला यह धर्मनय देव को सिर से मणाम कर के हाथ जोड़कर बोला । ५६ गी० गी०—हे राजन्, भगवान् के शरीर में एक ही जगह सब संसार को देखने के बाद अर्जुन आएचर्च में ऐसा प्रभावित हुआ, उस के हृदय में ऐसा आवेश श्राया कि उस के शरीर के रॉगटे राड़े हो गये। तब उस ने सिर हुक।कर भगवान् को नगरकार किया और डाथ जोड़कर फहना आरम्भ किया।

कः प्रच-द्यारे प्रम के प्रेतियो, भगवान का वह निरवस्य देशका प्रमुन को धरवन्त शाभव हुआ और उस के शशेद के बॉर्वे सड़े हो गये। बहत से विद्वान इस का यह भाव निका-सते हैं कि वह बद्धभत रूप देखकर बहुँन घंवड़ा गया थोर सब के गारे वस के रॉबें कर गये. पर यह भार टीक नहीं है। चंजून ने भगतान को क्या और शक्ति से स्वर्ग, पर्श्य भीर पातान के बड़े बड़े शास्त्रवेदाध चीर भवंदर दाव देवे थे। वट वीर चत्रिय था, कायर या दरपोद्य महीं था। पाताल में लाकर वहाँ के निमासियों की परास्त कर खुका था। पाताल के अर्थ-कर दर्शे का दक्ष पर कुछ भी घमात्र नहीं पड़ा था। फिर वड मगतान का रूप देखकर धबद्वायेगा वयों और वयों भयमोत होगा ? कोई पृत्त सकता है कि यदि वह धबहाया नहीं. न भगमीत हथा. तो क्यों उसे आधर्यचितित तथा रोगिन्नित होना पड़ा और क्यों उस ने पुरंत सिर सकाकर हाथ जोड़ दिये ? इस का बतर यह है कि इस समय उस के संनल भगवान का को रूप विश्वासन था देसा रूप इस के पहले इस ने कथी नहीं देसा था। इस किए शहर-पर्व वस्त की देखकर निरमणानिष्ट कर्यांत सामर्थेचिकत होना स्थानाविक हो है। सीर शारिर के रोंगटे को छड़े हो गये उस का बारण भी भय नहीं, बर्टिक हवें हैं। कर्ज़न मगदान की घरने प्रति इतनी महती कृता करते देशकर प्रये से, प्रश्वता से प्रकृतितत हो गया। वसी हर्गोतिरेक का परिणाम था वस का भेमाञ्चित होना। अधिक हवें होने पर शेव लड़े ही ही नाते हैं। इस लिए प्रमानित होकर वस ने भगवान के सामने सिर भी शका दिया और होनों हाथ भी सोउ दिये । यदि ऐकी बात न होती खीर वस्तुन, वह चवड़ावा हो होता, तो उस दशा में उम के मुँह से तुर्रत बीली नहीं निकल सक्ती थी। परंतु संत्रव स्पृष्ट कह रहा है कि 'यन तपः क्षमापत क्यांत्र क्यांत्र क्यांत्र बोखा । प्रवहाने की हालत में कई चल तो इस योग्य होने म जा चातै है कि ठीक ठीक कुछ छोचा मा सबै। फिर इस के बाद इस समय का सोचना मी स्पर नहीं होता, यनेक प्रकार की वार्ते एक ही साथ यह में बरो और जिलीन होने लगती है। कर्नुन की यह सब बुज़ भी नहीं हुआ, वह उसी समय हाथ तीहकर कहने लगा, बसे सीची विचारने की कण्यत महो पड़ी। अस्तः

संतर ने बन कहा कि है राजन् एतराह, उस के बाद विस्तराविष्ट और मणुस्ट रोगावशीवास्त यह कर्तुन परमाहना को खिर से प्रयोग कर हाथ ओड़कर थोजा, तन धनराह ने पुता कि है संजय, क्षम यह बतश कि कर्तुन ने क्या कहा है सन्य ने यहा---रातन्, अर्जुन मे भगवान् के शिगट् रूप में को युद्ध देशा रही का वर्णन करना प्रारम्म किया। ये सब बातें में काए को कर्जुन के हो सन्दर्श में सुनाता हैं। व्यान से सुनिय---

अर्जुंन उवाच—

पश्यामि देवांस्तव टेव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषस्वान् ।

ब्रह्माणमीशं कमलासनस्य-

मृषींश्च सर्वातुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

क्रार्डन ने कहा—हे देव, आप के शरीर में सब देवताओं को, प्राणियों के अनेक समृहों को, क्रम्लासन पर वैदे हुए सब के स्वामी प्रसा को और सब ऋषियों को तथा देवलोकी सपी को (मैं) देख रहा हूँ ।

गी० गी०— हे राजन् घृतराष्ट्र, भगवान् को प्रणाग कर तथा द्वाय जोड़कर अर्जुन ने यों कहना प्रारम्भ किया कि हे परमासम्, में इस समय आप के रारीर में समस्व देवताओं का दर्शन पा रहा हूँ, जीवों के विविध प्रकार के समूहों को देख रहा हूँ, विष्णु भगवान् की नामि से क्पन्न कमछ के पुष्प को आसन बनाकर बैठे हुए, प्रजा का शासन करनेवाले चतुर्मुत क्या का अवलोकन कर रहा हूँ, विस्तु, अपि, अमरिस आदि सम प्राप्त वर्षों को देख रहा हूँ और संतारमूख देवलोकवाको समस्य समीं को भी वहीं वर्तमान देखता हूँ।

क निक्नित्व परम मुम्मेनी स्थानी, सामान् की देह में सानु ने से पर देशाओं के निर्मा कर पद नहीं बताता कि किन किन देशताओं को देश रहा हैं। देशताओं के नीमों का क्लेस करना कर की किस्ति से पर था। इन्द्र, वक्ल, यम, कुनर, स्वं, प्र-ट्र, वानु, शिन, प्रंकर कादि आदि पुत् देशताओं के लच्छा और नाम कर्तु। के अवस्य माद्म थ। दि तिर भगतान् की देह में यदि करने ही देशता होते, तो वह वन का नामेश्लेस कररय करता, पर करनत देशताओं के न तो वस की नाम, प्राम, क्प, लच्छा ही मान्य थे, न वन की सर्पा करनत देशताओं के न तो वस की नाम, प्राम, क्प, लच्छा ही मान्य थे, न वन की सर्पा करना हमन था। होते से कर्नून ने समुद्ध का ही क्यन किया कथींद एक साथ ही सन की निशाव कर हिंदा की है से न्या की स्वन की निशाव कर हिंदा कि देशों है। यहाँ सिकाव के देशा की देश न्या है। यहाँ

यह संदेह किसी को नहीं करना चाहिए कि सर्जुन ने यह फैसे जाना कि मगवान के शरीर में जितने देवता दिसाई देते हैं कतने ही देवता संसार में हैं हो सर्याद कर देवताओं को देसकर इस ने 'स्व' राव्द का प्रधाग किस साधार पर किया ? संभव है, जितने देवताओं को उस ने देवा कर के स्वितिरित्त भी कुछ देवता यह गये हों, जो मगवान के विदवस्प दिक्षताने के समय किसी कारण से वहाँ व्यस्थित न हो सके हों ? नहीं; ऐसा संदेह करना निस्तार है जोर कार्नुन का क्षा क्या साधार है। वह व्यापार साधार भी वहीं है जो किसी की युक्ति से कह सके। वह स्वयं मगवान ने ( खठें खोक में ) सर्जुन से पहले हो कह हिया है कि हैं मेरे सरीर में सब आधार है स्वयंत्र मगवान ने ( खठें खोक में ) सर्जुन से पहले हो कह हिया है कि हैं मेरे सरीर में सब आहियों, सब कहीं, सब यहां में, तब मठतों, होनों करिवाता सो स्वयं की स्वयं से से देवा दहा हैं वे ही संसार भर के सब देवता हैं। होने लिए उस ने स्वयं निसर्व देवताओं को देवा हा हैं वे ही संसार भर के सब देवता हैं। होने लिए उस ने स्वयं कि साथ 'सब' सम्ब का मयोग किया।

हसी प्रकार वस ने सब जीवों को भी जाना, नवीकि स्वाचान वस से कह चुके थे कि मेरे शारीर में संपूर्ण जनम की एक ही जनह देख । इस के कवाने काम तक की निशाण में कर्जुन ने निताने प्रकार के जीव देखे थे ने सन तो रही वहीं दिवाई दिवाई दिये ही, कीर भी बहुत से क्षतात जीन जन्तु वस ने वहीं देखा—कामीर, वायी, वीगी, निरोधी, मोटे, ताने, हवजे पत्तजे, सुकप, बुक्प सब प्रकार के मनुष्य, भी, हाथी, मैंस, तथा, योहा, बान, सिंह, तियार, बकरी, मेंह, चुक्त, विकार, किश्त, मालू, चंदर क्यादि साव तरह के पशु कीर सुम्या, मैंना, छान, खुक कुल, क्षतक, बकुता, कीवा, चीटह, मिट हरवादि पक्षी वारेरह योगह निताने प्रकार के लीव जन्तु कर ने संसार से टेके या न टेके थे ने सब वसे नहीं दिकालाई पत्ने।

हाँ, जाजा को वह ठीक ठीक पहचान गया, क्योंकि वन को हुलिया वसे अध्यक्ष सरह मालूम थी। वह कामता था कि नद्यामी विष्णु अगवाम की नामि से निकले हुए कमवदर्श के अपर ने पून्व दिवा रहता है वही पर बैठे रहते हैं। उन के चार मुँद हैं को वतर, पूर्व, दिख्य, पंथिम दिखाओं की और रहा करते हैं। वे हत छाड़ के पितामद हैं सर्थाद छाड़ि भर में सब से टह हैं, अत: वन की शादी और दिर के काळ पढ़ कर रहत्य सन्तेर हो गये हैं, दिवादि। इन सब करायों से युक्त बाहति ज्यें हो अब ने अगवान को विराद रूप में देशी त्यें दी समस्य छिया कि से नद्याभी हो है। सनपुर वन का स्वदतः नामेश्वरेख मी कर दिया कि है अगदन, में आप के सरोह में कमळ को आसन पर बैडे हुए मनापालक नद्यामी को देख रहा हैं।

चर्नुन को बहुत से झवियों का परिचय गाप्त था, बहुतों के रूप, गुण, नाम, पाप्त सुन चुक्त था भीर बहुत से ऐसे भी ये ज़िन को इस में म देशा था, म इन के बारे में बुल सुना ही या। इसी लिए इस विक्य में भी उस ने मगवान के कपन पर निरुवास किया और 'सब' शब्द के विशेषण सहित बतलाया कि में आप के शरीर में ध्यास, पराशर, भूग, धान, धान दीन, रवांसा धारि धारि समी समिशे के देश कर हैं।

सभीं को देखकर वस ने वन्दें दिग्य अर्थात अजीकिक विरोपण दिया। इस का कारण यही है कि पूरियो पर किस सर्व्ह के साँच अर्थुन के देखने में चाये ये वन से मिन्न प्रकार के साँच मानवान के ग्रापेक में वसे दिखताई दिये, और चूँकि विभृतिवर्धनप्रसंग में मगवान ने बासुकि आदि देवनातीय सभीं को अन्त्री विभृति बत्तवाई थी, इस किए चर्तुन समस्त्र गया कि इस समय ममु के विश्वकर में जिन सभीं को में देख रहा है वे पार्थिय नहीं, बरित हिम्म सर्थ ही हैं। इसी से दस ने कहा कि में आप के ग्रापेश में देखनोकी सभीं की भी देव रहा हैं।

कर्जुन ने नव कहा कि दे देन, दे परमारमन्, में ब्याप की देह में सब देवों को, एव भीव तन्तुओं के सन्दों को, कमछ के ब्यासन पर विरागनान् मधापति बचा को, संपूर्वे ऋषियों को कीर दिन्य सपें को देल रहा हैं, तो हुस पर मगवान् ने पूछा कि दे बाउँन, इन्हों सब की मैं देल रहा है कथवा मुख्य को भी कहीं वर्तमान पाता है ?

कर्मुत ने कहा—समे, मैंने तो कहान कि काप के शरीर में हो इन सब को देख रहा हैं। फिर ऐसा प्रश्न काप स्वेश कर रहे हैं ?

मगतालू में कहा—्स िक्ष कि कि तूँ में तैया कुछ वर्धन वहीं किया । केवल मेरे उपीर का नाम खेकर वहीं के कन्य रवेषों की वातें कहने बगा। कमवास्वस्थित प्रजापित बद्धा के वर्धन की भाँति मेरे रूप के संबन्ध में कुछ नहीं बतलाया कि इस समय वह तुन्के कैसा विस्तार्थ पड़ रहा है ?

बर्जुन ने बद्धा-प्रभा, वस का वर्णन करना मेरे सामर्प्य की वान नहीं है, क्योंकि-

**अनेकवाहदरवक्त्रनेत्रं** 

# पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् । नान्तं न मध्यं न पुनस्तवार्दिः

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥

हे निक्वेक्चर, हे निक्चरूप, आप को अनेक बाहु, उदर, मुख, नेज-बाला, सब ओर से अनन्त रूपवाला देख रहा हूँ। आप का न अन्त देखता हूँ, न मध्य और न आदि। ' गी॰ गी॰—हे समस्त संसार के ईश्वर, हे विश्वक्यापी रूप घारण करनेत्राले भगवन , मैं भाप के। प्रगणित वाहोंबाला, प्रगणित मेटेंबाला, अगणित सुखोंबाला और अगणित नेत्रोंबाला, सब तरफ से असीम ही तो देख रहा हूँ। मैं न तो आप के प्रमत को देखता हूँ, न सध्य को देखता हूँ, और न आदि को ही देखता हूँ। वात्पर्य यह कि पेसी दक्षा में मैं आप के सीमार्यदत रूप का कुद्ध वर्णन भी किस प्रशार कहूँ ?

क् प्र- प्रशास मित्रा, को क्रमीय है इस का करान करना ता मानी एक प्रकार से इस की सीमा निर्धारित करने की व्यर्थ चेटामात्र है। व्यसीम की हो कोई सभी देश सकता हैं जब असीम ऑसें हों। यद्यपि होई कह सकता है कि हार्जन का दिव्य नेत्र हंकर भगवान ने हस की दर्शनग्राक्त की असीम ही वनाधा था। परंतु यह बात भी बानगी ही पहेगी कि भग-वान का बढ़ बाही व रूप भी दिया ही था। इस सिए हारीब दिया होता को हैतारे के लिए हिता खाँहों भी शामीस की देखी आदियाँ। और खार्चन को सिली भी क्षेत्रन हो दिना खाँगों। बातप्य बन आँदी। का वस ने इसना ही बनत व्यवेशन किया कि बन से श्रशीय की असीमता का शान कर किया । बन्यथा वसे प्राः क्रम्थकार ही रटोलते रह जाना पडता जैसा कि दिव्य नेत मिलने के पहले इस ने स्वर्ध स्वीकार भी किया था और सभी इस को दिया रहि हो गई थी। एक दिस्स हेकी का ही सह सभाव है कि यह सगवान की अन्तता की साफ साफ हेन रहा है और कहता है कि में आप की बाहों की गिनकर नहीं यतला सकता, आप के पेट कितने हैं. इस का घोरान समाना भी कठिन है, साप के मेरों की मखना करने में ये दिया नेत्र भी धारा-फल मनेश्य हो यह जाते हैं, फिर कॉर्वे ते। वैसे हो बरत छाटी होती हैं, सो बाँट, पेट और मेंह जैसे बड़े कहाँ की सख्या का जब मैं पार नहीं पाता, ते। इन सब की अपेका कतिराय क्षण प्राक्ता को व्यक्ति का निन सब्दर्भ तो चीर प्रशंभव है। इसी लिए बहना पहता है कि चार ने सब सरक श्रमम रूप धारण कर रहे हैं. जता में आप का शनत. मध्य, चारि वर्गेश्वर कछ भी नहीं देश पाता है।

प्रभी, आप धानन वाही थे कहीं दीपदी की बाज बचाते रहते हैं, कहीं गा वो पाह के कदे से सुझते उहते हैं, कहीं धातामित धीर गयिका की प्रमद्तों से मुक्ति दिवाते रहते हैं, वहीं दिरस्यात, हिरस्यकर्यय, राज्य, कंस के खायाचार से प्रथियों का बदार करते रहते हैं। स्थी प्रकार करने धानन पेटों में संसार भर के मार्गों का दिया हुआ नैनेन रसते रहते हैं और मुंह और खोटों की धाननता इन्हों सब वार्गी में सहास्ता पर्वचाती रहती है। धानु

इसी समिताय से सर्जुन ने कंदा कि दे प्रयो, दे जिल्लेन्सर, विश्वस्य, में साय को सरेक बाह, प्रर, मुख और मेंत्र से युक्त, सब और से अनन्तरूपी देखें रहा हैं। स्थाप के सन्त, मन्य, सादि क्सिंग भी वितय को में नहीं देल रहा हैं। स्त पर प्रमाशन ने कहा-- प्रजुन, तान पहता है कि तूँ मेश विशाद रूप देवकर हतने पाथ्यों में पड़ गया दें कि स्थिपपुद्धि होकर ठीक गिनकर मेरे कहाँ और रूपों को नहीं पताला पता है। इसी लिए सब की क्षेत्रक और कानना कड़कर रूटना की नाना पाहता है।

धर्मुंग ने कहा—नर्दी प्रभो, एक दम ऐसी हो कात नहीं है। ययपि में काधर्यविकत कररप हैं. पर ऐसा नहीं कि मेशे वृद्धि ही चञ्चल हो गई हो।

धर्मन ने बहा-दिव्य रॉट से हो देखकर तो यह सब बतजाया है और वसी से-

### किरोटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजाराशिं सर्वतो दीतिमन्तम् । पश्यामि त्वां दुर्निरीच्यं समन्ता-दीतानठार्कयृतिमध्मेयम् ॥ १७॥

आप को किरीटयारी, गदाधारी, चक्रधारी, सब ओर से कान्तिमान, तेज के समूह, गदीस अग्नि और सूर्य के समान प्रभापूर्ण, अपरिमित और चारों ओर से दर्निरीक्ष्य देखता हैं।

गी॰ गी॰—है मगयन, मैं बाप को देत रहा हूँ कि बाप ने किरीट नाम का किरोम्नूपण घारण कर रखा है, हाथ में गदा और चक्र लिये हुए हैं। सब ओर से आप महाश फैटा रहे हैं, मानों तेजों के समृह छगे हुए हों। आप को कान्ति दमकी हुई अगिन और सूर्य से भी बहकर है। आप अपनेय हैं अर्थात् सुद्धि छपमा मन खादि के हारा आप के रूप को हुद्यंगम नहीं किया जा सकता। है प्रभो, अभिक प्रया कहूँ १ में आप को सब प्रोर से कठिमाई से दिताई देनेगछ। देख रहा हैं।

क ० म - प्यारे माहयो, कार्नुन कपने इस कथन से पेसा मात्र पण्ट करना चाहता है कि मानों यह स्थान्त्र में पड़कर टीक टीक संख्ता पतान में शत्मध्यें नहीं है, वरिक्ष मान बानू का यह रूप ही ऐसा हुनिशेषण ( मुस्लिस से दिसाई देनेबाला ) है कि उस का चौर बर्ग नीहीं चल रहा है। यह बहुता है कि मैं बाप के उन कामूनसी की देस रहा है भी काप हमेसा कपने सिर पर काश्या करते हैं, यगवान कृष्य के सिर पर किशेट मुनुट, कानों में कुदरन सर्वरा रहता था। यह सब कर्नुन देस रहा है। यह यह मी देसता है कि मयवान के हाथ में गदा भी वही है जो सदा जब के पास देवी जा चुकी है जोर चक्र मो वही सुदर्गन चक्र है मिस से राजस्य यह के जवसर पर शिशुपात का सिर वड़ाया गया था। इन सब की चर्चा करके वह अपनी तरिश्रीनता जना गहा है और कहता है कि में बिर्मुल घवड़ाया नहीं हैं। किर भी ठीक टीक गिनसी न हो सकने का कारच्य यही है कि मगवान के तेन के सामने एस की दिया आँसे भी नहीं ठहर पाती थीं। चारों और से मकाशमान तेन की टेरियों जैसा कहकर भी सस ने सोचा कि मैं मगवान के तेन का पूग वर्णन नहीं कर सका। इसी लिए कहा कि अरवन्त प्रश्वित अन्तिशिक्षा और पूर्ण मकाशित सूर्य की खोड़कर कोई तीस्य मकाशमान पदार्थ तो मैं ने देशा हो नहीं है किस से च्या को स्पान हुँ, और इन का मकाश चाप के प्रकाश की किसी तरह बराबाो नहीं कर सकता, इस लिए मैं कहूँ, तो क्या कहूँ है सामा

रुकों भावों को मारावान् के प्रति व्यक्त करते हुए कर्तुन ने कहा कि हे भारतन्, में साप को किरीदशासा, गरावास, चक्रवासा, सब तरफ से साउद्दरपमान, तेत के समूर्वायाता, करिन कीर सुद्धे को स्टेंति प्रकारतास्त्रा एवं सुन्त करह से कटिनाई से डिवाई देनेवासा के रहा हैं।

इतना तो कहना ही पड़ता है कि धाप सब तरह से खपरिमित और कान्येय हैं तथा किसी भी प्रकार से ठीक ठीक दिसाई हेनेवाले नहीं है। धाप नेन, मन, युद्ध सब से परे हैं। धाप की हास्ति कान्य है. महिना करना है और क्षंप्र तथा छाटि सभी कहा वर्षनातीत हैं। धारता

यह सुनकर मगवान् ने कहा--मच्छा, यह तो बता कर्नुन, कि मुक्ते इस पकार का इतिशवप देसकर मेरे किया में मुँ कैंग्रे भाग का पोपण कर रहा है है

अर्जुन ने बहा-प्रमो, लहाँ तक मेरी विचारयति काम देती है वहाँ तक-

# त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं

त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमञ्ययः शाश्वतधर्मगोसा

सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८॥

मेरा (यह) मत है कि आप झातव्य परम अत्तर हैं, आप इस संसार के परम आधार हैं, आप झाश्चत धर्म के अविनाशी रत्नक हैं, आप सनातन पुरुप हैं।

गी॰ गौ॰—है मगवन्, मुफ में यह राफि कहाँ कि आप के संबन्ध में खपनी चोर के इस मन्तव्य प्रकट कहाँ। मुझे वो चवना हो मास्त्रम है जिवना ध्याप ने एपाकर स्वयं बवसा दिया है। इस सिए खाप के ही कथनानुसार में जहाँ वक ष्माप को समक्त सका हूँ वहाँ तक मेरा यह मत है कि आप ही संसार के जानने योग्य परमदा परमात्मा हैं, आप ही इस जगत के सर्वश्रेष्ठ आश्रयस्थान हैं, आप ही सत्य सनावनयमें के आदि अन्तहीन, सर्वकालीन, अविनाशी, रक्षा करनेवाले हैं और आप ही सर्वकालीति, नित्य, एकरूप, सनावन परम पुरुष, सर्वश्रीकाल परमेरवर हैं।

कः यः — न्यारे मणु के पेमियो, परमारमा क्या है ? यह साधारण प्रभ नहीं है। जब से यह छटि है तभी से कितने ही यहापुरण निरम्तर इसी प्रभ को इस करने में छाते खबे आये हैं। इन महापुरणों के आन्तरिक प्रयास के मूर्तिमान रूप कान मारतवर्ण में छीर छारे संसार में इरोनों के नाम से प्रशिक्त प्रश्न है । इन इरोनों का एकमान यही छच्य है कि परमारमा क्या है, इस प्रभ का ठीक ठीक क्यार निर्मारित हो लाग, पर जब कि इन निर्मारमा की ही संख्या कोक है और सब ने अपने अपने अपने हिकास में प्रभ का उत्तर दिया है, तेर ठीक ठीक एक ही निर्मारण किस तपह हो सकता है ! वहीं हो सकता । इसी लिए कहना पड़ता है कि यह मध्य आस्त्राय है । निर्मारमा की हमा के कीई मी इन को नहीं लाग सकता । और यह मध्य आस्त्राय हो । निर्मार स्थाप का इस के वित्राय से स्थाप सकता । और यह का निश्चय हो गया, तो यह भी निर्मित हो है कि नित्राय स्थाप जना है इस हो आहे काने की करने की करने की करने की करने की कर से आपने स्थाप कर से की कर पड़ काना भी कम ? जम कि उतने को इस्य में पास्था कर से की का अहमा ग्रहकता ग्रीक, जुपम विद्यास हो भी हो निरम्तर के अस्थास हा स्थाप निर्मा हो सहिता ग्रहकता ग्रीक, जुपम कि उतने की हर से पास्था कर से की काई साहकता ग्रीक, जुपम विद्यास हो भी हो निरम्तर के अस्थास हास निर्मा हो स्थापित ग्रहकता ग्रीक, लेको की स्थाप भी हो निरम्तर के अस्थास हास निर्मा हो स्थापित ग्रहकता ग्रीक, लेको कि सजी में थी ।

भगवान के जितने कवापात्र हुए हैं सब को इसी क्रम से बन्हेंके क्रवना प्रकाश दिया है। कौशएया दशरथ, देवशी बसदेव, यशोदा नन्द इत्यादि को कल देर के लिए भगवान की कृपा प्राप्त हुई सभी बन लोगों ने थोड़ा बहत उन्हें पहचाना. अन्यशा वे खेल भी भए में ही रहकर धापना धापना क्षीवन समाप्तवाय कर चुके थे। काममञ्जूष्ट ध्वीर धारूर मी पहले कम भानत महीं थे। बौरों को ते। बात ही क्या, दवाँसा ऋषि जो अन्य के प्रभक्त बौर परम तपस्त्री थे. हम को मी मतातान के दिवस में करें बार मारी चन्न में वह जाना पहा था।

कौशस्याक्षी को भगवान ने अन्य सेते ही भवना परुपेशन रूप दिसता दिया था। की ग्रह्मात्री ध्रुपने पत्र की महिमा कान चकी थीं। परंत बाद में सांसादिक माना ने बन्हें घेर िहा। और ये हन वातों को बिएकछ भल गई । इन्होंने मगवान राम को घर की पाइरी दालान में पालने पर सड़ा दिया था और स्वयं रसोईयर के काम सँमालने में लगी हुई थीं। तम कक देखती वया है कि राम दन का व्यांचल पकड़कर वहीं बाळमळम किळकारियाँ मर रहें हैं। एन्ट बढ़ा बाधर्य हुआ । दौड़ी हुई पालने के पास पहुँचीं, देखा कि वहाँ ( पालने में ) भी राम ग्रामन्द से लेल रहे हैं। फिर दौड़कर रखोई पर में गई, देवा कि वहाँ भी वहीं पहले का एइए बतुँगान है। वे चकर में पड गईं---

'यहाँ वहाँ हह वालक देखा। मति भ्रम मोर कि आन विसेषा॥' भीर सोचने जारी कि यह क्या छीजा है ? मैं अम में पड़ी हैं या सचनच गड़ों वहाँ होनी जगड एक ही रूप के दी बालक हैं ? धगवान की भाता के ऊपर दया था गई। उन्होंने अपना घरती रूप रिकासर हन का भ्रम हर किया।

यसीतानी को तो अनेक बार छक जाना पडा था । श्री कृत्यु ने मिही हा छी, सड़की से यह शिकायत सुवकर बन्दोंने भगवान को मारने की धयकी ही।

मगवान् ने बहा-कड़के शुरु बोखते हैं। बीम तो स्वयं निही की बनी हुई है। मैं पिटी क्यें कार्रेगा १

यशोदा ने कहा-मुँह क्षेत्रकर हिसला, बहुत यातें यत बना। खड़के झुड़ क्यों षरंगे ? और किसी को शो मधीं करते।

भगवान ने कहा-माँ, वेदा कहना पान छै । में सच कहता हैं, निही की जोन श्रीर मिटी के मुँह में जयर से बीर मिटी बालकर कीन सा लाम बढ़ा सकता था कि में मिटी साता? यशोरा ने कहा-मैं येर नहीं मानुँगी । मूँ घपना मुँह क्षेत्रकर दिवताता क्यों नहीं १ भगवान् ने कहा-जैसी तेरी इच्छा: मुक्ते व्या ? में ने ते। बसकी बात बतजा दी। भगवान् ने मुँह द्याता भीर यरपेश का मिक्षप हर हो गया । धन का मगवान् में पुत्रमाद का बजान किर पक्ष भर भी नहीं टिका रह सका। मगवान के मुख में बन, परत, नद, नदी, सागर, सरिता कादि के छहित सकळ ब्रजायह देशकर यशोदा का क्रप्तान भन्द 👖 गया । ये प्रायान की स्तितर्थों बजने क्र्यों ।

कर्ननी भगवान् को स्थ पर वैशाकर मधुरा जिये ला रहे थे। सत्ते में यमुनानी पर्डी। कर्न्द्रजी ने वहीं संस्थावन्दन से निरुत्त हीं सेना चाहा। उन्होंने भगवान् को स्थ पर रहने के लिए कहकर यमुनाजी में स्नान करने के लिए प्रवेश किया। वर्षों ही गोता लगाया और कश्रति भर यमुनाजल लेकर मगवान् के निर्मत्त कार्यों होड़ा कि सामने प्रायय होकर भगवान् ने वह करने यहण कर लिया। कान्द्रजी चम में पड़ स्ये। बुद्ध समक्ष में नहीं का रहा था कि रथ पर से स्तावन्द भी कृष्य कल में कब चले कार्ये और मारायय को रिया हुण स्वत्वन्द में क्रिय पर से स्तावन्द भी हुण्य कल में क्ष्य चले कार्ये और मारायय को रिया हुण स्वत्वन्द में रहण कर लिया। परंतु कन के मत्तव्वन्द में देश न लगो, यह विचारकार भगवान्द में रहरशान करा रिया और करनाची का चम दर हुष्य में देश

दुर्वांसाओं यद्योश के घर मिचा के लिए चाये। उन्होंने सुना, यद्योश को वड़ा सुन्दर पुत्र दरपल हुमा है जिसे देखने के सिए यहुत बटुत दूर के खोग चाते हैं। इन्होंने यद्योश से कहा कि मुस्त को अपने पुत्र के दर्शन कमा हो। यद्योश ने कृष्ण की पुत्राक्षर निक्षण दिया।

दुर्वोद्धा कार्य को भी यह वाश्वक कार्द्धितीय सुन्दर दिकाई दिया । बन्होंने वस के रूप की बहुत प्रशंका की और मन में मगदास्तरिक की महिमा का कानुषद करने खगे। बन्दें भिषा की यात मख गईं। वे वाने को तैसार हो नये।

यशोदाने कहा--- विका निका किये कैसे कार्येश १ इतनी हुता हो करनी दी पड़ेगी। दुर्वासाने कहा---- पशोदे ! हुम्हारे सर्वसुनदर पुत्र को देसकर मूख को ल लाने कहाँ पत्नी गाँ। मित्रा क्या करूँ ?

यग्रोहा ने वहा-खेकिन बाद के ऐसे हो चले लाने से तो मेरा ग्रहस्थपमें दिगड़ कायगा न ?

दुर्शांसा ने बहा—करहा; तब तो भिषा करनी ही पहेगी । व्यक्षो, क्या रेसी ही ? पशोदा ने सन तरह की सामग्री उपस्थित करके कहा कि कोई शिष्प तो काप के साथ है नहीं, इस व्यक्ष भोगन बनाने का कप्र भी काप को ही ब्याना पहेगा।

दुर्वांश ने कहा--शिष्य की क्या कावस्यकता है १ स्वयं हासास्त्रपरिवन । करना काम हम स्रोम करने ही हाथ से कह सेने का कम्यास रसते हैं।

मोनन बनाने में हो चंदों से कम न खते होंने, नयोंकि ययोदा ने घनेक प्रशार के पक्त बानों का खामान ब्लाकर रहा दिया था। उन सब को तैयार करने में कपिक समय समय स्वासादिक हो था। केवल तिचड़ी पकाने की इच्छा रहाते हुए भी स्योदा का मिलपूर्ण आपह दुर्वासामी नहीं टाल सके । जब सब व्याजनी सहित रहरूस प्रोमन सेवार हो गया, तो परोत्तामी यहाँ से उठकर पर में चली गईं। दुर्वासामी ने बाली परसकर सामने रसी और अविं में दक्त गयान को मैनेय कर्यल दिया। कृष्णामी ने दुर्वासा की मित पहचान थी। और मित्रपूर्वक वर्षात नेनेय साचाद स्वरूप से महत्व बता। दूर्वासामी ने क्वेंट केलों, हो रेसा कि रो पंटों की सब मेहनत वर्षाद ही गईं, परसी हुई पाली कहीर से लहके में लूडी कर ही। सन्दोंने यरोदा को बुलाकर कृष्ण की करतृत दिखाई और कहा कि अन मुन्ने आने हो। सुप में सीपा देकर एहत्यपमें का पालन कर जिया। मेरे मान्य से लड़के ने बीका अपदित्र कर दिया, तो सुन्दार कोई हो गईं। यह मैं सामा से लड़के ने बीका अपदित्र कर दिया, तो सुन्दार कोई होर नहीं। सब मैं सामा है।

यहोदा की कृष्ण पर बड़ा कोय खाया, पर धाने वड़कों की सुराफात सभी की सहनी पड़ती है। वन्होंने दुर्वाता से प्रार्थना की कि एक बार का कपराच चमा करें सीर पुनः मीतन बना जों। बहुत स्नुनय निगय के बाद किसी प्रकार व्यपि ने स्नुरोप स्वीकार किया। पुनः भीतनसामधी साहै, ही संटे के परिभय के बाद नीयन तैयार हुखा, थाजी परती गई सीर कोंसे संदश्य क्लाप्टेस का सन्य स्वारता होने करा-

> खदीर्य वस्तु गोविन्द सुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर॥

## श्रीमद्भगवद्गीता \*\*\*\*



महीप दुर्वांसा का यजोदा के घर भ्रममोचन भक्षीर्थ दुर्वांभातुं यजादाने घेर स्थमभायनः

भगवान् ने वस्र इँसी इँसकर कहा — कें हैं, किसी बकार नहीं। मैं कनने स्वयाव की मार्थों से बढ़कर रथा करता हैं। इस को कोई किसी मी मन्त से नहीं हुड़ा सकता।

दुर्वाता ने कहा-तो तूँ इसी प्रकार विना कहे सुने अम्यानतों को कह दिया करेना ? ऐसी बात है, तो यरगेदा पहले ही क्यों नहीं संतोष कर खेती कि मेरे आग्य में खेतियिसत्तार नहीं बहा है, खितियियों को मोजन बनाने के परिचय में क्यों फैसाती है ?

पत्तवान ने कहा--विना करे सुने कैला थी, कोर मेरी माला का नाम क्यों से रहे ही ? इस ने क्या तुम ले कहा था कि थाओ परसकर गोविन्द को पुवाचा ? तुम ने क्यानी रूच्या से मेरा काहान किया, इस किए में ने तुम्हारी वार्षना स्वीकार की । क्यान्त प्रेम के काथ पुकाने पर में निमा काये रह नहीं सकता और विना युवाये कहीं व्यक्त नहीं सकता, नहीं आचा तो नहीं इर की बात है। यही मेरा स्वापन है। इस स्ववाय की में कभी महीं बोड़ सकता।

दुर्वाता ने सहमकर पृत्रा-तो क्या शुम शक्युच ही गोविन्द मगवान हो ?

समयान् ने कहा-यह जानना सीर समयना नुम्हार काथ है, में इस प्रश्न का कतर नहीं दे सकता।

दुवाँसा ऋषि ने घ्यानयोगा द्वारा देशा और रहस्य का जेद खुआ कि वे प्रकल शेकर नायने से करो । फिर तो उन्होंने घंटों धरावान् की खुलि की, हमार हमार मुद्दें से पर्योदा के भारय को सराहा और कपने को भी घर्य वस्य कहा । उन की मूख प्यास न काने कहाँ चली गईं। बहुत देर तक वे निर्नियेष नेतों से अयवान् के सुकारविन्द का खुपारस पान करते रह राये । इसने में पर्योदा ने एक वड़े (काममा ख सात सेर के) वरतन में धर्मीया गावा इस खाकर दुर्वासा ऋषि के सामने एक दिया जीर कहा—स्वामीनी, आज मेरे यहाँ आकर आप की वड़ा दुर्वा शेना पड़ा। वचा करूँ हुस राशरती कड़के से मैं सो देशन है। यह संस्था हो वर्षों, स्पास्त होने में देर नहीं है। फिर से ओजन बनाने का समय नहीं रह गया है। इस विष कपराय को बमा करने यह योड़ा सा हुए स्वीकार करें।

हुवांधा ने कहा— यथोरे, यदि इसी तरह प्रति दिन मुक्ते दुवी होने का करतर मिका करे, तो में रापपपूर्वक कहता हैं कि कपने जैसा संसार में किसी की सुली न समझै। तंथ्यां हो बाने से ही क्य में दूध ही सहस्य करेंगा। नहीं, तो तह भारत तो अब इतना विषय ही गया है कि बतना पनित्र भोजन पाने का सीयाय कहानित ही किसी की मात उच्चा हो। इस के बाद तुम का महतन कराकह करोंने सब दूध एक ही खॉस में माने के नीसे बतार दिया और निर्मानत स्थित से सस्यान किया।

कहने का तारवर्ष यह कि जब तक अगवाद द्या करके अपने काप को तना वहीं रेते तब तक देन, दानक, ऋषि, मुनि, खिदा, गण्याँ छनी यह में वहे रहते हैं। जब बन की कुपा तब तक देन, दानक, ऋषि, मुनि, खिदा, गण्याँ छनी यह में वहे रहते हैं। हो जाती है भीर सम का नामोनिज्ञान नहीं यह जाता सब सबैन मगवान् ही मगवान् दिसलाई पड़ने लगते हैं। यही बात कर्जुन के लिए भी संपिति हुई। मगवान् की क्या से उस का सम सब हुर हे। गया है, स्रतः यह सबैन मगवान् को ग्री देख रहा है कीर हाथ कोडकर कह रहा है कि—

मभी, जार ही जाननेपेस्य परम सवर हैं, जार ही इस संसार से थेडतम कापार हैं। जार ही शाहनत पर्म से कथ्यव रखा करनेवाले हैं और खाय ही पुरातन और समातन पुरुपेत्तम हैं सभी नेपर सन है।

यह सुनकर मगयान् ने कहा—कर्जुन, त् ने सेरी महिना और व्यापकता का लेता सुन्दर और यथार्थ वर्जन किया बस से तेरो नेसर्गिक कवित्त्याकि का अच्छा परिचय निस्न रहा है। इस स्थिप में अपने इस विरवक्ष का कुछ और वर्जन तेरे शब्दों में सुनकर देखना चाहता है कि वस्त्रतमर्यास में कहाँ सक कर सकता है ?

इस के शतर में अर्जुन कहने छगा कि—

#### अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-

## मनन्तवाहुं शशिसूर्यनेत्रम्।

## पश्यामि त्वां दीसहुताशवक्त्रं

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१६॥

श्राप को ( मैं ) आदि, मध्य और अन्त से रहित, अनन्त पीर्यवात.' अनन्त बाहोबाळा, सूर्य और चन्द्रमारूपी नेत्रोंबाळा, जाज्वल्यमान अग्नि की भाँति मुखबाळा, अपने तेज से इस विश्व को तपाता हुआ देख रहा हूँ।

गी० गी०—हे भगवन्, में आप का आहि, मध्य अथवा अन्त हुज भी नहीं देख रहा हूँ, मैं आप के जिस रूप का दर्शन कर रहा हूँ वह इतना विस्तृत है कि सुसे इस का आरम्भ, थीच का हिस्सा और उस की समाप्ति कहीं नहीं दील पहनी। में देखता हूँ केवल इतना हो कि आप अनन्त बलवाले हैं, अनन्त बाहें हैं आप के, आँखें दोनों साक्षात सूथे और चन्द्रमा हैं, मुख आप्ति की काला (उपटें) की तरह हेदीच्यमान है और आप अपने तीले तेज से सारे संसार को तपा रहे हैं।

कः प्र-धिय प्रभुमेंगी सज्जो, सगवान् कभी श्रपत्र महीं होते और कहीं एक ही स्थान पर रिके नहीं रहते सथा कभी विनाय की नहीं पहुँचते, यही तो बन का बाहि, मध्य कीर बन्त से सहित होना है। भगवान् के एक बारा से संहेतवात्र से स्रष्टि को बर्याल, स्थिति

कीर समाप्ति ( क्यांत ब्रख्य ). ये तीनों क्रियाएँ संघटित हो जाती है। इस छिए दन के पर्य संकेत या उच्छाशक्ति से ते। न भारतम क्याक्या हो सहता है। इस लीग इन की शक्ति का क्छ घंटाज भी महीं छमा सकते । इसी लिए कर्ज़न ने भी उन्हें अनन्तत्रीर्यंतान अर्थात एडत पराक्रमवाला बतलाया। इस के श्रतिरिक्त और कल कडकर भगवान के वल का वर्णन करने के लिए बर्जन के पास शब्द ही नहीं थे। बयवान के मक्ष कितने हैं, इसी का पता बर्जन की महीं जग सका था। फिर एक मध के साथ दो दो के हिसाब से शहनेवाकी ( सर्वसाधारण के लिए । भगवान की तो चार भकाएँ प्रसिद्ध हैं । ) शहें की गराना तो वह बिस तरह कर सकता था १ रही लिए बारों को भी भनरत चनवाकर ही इस की संतेष करना पड़ा। हाँ, सर्थं और चन्द्रमा की भगवान अपना स्वरूप वह चुडे थे। इस विष भगवान की तीयण ग्रसंख्य चाँखें। की सर्य भीर चन्द्रमा के समान बहने में इसे कोई बराई नहीं जान पड़ी । उस मे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आप की आँखें. मानों सर्व और चन्द्रमा हैं। अधि के तेन की भी भगवान ग्रंपना ही तेन बतला चन्ने थे। इस खिय उन के प्रकारामान मन की श्रीप्र नैसा तेज पर्यों कहना सर्जन को श्चित ही मालग हत्या और तथी बस ने कहा भी कि बाप का मुस-कमल भारों प्रज्वलित भी। है। और निस का इतना नेशस्त्री भर्यात प्रकारा फैडानेवाला नमकीक्षा स्वरूप हो उस के द्वारा संसार वर को शाप की अनुभति करनी पहे, से। यह द्वारामिक महीं कहा ना सकता। इसी किए धर्मन ने नहा कि चाप घपने तेन से संबार को लगा-जला-रहे हैं। चल्तः

वह और भी क्षेत्रक प्रकार से जगशन् का वर्णन करने के किए तैयारी कर रहा था, 
किंतु भीच में और शेककर प्रमानान ने पूछा कि हे धर्मुन, में तो जितना यहा या छोटा हैं वह
पूर्ण कप से तेरे सामने प्रकार हैं। ऐसी दराग में तो तुम्के ठीक ही भैरा वर्णन करना
वार्तिस, पा हूँ मुक्ते कार्यि, कार्य, सम्ब से हिंदा और सभी बातों से धनात कार्यन करना
है। सस क्षा कार्य कारण है है क्या तें मेरा पर्योक्षकर गर्दो देश यहाँ है।

षार्शन ने कहा--देल क्यों नहीं रहा हैं मगवन् १ पर मुक्ते इस स्वरूप का चारि, सहय, कन्त सस्ततः नहीं विस्ताकों यह रहा है.--

> द्यावापृथिन्योरिदमन्तरं हि न्यातं त्वयैकेन दिराश्च सर्वाः । दृष्ट्वाद्धतं रूपसुमं तवेदं लोकत्रयं प्रन्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

114#siakiai ( 844 )

क्योंकि आप ने अकेछे ही स्वर्ग और पृथिवी के इस अन्तर को तथा सम्पूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर रखा है। हे महात्मन, आप का यह अज़त उग्र रूप देखकर तीनों छोक अविशय व्यथित हो रहे हैं।

गी॰ गी॰—हे भगवन्, उत्पर के सर्वांछोक और नीचे की पृथिषी अर्थात् मत्यंछोक के बीच में जितना भाकाश है वह तथा दसों दिशाएँ अकेले आप के ही इस विराट् रूप से मर गई हैं, परिपूर्ण हो रही हैं। और हे महापुठव, आप का यह महाविकट विचिन्न विशाछ रूप देखकर स्वर्ग, मत्यें, पाताछ आदि शीनों छोक अत्यन्त व्याख्रछता को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में में एक तुच्छ जीव यदि आप के आदि, मध्य, अन्त को नहीं देख पाता हूँ और सब सरह से आप को अनन्त मान रहा हूँ, हो कथा यह आक्षर्य की बात है १ में सो समफता हूँ कि यही मेरे लिख स्वामाविक है।

कः प०—प्यारे मित्रो, वर्जुन है कहने पर ध्यान देने से इस सोगों के सन्त-करण के भीतर मगवान के विशाद कप का जो कुछ योड़ा बहुत किय व्यक्ति हो जाता है वस की व्योर व्यक्ति हो साता है वस की व्योर व्यक्ति हो साता है वस की व्योर व्यक्ति हो साता उपरेर गिनमिना करता है। दुम्हों विचार करके देखें न कि तिस के दिसों की येवकर सूर्य कीर सक्ति निक के सात के वारों की वंबार का न वर्ति, जिस की वारों की वंबार का न वर्ति, जिस की वारों की वंबार कर है तिस की वारों की वंबार के स्वार को देखने का पन होता हो, जिस के मुस्तमवंबत से व्यवसाती हुई काम की वर्ग्ड निकल रही हों, गिर का उपरीर संपूर्ण व्यक्तियायवंबत को हैककर सद्धा हो वीर जिस के उपरेर से कोई दिया साव व हो, वर कुल निका जुला चाकार कैसा विकारक धीर कितना मयावना होगा है व्यक्ति न विशा त्राव चाकार कैसा विकारक की प्रवेश की प्रवेश की वेहीय नहीं हुच्य, व विकार की पित्रों पर से साव वारों हुच्य, व विकार की पित्रों तरह की च्यावसा काने हो। दूसरा कोई होता, तो या तो अप के मारे पर ही नित्रता व्यवशा पायठ हो जाता, व्यक्ति हमा में—अकुन अवस्था में कोई मारे रह सकता।

समावान् की अपने कप के सभी गुण मालूम थे । यापर इसी विष सम्होंने वसे देवीयाणियों में दिया रसा था और केवल अर्जुन को हो देवी-याणियंग आंसे देकर वस को वह रूप
देस सकते के योग्य बनाया। इन्होंने यहि ऐसा न किया होता, सनैसावारण के विष धपना वह
रूप सुक्षपुर्वेक हर्यनीय बना दिया होता, तो सारी कौरत और पायवत्त्वेना मह जातो या पामल
होकर सदने के अयोग्य हो लाती। और इस के बदले में संसार यही कहता कि पायव्यों को
पर्मेंग्र करने का साहस नहीं हुक्स, हसी से कुटला में माया करके सन को वेकाम कर दिया।

परंतु परावान् को तो संसार को धर्म की भीत दिस्तवानी थी, अपने निय सका अर्जुन की सीर-मतिहा कराव में स्थापित करनी थी। अतपन उन्होंने अपना वह रूप सर्वसाधारण के देसने योग्य नहीं मुकट किया।

ं कीई कह सकता है कि यदि वह विराद क्य सर्वसावारण को नहीं दिसवाई पढ़ता था,
तो कर्नुन ने यह कैसे कहा कि आप के इस विचित्र विकास्ट रूप को देसकर तीनों जोक व्यक्ति
हो रहे हैं ? इस का उत्तर यह है कि अर्जुन ने तीनों लोकों का उद्देश करके निन का व्यक्ति
होना बतलाया है ने हमारी सुन्हारी माँति साधारण जीव नहीं थे, घरिक ने उस उच भूमिका
की पहुँचे हुए जानी महारमा जर्म थे मिन्ट्र जानदाट कथवा दिन्य दिट स्त्रंय उन की भक्ति और
तपस्था के परिणामस्वरूप मात्र हो चुकी थी। इस का प्रमाण मनवान हारा अर्जुन को दिन्य
दिह की प्राप्ति होना ही है। ऐसा न होता, तो अर्जुन को मी दिन्य रिट रेने की कोर्र आयस्वक्ता न पहती, वह पहले ही, मनवान के 'परय मे पार्थ रूपायि शतगोऽप्र सहकरा।' कहते
ही बन की हैसने क्ष्य गया होता। सन्तर

षर्जुन ने तम कहा कि हे मधे, काप ने करेजे ही स्वर्ग जीर प्रथिती के बीच के हस साकारामदरक को चीर इसी दिशाओं को व्यास कर रखा है। हे महारमणू, आपंका यह इस रूप देशकर तीनों छोक कायग्त व्यक्ति ही रहे हैं, तो अगवान ने पूका कि हे खर्जुन, मूँ यह बात किस साधार पर कह रहा है कि मेरा कर्युत क्य रूप देवकर तीनों ओक व्यथा पा रहे हैं।

कर्जुन ने क्लर दिया कि है प्रभी, ऐसा में इसी आधार पर कह रहा हैं-

#### अमी हि खां सुरसङ्गा विश्वन्ति केचिद्रीताः प्राञ्जलयो ग्रणन्ति । स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः

स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥

क्योंकि ये देवताओं के सम्रदाय आप में प्रविष्ठ हो रहे हैं, (उन में से) कुछ दर के मारे हाथ जोड़कर पार्थना कर रहे हैं, महर्षियों और सिद्धों के सम्बदाय 'स्वस्ति' कहकर बहुत सी स्तृतियों से श्राप का स्तवन कर रहे हैं।

गी० गी०-हे भगवम्, ये सब दळ के दळ देवता छोग भय से जरूरी जरूरी चळकर भाप के विश्वकृष में समावे जावे हैं और बहुवों को वो इतना डर हो गया है कि उन से जरूरी जरूरी पळा हो नहीं जा रहा है, इस टिप वे जहाँ हैं वहां से दोनों हाम जोड़कर आप के रूप गुण का वर्षन करते हुए प्रायंना कर रहे हैं। इन डे अतिरिक्त जो ऋषि, महर्षि और सिद्ध आदि के जत्ये हैं वे बार वार 'कल्याण हो, कल्याण हो,' ऐसा कह रहे हैं और बहुत बहुत तरह को स्तुतियाँ पढ़ पढ़कर आप का स्तवन कर रहे हैं ।

कः प्रव-प्यारे भारयो. सर्जन वस्ततः बडा हो स्ट्वेता और साइसी प्रक्य था। वह देस रहा था कि अध्वान के विश्वव्यापक विराट रूप में समझ के समझ देवता कोग ससे पर्छ जा रहे हैं. नोई कोई भाग मागकर अपने को उस में जाने से बचाना चाइते हैं. पर शत इस के व्यविहत शाहरें के सामने से अन मागने में बासमधें हो रहे हैं. तो श्रनेक प्रकार से मगदान की पार्थनाएँ करके अपने एका कराना चाहते हैं. बड़े बड़े महर्षियों और विद्याहिकों का भी चित्त ठिकाने नहीं रह गया है. वे स्वस्ति स्वस्ति अर्थात कराल हो, करवाल हो, अनद्रल हुर हो, इत्यादि वचन कह कहकर भलाई की कामना कर रहे हैं, इतने से भी काम चलने की भाशा न देसकर देर की देर स्नतियों का पाठ कर रहे हैं और चाइते हैं अगवान किसी तरह पसन होकर इस विकटररान रूप से मिला हैं। यह सब हेसता हुआ भी अर्मुन स्वयं विश्वतित नहीं होता, और महीं तो जपर से बन की दशाओं का शगवान के आगे वर्णन सुना रहा है। क्या यह नामुक्ती बात है ? जहाँ महर्षि और सिद्धगण संसार का अनिष्ठ होने की संभावना देख-कर विचितित हो जायँ और कह्याण की पुकार सचाने कर्गे वहीँ अर्जुन का अपने पति सर्वेधा ध्रासीन रहना और दूसरे घवड़ाये हुओं को दशा बतलाना सचमुच बड़े जीवर का काम है। मगवान् को प्रजुन को इस स्थिर विकाशित का हात अवस्य मालूम था। इसी लिए वन्होंने वीक वीक पात्र चुनकर वह सब विचित्रता दिसलाने का साहस किया। कार्थ, मगवान् यह सी भानते हो रहे होंगे कि मेरे विराह रूप में बर्जुन नया क्या देशेया । करें देवताओं और महर्षियों सथा सिद्धों की दशा का आन धर्मुनकृत विराद रूप के वर्धन से हुआ हो. यह किसी तरह मानने की बात ही अहीं है। यदि ऐसा होता, तो वे कर्तुन को वह कप देस सकते को शक्ति देकर भी उस के मुँह से तोनों लोकों के घनड़ाने की बात सुनते ही वस को दी हुई शक्ति भुरंत बावस ले खेते, क्योंकि वस इशा में उन्हें यह छोचने के लिए बाध्य दीना पड़ता कि संपूर्ण नहास्यद को प्रस्यथित ( ऋरयन्त व्याकुछ ) देखकर कहीं अर्जुन की भी वही दशान हो जाय और तन मेरा सन कर्तन्योपदेश देना भी स्पर्थन चला भाष । परंतु उन्होंने पेका कुछ भी नहीं सोचा, न इस की हिम्प दृष्टि सीनी, बरिक किया यह कि क्स में अपने विराह रूप का और विस्तृत विवस्थ सुनना चाहा । इन बातों से मानना पड़ता है कि मगवान को कर्मन को साहितकता और ददता कर पूरा बान था और अर्जुन ने भी भव प्रक अन की जानकारी था वैसा हो टट प्रवास दिया—जैसा कि इस के निर्मोक चित्त से." रिधर काको में वर्कन किये गये वपयुँक वचन से साफ साफ परिकृषित ही ही रहा है। ; पर

सर्गृत की यह रदता सन्त तक नहीं रह जायती, क्योंकि वस को दृद देशकर भगवान् क्रमशः समने रूप को स्थिकांधिक विकास बनाते जायेंगे और सन्त में फल यह होगा कि विचास स्थान को भैये होड़कर देशताओं की तरह बायेंग करने लगेगा कि ममी, धेयें हुट रहा है, शान्ति दूर भाग रही है, धेयें हो, शान्ति हो, इत्यादि । ये सब बातें सभी आगे के श्लोकों में आयेंगी हो, प्रत हो हो से सम्बन्ध स्थान स्थ

देवताओं, महर्षियों भीर सिद्धों की दशर का वर्णन करके अर्भुन पुनः कह रहा है कि-

#### ' रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या

विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।

#### गन्धर्वयक्षासरसिद्धसङ्घ

वीक्षन्ते स्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥

रुद्र, आदित्य, बसु, साध्य, विक्वेदेव, अक्विनोक्कमार, मस्त्, पित्तर, गन्धर्व, यत्त, असुर और सिद्ध आदि के जा समृह हैं, सभी विस्मित होकर आप को देख रहे हैं!

गी० गी०—हे भगवन्, न्यारहों ठह्न, बारहों छादित्य, आठों बद्धु, समस्त साध्याण, दसों विश्वेदेव, दोनों अश्विनोकुमार, उनचासो बायुदेव, ज्याणित पिट्र-गण, गन्यवेजाति फे लेगा, यज्ञजाति के लेगा, राख्यस, दैत्य, दानवादि असुराण और समस्त्र सिद्ध इत्यादि के जा समूह आप के झरीर में दिखळाई देते हैं वे सब के सब अपळक दृष्टि से आप को ही देख रहे हैं और सब के सब आप को देसकर विस्मयविस्ताय हो रहे हैं, पबड़ाये हुए से हैं।

का प प — प्यारे प्रमु के पेथिया, कर्मुन देख रहा है कि संसार में ऐसा कोई गई हैं की मगवानू का यह जिचित्र कप देखकर आअर्थव्यक्ति और किसत्यविमृद न हो रहा हो। वह सुन चुका था कि ठद देवताओं का कितना बढ़ा प्रमाव है, आदित्य देवता कैसे सेनली होते हैं, वस्त्रों को किया महिमा है, सार्थग्य कितने पूज्य माने बाते हैं, विरवेदेशों को कितना संमान प्राप्त है, मिदनीकुमानों की कैसी मितहा है, मठदूया वेसे राक्त्रियाजी हैं, पितरों का कैसा मादाल्य है, गरपयों का कैसा आहर सेवा है, यूपों को किस प्रकार माना जाता है, मसुर् से कितना मसमीत होना पढ़ता है और सिदों को कहाँ तक स्पृक्त वनाये रखने की पेटा की जाती है। इन सभी पढ़ार के देव सानवादिकों को संसार निक्त प्रकार पूजा, मिन, संमान,

क्रिक्स मर्गापत करता है. यह कर्तन की मंत्री माति मात्म था। इन देशताओं या अनुरा की शक्ति के वर्णन में इजारों छात्रों ग्रन्थ रख बाखे गये हैं जिल्हें पर परकर मत्त्रों का हरस भारते भाग क्य के प्रधाय में प्रधायित होता और पता शक्ति से वन को प्रसम रसकर भारती रचा कराना सथा सरह सरह के वेदिक श्वामस्मिक परंत वारा करना चाहता है। वे सभी वार्ते मारा संसार कातना है और बार्जन भी बाक्टी तरह सानता था । धार्जन ने बाबी कारन में भी नहीं सीचा था कि ब्राचादर में कोई देशी शक्ति भी है। सकती है जी दन सब प्रकार के शक्ति सामध्ये से संबन देते। क्रथवा शबतों को क्रमावित कर सके, विस्ताय में बाने, वबराहर में घसीदे क्रथवा किंकतंत्र्यविमद करें । पूरंत प्रक्षा वस ने यही चक्रविपत बात अपनी आँसी से देस की। बार में देशा कि हमता की साचात गति ग्यारही रहा तेगस्विता के साचात स्वरूप, क्रपती बहुता मुख गये है बारहों क्याहित्य व्यवना तेत्र थी। पुत्रे हैं बीर इसी प्रकार सभी पडावरा भावना भावना पावस्य विस्तृत कर बैठे हैं। यगवान के विराट रूप में धन के मधी तक समूद में विश्वार विकामही जानेवाजी वर्ष की वेंद की तरह विकाम में गये हैं. सब की शक्ति, सब का सामध्ये, सब का जमान, माद्यस्य भगवान की विरवश्याची शक्ति में, सामध्ये में, प्रभाव में नाशास्य में तिरोहित ही गया है। वे क्षेत्र अवनी अवनी मिहिमाओं के हो। जाने से जुमचाप कड़े, भीचले होकर मगवान का मेंड लाक रहे हैं. किसी से कुछ करते थरते या कहते सुनते नहीं बन पड रहा है।

विश्वदण्य देवतादिकों की यही विधित्र द्या देवकर बद बार्गुन के मन में चोरे चीरे प्रवृह्मद्व पुसने कमी । फिर ही। भगवान का वह बाध्योत्यादक विराट् रूप कर्मुन की दिह में भी महानयकर कीर प्याकुलता क्यान करनेवाला दिखाई देने लगा । यह अब अपने की सम-नित्त रक्षने में कसमय देश गया । कावश्य विसे भी भगवान के सामने कपनी कमनीरी कक करते हुए कहना पढ़ा कि----

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो वहुवाहुरुपादम् । बहुदरं बहुदंष्ट्राकराछं

न्दुय पूर्तमस्य दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥२३॥

दे महावाहो, बहुत से मुंहों और नेत्रोंबाले, बहुत सी बाहों, जाँधें और पैरोंबाले, बहुत से पेटोंबाले, बहुत से विकराल दाहोंबाले आप के बिराट् रूप को देखकर में तथा सब लेक व्यथित हो रहे हैं। गी॰ गी॰—हे भगवन्, जब तक तो में दूसरों को हो घवड़ाया हुचा देख रहा था, पर अब मैं भी सब लोकों की तरह व्याकुळ हो गया हूँ। जाप का यह रूप पेसा महान और विकट आकारवाळा है कि इसे देखकर कोई पैर्य धारण ही नहीं कर सकता । जाप के स्वरूप के ये असंख्य मुख, असंख्य आंखें, असंख्य बांहें, असंख्य जाँपें, असंख्य पैर, असंख्य पेट, असंख्य हाड़, सभी ते। विकाल ही हैं, फिर इन्हें देखकर मैं और समम लोक कैसे व्याकुळ न हों ? तालप यह कि जाप की भयानक आकृति देखकर सभी व्याम हो कठे हैं और मैं भी स्थिर नहीं रह गया हूँ।

कः प्र०—पिय प्रमुपेयी सजनी, भगवान् का रूप देवकर देवताओं सहित सारे क्षेत्र पहले श्री भ्याय हो गये थे, पर कर्तुन नहीं हुआ था। बाद में उस ने जब सर की परवाहर के कर्पर क्यान दे देकर मानवान् से इन की दरा का नवांन करना कारम्म किया, ते। यह स्वयं भी विना प्रवाहरे किया है। वह स्वयं भी विना प्रवाहरे किया है। काल के हाड़ों के स्वयं में दिलाई देने क्यो। काल के हाड़ों के स्वयं में दिलाई देने क्यो। काल के हाड़ों के संसार में विकास्त करने की माचीन प्रधा है। साब के हाड़ों में की पढ़ जाता है वह बन नहीं पाता। काल के हाड़ मानी चलती चली की सरह हैं जिस में पढ़ा हुआ कोई भी जी, गोर्ड, चना, मटर बिना पिसे नहीं रह सकता। कर्तुन की इस समय प्रमातान् भी मानी कालरूप ही मतीत ही रहे हैं, वह समय रहा है कि इन मर्य-कर राहों में बीच फ्रैंक्सर केहें भी बाहर नहीं निकल सकता।, इसी लिए देंद दानद, यह गण्यमं, तिवह साम्म, विवदेद विनर, नर नाम इस्वाहि सभी व्यव हो गये हैं और अब तक रिपर दहनेवाला में भी स्वव इन के प्रभाव से कराता हों रह गया।

यहाँ प्रभ उठता है तब फिर क्या कथीरदास का हो कहना ठीक है ? क्या केही भी भगवानू के विकर काकार में निना समाये कीर किना पिसे नहीं रह सकता। कथीरदास ने कहा है कि—

> 'चलती चक्की देखकर दिया है कविरा रोय । दो फॉटों के बीच में साविक बचा न कोय ॥'

क्या यह शक्त सर्वेधा सच है ? क्या इस विक में किसी तरह व्यव केर नहीं हो सकता ? व्यवती चन्नो में पढ़ा हुमा क्या कोई भी दाना साविक बस्तूर नहीं रह सकता ? यि हों, तब तो कहना पड़ेता कि मगवान के साई। से मी किसी की धुन्ति नहीं हो सकती। ऐसी द्या में मगवान की मगवता हो क्या वह वायेगी ? तब तो मगवान की स पहाकात रोगों हो एक सबक्य हो अपेगें, मगवान की सोम्यता और महाकात की विकयलता में फर्के हो क्या वह आयाग ? इस विव मायना पड़ेगा कि नहीं, समा नहीं पिस मायेगे, सब को नहीं कुमल कावा पड़ेगा। विव हो मुख्य की सुन्यता कावा पड़ेगा। विव हो स्व को नहीं कुमल कावा पड़ेगा। विव हो मुख्य हो मुख्य यह एकते हैं। मगवान की सीम्यता कार महा-

काल की विकरालता, दीनों एक नहीं, ही स्वक्य हैं। यथिए हैं होनों ही एक ही विधरेत के दो रूप, पर वे हो तो हैं ही, एक कमी नहीं हो सकते । मानानू हो मानों के लिए, कपना मामेश पहण करनेवाले आधितों के लिए होम्स स्वरूपवाले लिएतन्त्र मानानू हैं और वे ही समसे के लिए, अपने आध्यस की लेपा करनेवाले अनाधितों के लिए हंट्राकराल महाकाल हैं। देखें, सलती खकी में भी बहुव से दाने बिना कुटे पिसे अध्यस्य रह ही आते हैं। वे दाने करों क्व लाते हैं। क्यों कि वेप्त करते वाहर नहीं भागना पाहते, विषक चक्कों के केन्द्र की (जिस में चक्की वे प्रकी से विधेय करके वाहर नहीं भागना पाहते, विषक चक्कों के केन्द्र की (जिस में चक्की वेप्त काती है हस होंटे को ) वे अपना पाम आभय मानकर सती से विध्यक काते हैं। इसी प्रकार भगवानू को कालक्य समध्कर जो बन से दूर होना चाहेगा वह को पिस लायागा और जो बन्हों को अपना आपार मान लेगा, वन्हों की मिल में सामोर हो लायाग, वन्हों से लिएटा रहेगा वह अधुवय भाव से वहीं आवन्द करता रहेगा। भगवानू ही हिरस्प्यक्षरूप के लिए, पावण के लिए, शासण के लिए, महाकाल ये और वे ही प्रहाद के लिए, विसीयण के लिए, वन्ही सालाओं के लिए वन के कारास्य प्रवान ये।

कर्तुन क्रव तक वन के काश्य में व्यवने की वर्तमान देश रहा था, इसी से सव लोकों के व्यथित होने पर भी वह व्यथित नहीं हुवा या, पर सव की दशा का वर्षीन करते करते, मालूम होता है, यह वस वर्तमानता को भूळ सा गया, क्षतक्ष क्रव वस को भी वन के रूप की रैक्कर प्रवास लागा पढ़ा। क्षात:

इसी छिए फर्जुन ने कहा कि है महाबाहो, बहुत से मुहाँ चीर नेवांवाले, बहुत सो बाहों, भाषा और पैरांवाले, बहुत से पैटांवाले चीर बहुत से विकराज दावांवाले चाप के महान् क्यांद विराद रूप की देखकर में चीर सब छोक व्यथित हो ११ हैं।

यह तुनकर भगवान् ने कहा--यह नण कह रहा है अर्थुन १ में हो प्या होनेवाना स्वरिक नहीं है। इस किए छन कोग स्थापुक हों, तो हों, पर तुन्ने तो वेंगे और ठानित धारवा करना चाहिए, में क्यों पवड़ा रहा है १

सर्भुन ने कहा----मभी, श्राय की कृषा बहते हुव सचसुच ही मुक्ते व्यथा का धनुमव महीं करना चाहिए, संपापि मुक्ते भी इस किए व्यथित होना पढ़ रहा है---

> नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

क्योंकि है विष्णो, आकाश को छूनेवाले, कान्तिमान अनेक वर्णवाले, फैलाये मुखवाले, मकाशपूर्ण विशाल नेत्रवाले आप को देखकर व्याकुल अन्तरात्यावाला मैं न धैर्य पा रहा हैं और न शान्ति।

गी॰ नहे परमासन्, में चाइकर भी व्यमवा को दूर नहीं कर पाता हैं, क्योंकि दे विष्णो, आप का बाकाश को छूनेशला, दिग्दिगन्तल्यापी, चमकीला और चित्र विचित्र रंग का, विस्तारित ग्रुखवाला, चमचमाती हुई बढ़ी बढ़ी खोंखीं-बाला विराद् स्वरूप देखकर मेरा अन्तःकरण एकदम व्याकुल हो गया है, चबढ़ा उठा है। इसी लिए में न सो धीरल धारण कर पाता हूँ और म शान्ति हो पा रहा हूँ।

क प्र- पारे नित्रो, क्यी किसी को भगंकरताओं का वर्णन करना होता है, तो वह काला पहाड, केंग्रेरी गणा, बाग का करड, सर्चे जैसे हाँत, सर जैसे गावन, माडी सैसे बास इत्यादि वस्तकों के बाम गिनाता है। बहुत से समाने और समी छोटे बहे सक्के वक हीं स्थान पर ऐसी चीजों के नाम सनकर एक विचित्र प्रकार की आकृति की करपना कर खेते धीर बस्ततः हर नाते हैं। यह हर मय निधव ही काल्यनिक होता है, फिर यहि कहीं सच-मूच कोई बस तरह की कोई मयानक वस्त देख थे, तब तो कछ पछना वा नहीं। किसनी ही बार ऐसी बार्ते सनदे में था ही चुकी है कि कमक ने स्वत्र में एक काला दैस्य देखा और पागल हो गया, अमुक ने सह चकते समय मैदान में दूर पर लड़ा एक काला पेड़ देशा और वसे भूत सम्भक्तर पेसा घरडाया कि कल्स में मर हो गया। इन बाती पर क्यान रेसे इप मानना पद्रशा है कि लंबी चौड़ी, बहुत मुद्र आकार की काली कलटी अधदा जाग के समान चमकीली क्षीत हैक्कर मनच्य का मयमीत हो जाना स्थामाविक है। इस लिए यह भी स्वीकार करने में किया हो कापति नहीं होनी चाहिए कि मगनान का यह निगद कप देशकर मज़न गरि प्यस गया. इस का धेर्य जाता रहा. शान्ति दर भाग गई, तो यह कुछ भनकोनो बात नहीं है। यह होक है कि कार्जन कासाधारक बीर था. बस ने स्वर्ग, मत्ये पाताखादि के बड़े बड़े सन्दर और भगानक दरप देते थे, अतः साधारण मनुष्यों की अपेशा उस में अधिक साहस, अधिक बक्र, क्रियक भोरता और श्रीयक शान्ति रहनी चाहिए; परंतु यह भो ब्तना ही ठीक है कि मर्भुन में ये सब गण जिस मात्रा में थे बस में कई 'खास गुना भगोत्पाइक विराद रूप वस के सामने वरी-मान था। काला पहाड़ और अँधेरा गुफा कादि की उस विराट् के सामने चर्चा भी नहीं की का सकती : कोई पहाड़ कितना भी बड़ा होया, तो वह काकारा नहीं खू ७ कता, न बत के विस्तार से दसी दिशाएँ भर सकता हैं। खेकिन कर्युन अपने संगुल भी कप देश रहा था वस को संबाई ने प्रधिवी और स्वर्ग के बीच का संपूर्ण व्यकाशमयहल हेक किया था, वर

होना विस्कृत स्वामाविक है, इस में संदेह नहीं । बासाः

चौड़ाई ने इछी दिशाओं को ज्यास कर रखा था, वस का राँग एक ही वर्ण का—काझा या गोग गहाँ था, विक दुनिया में जितने रंग हैं सभी वस रूप की गदन में काम था गये थे थीर ये भी क्यासीन दोकर नहीं जिपे पुते थे, विक सन अलग अपनी चमक दिशा रहे थे, वस के मुँद का विस्तार संसार घर की गुकाओं और कन्द्राओं को मात कर रहा था, वस रूप की आंधे आग वगलपेवाली और सूर्य चन्द्र के समान विद्याल थीं (संसार भानता है कि सूर्य चन्द्र इस प्रियेवी से कितने मुने बड़े हैं)। माने यह कि वह विदाद रूप ऐसा था ही कि अर्जुन भैते असापारण चीर को भी वस ने अन्य में विच्छित कर दिया, स्थिर चहीं रहने दिया। हाँ, यदि कों और आदिरयों की व्याकुल होते अर्जुन ने न देखा होता, तो कदाबिद्य संमव है कि वह इतनी जल्ही न पवडाता, पर कहाँ चतने बड़े वहे शिकाशति वेदता चवड़ा गये वहाँ अर्जुन विचार कर तक थीर बना रह सकती जल्दी न पत का स्था स्थार और अग्रान्त

इसी लिए कर्जुन ने कहा कि हे विष्णो, व्यकार की चुनेवाले, कान्तिमान् कनेक स्पै-वाले, फैलाये मुख्याले, मकारापूर्ण विद्याल नेत्रवासे आप की देशकर व्याकुछ अन्तरारमायाका में क पेटी या उठा हैं और न स्थानित।

यह भुकत्तर मगवान् ने पूला—कर्नुन, क्या वस्तुतः मेरे विराद् रूप को देवकर ही तुन्धे चैर्ये और शानित नहीं निक रही है, अथवा अन्य देवों की व्यवता तेरी भवीरता और अधानित का कारण है ?

कर्जुन ने कहा—नहीं प्रमो, दुवरों को व्यव देशकर में वन की प्यातता दूर करने की हैं। चेटा करता, न कि स्वयं व्यव हो जाता। बास्तव में काप का कारवर्यननक विस्वकन्य हो नेरी कपीरता कीर कशान्ति का कारख है, क्योंकि मुक्ते निश्चित रूप से कनुमन हो रका है कि मैं—

> दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि । दिशो न जाने न लभे च शर्म

> > प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

, मलयकाल की श्रान्ति के समान भयंकर दादोंबाले आप के मुखों को देखकर ही दिशाओं को नहीं जान रहा हूँ और न शान्ति पा रहा हूँ। (इस टिप् ) हे देवेंग, हे जगकिंदास, (श्राप अब ) वसमा हों। गी॰ गी॰—है प्रमी, प्रख्य का समय प्रास्थित होने पर विश्व प्रशाण्ड को भरमसात करने के लिए जैसी विकराल व्यक्तिशिखाएँ घषक उठती हैं वैसी ही व्यक्ति क्षालाओं की भाति आप के भयंकर दादवालों मुखों को देखकर ही में अधीर और व्यक्तानत हो चठा हूँ, आप की यह विकट मूर्ति देखकर मुक्ते दिग्मस हो गया है—कुछ माद्म नहीं पढ़ रहा है कि किस ओर कौन दिशा है और इसी कारण से मेरी शान्ति नष्ट हो गई है, व्यानच्च नहीं पा रहा हूँ। तात्रप्य यह है कि व्याप का लें स्वस्त संसार को मुख शान्ति प्रदान करनेवाला है वही इस समय अपनी भयंकरता के कारण मेरे लिए व्यशान्ति और अधुख देनेवाला हो रहा है। इस लिए है देव-वाओं के प्रभी, हे जयत के खायार, में प्रार्थना करता हूँ कि क्ष्य व्याप मेरे कपर प्रसान हो जायें जिस से मेरी व्यवता हर हो।

क म = - प्यारे माह्यो, अर्जुन के विकल है। में मगतानू का विकराल साकार ही कारण था. इस में संदेष्ठ नहीं । आग उगतनेवाले बड़े बड़े दाँती और जबहें से यक्त बासंख्य मधों को देशका हो कर्जन की शान्ति नष्ट हो गई, चित्त घवडा गया चीर गहाँ तक वरी कालत हो गर्र कि इस थे। दिशाओं का भी कान नहीं रह गया । विचारे में सोवा था कि भगवान का, हेबसाओं के लिए भी, इंड्याच बेगा से परिपर्श भड़ान , विश्वव्यापक रूप देखकर में संसार में मच के बड़ा माराजाती है। बाउँगा, हैवता, वार्षि: थए, रान्धर्न वार्षि वहे बहे भक्त मेरे भीकारत पर रेंदर्श बारेंसे कि जेशस्य हमासीसीने- जन्म क्षमान्तर की मति के बस पर नहीं हेला. जातम ने वही रूप एक ही जन्मा के बाश्मसमर्पेण के ग्रमांव से देश लिया । वस विचारे को ग्रह क्या मालम था कि वह विस्वयापक रूप इतना भय शरपन करनेवाला होगा कि बीच कैशन में लहे सहे ही मके दिशाओं का जान तक नहीं रहने हेगा। यदि वसे वस रूप की इस विकासकता का पहले से कुछ भी पता बहुता, ता संभवतः उस ने वस की देखने के किए इतनी क्षकट अभिकाया। नहीं प्रकट की दिशी। परंतु व्यवः ता जी दीना या वह ही पुत्रा था। धाराती वस के बदा में यह सात भी नहीं रह गई थी कि वह स्वतः अपनी हन्द्रा से क्वाँसें बंद कर के क्वीर क्स विकट महाकाय विराद को न देखे। कारण, रह की खाँसें भी तो शत इस की ऑटों नहीं रह गई थीं। अप वे भी दिव्य, परमपुरुष, परमारेमा की मी हर किया आँटों बेन खड़ी थों। अब ते। सिवा इस के केहर क्याय भी नहीं था कि मगवान से प्रार्थना करके छन के विकराज रूप की मसलतापूर्ण रूप बनाने के किए कहा नायः अस्तः

रसी किए कर्जुन ने भाषानी सची सची स्था नतलाते हुए कहा कि दे सभी, ध्याप के विकास हाड़ी से युक्त, प्रस्तवकाकोन करिन के समान जाउबस्थामान मुख्ती को देखकर ही में दिशाओं का ज्ञान भूत यया हूँ और खानित से हाथ थे।कर निरानन्द हो चुका हैं। इस जिप दे रेदेश, हे जगनिवास, मेरे ऊपर प्रसन्न हीं आप।

यह सुनकर भगवानु में कहा— दे कर्जुन, मैं प्रसत्त वन नहीं था कि तूँ मुक्त से धर प्रमत्त होने के लिए प्रार्थेग कर रहा दे ?

कर्जुन ने कहा—यमो, काप सर्वहा के प्रसन नहनेवाले भने ही हों, पर इस समय की मैं काप का का अधानक रूप कीर बस का कर्ष देल रहा है वह मेरी समक्ष्में प्रसनता का मतीक किस्तो सम्ह नहीं कहा जा सकता।

भगवान् ने पृक्षा---न्यों, यह वर्तमान कन मेरी अगलनता किस प्रकार प्रकार कर रहा है और इब के हाग्र ऐसा कीन सा भयकर कर्म हो रहा है जिस को मूँ प्रसनताबिरीनी कारक रहा है ?

ं कर्द्धन ने कहा--पगनम्, इस कमय चाप के स्वरूप द्वारा बड़े ही अवानक कर्म का संवादन है। क्वार है. क्वारिक---

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सहैवावनिपाछसकैः।

भीष्मो द्रोणः स्तपुत्रस्तथासौ

सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥२६॥

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशक्ति

दंष्टाकरालानि भयानकानि ।

केचिद्रिष्ठमा दशनान्तरेषु

संदृश्यन्ते चूर्णितेरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥

भूपतियों के समृहों के साथ ही धतराष्ट्र के ये सब पुत्र और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा सत का पुत्र भी हमारी और के सुरूप योदाओं के साथ जब्दी जन्दी आप के विकराल दाहोंबाले भयानक सुलों में प्रविष्ट हो रहे हैं और कोई कोई आप के दाँनों के बीच में फँसकर सिरों से इचकार्य हुए दिखनाई पढ़ रहे हैं।

मी० मी०—हे अगवन, बड़ा ही अर्थकर हरय है। देखने का साहस नहीं हो रहा है, पर देखने के जिए बिवश हूँ, इस लिए सुँद से भी उस का वर्णन करना हो पड़ रहा है। बात यह है कि दुर्योधनादि कौरवों की सहायता के लिए जितने राजा आये हुए हैं वन सब के साथ साथ ये सब के सब कौरय आप के विकराल बारेंवाले भयानक मुखों में पुसते चले जा रहे हैं। सी हुन को तो कुछ गणना हो नहीं है, क्योंकि जगदिल्यात बीर पितामह मीष्म, गुस्वय होणाचार, सुत का लड़का वीर क्यों और हमारे दल के प्रधान प्रधान योद्धा लोग भी उन के साथ साथ आप के विकटाकार मुखों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। और इस से भी भयोताइक हरय यह है कि कितने ही योदाओं के सिर आप के दोंतों में फँसकर चकनाचूर हो गये हैं और वे आयन्त चढ़ेगकर रूप में बाहर ही अँटके हुए दिखलाई पढ़ रहे हैं।

कः प्र- प्यारे प्रमु के वेथियो, अपर हो रलेकों में कर्तुन ने निस दरए का वर्षण किया है वस की प्रयानकता प्रकट करने लिए के क्षत्रण से रान्त्योजना करना व्यर्थ है, क्योंकि सर्जुन ने निता के किया पर करने लिए के क्षत्रण से रान्त्योजना करना व्यर्थ है, क्योंकि सर्जुन ने निता कर विधा है वसना हो कम पहाँ है। रमसान को नीरवता को अधिक स्थिक स्थापक कमानेवाले पने स्थवकार के बीध 'तह तक' 'तर पर' 'चर कर' शाहि अनेक सरह के रान्द पेरा करती हुई यहि एक लाध ही पंजीत पणात चिताएँ तक रही है। और रन में सलनेवाले मुर्ती की जाहियों को सांच लॉचकर भूत बैताल नाना प्रकार के रूर्य करने में सलन हों, तो पेसा भीमरस दर्य देशने पर भी मन में कराधित वस तरह की येचेंगी का पता नहीं बोधा जैसी येचेंगी इन दोनों रलेकों में विधास दर्य की कर्यवाणा से मन में वर्यक हो वाली हैं। देशें—

सगवान के मुझें की बख्या करना कारंभव है, प्रत्येक मुख में महा महामयंकर, विकराल, लंगे लंगे दाँत बाहर ते ही दिलकाई पढ़ रहे हैं, समी मुझ करपनातीत क्रिनिकुण्ड के बरावर दिस्तार करके फीले हुए हैं और बन में से लगाकर क्रीज़ को आकार करना, नीचे, बाहर, भीतर, ज़तान, बगत, खारा कोर कील रही है। कैसा रोशाक्रकारो वर्षन है यह ?

मनुष्य देसता है कि जूलते में आग जल रही है, लड़के की माँ तने पर की रोटियाँ वल-रमें पखटने में तरकीन है, रिलीई घर के इस्ताने पर छोटा छा— छाल दो साल का— जड़का जुपचाप कुछ गुनगुना छा रहा है, एकाएक उस की रुवड़ा कोर महस्ती है और वह अपनी माँ के पास जाने के लिए जपक पड़ता है। इस दर्भ को देसते हो मनुष्य 'हाँ हाँ' करके पिक्का हठता है और दोड़कार वालक को पकड़ खेता है। यह पिक्काना और दोड़ पड़ना केक कता है और दोड़कार वालक को पकड़ खेता है। यह पिक्काना और दोड़ पड़ना केक कति को करपना पर निगर है। जो माँ दस्ताने पर छड़ को बैठाकर रहतों पर में दोने पका रही है वह इसनो आसावपाणी करापि नहीं कर सकती हम का कहना हमो के पात से होकर जूनदे की आग में हम्य डाल दे और माँ देततो हो रह माय। निधित बात है कि वह बह की आग के समीप जान के बहुत पहले हो अपनी गांद में डठा खेगी, परेंतु धनित को करुपना में क्षमपुत्वी मनुष्य कड़के का चकना देशते ही मयातुर होकर होड़ पहता है, सीर यही स्वाताविक होता है।

यह बहुत ही मामूली, बिक्डुल नहीं के परावर श्रविष्ट खीर वस क्षी करणना से दर्त का बहान्त है। अव।विचार करों कि अर्जुन के सामने जो इरए व्यस्पित था यह कैसा मधी-रवादक था। विचार क्षाय के जावित कुपरों ( मग्वान के विकरात मुलीं ) में मरपच कर से स्वतन परिवत का स्वाद श्रविक क्षियों से स्वतन परिवत का स्वाद श्रविक के वीर राण्यों कुरे से विका की पितामह, मुक, माई काहि काने व्याप सिखे हुए वन कानिकृतकों में त्रवे ला वहे थे, कीर हतने वेग से कि वन की पकड़कर रोक स्वता मी कार्यम था। विचारों के लिस चलताचूर हो गये थे, दौतों की समनतान के वह से मीतर मी नहीं वाने दिया था कि अर्जुन के सामने से वह करणोश्यादक दरम कुछ रेर के लिए भी तो तिरोहित होता! पेता मयानक ररप देश वह विचार। दिसाओं वो भूछ गया, ज्यार और खशन्त वन वैज तथा सुश को करना से आरान्त दूर जा पड़ा, तो क्या आपये हे हैं मानना पड़ता है, जन्तहंदग से खीकार करना पहता है कि वस्तुक वहाँ भी कर्जुन की स्वामित वीरता और साहस्तिकता ने बस का साथ महीं थोड़ा था, जन्याया रिम्ममान होकर हो नहीं रह जाता, विकर जुछ इसरी ही करिन समस्य स्विप्त हो गई होती। अर्जुन की समस्य स्वरंत हो गई मही कारना स्वरंत हो गई साह सा साथ स्वरंत हो से स्राप्त हो गई होती। अर्जुन समस्य स्वरंत हो गई मान साथ स्वरंत हो गई से साह साथ स्वरंत होता।

वीर जर्जुन का ही यह काम था इतना दर्शनक हरय देलकर वह विचित्र या वेहीय गई। हुआ भीर पूरे होरा में रहकर भगवान् से कह रहा है कि दे प्रमो, मृतित्यों के समृहीं के साथ ही ये सम प्रतराष्ट्र के पुत्र भीर पितामह भीन्म, गुरु होणाचार्य तथा स्नृतपुत्र कर्यां भी हमारी कोर के मुख्य मुख्य योदाकों के साथ जरही जरहरी जान के विकरास दावांवाले भारानक मुखें में मृतिह हो रहे हैं भीर कोई कोई स्थान के देंति के बीच में जैंसकर सिरों से अध्वनाये हम विद्यालाई से रहे हैं ।

इस पर भगवान ने कहा— अर्जुन, ये सन बोग शासता के साथ केरे मुक्षे में ही क्यों मा पर है, भागकर दूर वर्षी नहीं चले बाते अथवा तूँ हो क्यों नहीं मना कर देता कि इस मनार वे अपने ग्रायों की बलि न हैं ?

भर्तन के बद्दा—मयो, क्या का विचारों का वस चन वहा देशिक ये मागकर हुद निकल कार्य भयवा क्या मुक्त में ही रहना शक्ति है कि में बन को मना करके रोक सक्ता ?

भगवान् ने कहा-च्यों, वन वा वश क्यों नहीं चल रहा है और तेरी शक्ति स्पेर बोख को गरें दें ?

धार्नम ने कहा---पागवत् , वण की कोर गेरी दोनों की कासमधारा का कारण अग-के भाने की तीब गति हो है, क्योंकि---

#### यथा नदोनां बह्वोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

जैसे नदियों के बहुत से जलमवाह समुद्र के ही श्रमिम्रख दौड़ते जाते हैं वैसे ही ये मनुष्यलोक के बीर खाप के चारों ओर से व्वटन्त मुखों में प्रविद्य होते जा रहे हैं।

गी० गौ० — है सगनम्, जिस प्रकार संसार पर की निदयों का जल अपने संपूर्ण प्रवाद को स्वतः समुद्र को ओर दौड़ाता चला जाता है वसी प्रकार प्रथियों पर के ये सारे थीर चारों ओर से जलने हुए आप के असंख्य मुखों में अपने आप दौड़ दौड़कर घुसते पले जा रहे हैं। सात्यये यह ि जिस तरह निदयों के प्रवाहों को समुद्र को सरफ जाने से रोक सकना असंगय है वसी तरह इन वीरों को आप के ब्यलन्त मुखों में प्रवेश करने से रोकना असंगय है।

कः प्र-धिय प्रमुपेमी लागती, समुद्र किसी नहीं के पास येपपत्र मेनकर अपने पहीं चाने के लिए निमन्त्रण नहीं हेता। निद्यों को समुद्र को पन्ना कहा जाता है बीट समुद्र मिस्सों का पति है। इस समन्य को हेसते हुए यह समुद्र संहेत भेनकर नहियों को अपने पर मुखाने का आग्रह करता, तो भी कुछ क्युचित नहीं कहा जाता, पर वह ऐसा कोई पुछावर साहि किर भी वयों मही देता? इसो लिए कि वह समर्थातन स्वमावयाना है हो। समुद्र की संबन्ध कर्मावयान है हो। समुद्र की संबन्ध कर्मावयान है हो। समुद्र की संबन्ध कर्मावयान है हो। समुद्र की संबन्ध की खेला हो नहीं रहती। निद्यों को मन हो, आग्रें, मन हो, मत बार्में, समुद्र इन वार्ती की खेला भी नहीं है। किर भी निर्धों वहाँ गये विना नहीं मानतीं, विना खुछाता के ही सब की सब विद्यां पूरे येग से वसी समुद्र के वाल दोहती चंकी काली हैं। ये ऐसा वये। करती हैं है कहाँ उन की पूछ नहीं, आदर महीं, मान संमान नहीं यहाँ ये व्या काली हैं। वे ऐसा वये। करती हैं है कहाँ उन की पूछ नहीं, आदर महीं, मान संमान नहीं ये व्या काली हैं। वे ऐसा वये। करती हैं है कहाँ उन की पूछ नहीं, आदर महीं, मान संमान नहीं ये व्या काली हैं है क्या वन्हें सुक्ती हों जी वह विकास मानून नहीं है कि—

'आवत हो इरषे नहीं, नैनन नहीं सनेह। तुल्सी तहों न जाइए, कंचन वरसे मेह॥'

क्वोकि बन के आने और सब तरह से एक में मिल जाने की उरकर इच्छा रेसकर भी हो समुद्र कथा मो हरिंत नहीं होता, विद्य आयमन व्यावकर प्रमुख्यित नहीं होता, न क्यांगे दद-कर कम्पनारी भी करता है। छेकिन तब भी महियाँ जीर कहीं न लाकर वरावर वहीं, समुद्र---- में ही क्यों जाती रहती हैं? इस का क्तर केवल एक है जीर यह यही कि निर्यों का यही स्वमाव है। निर्यों को समुद्र में जाने के मार्ग के अतिरिक्त और कोई मार्ग मालूम ही नहीं है। इसी लिए समुद्र का भी यही स्वमाव है पड म्या है कि जो कोई भी नहीं उस के पास आती रहती है एक को बिना हमें विचाद के वह अपने में मिलाता जाता है। निर्यों को भी इतमें में हो, स्लोप रहता है कि मैं यहाँ जाने पर कलटी मार्ग नहीं दो गई, यही बहुत है। इस मकार समुद्र का स्वमाव पड मार्ग निर्यों को अपने में मिला लेने का और निर्यों को स्वमाव ही गया समुद्र में जाकर उस के साथ एकाकार हो जाने का। और स्वमाव ही सब से मवक यह सिल्त है जिस का विरावरण किसी के हाथ की बात नहीं। कोई लाम मार्ग करके भी न तो समुद्र को मना कर सकता है कि तुम महियों को अपने मीतर सुसने मत हो और न निर्यों को शेक सकता है कि तुम सब्दें में करास जाने मत । दोनों दी कानी ह काल से अपने स्वमाव के बार होकर उसी प्रवाली पर वर्त रहें हैं।

इसी प्रकार संसार के शोवे का स्वभाव हो गया है मगवान् के कालानलस्त्रिय प्रश्वित मुझों में प्रवेश करने का कीर भगवान् का काम हो गया है कालक्षी मयावक मुझों में सब की पुस्र काने दने का। इन होनों वातों को कोई मेंद नहीं कर सकता। जीवनात्र जान में या कानमाने बसो किर परिचित कालागाँ पर चकते खले बाते हैं कोर काल भी सब की हर्पता इका भी बिना हुएँ विवाद का प्रयुवाद पड़ा रहता है। कस्तु,

हसी छिए कर्मुन को भी वन वानेवरायों के स्वधाद को ही कारया बतावाते हुए यही कहना पड़ा कि है प्रमी, जैसे किट्सी के बहुत से जकप्रवाह समुद्द के ही क्रीअपूत्र होडे चर्क काते हैं बसी प्रकार मनुष्यकोक के ये बीर कोग खाय के सर्वेत प्रकारत मुन्ती में ही पुस्ते कर्क का तरे हैं।

यह रष्टान्त सुनकर भगवान् ने कहा--कर्नुन, समृद भी लक्ष्मय है और निर्देश भी। इस लिए बन दोनों का धापछ में एक हो जाने को प्रकृति सर्वया बचित हो है, परंतु अगिमय मुस्ते में पार्थिय ग्रारेश्मय जीवे। के स्वत प्रविष्ट होने में तो कुछ सामण्यस्य नहीं दियाई देता, यह तो पर्यंत- मस्तामानिक शत नें कह यहा है ?

कर्जुन ने कहा----नहीं प्रमो, में कस्त्रामात्रिक बात नहीं कह रहा हूँ। य्यपि वर्णुक एटान्त कुछ थेमेल का कारण हा गया पालुव होता है, लवापि में ने कहा है सब सरव ही !

भगवान् ने कहा-पहि सरव कहा है, तो उस सरवता को प्रमाखित करनेवाका कोर्र इतर क्षटान्त में नहीं है सकता था कि विजयस्था क्यान्त है हाला है

भर्नेन ने नहा---रे सरता था तमा, तथापि तक ब्रह्मन्त एक शार एक विषद मंध्याप के भीषुत्र से सुन चुका था, इसी किए यह यहले स्वरूख का गया कोर में ने कह काल। पांतु यरि चाप पूर्वतः शामण्यस्य दिसलानेवाला दृष्टान्त मुख्य से कहत्वाना चाहते हैं, तो वह वही है कि-

#### यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विद्यन्ति नांशायसमृद्धवेगाः । तथेव नाशाय विशन्ति लोका-

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ २६ ॥

जिस मकार जलती हुई अग्नि में (अपने) नाश के लिए अत्यन्त बेग से पतक प्रविष्ट हो जाते हैं उसी मकार लोक भी (अपने) नाश के किए भाप के ग्रुकों में बड़े वेग से प्रविष्ट हो रहे हैं।

गी० गी० — हे अगवय्, कितगों का धिन के साय कुछ भी सान्य नहीं है, फिर भी वे केवल नह हो जाने के लिए ही कात्यन्त तेजी के साथ दौड़ कर दहकती हुई आग में कूद पढ़ते हैं। ऐसा वे अपने स्वभाव के बशवर्षी होकर ही करते हैं। सो जिस प्रकार फितगों का यही स्वभाव हो गया है इसी प्रकार मतुष्यलोक के इन बीरों का भी स्वभाव ही हो गया है कि ये नष्ट होने मात्र के लिए ही अत्यन्त वेग से भाप के प्रज्वलित मुख्यों में पुसर्व चले जा रहे हैं।

परंत भगवान के मस्तों को भाग में जिन का जलना शर्जन देश रहा है वे उस भाग से मेम रहाने के कारण थोडे ही पतड बनकर अस में जा जाकर जल रहे हैं ? नहीं. वे तो केवल भवा रहे हैं, यस । सारवर्ष यह कि वे दिवश होकर, अवने स्वधान में जकते उहने के कारण अब रहे हैं. प्रेम से नहीं। यदि प्रेम होता, भगवान के रूप पर मन्य होकर उन में नल मरने की प्रकृति रहती तर तो फिर क्या कहना था ? तव तो सब का जीवन ही सार्थक हो लाता। किंत इस लिए यहाँ, इस च्छान्त की क्योगिसा पर किसी को संदेह नहीं करना चाहिए कार्शन ग्रह मही मोचना चाहिए कि पतड़ सो अग्रि के रूप मे काकड़ हो का ली वस में सिर-कर प्राण देते हैं और नरजोकवीर लीग तो यों ही विवस होकर दन के विक्रमत मुखी में घस को है ऐसी बजा में पहले हटान्त की तरह यह टहान्स भी पर्ण सामअस्य मही स्थापित कराना १ नहीं, यह देशान्त परा परा घटाकर बर्जुन ने वपस्थित किया है। हाँ, इस की सम्प्रते में थे।बा टंग बरलना पडेगा। वह इस तरह कि वक पतट क्य कार में सक्रमनकर समाप्त है। जाता है, तो इस के पीछे दूसरा पतड़ उस का जलना बच्छी तरह हेबता रहता है। किर भी बह पीछे नहीं छीटता और पहले की दी सरह स्वर्ध भी आकर कल मरता है। इसी क्राप्त में लाखों करोड़ों पत्रक्र आ आकर आग में गिरते श्रीर ग्रस्ते जाते हैं। देवकर भी वे कर्ता चोके मही 'कोटते ? क्या दन्हें चाम का स्वमाव मही शात रहता ? नहीं यह नहीं हारा का सकता, वे वक की, दो की प्रथवा चार छ की ग्रश्ते देखकर मखे ही प्रति की गण से कापरिचित्त रह जाते. पर नहीं जाओं करोड़ों को बाद्य में विश्वे के बाद जीटते नहीं देखेंगे वार्ष मनरय ज्ञान हो जावगा कि अग्रि क्या कर रही है, किस प्रकार हमारे साधियों को समाप्त किये दासतो है ? तब भी वे पीछे क्यों नहीं सीट काते ? आगे जाकर समाप्र क्यों होने आते हैं ? प्रशी क्षिप कि दन का वही स्त्रभाव है। वे वरपत्र ही हुए हैं श्रश्चि में गिरकर मस्म हो जाने के बिद । इसी प्रकार की बमान काला निखसनिय भगवद् मसों में अपना जन्त कर देने के किए शी शरपत्र सूप है। वे उस कमें में विवश है, पोछे हरना बन से ही ही नहीं सनसा।

बस, इसी विचार से अर्जुन ने यह च्छान्स व्यक्तित किया नी सर्वेण ध्यर्युक्त और सामञ्जलपूर्वे हैं। इस क्ष्मन्त में किसी तरह की अपूर्वता का क्षेत्र भी नहीं है। अस्तु :

चर्जुन ने मगवान् से यह कहकर कि निध प्रकार जलती हुई विनि में धपने नारा के बिप चरवन्त वेग से पतन प्रविद्य हो जाते हैं उसी प्रवार कोक भी चरने नारा के बिप अरवन्त वेग से आप के मुस्तों में पविद्य हो रहे हैं, धन वह खाये के रखोक में यह कहने जा रहा है कि मगवान् चपने मुलो में पविद्य करनेवाले कम्म प्रचीय सेनाओं के वीरें। धीर समस्त बीपी के साथ प्रया व्यवहार कर रहे हैं कर्षांत अपवान् के मुलो में जानेवाले की प्रया गति की रही है। कर्युन कहका है कि—

## लेलिह्यसे यसमानः समन्ता-ह्योकान्समयान्वदमैर्ज्वलद्भिः । तेजोभिरापूर्य जगत् समयं

भासस्तवोद्याः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥

हे विष्णा, ( अर्थ अपने ) जाज्वन्यमान ग्रुखों से सव ओर से समग्र होकों को ग्रास करते हुए चाट रहे हैं। आप की उग्र प्रभाएँ ( अपने ) तेजों से समग्र जगत को व्याप्त करके संतप्त कर रही हैं।

गी० गी०— है भगवन् छूटण, आप के सुदों में जो लोग प्रविष्ट हो रहे हैं चन सब को आप व्यपने ब्याटामय मुखें से चारों खोर से निगटते जाते हैं और इनाइन खोंड चाट रहे हैं। साथ ही साथ आप के श्रारीर की दमकती हुई एकट प्रमाप अर्थात कान्तिमती छिवियाँ अपने तीरोपन से संपूर्ण संसार को सब तरफ से भरकर उस की खारान्त तथा रही हैं।

कि प्रज्ञ — प्यारे प्रमु के प्रेमिया, इस रखेक का साथ महास्थानकता पकर करनेयाला है। सच पूरो, तो यही दर्श देशकर ध्रमुन भय से खरयन्त व्याप्टल है। सया होगा। सारा तिसार वेत के साथ प्रमु का प्रवास होगा। सारा तिसार वेत के साथ प्रमु का प्रवास होगा। सारा तिसार वेत के साथ प्रमु का प्रमु वा हो है। तो कहा वाता जीर वह सम्म जाना मात्र हीं कर्जुन की दिवाई देता, यह न मालूम होता कि समाने के बाद प्रया है। रहा है, तो कहा वित्त वह स्ताना मधी हिम्म न होता। ममस्यम् स्त्र की व्यारेश हेर वत्त होता। ममस्यम् स्त्र की व्यारेश हेर वत्त होता है के बाद का मात्र की सहार की प्रवास है। हो स्व की वन नवती होता में जा वावर माय्य होते देलकर वह सीय जेता कि व्यव्य वारो प्रपात निमा रही है, जीर कुछ नहीं। परंतु वस ने देखा कि को बीगा हम मुखें में युत रहे है का की भगवाम् अपने कमस्त मुखें से गर्व के नीचे बतार ते वा रहे हैं—यास बनाते जा रहे हैं हम की भगवाम् अपने कमस्त मुखें से गर्व के नीचे बतार ते वा एवं व्यव्य वाता है, तो वे वा वाद हो मुखें की मूल नहीं निट रही है, पेट साखी ही पढ़ा रह जाता है, तो वे वा वाद हो की की बीठ चाट रहे हैं कि जीर भी सास निवेद विवास हो से पढ़ी तेन उसला हगता रहे हैं कि वस के ताप से सीठ चाट रहे हैं कि जीर भी सास सिवेद हैं हिम्मर विवयता के साथ हम के मुखें में सिवा चला व्यवह हो है। से सिवा में सिवा चला व्यवह है।

यह सहारतानी टर्स देशकर ही अग्र का कलेला दहल गया। यह सोचने लगा कि इसरे रेरे, यह तो बड़ी विकट छीला है, ऐसा वटेंग टर्स तो कहीं सुनामी महीं पा, देसने वी कीन कहें ? तब कि भीम्म पितामह जैसे बाल्मस्रवारी मृत्युनस बीर और द्रोणाचार जैसे षड़े बड़े थोरें के गुरु भी अपने को इस विनायामुल में जाने से नहीं रेक पाते हैं, तो दूनरें की दूना शांक है कि इस विनायानीला से किसी की रखा होगी। जी कालदेव सन संसार को गटागट निमलते रहकर भी महीं असा रहे हैं, बल्कि हनार गुनी अधिक मूस से स्थाइल वैसे होकर बार चार करावल जीम चला वहें हैं उम की मूस कय शान्त होगी, यह कीन कह सकता है? इस तम्ह तो मालूम होता है कि दिरवन्द्वायद यर के समाप्त हों गाने पर भी इन की हित नहीं हो सकेंगी। आहं, तब तो अपना भी जीवन अब गया ही हुआ सपन्त माहिए। यह तो बड़ी किनन बला मालूम हें रही है। मैं ने भाषेंगाएँ करके यह कीन सा हर्य वपस्थित कर लिया और अब इस विनाश से रखा किस तरह है। है मी ने भाषेंगाएँ करके यह कीन सा हर्य वपस्थित कर लिया और अब इस विनाश से रखा किस तरह है। है मी ने ने ने ने ने ने ने ने ने सा है।ती, न इस मकार हन विपरूपों देव के दशलाम्य तेन से संसार को संताप पहुँचता। अवस्थ ही अब विद्यमर में महानू कन्यं टरपण होकर स्टिशा का सल. शानित कथाणा

तिस दंग की कर्तिक के खच्या दिल्लाई पड़ रहे हैं, इन उप बातें को देखते हुए कुछ क्तुमान करना भी महान कटिन है। रहा है कि चया घर बाद हमारी-चारे लंलार की-न्या दशा होगी। परंतु यह महा नहा रीट स्टय मेरी प्रार्थना से घगवान ने ही बगस्थित किया है। इस हिट्ट मुक्ते पुन: प्रार्थना काफे मगवान को ही असल करना और पुड़ना चाहिए कि घड़ कामे वे

मद्रज नष्ट है। लागगा: वेगैकि निस शोधता से यह संहारलीका जारी है और वसने पर भी

क्या करनेवाले हैं। इस प्रकार एन की मन में निरुचय करके कर्जुन ने पार्धना की कि-आख्याहि में को भवानग्ररूपो

नमोऽस्त ते देववर प्रसीद ।

## विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं

#### न नवन्तमाध

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥३१॥

हे सर्वश्रेष्ठ देव, छग्न रूपवाले आप कीन हैं ? ग्रुझ को यतलाइए। आप को नमस्कार करता हूँ; मसन्न हों। (मैं) आप आदि प्रदूष को जानने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि आप की मद्यति को विन्कुछ नहीं जानता हूँ।

गी० गी०—हे सगवन, इस विकट काकार को बारण करनेवाले बाप कीन हैं? हे देवाधिदेव, बाप को में प्रणाम करता हूँ, आप ग्रुक्त पर प्रसन हों और ग्रुहे अपना परिचय हैं। हे आदि पुत्रप, मैं आप को जानने को अभिकापा करता हूँ, हवेकि सभी तक में यह समझ नहीं सका हूँ कि आप कीन हैं और क्या करना चाहते हैं। \_\_\_\_\_

क प -- विय प्रभवेगी सजनो, अर्जन ने मगवान का ईश्वरीय योज देखने के लिए हत में प्रार्थना की भी । यह यह नहीं कानता था कि बन का हैटनीय जीत देशा विकास होगा। यह हो यही सममता था कि बैसे सर्शहरान्दर की कृष्ण मेरे सला है, वित्र हैं, हितैपी हैं, वेंशी 🛭 सन्दर कन की दूरमधिय योगवाजी मृति होगी जिस का दर्शन कर मैं कृतकृत्य हो भाऊता । पर शब भागान ने इस की प्रार्थना स्त्रीकन कर इस को भवना रेप्टरीय कर दिसलात धीर कर्मन ने इस रूप में सारे संसार की महन होते देखा, तो उस का होश गायब हो गया । बह यह भी भरू गया कि मेरे सामने मेरे सर्वस्त्र मतवान करना ही धारने निरन्धापक रूप में यतमान है। इस में बार्नन का काछ दोष नहीं है, क्योंकि यथिप मनवान उस से कई बार कह पुरे थे कि में ही इस संपूर्ण खड़ि की रचना, पाछन और संक्षार करनेवाला सर्वेद्यतिमान परमेश्वर हैं. तथापि इस विचारे की कराना में यह बात विरुद्धन नहीं का थी कि सर्वेशितान परनेदनर का संडारकारी बाकार इतना मर्वकर होगा। वह तो वडी समस्ता था कि अगवान उसी सर्वेतन्दर रूप से शृष्टि को अस्पत्र करते होंगे, इस की रचा में संख्या रहते होंगे और अन्त में इसी एव में विराणमान रहकर द्मपनी छटिकी घरने में हो लीन कर खेते होंगे। वह यदि यह चनुपान कर सका होता कि स्टिट रचने के समय मगवान एक इपाएएँ कर से अपना कार्य संपादित करते होंगे, सृष्टि का पालन करने के समय हमरा वात्सल्यवर्ध बाकार यहण करते होंगे कीर हिट का प्रतय करने के समय तीसरा महा भयावह कोपपूर्ण कालरूप पारण करते होंगे, सो यह मगवान के विराद रूप द्वारा शीनों कोकों को ग्यथित और नरलोक्त्रीरों को बिनास के जिए रन के मुर्थों में काले देवकर भी यह नहीं भूजता कि मैं घरने वाभए परमारमा का ही प्रक्रयंकर रूप देख रहा हैं। पर वास्तद में धर्जुन को वस विषय का पहले से कुछ भी भान नहीं था। इसी जिए वह विकसत मुखोंबाजे देव की देवकर घवड़ा गया भीर पहले की बार्थना बादि से वसल क्षेत्रर दिव्य नेत्र बदान करनेवाले सथा अपना सर्वरातिमान विद्वव्यापक ईदवरीय रूप दिललानेव'ले सगवान की ही नहीं पहचान सका कि मैं धरने निय बन्य और समर्थ गुरु थी कृष्ण के ही सामने खड़ा होकर उन्हीं का अवयकारी रूप देख रहाई । अस्तः

१सी पानित को दूर कारने की इच्छा से अर्जुन ने कहा कि हे देववर, सुक्ते बतजाएर कि बयरूप पारण करनेवाले व्याप कीन हैं है में बाप को मण्यम करता हैं, धाप मेरे उत्पर प्रसन्त हों। मैं व्याप को पहचानने की इच्छा करता हैं, क्योंकि व्याप बाहिपुटन की प्रकृति की मैं समक्त नहीं रहा हैं।

इस प्रकार शर्जुन की व्याकुछता मरी प्रार्थना सुनने के अनन्तर-

श्रीभगवानुवाच-

### कालोऽस्मि लेकक्षयक्रत्प्रवृद्धो लेकान्समाहतुँमिह प्रवृत्तः । भातेऽपि त्वां न भविष्यन्ति मर्वे

चेऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

श्री भगवान् बोले — लेकों का चय करनेवाला मैं वड़ा हुआ काल हूँ, लोकों के संहार के लिए यहाँ प्रष्टच हुआ हूँ। सेनाओं में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तेरे विना भी नहीं रहेंगे।

गी० गी०—श्री कृष्ण भगवाम् ने कहा—दे खजुर, सुम को हूँ जानना चाहता है, तो जान ले कि मैं संसार को नष्ट करने के छिए विरतार को पहुँचा हुआ महाकाल हूँ खीर यहाँ इसी छिए वपस्थित हुआ हूँ कि सब लोकों का संहार कर हालूँ । हे खजुन, भीवम, द्रोण, कणं, जयहथ धादि जो बड़े वड़े धीर महारपी पोखा लोग इन सेनाओं में एड़े दिएलाई दे रहे हैं दे सब के सब तेरे न मारने पर भी जीवित नहीं रह सकेंगे, क्योंकि मैं जिस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ कसे अवश्य पूरा करूँगा अशीव हूँ लड़ या न लड़, मैं सब का संहार कर दालूँगा।

क ० प्र-—्यारे निजी, यह एक लाल नियम है कि जिल समय कोई छरपुन्त स्याहुक हो गया हो, ज्याग पीढ़ा न स्वन्ता हो, जिल्हानियाँ चछक हो करा हों वस की तुन पोड़ी मीठी मीठी मीठी थातें सुनक्तर खुनकारकर यदि एक रास्ता एकड़ा हो जोर यह बतला हो कि हवी मीठी मीठी थातें सुनक्तर खुनकारकर यदि एक रास्ता एकड़ा हो जोर यह बतला हो कि हवी मीठी पर बते काको, तो वह किना प्रोन मेठ किये तुन्हाचे यात मान खेता। कारप्त, तिस समय ज्याने नृद्धि नाम नहीं देती वस समय दूसरे नी चुद्धि ना खहारा खेता। की नीवनाम की महत्ति है। खेला न करे, तो वह का नाम हो नहीं जल सकता। चनड़ादर की हालत मी सभी को परमुखायेकी होना पड़ता है। वस समय वह मानी दिवानेयाला नो नीई भी ककदा या साथा मानी पकड़ा होता है उस्ते पर चनड़ाये हुए मनुष्य की चलना पड़ता है। वस में यह विवार करने की शक्ति तो रहती नहीं कि मुन्हें जो मानी यह काराया गया है वह सन्दार है या चुचा। इस छिए यह इतना हो बहुत मानता है कि अहाँ में कोरे मानी हो नहीं देत पता था पहाँ एक मानो तो मिन गया, वस। यह मानी को की जोगा—उसि के शिवार पर पहुँचायेगर कथवा खबनित के महुई में हाजेगा—यह जानने की शक्ति हो जन नहीं है, तो दत्ता उत्ता हो कमा है क्या है की दत्ता उत्ता है कि ना नहीं है, तो दत्ता उत्ता हो क्या है क्या है की हम नहीं है,

कर्नुन मर्थकर दरवें को देशकर हद से बाहर घनड़ा गया था। वस के संमुख कोरें ऐसा म्यक्ति भी नहीं था शिक्ष से यह अपनी घनड़ाइट बनजाकर अपने जिय सानित का घपाय पूछे। ये केवल विनाट समजान: और उन्हों का विद्युट आकार देशकर यह घनड़ाया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में वह यदि धानता भी होता कि ये काजकरपी महापुरुष मुश्ने अपनी ही प्रकृति के कनुमार छंहार के मार्ग में लगायेंगे, तो भी वह उन्हों से अपने जिय सहारा लेने वो बाच्य था। फिर वहाँ तो इस की यह जान भी नहीं था कि ये दिनाटू देव प्या करना चाहते हैं, क्योंकि उस की इसा हो दननी अस्पिर हो गई भी कि यह दुख समक नहीं सकता था। इस जिय हर हाउस में बन्हों देव को मसज करके इन के बनजाये मार्ग पर चजने के सिन्ना कोई चारा हो नहीं था किस का अर्मुन अपने लिए

कार्नुन पुद्ध के शन्तिम परिचाम नो सोचकर मेह में पढ़ गया था। भगवान को वस भारश्येमाथी युद्ध ना निश्चित विनाशकारी परिचाम संपूर्ण रिति से वार्नुन के ही हाथों पूर कराना था। वे कार्नुन के ही हाथों पूर कराना था। वे कार्नुन के हित हो हो हो सह से ये। नाना पकार से समकाकर से सो सावरयक कराय पर आस्ट कराना मगवान के विद्य कांत्ररयक हो गया था। वन्होंने सब संसव वपायों से कार्नुन को युद्ध के छिद तैयार कारने का वचीन किया। इतने में घटना-क्रम से विध्यापक श्वेयोय विभृतियों के वर्णुन का प्रसम आ गया। कार्नुन को इच्हा हुई कि तम विभृतियों वा प्रस्पक्ष राज्य करें। उस ने इस के विष्य मगवान से प्रार्थन वर्णा भागान को यह कार्या कार्या हित्स करा है कि विभृतियों को रिज्ञान की भागान को यह कार्या कार्या कार्या करा स्था। वन्होंने सब विभृतियों को रिज्ञान बाद अपनी संहार-कारियों विभृति महाशाल को मूर्ति को स्थापक कप में वार्युन के सामने प्रकट कर दिया। कार्युन वह दर्य देशकर मय से स्थानुत हो गया और महाकालक्यी मगवान से पूक्ष कि यह कीत सी विभृति में सक कैंडा र्थायों योग है, यह कैंडा व्याप्त है ?

मगरान् ने कहा — विनायोग्युल संशर को नष्ट करनेवाळी विनृति है यह, जै। कच्य का कावरयक कर्म पूरा करनेवाळा देवतीय येगा है यह, तुँचारे कुछ भी कर, किंनु सर का क्रमात वपस्थित करनेवाळी यह बयरपता है।

का क्या करे कर्युन। एस को खानी चुदि किसी निधित विचार के येग्य रह नहीं गई थी कीर निन की चुदि का वह सहारा खेना चाहता था वे वस को वसी मार्ग की कीर क्षेत क्तवा रहे थे सिस से यह दूर रहना चाहता था। परंतु इस समय तो कर्युन में इस सकेत का क्रम समुक्त का भी सामध्ये नहीं था।

इस लिए एस में धन्हीं देव से पूदा कि जब मेरे बिना भी कोई रहनेवाला नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ है

भगवान् ने कडा--ो। में कहूँ वही कर तुँ मर्थात प्रत्येक दशा में अब सब का निनाश निधित है, थोई वचनेंत्राला है हो महों. सब सँ व्यर्थ के मोह में मत पढ़।

बर्जुन ने कहा— हिंतु घर मेरे मेह वें पड़ने या न पड़ने से होना दी क्या है १ सब का मरनाई। निधित है, सब फिर मेाइ करना ब्बीर न करना, मेरे किए दोनों बातें ण्कसमान है।

भगवान् ने कहा--- महीं धर्जुन, ऐसी बात नहीं है। से ह में पड़ने से हूँ दायर कहा आपना, कपपश का भागी होना, कर्तव्यविषुख होने का शेप स्रोगा सुक्रे। क्या री बालें बच्छी हैं ?

कर्तुन ने कहा — कदाचित नहीं करही हैं। परतु आप नी आजा थ्या है, वह

सी सुने । भगवान् ने कहा - कहा चित्र नहीं, प्रत्युत निधित रूप से ये अपन वातें हैं। तभी तो में कहना चाहता है अथवा कह रहा है कि--

# तस्मात्वमुत्तिष्ट यशो लभस्व

जिला शत्रृन् भुङ्क्व राज्यं समृद्धम् ।

# मयेवेते निहताः प्रवेमेव

## निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥३३॥

इस लिए हे सन्यसाचिन, तुँ चढ, यशोलाम कर, शत्रुओं को जीत-कर समृद्ध राज्य को भोग । ये ( वीर शत्रु ) मेरे द्वारा ही पहले ही मार हाछे गये हैं। तूँ निषित्तमात्र हो जा।

गी० नी०-हे बार्ये हाथ से भी बाण चलाने का अभ्यास रखनेगाले अर्जुन, चूँकि संसार का नाश करने में छगा हुआ मैं काल हूँ और तेरे न मारने पर भी कोई मोह छोड़कर युद्ध फरने के लिए घठकर खड़ा हो जा खौर चौरतापूर्वक युद्ध करके यरा की प्राप्ति कर तथा शत्रुओं को पराजित करके खच्छी तरह से बढ़े हुए राज्य के यन वैभव का सुखमीन कर। भीष्म, ट्रोण, कर्ण खादि की बीरता का मन में ख्याल ठाकर 'जीतूँगा या नहीं जीतूँगा' इस द्विविधा से बस्त मत हो, क्योंकि इन बीर शतुओं को तो पहले ही में ने ही मार डाला है। इस 🔏 निमित्तमात्र बन जाना है। 'n

संमावितस्य चाकोर्तिर्भरणादतिरिच्यते । (गी॰ २१६४)

रस किए रठ और युद्ध करके कोर्ति माप्त कर । इस से तुम्मे विशास चक्रवर्शित्य का सन्दर्भी मिखेगा और दुनिधा में तैस यदा भी चैलेगा।

इस पर कर्तुन ने कहा कि काप ने तो खब को मार दी डाला है, किर मरे हुकों को मैं क्या मार्के है

भगवान् ने कहा — में ने मार हाला है, इस का यह अर्थ मत समक्र कि में ने सब क्षोगों को चेतनारहित कर दिया है, बक्ति इस का यह अभिवाय है कि में ने (क्याँद काल ने) इन कोगों की शक्ति चीच कर दी है। वे तुक्त के खुद तो करेंगे ही, पर मेरे मारने का यही अर्थ है कि दन के वाचादि शास तेशा कुछ विगाड़ नहीं करेंगे। उन्हें मूँ थोड़े ही प्रयास से हानीन पर गिरा है, यस। इस के अतिरिक्त तुक्त की और कुछ नहीं करना है।

कर्जुन ने कहा—सभी, हतना जब कार कर शुके हैं कि येशे पेश जगद्विष्ठपात बीर शक्तिहीन दो गये हैं, तब फिर ब्ल को अभीन पर गिरा देने में ही क्या रखा हुआ है कि उस के छिए मुस्स की कहा करना चाहते हैं ?

भगवान् ने कहा-- इसी में तो अनुष्योगित और चित्रपहुळ में जन्य लेने की सार्यकता है। अनुष्य या कोई भी भीव क्या कभी किसी को आरनेवाळा हो सकता है। करे, प्रारने-याला सो सब का काल में हैं जी प्रत्यच होकर तेरे संनुष्य ध्यस्थित हैं। किंतु यश अपयश के लिए नीवों को निमित्त बनना ही पहला है, क्योंकि में (काल = समय ≈ अपि ) किसी का निमित्त नहीं होता, मेरा यह स्वभाव ही नहीं है कि निमित्तता ग्रहण करू। सो मूँ उठ और निमित्त बनकर मेरे हारा मारे हुओं औं सारकर यश का खान कर। \_\_\_\_\_\_

सजनो. जिस को धोड़ा भी जान होगा थह यह कभी नहीं कह सकता कि भन्क कार्य में ने अपने पशक्रम से, अपने बाहुबल से पूरा किया है। परवेक कार्य को समय ही पूरा करता है। अमीन में बीज डाखना किसी एक की स्टब्न करने का निमित्त बनना है। यही रतना मनुष्य के यश की बात है। मनुष्य यदि चाहे कि कमीन में बीत डाउने के बार में ही घरनी इच्या के अनुसार देर से या जरुदी से इस में बाहर पैदा कर हैं, पेड़ बगा दूँ, ती यह इस के सामध्ये के बाहर है। बहुर ते। तथी श्रोगा अब इस के अगने का समय का शायगा। इसी प्रकार कब वस में फूल लगने का समय होगा तब फूल लगेगा और फात लगने का समय है। ता तब कल लगेगा । और वहाँ तक कहा आय. वस प्रत्यचीमत कल वा रत यी मनुष्य कपनी इच्हा से खटा या मीठा नहीं बना सकता, वट कार्य भी बाव धर्यांत्र समय ही करता है। समय आने पर की दाम होनेशाका है इस को कोई रोक नहीं सकता और दिना समय धाये दोई काम हो नहीं सकता, यह सिद्धान्त बात है। सेकिन विश्यामिशानी मनुष्य वालें थार देलकर, सुनकर, पढ़कर, जिलकर भी हुछ सिद्धान्त की भूज जाता है और बात बात में भ्रमनी ही होंग हाँकता है। बाग मैं ने कमाया, फल को क्या न ते। इकर उसे में ने पश्या धीर इस की भी सड़ने न देशर इस में से मीश रह में ने ही निकारण, यही अभिमान सभी करते हैं। यह कोई महीं सोचता कि ये समस्त कार्यक्रवाप केवल निमित्तता की प्रतिमात्र करानेवाले हैं, सामात कार्य के स्ट्याइक नहीं है।

परंतु होई माने या थ माने, होता है सब जुद्ध काल के कारी हो। मोटर पर चयुकर द्विम मितिहन टहलने काते हो। कितानी ही बार ऐसा खबसर का जाता है कि मर्गकर दुर्गका होते होते होते होते हुए स्वास्त है कि मर्गकर दुर्गका होते होते होते हुए स्वास्त है कि मर्गकर दुर्गका होते होते होते हुए समय क्षम्या सुराल कह- काता है। खेकिन तुम अब निवमण्डल में बाकर बैटते हो, तो समय को पर्यावाद देश सूक्त काता है। खेकिन तुम अब निवमण्डल में बाकर बैटते हो, तो समय को पर्यावाद देश सूक्त कर कार होते हो है से से वो के क्षित प्रवाहत वर्षोंन कर हावते हो कि में से वे वो क्षेटिंग पुवाकर पहिया कार हो और सतर से बंध गया, में ने ये। मेक कर दिया और गाड़ी कर गाँ, वर्ग यह बंध ग्रावृद्ध की नीचे का मी कार सह कार हो बाता है, व्याविक हो, से नीचे का मी कार सह कार हो बाता है, व्याविक हो, स्वाविक हो, से कार कार हो बाता है, वो किसी हर तक कोई क्षावार माय कार सह ता कि हाँ, तुम में हो सब व्यक्ति है, पर वस समय तो तुम किर पर हाय सकर माय को, संवाव की, देवर को, देव की, खबसर को, हुए का को देश देने लगते हो कि में क्या कर है। में ने तो क्षाव माय्यन में एक का मरोग किया, पर वस व्यवे के मरने वा समय हो, काल हो का ग्रावावार हो, या ग्रावावार हो कार हो का माय हो, काल हो का ग्रावावार हो हो कि मी स्वाव हिस्स सह प्रचा सकता हो है थीर सो-सुक को भीर सोक्त हो ही विभिन्त बनाकर छोड़ी हुई थी, सी मैं मुखा किस सहह प्रचा सकता हो है भीर सो-सुक को भीर सोक्त हम सह प्रचा सकता हो है थीर सो-सुक को भीर सोक्त हम हा हो ही लिएन बनाकर छोड़ी हुई थी, सी मैं मुखा किस सहह प्रचा सकता हो है।

ठीक है। इसी विष चड़े लीगों ने कहा है कि मनुष्य प्रसली बात समकता है कर ? जब कि सामध्यें पर प्रयत्न करके भी नियत्ति से प्रयान विषट नहीं सुडा पाता है तह ! संकट पड़ने पर, प्रमत्न ने तह ! संकट पड़ने पर हो काल की, दैव की, नियत्ति की शत्ति स्वीद्यार को लाती है। कर्जुन भी बड़ा मागे विद्वान वन रहा पा। बड़े पड़े शालीय सिद्धान्तों की चर्चां करके मुद्ध से हुर रहना चाहता था। चाचा, मागा, मागा, मागा, माता, मात

इस प्रकार प्रगवान हो मौना मिल गयां कि वे फ्यूंन के मनक्सी चोड़े की बागड़ीर को क्रपने करने में करें चीर इस की वहाँन पुदि की नड करें। दन्होंने स्वर बतवा दिया कि तुँ किसी को भारने या लीने देने में समर्थ गर्डी है, वे सन वर्ष मुख्य ब्याउदेव के हैं। इस क्षिप मूँ क्रपना नासीय कर्तव्य कर्म (चित्रव होकर युद्ध) करने के लिए वट कीर करल की प्रेरणा से स्वर्थ मरे हुची की मारने में निभिन्त कर बनकर सहज सुलम यश खे तथा सब तरह फूचे फड़े पायप की शालकी से छीनकर शामकीय सुख मोग।

यह मुनकर कर्युन ने वहा—भगवन्, क्या यह मी बचित होता कि मैं अपने ही पितामह कीर गुरु की मानने में निभित्त कारण वर्ते ? क्या ऐसा करने पर भी संसार मुक्त की करकीर्ति के मनले कीर्ति ही रेगा ?

पलवान् ने बाहर—याँ प्रजुर, संसार से तुम को कोर्स को ही पासि होगी, रह का में तुम्ह को पूर्व विरक्षस दिला रहा हैं। इस किए—

. द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च

कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।

मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा

युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥३४॥

सूँ मेरे द्वारा मारे हुए द्रोण और भीष्म और जयद्रय और कर्ण तथा अन्य वीर योखाओं को भी मार; भयभीत यत हो। रण में (तूँ अपने) शत्रुओं को जीतनेवाला है, युद्ध कर। गी० गी०—हे अर्जुन, पहले ही जिन को मैं ने ही मारहाला है उन को मारने में केवल निमित्तमात्र बनने से तुम को अर्जीर्व कहापि नहीं मिलेगी। द्रोणाचार्ष, भीष्मित्तमात्र बनने से तुम को अर्जीर्व कहापि नहीं मिलेगी। द्रोणाचार्ष, भीष्मित्तामह, जयद्रथ, कर्ण वथा और और भी जितने ग्रह थीर योद्धा हैं उन सब को भी मैं ने अर्थात काल ने (यानी उन उन को नियति ने) पहले ही मार दिया को भी मैं ने अर्थात काल ने (यानी उन उन को नियति ने) पहले ही मार दिया को भी मैं ने अर्थात काल ने (यानी उन उन को नियति ने) पहले ही मार दिया को भी में उपदिश्व ने अपने वैदियों को अवस्य जीवेगा, इस लिए पूरे उत्साह के साथ यद्ध कर।

का पा — प्यारे प्रमु के सेसियों, धर्मन ने देवल गुक्त थार वितायद्वय को वात कहना पूर्ता कि हम को मारने पर क्या ससार मुक्त को सलन कहेगा ? परंतु प्रगासन् ने वस के प्रभ के दो क्यों लगाये । एक यह कि कर्नुन क्यों को हत्या से मक्योत हो रहा है क्रिक के दे क्यों लगाये । एक यह कि कर्नुन क्यों को हत्या से मक्योत हो रहा है क्रीर दूसरा यह कि वह उन की कहितीय बोरता की पात सोचकर अपने को कुछ कामगेर मानकर द्वारने के अप से युद्ध नहीं करना चाहता है । इसी तिल उन्होंने होया प्रीप्त का माम लेने के बाद नवहंग, कर्यों कीर करना चाहता है । इसी तिल उन्होंने होया प्रीप्त का माम लेने के बाद नवहंग, कर्यों कोर करना कीर वात क्यों है कि वहंग के मन से पह भग्न पर करने का प्रयान किया कोर वात क्यों है कि इस में प्रमाख क्या है कि कर्युंग ने वेंसा हो सोचा होगा द्वारा प्रपंत होया, नवहंग, कर्यं आदि की क्यों को क्यों का क्यां क्यों के क्यों का स्वार्थ है हम बोरों को क्यां का क्यां क्यां

होणाचार्य पायदनों जीर नीरवें के गुरु थे। धन से ही आर्ज़न आदि ने गुद्धविया सीजी थी। वे माज्रण थे, मलानेत थे। ब्यासमी ने स्वय सिखा हिक होणाचार्य के हाथ में सब तक स्वय रहेगा तब तक तीन कोक जीरह भुवन में ऐसा |कोई मार्य का ठाल नहीं है लो धन को परास्त कर सके। स्वर्जुन को ची यह बात माल्म थी। इस किए वस तात को सोच-कर्र यदि यह बन से लड़ने में हरता हो, तो चुच आवर्य की बात नहीं। इसी तिए तो भगवान् के समस्त्राने से लब अर्जुन गुद्ध के लिए तैयार हो गया जीर दोनों और के सेनिक मिड़ गये तथा होया।चार्य को जीतने को नारी आई, तो अगवान को ऐसा व्याप रचना पड़ा कि दोणाचार्य स्वर्म हाथों का धान गळ करें के हैं। खन्त में बन यह ब्याय सफल हुआ तमी पृष्ट्युक ने धन का सिर काटा। महाभारत, होण्यन देशकर यह कथा विस्तार सहित वानी सा सकती है। तक प्रत्यु को बन की परहाई छूने काभी साइस नहीं हो सकता था। प्रजुन परि बन के बस की बात सोचहर अपने द्वारा बन को बीत सकना असंबद माने, ती यह सम्बामाधिक नहीं है।

अवद्रथं भी अवाधारण बीर था, तपस्याओं हादा कावेयता का वरदान पा चुका था, साथ साथ पूर्व और मृटनीतिज भी था। और सब से बड़ो बात यह थी कि नवद्रथं ने एक बड़ा निषय ग्रुप स्वाप साथ पूर्व और मृटनीतिज भी था। यह यह कि जिस के हाथ से मेरा (जयद्रथं का) सिर करकर प्रथियी पर गिरे कह (सिर काटनेयाते) का सिर अपने साथ फरकर छी दुकड़े हो लाय। कड़ीन को यह ग्रुप बात मानूप थी। इस जिय क्व ने यदि सोचा हो कि इस हुट थी। का सिर क्वाचित मेरे हो हाथों कटा, तो मेरा कुद्राल नहीं हो सकता, तो यह कुद्र साथ का सिर क्वाचित मेरे हो हाथों कटा, तो मेरा कुद्राल नहीं हो सकता, तो यह कुद्र साथ का सिर क्वाचित मेरे हो हाथों कटा, तो मेरा कुद्राल नहीं हो सकता, तो यह कुद्र

हे भर्जुन, मेरे मारे हुए होश, भोष्म, सब्दय, रूर्ण सथा और और दूसरे बीर जैनिकों को भी सुँमार, भयभोत मत हो, तुँसमर में अपने वैरियों को जीतनेवाला है, एउ डिए एड कर।

यहाँ पर यह बतला देना क्यार्शिक न होगा कि गीता का सपूर्व व्यक्षिण समात होने के बाद कर्जुन का मोह नष्ट हो गया ( लैसा कि अलावहवें कप्याय में आप देखेंगे हो ) और तथ सस ने मामान् के इस कथन का खदाराः पालन किया । भीष्य को मारने के लिए शिसपडी को सामने करना पड़ा थे हीखाचार्य को मारने के लिए करतस्यामा के मरने की स्वयर पड़ानी पड़ी ! जपदम को मारने के लिए स्थे को काल करना पड़ा ! कथे को भारने के लिए प्रशेक्त का चिंदरान करना पड़ा ! ये सन वस्त्र क्यं मनवान के वस्त्र के सिर्णा में लाये गये ! इतना ही नहीं, चिक जमदम को मारनेवाना न्याय ( अर्थान स्थे को काल करना ) तो पूरा पूरा मानान को अपने हाथों— अपनी मागा वो साल तो से में तिल कर— पूरा करना ) तो पूरा पूरा मानान को अपने हाथों— अपनी मागा वो साल तो से में तिल कर— पूरा करना । महामारल में यह कथा बहुत विस्तार के साप लिक्षी गई है ! किंतु यहीं संवेद में इतना ही कहान पर्योप्त होगा कि युद्ध पाम्म्य होने के बाद निरस्तर को दिनों तक अपने ही पत्र की हानि होती देखकर दुर्वेपन चवड़न गया ! वह ने वस समय के लेनापति गुरु ही था को इत हानि होती देखकर दुर्वेपन चवड़न गया ! वह ने वस समय के लेनापति गुरु ही या को इत हानि के लिए देश्वी ठहराया और अनेक महार के बद्धवन सुनाकर वन के सामने तिल कराना चाहा कि आप भीतर भीतर पायदवों पर येम रतते हैं कीर उस से निले हुए हैं, अन्यपा यह असेमन है कि आप के लेनापतित्र में वसवर हमारी हार होती रहे ! गुरु को वस को होते हैं होते पत्र होती ये ! आलि से इता यह कि दुर्येपन व्यदि के पुना अनुनय विनय करने पर होता वार्ष ये कोरतें को संतुद्ध करने कि लिए मतिश को कि अपन में सबनी लेना वा येसा व्यूद बनाकँगा निस में पायदवर का कोई न कोई नीर अवस्थ मारा वायगा !

इस दिन कर्जुन दूसरी कोर मुद्ध करने चला नया था। संसप्तकों की दुकड़ी ने बड़ा इरपात मचा रक्षा था। इन की ठिकाने कमाना करवन्त काउरपक्त था। वहाँ अर्जुन को काना पहा था। द्रोणाव्याय ने हुए करवर से काम उडाया। इन्होंने कानी सेना की चक्रव्यूह के स्व्यू में संतिर्धत किया निस्त की तोड़ने का उपाय केंद्रल कर्जुन हो मानता था, इस के क्षज़िये कीर किसी की बहु विचा द्रोण ने सिकाई ही नहीं थी।

पुश्चितिहादि पायवनों ने कौरनों की कोर पारुपृश्चन की कात मुनी, तो उन की किता की कोमा न रही। अपने चयाओं को कितापुर देसका सुपदा के गर्म से करनक अर्मुन का बीर पुत्र अभिवस्यु सामने काया और कहा कि काय और निस्तत न हों, में कूछ स्पृष्ट का भेदन करूँगा।

मुशिशित में आधर्म के साथ पूछा — मूँ सीजह वर्ष का सुद्धार बानक अस फरिन व्यूद को भला कैसे संदिगा १ वसे तेड़िया तो पेयक तेरा विता अर्जुन ही जानता है, धीर वह काम वर्ष है नहीं। पड़ी । जयद्रथ को मारने के लिए सूर्य की ऋत करना पड़ा । कर्यं को मारने के लिए पटोक्रिय का बिलदान करना पड़ा । ये सब शराय स्वयं मनवान के सललाने से बययोग में लाये
गये । इतना ही नहीं, चिक्त जयद्रथ को मारनेशाला श्याय (अर्थाद सूर्य की शहत करना)
ही। पूरा पूरा मनवान को अर्थ हार्थो—स्वयनी माया को हास तीर से ग्रेरित कर—पूरा करना
पड़ा । महाभारत में यह क्या बहुत विस्तार के साथ लिली गई है। किन्न महाँ संपेष में
हतना ही कहमा पर्णाप्त होगा कि युद्ध मारम्म होने के बाद विश्वनत कई दिनों तक अनने ही
पक्ष की हानि होती देलकर हुर्योधन चबड़ा गया । इस ने उस समय के सेनापित गुठ होया
को इस हानि के लिए होयी उहराया और कनेक प्रशार के बहुतवन सुनाकर उन के सामने किछ
कराना चाहा कि आप भीतर भीतर वायद्वयों पर मेम स्वति है और उन से मिले हुए हैं, अन्यभा
यह स्वत्यन है कि आप के सेनापितत्व में बरायर हमारी हार होती हरे । गुठ को इस की
हातों से क्षती तहारी चोट क्षती । ये सेनापितत्व को होड़ हैने के लिए तैयार हो गये । आित
में हुना यह कि दुयोधन चाहि के पुनः अनुनय बिनय करने पर होयाशार्थ ने कीरशी को सीतृह
करने के लिए मानिश की कि प्रान में अवनी सेना का ऐसा व्यूद्ध बनाकँगा किस में पायद्ववत्य
का कोई न कोई सीर स्वत्यन मारा कायागा ।

चस दिन कर्जुन दूसरी कोर पुद्ध वरने चला गया था। संसमकों की दुकड़ी ने वड़ा स्थात मचा राग्न था। वन को दिकाने कमाना करवना कात्रमक था। वहीं अर्जुन को भाग पड़ा था। दोखाचार्य ने इस कावस से काम उत्तमा। वन्हींने करनी सेना को चक्रमूह के रूप में संगठित किस्स निस को तोड़ने का उत्तम केवल अर्जुन हो जानता था, वस के स्रकार्य सीर किसी को यह विया दोख ने सिखाई ही नहीं थी।

पुष्तिशिक्षादि पायदवीं ने कारवीं की और चल्रम्यूदरधवा की बात सुनी, तो वन की चिन्ता की सीमा न रही। करने खबाओं को चिन्तानुर देसकर सुनदा के रामें से वरण अर्जुन का बीर पुत्र अभिन्नस्यु सामने काया और कहा कि आप कोय चिन्तित न हीं, में इस स्यद का भेतन करेंगा।

दुविटिर ने आध्यें के साथ पूळा—हूँ खोजह वर्ष का सुतुवार वाजक उस कठिन ब्यूर को मला कैसे तोड़ेगा है बसे तोड़ना तो केनळ तेस विका अर्जुन ही जानता है, और वह सान यहाँ है नहीं।

स्रोमनम् ने कहा — मैं नालक हैं, तो क्या हुआ ? आप मुक्ते चकरपृक्ष ते। इने की काता हैं, किर देखें कि मैं किस प्रकार कौरतों ले खंधे सुद्दा देता हैं। विकास में मी गर्भियों माता का सी बदलाने के लिय एक बार चक्रपृत्व को रचना और उस से ते। इने को विनि आदि करें सुना रदे थे। में नमें से देश देश सब बातें सुन रहा था। दुःच इतना ही है कि पूरी



क्या सुनने के पहले ही माताओं को निदा चा गईं। इस किए मैं केवल तेरहने की विधि मर जान सका, तेरहकर काहर निकलने का विधाय मुख्ते नहीं मात्म है। फिर भी मैं भागनी बीरता से सन को पनास्त कर बाहर निकल कार्जना। जाप मुक्ते जाने की बाजा दें।

युधिविर व्यक्ता देने में दिचक रहे थे। तर तक सीम सादि ने कहा—साप किन-मन्युकी भाने दें। हम कीम इस के पीछे रहकर पूरी सहायता करेंगे, बुद्ध विन्ता की साम सर्वी है।

करत में पेता ही हुका, दूसरा ब्याय ही क्या था। पर बुट लयद्रथ ने दोकरणी से

मिसे हुए बरदान के प्रताप से मीम कादि को ह्याकर पीछे छीटा दिया, विचारे कमिमन्यु की

कवेश ही वस त्यूद में दूसना पड़ा। पर बसे इंस को विन्ता नहीं थी। बत ने कवेले ही

दुरेपिन, अदर्भ, कर्ण कादि सात महारियों को गुद्ध में व्यापुक कर दिया। कमिनन्यु

की वीरता, गुद्धचुरालता, तीमता, तीच्यता कीर स्वतंत्रेषुकी गति देखकर साती महादिय्यों को कपने कपने जीवन से गिगरणा ही गई, बन्दे निश्मय ही गया कि किसमन्यु कीर कर्तुन

में केशक करस्था (ब्ह ) का चादे जितना कन्तर हो, पर कीर धातों में विष्ठुक विभेद नहीं

है, विदक कर्तुन से यह बड़कर है। इस किए निश्चत बात है कि इस के हाथों में नव तक

क्षण ग्रंथ ऐंगे तब तक इस को हता सकना तो अखग रहे, हम बीयों का जीवित रह सकना

ही ससंसव दियारे देता है। ऐसा सोचकर बन पारियों ने सक करद का जाक विद्वाना

निरिचत किया और कमिमन्यु से कहा कि वेदा, इस कोग मुन्हारी बढ़ादुरी से बहुत महल हो

दे हैं, सतः कम नहीं चाहते कि तुरदार पण के साथ गुद्ध वारी सकतर तुम जैते प्यारे पुन के

साथ लड़ारें करें। कम हम बोगों ने निरम्बय किया है कि गुद्ध संद कर है और कार्यस में सुसह

कर से | इस तिए श्रावाध्र कारा से किया।

भीका बालक कमिमन्यु पोले में का गया। दुष्टों का विश्वास कर वस ने कपने द्विपियार लगीन पर बाल दिये और चचाओं के ग्रवे मिलने को तैयार हो गया। फिर तो धन करवाचारियों ने इस निरलं बालक को चारों कोर से पेरकर बीच में कर दिया और सातों ने मिलकर वस कड़ेले को शासालों से कारक्टकर घरायायों कर दिया। इस मकार उस दिन द्वीयाचार के देसते देसते वन की मतिया पूरी की गई।

परीत संस्तिकों की भारकर जब कर्जुन खीटा और यह हात सुना, ता बत ने भी
भिता की कि भीम कादि को प्रहासता के लिए न पहुँचने देनेवाले क्यूर्य को कल सूर्यांत दे पहुले में क्षत्रस्य मार हालुँगा और यदि न मार सका, क्षेत्रं क्यां किता लगाकर मस्म हो गार्जेगा। यह प्रतिका सुनकर जयद्र्य की नियय हो गया कि कर्जुन के हाथों से काने पायों की एसा कर सकता मेरे लिए कर्जुनव है। इस लिए वस ने क्यून क्याय की सेना के हतने पीछे स्था वहाँ तक सूर्यास्त तक अर्जुन किसी सरह म पहुँच सके । बात भी ऐसी ही भी।

तितनी सेना के पीछे यह जिम हुआ था बतनी कुळ सेना का स्पांस्त के पहले ही सहार

करना और मयद्रप के निकट पहुँच जाना अर्जुन नेसे बीर के लिए भी अर्समय ही गया।

मावान ने समफ लिया कि अब केवल वीरता से काम नहीं चलेगा, किंतु चतुरता से भी काम

लेना पड़ेगा। तरनुसार उन्होंने अपनी माया को जुआकर कहा कि अभी स्पां के अस्त होने

में गुज रेर है, पर मुँ इन के अपर इस चतुराई से अपनी महिमा का पर्दा डाळ कि दुनिया

के रेसने में वे अभी अस्त हो लायें। माया ने वेडा हो किया। स्पां अस्त हो गये। जयद्रप

कहीं मरा। अर्जुन को पहली मतिज्ञ वहीं पूरी हुई। इस लिए यह इसी मतिज्ञ पूरी करने

को तैयार हो गया। विज्ञा खगाई गई। अर्जुन उस पर जा वेज। स्पयान ने वसलाया

था कि चित्रय को अपने अल सहित चिता में जलना चाहिए, अतः गायहीय और बाय अर्जुन

के हाथ में मीजूर थे। जयद्रप प्रचल होकर अर्जुन के सस्स होने का तमाया रेलने के लिए

कीर इस का वयहास करने के लिए सामने आकर खड़ा हो गया। इतने में मगशान की

बाहा से मोया ने अपना आवश्य हटा लिया। सूर्य बाहर निकल खाये।

ं भगवान ने कहा-- अर्धुन, देशता क्या है । प्रतिक्षा पूरी कर ! सूर्य प्रस्त नहीं हुए थे, बादकों में छित्र गये थे, दिन अभी काफो चाकी है।

कर्तुन प्रसन्न हो गया जीर प्रमानान का क्यास पाकर ऐसा बाया मारा कि लयद्रथं का सिर कटकर काकारा में बढ़ गया तथा समन्तयक्षक सीर्थ पर संदेश करने घेठे हुए उस के पिता छद्दपत्र की गोर में ला गिरा। वे बिचारे धबड़ाकर बढ़ हुए, तो प्रथियो पर गिरा की( इन के सिर के सो डुकड़े हो गये। अस्तु,

शतराष्ट्र ने संतय से श्री वृष्ण द्वारा अर्जुन को इस प्रकार स्टाहित करनेवाली शर्युत (रहोकोक ) बात सुनी, तो वन की विविद्य इस हो गई, बन्दोने सबक लिया कि इतन प्रवर (रहोकोक ) बात सुनी, तो वन की विविद्य इस हो गई, बन्दोने सबक लिया कि इतन प्रवर प्रोरासहन पाकर तो एक सापार खेतिक यो अर्दने स्पूर्ण को भुंदे की धाँति कारने की भ्राया से प्रदेश करने के लिए तैयार हो कायगा, किर मारहीवचारी अर्जुन ने तो इतने दर वायो सुनकर मुद्द करने के लिए तैयार हो कायगा, किर मारहीवचारी अर्जुन ने तो इतने दर वायो सुनकर मेरी, सेना में प्रकाय करनन म्याकुल मेरी, सेना में प्रकाय कर की स्टान क्यों संक्य, उस के बाद तो अर्जुन ने कीरवों की सेना में सेसा होका रहीने संक्य कर दिया होगा कि साहस का वर्यों करने का तुम्क को साहस यो नहीं हो रहा होगा ?

संत्रय ने कहा--नहीं सतन्, चर्जुन ने किर भी युद्ध करने का कोई उपक्रम नहीं किया। एतराष्ट्र ने कहा---अच्छा, ऐसी श्रसाहबद्धेक बात सुनकर भी यह तुरंत भाणवरी नहीं करने खगा है सब कृष्ण की बात सुनकर वस ने किया क्या है

पत का बत्तर देने के जिए—

#### संजय उवाच-

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य

क्रताञ्जलिवेंपमानः किरोटो ।

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं

सगददं भीतभीतः प्रणस्य ॥ ३५ ॥

संजय बोला —केशव का यह वचन मुनकर किरीटघारी (अर्जुन) ने अद्धिल वॉंघकर, कॉपते हुए, प्रणाम करके, नमन करके, भयभीत हो-कर गहद कण्ट से कृष्ण के प्रति किर कहा ही।

गी० गी०—संजय ने कहा कि हे राजन घृतराष्ट्र, केशव की वपर्युक्त वाणी सुनकर भी किरीट मुक्कटभारी अजुन ने चटपट छड़ाई नहीं छेड़ ही, किंतु वन की बातों से वह और अधिक वर गया, वस का सारा झरीर भय से कॉरने लगा, भग-पान को नमस्त्रार करने के लिए वस ने दोनों हाथ जोड़े, तो वस के हाथ भी कॉर रहे थे, किर भी वस ने सिर सुकाकर भी कृष्ण को प्रणाम किया और देंचे हुए गले से कहना मारम्भ किया ही।

कः प०—न्यारे िमश्चे, यमवान् ने कहा तो कर्तुन के तुर्रत युद्ध में संवान होने के खिर, पर कर्तुन के सामने को विकराज विराद् रूप यतंगान था का का खाळ वह होड़ नहीं पाता था, विकर मगवान् की यह बात सुनकर कि "में महाकाल हैं, सब का संहार करने के छिर तैयार हैं, भीष्म, होण, वयह्म, कर्ण काहि के साथ साथ सभी योर सैनिकों को मार चुका हैं, में मां ने मारनेवाला निमित्त बारण वन", कर्तुन पर्या का, क्स की विपयो पेंप गई, मुँद से कावान निकलना दूरतर हो गया। वस को समक्ष में नहीं जा रहा था कि में क्या करूँ। वालिर बड़ी कठिनाई से बस ने अपने काँपते हुए हाथों की काँजुली जीड़ो, सिर छक्कायां कीर बार मर मखान किलाई से बस ने अपने काँपते हुए हाथों की काँजुली जीड़ो, सिर छक्कायां कीर बार मर मखान किलाई से बस ने अपने काँपते हुए हाथों की काँजुली जीड़ो, सिर छक्कायां कीर बार मर मखान किलाई से बस ने अपने काँपते हुए हाथों की काँजुली जीड़ो, सिर छक्कायां कीर बार मर मखान किलाई से बस ने अपने काँपते हुए हाथों की काँजुली जीड़ो, सिर छक्कायां कीर बार मर मखान किलाई से बस ने अपने काँपते हुए हाथों की काँजुली जीड़ो, सिर छक्कायां कीर बार मार मखान किलाई से बस ने अपने काँपते हुए हाथों की काँजुली जीड़ो, सिर छक्कायां कीर बार मर मार मरास मार स्वाप्त में स्वाप्त का स्वप्त कर स्वप्त काँपता स्वाप्त स्वप्त की स्वप्त कांच्या कर स्वप्त कांच्या का स्वप्त कांच्या की स्वप्त कांच्या स्वप्त स्वप्त कांच्या का स्वप्त कांच्या स्वप्त कांच्या का स्वप्त का स्वप्त कांच्या का स्वप्त का स्वप्त कांच्या का स्वप्त का

इन बाती को सुनकर बाय बीम यह मत समयों कि धनुँव बडा स्टापोक धाइमी था। बारण, वोई भी मनुष्य वस इग्रा में ( निस्त में खर्मुन ब्य पड़ा था ) यही करेगा वो कर्मुन ने किया। हमारों आइमी के मध्य में लंबी लंबी वांती बाँड हॉडनेवाले बड़े बड़े गर्वीके मनुष्य अब कभी कियों इस्तारों आइमी के मध्य में लंबी लंबी वांती हैं। वस समय मन हीं मन मगरामू को पत्र काते हैं, तो बन की सब धरी बखी मुख बाती हैं। वस समय मन हीं मन मगरामू को पत्र वांती करें के सहसेट सहा हुआ हो वस की पार्थना करने के स्वश्व व की कोत से पत्र के स्वश्व व की कोत से सहसेट सहा हुआ हो वस की प्रार्थना करने के स्वश्व व की कोई ब्याय नहीं सुकता। इस बात का बहुत लोगों को प्रस्त खनुनव भी हो

चुका होता. भीर नहीं प्रत्यच, तो स्वप्न में तो प्रायः सभी को कमी न कमी ऐसी दशा का भनु-भव करनापडा द्वीगा। ऋजुन भी मन्ष्य छीथा। मन्ष्य के आवश्यक गुस दीप इस में भी धे ही। फिर बस के सापने का दश्य भी ऐसा मयानक था जिस का परा परा चित्र ऋदित करने में भयानक, घोर, टग्न, निकराज, रौद्र आदि आदि शब्द भी असमर्थं रह जाते हैं। परंतु कोशों में मयंकरता का माव प्रत्यच कराने के लिए इसरे शब्द हैं ही नहीं, इसो से इन्हीं राज्दों में बस रूप का द्याका खोंचने का सब को प्रयत्न करना पड़ाई — वेहरवात, संतर, अर्जुन अथवा इन सब लोगों के बाइ के बक्तागरा ने इन्हों हान्हों की दुइराया है। तारपर्ये यह कि अर्जुन अक्षाचारण मय शरपन करनेताजा स्वरूप देख रहाथाधीर सव तरह से डर लाने के लिए विवद्य हो यवाथा। अत्तर्वयह ग्रहंपव था कि वह ऋपनी बीस्ता से काम क्षेकर इस मय से मुक्त होनेका मयरन करे। ग्रीर यह तो निश्चित 🔝 है कि लगतक बहु प्रयमुक्त न होता तव तक युद्ध नहीं कर सकता था। इसी छिए उस को भी सारी दुनिया की सरह संकटकाछ में भगवान को स्मरण करमा पडा और श्रन्हों के आगे तिर नवाकर मार्थना करनी पड़ी शिल से प्रसन्न होकर वे भयमुक्त करें हैं अर्जुन तो क्या, सावाद ब्रजा, कह, अश्विनीकुषार, यम, वरुण, कुवैर, इन्द्र ग्रादि बड़े बड़े देवता भी बत समय प्रार्थना करने में हो तल्लीन हो इते थे। इस जिए कर्जुन के जिए भी प्रार्थना करने के कालावा दूसरा कोई टवाय नहीं था, इस में सदेह नहीं : भस्तः

संजय ने अब कहा कि हे राजन्, मगवान् केग्रव का कथन सुनकर बार्जुन ने हाथ नीइकर, मस द्वीकर, कॉवते हुए, मयपूर्क गट्टद कवठ से प्रयाम करके किर से भी कृष्य के मति कहना ही आरम्म किया, तो एतराष्ट्र ने कहा कि हे संतव, अर्तुन की कही 🥫 मातों का विस्तार से बर्णन का, क्योंकि बस समय बस वे अवस्य हो अपने हृद्य की मार्ते कहीं होंगी।

सक्षय ने कहा —हाँ, राजन, ऐसा सो हुआ ही । शब्द्धा, श्रद सुनिय कि दस ने क्या कहा।

अर्जुन उवाच—

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीत्यी जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घः ॥ ३६ ॥ अर्जुन पोला—हे ह्पीकेश, आप के कीर्तन से जगत प्रसन्न हो रहा और अनुराग को पहुँच रहा है, राचस भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं और सिखों के सब समृह नमस्कार कर रहे हैं, यह उचित ही है।

गो॰ गो॰—संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे राजन, उस के बाद अर्जुन ने भगवान् से कहा कि हे जिवेन्द्रिय कृष्ण, आप का यह रूप देखकर देवता, ऋपि, सिद्ध, सान्य इत्यादि जो आप के नाम, रूप, गुण और महिमा आदि का बारंबार कवित कर रहे हैं उस से सारा संसार हपिंत और प्रसन्न हो रहा है वया आप में उस का अधिकाधिक असुराग बढ़ रहा है, राक्षसों के दस पर आप को महिमा का विचिन्न प्रभाव पढ़ रहा है, वे सब मय के मारे ज्याइन्ड होकर इसी दिशाओं में इचर उपर माग रहे हैं और सिद्धों के जो अनेक समुदाय हैं व आप के प्रभाव में पड़कर बार बार कार की नमस्कार कर रहे हैं, और में समक्ता हैं कि यह सब ठीक ही हो रहा है।

क प्र- पार मार्थी, कर्जन कर नम होकर मतान के महारम्य का वर्तीन करने के रूप में इस बात के लिए मिनका बाँच रहा है को उस को आगे चलकर मगदान से निदेदन करना है। है तो यह धवड़ाया हुआ, अब से बस का सारा शरीर काँप रहा है, मुँह से सीचे बात पड़ी निकल रही है. यर यह नहीं कह रहा है कि प्रवसा यह कर क्या मत दिससा-इर चौर क्या करके Ki हुई दिव्य इटि वायस से खीतिय । ऐसा वह भी किस तरह र कहने का साहस हो तब न ? पहले तो स्वयं बार बार हाथ ओडकर, विरक्षी करके, मिल नताकर कहा कि मन्त को म्यापक रूप दिश्रकाहर और सब चटपट कह है कि इस की सरस्य की तर, मक से नहीं देखा नाता, तो मगवान क्या क्ल को फटकार नहीं हैंगे कि मैं भी कोई महारी हैं क्या कि तभी तेरी इच्छा के बनुसार कभी यह तमाशा और कभी वह सेल दिस्रताया करें ? तें ने जिस विचार से एक बार यह रूप देशने की श्रीमळाण की उसी विचार पर अब रह रह भीर देश मेरा विरवण्यापक कप: मैं शव तेरे कहने से यह कप नहीं बदल सकता, इत्यादि । की भगवान ऐसा म कह दें, इसी लिए धर्जुन पुनः भगवान की स्तुति कर रहा है और इस स्पाप में लगा है कि इन की कीपपूर्ण कालरूप मुदा में बुद्ध सरखता जा आय, तो मैं मार्थना करूँ कि श्रव ग्रह रूप मत दिलालाइए । विचार करी कि ऐसी परिस्थित में यदि तस्हें पडना पहे निस से अक्षम होने की तुम्दें हार्दिक इच्छा हो रही हो, तो उस समय तुम कौन उपाय करोगे ? भीकी भी बात है कि जिस के करने से तस्डामी परिस्थिति सम्हारे मन के प्रतिकृत हो गई होगी वहीं की पार्थमा करोगे, उस के चरणों पर सिर रगड़ोगे, अपने आँसुओं से उस के पैर घोछोगे और कडोगे कि मेरी परिस्थिति की मेरे अनुगुळ बनाइए। अच्छा, अर यह सीचकर ६२

देतो कि को परिस्थिति तुम को उद्दिश कर रही हो, जिस से निकल सागना तुम्हारा प्रधान स्रदय हो इस पीरिस्पति को व्यस्थित करनेत्राले से सुत्र किस्तटगसे कहोगे कि यह पीर--स्पिति दूर वोजिए । स्यासीचे तीचे बत की निन्दा कोने कि यह परिस्वित बड़ी सुची है, इस का न रहना ही अन्छ। है, इस से क्याप को कीर्ति में बट्टा सम रहा है, बाद को निरंपता चिट हो रही दे, इत्यादि ? नहीं ऐसा वाबी नहीं वह सकते तुमा। ऐसा कहने में तुन्हें श्चर्य यह भय होगा कि अपने कार्य को, अपनी शक्ति सर्च करके अपन को गई परिस्थिति षी युगई सुनकर यह कार्यकर्ता, परिस्थिति का सम्रोजक कहीं कासल नहीं जाय, क्योंकि यह एक सावास्य नियम देकि किस बस्तु का को माजिक होता दे वह अपनी वस्तु थे। किसी भी दावत में दूसरे के मुँद से बड़ाई ही दिलाने की इब्ला रहता है। मालिक को यह जिद्द बहती है कि मेरे अधिकार में रहने गाली कोई भी बस्तु अनुष्योगी नहीं है, चाहे वह वस्तु सचमुच ही पुरी कीर अनुपयोगी नयों न हो। यदि ऐसी तिह न रहती, ते। बद्द वस यस्तुको श्रयने पास गहने दी नहीं देता। किर बद्द बस्तु या परिस्थिति यदि सासत्तर में अच्छी और अधिकांशतः वयशोगी हो सथा तुम्हारे कहने से ही तुन्हारे सामने हपस्थित की गई हो, तब तो फिर कड़ना हो क्या है ? चल दशा में तो एक प्रश्ना के **बद्ले हनारों प्रकार से तुन्हें** इस की प्रशताकरके ही उस से मुक्ति पाने का उपाय सोचना पड़ेगा, घोर वह उपाय बड़ी होगा ि तुम अपने की उह परिस्थित या वस्तु के घरोग्य, उस की समालने में कमनोर, उस की देखमाल में श्रवमये बताकर उस से दूर होना चाहेगो, परिस्थिति धीर वस्तु की निन्दा कमी नहीं कर सकेशी।

चर्नुन भी इसी सापारण नीत से बाव के रहा है। वह चरने गुरु, वितामह, चया, मार्र जादि को कालकप मार्गान के मुल में विलीन होते, उन के दौर्त में फॅलकर चत विचत मार्र जादि को कालकप मार्गान के मुल में विलीन होते, उन के दौर्त में फॅलकर चत विचत मार्र को सार्र संसार की सर्ता होते देवलर भी चड़ उस यात की चर्चा महाँ कर रहा है। हो ले जार महार की बातों को देवलर अन चुन्दर वैदी ही बातें व्यव मुँह से निकाल रहा च्या वह उस महार की बातों को देवला बार मोह रहे हैं, नोई घरवा के कह चुका पा कि साप के रूप की देशकर कोई कोई देवता हाथ मोह रहे हैं, नोई घरवा के मुँह मार्ग चले जातों हैं, गोई मय से मार्गना चाहते हैं, पर माण नहीं जाता, सिद भीर महर्षि भय में भी चले जाते हैं, गोई मय से मार्गन चला का रहे हैं, परंतु कर वह इस तरह की बातें न एक्टर दूसरे ही दंग से प्रापंता करता हुमा वह रहा है कि—

हे ह्योकेंग, आप के गुवानुकीतन से लगत हुएँ को प्राप्त हो गहा है, आप में मिल धनु-हे ह्योकेंग, आप कोग मवनीत होकर दिग्दिंगन्त में पखायन कर रहे हैं और सब विद्र होग नमस्त्रार कर रहे हैं, और यह सब उचित हो हो रहा है। धाँन मी बात सुनकर भगवान मुस्काये कि वाह, इस ने धन करही चतुराहें ही बातें शुरू भी । भगवान को मालून हो गया कि धाँन किस उन्देश्य ऐसी बातें कर रहा है। इस सिए उन्होंने उस से पूजा कि बचों धाँन, भेरे इस भीम भगानक रूप के शीर्तन से लीग वयों प्रसन्न हो रहे हैं कोर सिद्ध कोग नमस्कार क्यों कर रहे हैं है

धर्नुन ने उत्तर दिया वि-

कस्माच ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणाऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त देवेश जगन्निवास

त्वमक्षरं सदसत्तरपरं यत्॥ ३७॥

हे महारमन्, हे अनन्त, हे देवेश, ब्रह्मा के भी आदि कारण और सब से बड़ें (आप) के लिए वे नमस्कार क्यों न करें ? हे जगित्रवास, सत , असत और उन से भी पर जो अत्तर है वह आप ही हैं।

गी० गी० — हे प्रभो, हे महात्माजी, हे अन्तरहित, हे सर्वदेवेरवर, जो जड़ाण्ड में सब से श्रेष्ठ हैं, जो ब्रह्मा को भी स्त्यन्त करतेवाले आदि पुत्रप हैं स्त सर्वात्मा आप के छिए वे सिद्धादि नमस्कार न करें, तो करें क्या १ क्या प्रन के वहा की मात है नमस्कार करना या न करना १ वे लोग वो सब तरह से ऐसा हो करने के लिए विवश हैं, क्योंकि हे जगत के आधार, आप हो तो वह परम अक्षर परमझ हैं जो सत्, असत् और बन दोनों से भी परे रहनेवाले हैं।

कः पर—स्यारं प्रमु के विभिन्ना, वह का कार्य है निरंश = आरमा और वसद का कार्य है
क्रिनित्य = स्टिम्प्स । अर्जुन मगवान की इन दोनों—आरमा और निर्मण्डायर—से परे
कार्याद अतीत कह रहा है। हेतो, अर्जुन कितना चतुर और कैसा वझा गीतिक है कि पहले तो
वह पहचान भी नहीं रहा था कि ये विराद पुरुष और है, उन से हो पुषुकर जानना चाहा कि
वै कार्य की मतला दें। उपर एकतीलवें रुओठ में साद कप से उल ने यही कहा कि मैं आप की
लानने की इच्छा कर रहा है कि ऐसा व्य क्य भारण करनेवाले आप कीन हैं? और प्रम जब वस के प्रभा का यह कहकर मगवान ने उत्तर दे दिया कि मैं सन का संदार वरनेवाल काल
हैं, तो वह वन की सन कुल समस्तने लगा। भगवान ने अपने की चंहारकारियों राक्ति महा-काल कहने के साथ साथ यहि अपनी वरनकारियों अपना स्थितकारियों शक्ति की संकेत-क्य से भी पीई। चर्चा की होती, तो एक बात थी; परंतु उन्होंने तो वस और इसार भी राहर भी पाई किया, केरल केवल हतना ही मताया कि में सब का सहारक कात हैं और हही काम की पूरा करने के लिए इस समय सरपर हैं। इस परिषय में यथा कहीं भी ऐसा मात्र है जिस से अन महाकाल को मदा को पैदा करनेयाला चाहि कारख चोर सलायड मर में सब से बड़ा समक्त काय ? निर्मय ही मगशन हाथा दिये गये परिचय में हम तरह का कोई सूत्र नहीं है। तब चार्जन को इस तरह की घरोसा कर रहा है अस का कारण ज्या है ? यह कैने समक गया कि ये संहार के लिए पटन महाकाल हो चारमा चीर सामह लें परे रहनेवाले स्वारम्य हैं ?

कुछ योग कह सकते हैं कि यह नकती नहीं है कि हम जिस की यहाँ करने पैठें वस के करहीं गुलों की चर्चों करें जो वस्तुतः वस में विषयान हों। धरासा, पार्यना, स्तृति, विनय करने के समय केवल इतना हो देसा जाता है कि लहाँ तक हो सके, प्रस्थी से पर्यक्ष वातें कही जायाँ, ताकि सुननेवाला सम तरह से हमारे क्यूजूल हो नाय। क्यांत वस समय हरी सप्ती सप्ती जाता है कि लहाँ तक हो सके, प्रस्थी से प्रस्ती लाई, लाकि सुननेवाला सम तरह से हमारे क्यूजूल हो नाय। क्यांत वस समय हरी सप्ती सप्ती ना से कर वहां है। प्रशास करनेवालों की प्रसास करनेवालों की प्रशास करनेवालों की प्रशास करनेवालों की प्रशास करनेवालों की प्रसास करनेवालों की प्रशास करनेवाल कर है। वसी प्रशास करनेवाल कर पर के प्रशास करनेवाल कर करनेवाल कर करनेवाल कर करनेवाल करनेवाल कर करनेवाल कर करनेवाल करनेव

पश्तु क्या कर्जुन कीर भगवान भी कानकल की ही हुनिया के प्रशंकत कीर प्रसक्तीय से ? महीं, वे करन से नई हकार वर्ष यहने के कीम से नव किन्यून में सतार में एसएं प्रभाव कापन समस्य माता था। कवज़, तब कर्मन में नहीं दिया था, जब सरवा की विकय का एकप्राव साथन समस्य माता था। कवज़, तब कर्मन में कालान परिचय हैनेवाले विवाद हैन की बादि पुरुष, सगरावार, अपराम्रत कादि जैसे कहा ? क्या वह जानता था कि ने ही सब कुल हैं ? क्या है कि हों, जानता था अर्जुन सि बात की। इस का प्रमाय व्याहते हो, तो करर के वन प्रकरायों की देखे जहीं मगज़न ने परा क्या प्रमुत का वर्षन किया है, जहाँ वन्होंने क्याने को वर्ष्य क्या प्रमाय, प्रजय कीर स्था नतावा का प्रमाय, प्रजय कीर स्थान नतावा है, जहाँ कवा की से का विवाद करते हुए जर्जुन को बन का रहस्य सम्माया है, जहाँ कवा क्या का प्रमाय का प्रमाय का स्थान क

छ ही जानता था, तो वस ने यह क्यों कहा कि क्य रूपवाले काप कीन हैं, यह बतलाइप है कि वस समय के विकराल इंट्रालांड क्योंगा रूप को देशकर कर्युन में की क्योंगा की स्थापालत का गई थी वन होनों के प्राथपिक क्यायिवांत में वह ज्यार की वाली को मुख गया और पश्चाकर मण्यात से पृख नेता कि क्याप कीन है, तो बतलाइण, मण्येकि में काप की नान नहीं पाता हैं, किंतु जानना चाहता हैं। किर मणवान ने ज्यों हो कहा कि 'इह लोकान समाहतुं गरण के काल के क्याप लोकों का संहार करने में खणा हुया में काल हैं त्यां हो क्याप को काल के क्याप लोकों का संहार करने में खणा हुया में काल हैं त्यां हो क्याप को क्याप लोकों का संहार करने में खणा हुया में काल हैं त्यां हो क्याप लोकों का संहार करने में खणा हुया में काल हैं त्यां हो क्याप की समावान क्याप क्याप क्याप क्याप क्याप क्याप क्याप क्याप की का स्थाप की क्याप क्याप की क्याप की

इसी लिए फर्डोंन ने कहा कि दे महात्मन्, दे धनन्त, हे देवेग, नद्यां के भी कादि कारण चौर सब से बड़े आप के लिए ने सिद्धादि नमस्कार किस तरह न करें ? क्योंकि दे नगदान्त्र, सत्, जसन कीर न्य से भी परे नो अवर है वह काय हो हैं।

कीर कव सब बुख जब समस्या हो गया, तो यह सब बुख कहकर भगवान की खुति कर बाजने के लिए पुनः बहता ही भा रहा है कि—

### त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तालि वेद्यं च परं च धाम

#### त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

आप आदि देव, पुराण पुरुष हैं, आप इस संसार के परम निधान, हाता, होय और परम धाम हैं। हे अनन्तरूप, संसार आप से (ही) न्याप्त हैं।

गी० गी० — हे मगवन्, आप ही आदि देव अर्घात् सर्वप्रयम देवता हैं, आप ही स्व से प्राचीन पुरुपोत्तम भगवान् हैं, आप ही स्व विश्वमद्भाण्ड मर के सब से बड़े नियान अर्घात् उत्तम आश्रव हैं, आप ही संसार को जाननेवाले हैं, आप ही संसार को जाननेवाले हैं, आप ही संसार द्वारा जानने के योग्य हैं और आप ही सब के छिए सर्वोत्तम गिठ हैं। हे सीमारहित रूप धारण करनेवाले देव, आप से ही यह संपूर्ण विरव्य ज्याप्त है अथवा आप ने ही सारे संसार को विस्तार दिया है।

कः प्र०—विग्र प्रभवेमी सज्जनो, बिना प्रमाण के प्रसीति नहीं होती धीर तब प्रमाण मिल भाता है तब प्रतीति का ।ऐसा सोता पाट निकलता है जो कमी बंद नहीं होता । जैसे-सम्हारे यहाँ कोई काहम स्थाया । तम ने उसे कभी देखा नहीं है। यह शायर उसी समय कहीं प्रवास में चला गया था जब तस्हारे परिवार के साथ इस का संबन्ध हुआ था। तम इस समय बहुत होटे चार ॥ वर्ष के बच्चे थे । बीसों वर्ष बस पाइने ने प्रवास में छगा दिये । इथर तम स्वाने होकर कवने वर के मालिक हुए । तस्तारे विता माता श्रवना श्रवमा समय परा कर प्रापने पराने थाय को खबे गये। यह सम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो इस पाहने को पहचाने । ऐसी परिस्थिति में पाइन सामा और भपने को तम्हारा संयन्धी यसकाया । सम बड़े केर में यह सबे कि में ने तो कभी इस को देखा नहीं है, कैसे जानें कि यह सचमच मेरा पाहन है या भोका टेकर मन्द्र को ठगने के किए ही पाहन यन रहा है ? वधर संकोच-बद्या तम वस को कछ कड़ भी वहीं पाते हो, सोचते हो कि यदि में ने इसे लीबा दिए।, न पहचानने के कारण दरकार दिया और बाद में कहीं वास्तव में यह मेरा निकट संबन्धी सिद्ध हुआ, तो बड़ा युरा होगा, मेरी और इस की, दोनों की बड़ी बेरवनती होगी। इस बकार तर्क वितक में पडकर मुख स्वतः कुछ निधय करने में असमर्थ होकर सब 🛍 मन वेचेन हो रहे ही और न तो अपने पाइन का यथोवित सत्कार करते हो, न यही कह सकते हो कि ग्राम चले शासी यहाँ से, में तुम की नहीं जानता कि तुम किस तरह के मेरे पाहन हो। अपनी इस विषय अवस्था से मुन्हें वेतरह धवड़ा जाना पड़ता है। और पाहुन की यह दशा है कि वह सुरहारी चमडाहट को सुरहारी चेटा से पहचान खेता है, तो मी कुछ बसलाता नहीं है. म इस में कारती प्राप्तहानि समस्त्रार स्वर्थ चला ही भाता है। कारण, वह तस्हारा इतना पनिष्ठ संबन्धी है कि वस की इस में किसी तरह की मानहानि मालूम श्री नहीं पहली , अवधनार वह ग्रही चाइता है कि प्रकाश और प्रसंग आये, ती तुम्हारा संशय दर कर हे, पर वह स्वयं प्रसंग भी नहीं जाना चाहता। यह सोचता है कि तुम खुद पृद्धो, तो यह कुछ कहे और क्षपता परिचय है। साथ 🗊 यह दीठ भी इसना कथिक है कि तुम से निना पछे ही सुन्हारे पर में मीतर बाहर सर्वत्र काने जाने कारता है, चारे जहाँ से कोई भी वस्त बढाता धीर रस देता है. सब तरह से अनमाना व्यवहार करने खगता है। शाक्षिर तुरहें अपना संकीच दर करके बस से पूलना पड़ता है कि भारे, तुम कीन हो, किस तरह के पाहन हो, किस लिए मेरे यहाँ आपे हो ? में तुम्हारे वर्तांवों से बड़े फेर में पड़ गया है, कुछ समस्त नहीं रहा है और समस्मा चाइता हैं। इस किय चमा करों और अपना परिचय हो।

इस पृथ्ने को वह पुरा नहीं मानता, विवेक इसे शुक्तारी मानाना समस्ता है कीर पुरा दोकर कायमा कारावी परिवाद देवेंगा है। वह कारत्म से हैं की कुछ वातें

सी नहीं कहता, पर कोई ऐसी बात कह देता है जिस से सब को परा जान हो जाता है कि यह कीन है। फिर तो तम को बारने पिता माता से मनी हुई बहुत सी प्राप्ती धार्ते गाउँ पा णाती हैं कि कर मेस कीन सा वातेशर. किस काम से. कहाँ चला गया था. वहाँ जाकर रस ने क्या क्या किया और कितने दिन बाद वहाँ से अपना समाचार भेता. बाधारि । अब तस्हारा भग दूर हो जाता है कीर तस्ते मालग हो आता है कि ये भारत तो मेरे ही नहीं. विकि सारी विरादरी के पड़य हैं. क्योंकि संबन्ध में ये सब से बेह हैं. इन की बरावरी का सा गाँव भर में कोई वहीं है। इन बातों के स्मरण होते ही तम बाहन के पैसे पर गिर पहते ही भीर बहस बहस की परानी और नई बातें कह कहकर धन से बना माँदरी लगते हो. बिंदर यहाँ तक कह दालते हो कि यह घर भी काय का हो है. और मैं तो धाप वा दास दी हैं. कंप काप यहाँ से कहीं नहीं लाने पायेंगे. में चीर सारे गाँव के लोग काप की सिर काँटी पर रखेंगे. बाप क्षत्र मान से गर्शे रहिए चीर हम जोगों को चपना सेवक सानकर हमें दलति का मार्ग दिखलाइए. क्योंकि बाप ने बहत बवास किया है. बहत बहत रेशों का धमण करके क्राशह कष्ट ग्रीर जनमद प्राप्त किया है। इस लिए यहाँ रहकर अपने ग्रनमद से हमारा ग्रहान श्रीर हमारी सेवा से बारना प्रवासनित कष्ट दूर क्येतिए । अधिक कहना बनावरयक है। गर्भ यह कि तम को जब प्रमास मिल जाता है और वरी प्रतीति हो जाती है, तो तुम्हारे मन में अनन्त मेम समझ पक्षता है जिसे तम हत्य में श्विपाकर स्थाने में असमर्थ में नाते हो भीर चाहते हो कि अपने हार्दिक प्रेम की दरिया को इस कहर बाहर यहा दें निस में सारा संसार तीते लगाचर श्रापमा शरम सफल कर थे. क्योंकि तस्ते बाव अपने पाइन के प्रति ऐसी सहा हो गई रहती है कि सुब उस को सारे संसार भर में सब से बड़ा, मेमपात्र और मान की सान सदकते छात्रे ही १

यह एक साधारण पूज्य पाहन की व्यथा दी गई है। यदि वह पाहन पाहन म होकर सचमुच मगवान ही हो कीर तुम को अर्डन की ही तरह इस बात वा विखास हो साथ, तब ती कुछ कहना मो कठिन है कि तुम में कहाँ तक भटा, विखास, पूगा और मास का मांव भा बायगा। अर्था;

ऐसी ही बुछ दशा बर्जुन की भी समझ छो। बर्जुन मी खन बन्धी तरह अपने पूज्य की पहचान गया है और हती लिए यह कहकर बपने हार्दिक मार्जी की प्रकट कर तरह है कि---

हे मनवन्, काप बादि देव बीर पुरातन पुरुष हैं, बाप इस विश्व के परम निपाय, माता, ज्ञेय कीर परम पाम हैं। हे अनन्तकन, यह सारा अगत बाप से ही फीला है कीर बाप ही इस में सर्वत ग्याप्त हैं। शीमद्भगवद्गीता ] ( ४९६ ) [ थ. १३ रज. र १

भीर इतना कहने पर सी जन कर्जुन को स्तीप नहीं सालूप होता, सो वह फिर कह

वाद्यर्यमोऽप्तिर्वरुणः श्रशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितासहश्च । नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृष्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३६ ॥

आप बांयु, यम, अप्नि, वरुण, शक्षाङ्क, प्रजापति और प्रपितामह हैं। आप के लिए नमस्कार हो, हजार तरह से नमस्कार हो; आप के लिए फिर नमस्कार हो और फिर भी नमस्कार हो।

गी० गी०—हे प्रभो, आप ही पवनदेव हैं, आप ही दण्डवर यमराज, पावक अस्ति, अलदेवेश्वर वरुण, नच्चेत्रा चन्द्रमा, प्रजाओं के सालिक-पितामह ब्रह्मा और इन के भी पिता होने के कारण संसार भर के परदादा हैं। इस लिए आप को प्रणाम है, हजार बार हजार प्रकार से प्रणाम है और फिर आप को प्रणाम है, फिर भी प्रणाम है।

क • प्रव—प्यारे विश्वी, कर्युन के दरय में मय कोर मित से सब सगवान के प्रति

मदा भीर विरवास, आदर और संवान, पृत्यत्व कीर गुरुत्व कादिका वह बदार मान भर गया है

मिस की वाणी द्वारा ध्यक्त करने के लिए वस को हूँ पूने पर शब्द हो नहीं मिल रहे हैं। कीर

मन की यह दशा दें कि यह विना ध्यक्त किये, विना कहे मानता हो गहीं, संतेष हो नहीं कश्ना

बाहता। तब वह करे तो बया करे ? इस परिस्थिति में वह कोई ब्याय म पाकर मगवान

के रिये हुए ( इस्माच्यायोक विभृतिमय) परिचयों का हो खाअस्य खेता है और बन्हों के शब्दों

में वन का वर्णन करके हजार इजार चार प्रयाम करता हुआ प्रधासंग्य खरने हाहिक आयों

भी प्रकट करना चाहता है। अगवान में विभृतिवर्णन के प्रधास में कहा था कि पवित्र करने
खालों में में पवन हैं, हो कर्युन अब बती बात को स्मरण कर कह रहा है कि आप ही वापु है।

पातान ने कहा पा कि स्मरण करनेवालों में में यम हैं, खता अर्जुन भी कहता है कि आप ही

पमराम हैं। इसी प्रकार मगवान में अपने को अवदेश्ताओं में वरुण, नचनों में चन्द्रमा, सब के

कर्मका का नियान करनेवाला नद्या और बदाओं को भी बदल करनेवाला कतादि पुरुष कहा

पा। इस के साप साप सर्जुन को यह बात भी मालुन ही थी कि परमारमा ही विन्युक्त से

नगत की रूपा करते हैं और विष्णु की नामि से विवक्त हुए कमळपुष्प से मदा स्वत हु हु हैं,

इत बात को विराट् देव के गरीर में वस ने मरवण देशा भी था और ' अहारण्यीशं कपनासने स्थाप के स्वारण्यीशं कपनासने स्वारण्या कर तहत् को तिर्वय हो गाया था कि ये विराट्रेव बचा के भी विता है। जत तहत् तहार हो वस ने हाथ भी इत तिनिष्यं के स्वारण्या के भी विता होने से आप हो सब के मितानाम अर्थात परदादा है। और ओ इतना सब कुत है उस को मणाम कितनो वार किया नाय है एक दो अथवा इत बोस बाद मणाम करने से भी तो काम नहीं खत सब ता, क्योंकि एक एक कप के लिए यदि हिसाब स्थापक सका प्रजाम तथाम किया नाय, ती वन स्था वो तो खुत कन हो नहीं है। इस लिए अर्जुन को बहना पढ़ा कि आप को हमार इश्वर बाद, इनार हमार हमार हमार से मणाम है अपेर किर किर प्रचान है, प्रणाम है अर्थात अननत और अर्थास्थ्य प्रणाम है।

इसने में कर्जुन के। ख्याक काया कि सगवाम् को धन-तता भी तो पक प्रकार से दी महीं, विक्त क्षणता प्रकार से हैं, व्योकि इन को लियर देखता हैं क्यर ही आगन्त रूप दी होकर देशे दिखाओं को इन्होंन न्याप्त कर रक्षा है, तब फिर एक ही थीर से अनन्त मयाम करने से किस तरह काम चल सकता है ? वहीं चल सकता। इसी लिय यह पुनः कह रहा है कि—

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । अनन्तवीर्योमितविकमस्त्वं सर्वं समाप्तोपि ततोऽसि सर्वः ॥ ४०॥

हे सर्घ, आप के लिए सामने से और पीठ की खोर से नमस्कार हो, आप के लिए सभी ओर से नमस्कार हो। हे अनन्तरीर्घ, आप असीम पराक्रमवाले हैं, सब को व्याप्त कर रहे हैं, इस लिए सब आप ही हैं।

गी॰ गी॰—हे सर्वरूपी भगवन, मैं आप को संग्रुख से नमस्कार करता हूँ। पे पीठ की तरफ से नमस्कार करता हूँ और चारों ओर से ही नमस्कार करता हूँ। हे अन्तरहित सामर्थ्यमन् प्रभो, आप के पराक्रम का कोई वाह नहीं पा सरुता, अवः आप अमित पराक्रमी पुरुष हैं। यह सारा संसार आप में हो समान होता है और आप ही संपूर्ण संसार में ज्याप रहे हैं, इस टिए संसार में जो कुछ हैं, सन खाप हो हैं, आप के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है।

क. v. — vaiरे भारतो. धर्मन को प्रव क्ष छ भी जानना बाक्षी नहीं रह गया। वह बाद बारी, पीछे, टायें, बायें, उत्पर, मीचे, सर्वेंद्र मागवान की देख रहा है। यही तो प्राप की पराकाश है बोती, जानी संत महारका बड़ी तो बहते हैं कि अपन त्रिणा-मय है. गई. पर्वत. तिल, ताड कोई भी जग्रह मग्रवान से सालो नहीं है। सतों की वाणो भीर महात्माओं का तपटेश सर्वता. सब काल में. सब देश में. सब लोगों को सरने की मिलता रहता है. शाबालवद्धवनिमा कोई भी ऐसा नहीं है जिस ने सैकडों बार यह न सना हो कि भगवान सब जगह हैं, किंत सबने के बजावे क्या कोई इस भश्यागत बात की गाउड़ार का रूप भी देता है, कोई यह मानकर खरना जगदम्बदहार वहा करता है कि मगवानमय नगत के साथ द्वम व्यवदार कर रहे हैं. श्रप्त सँगल सँगलकर अपना बतांव करना चाहिए ? नहीं, किसी से देशा करते नहीं बनता। सब क्षोग चपने चपने में ही मुले रहते हैं, सब छोग धपना श्चवना शता शता भगवान प्रानते बोर पनते हैं. यह कोई नहीं सोचता कि हमारे श्रीर संसार भर के भगवान एक हैं और सब के लिए सब जगड विराजमान रहते हैं। इसी जिए तो कोई कहता है कि भगवान जवर रहते हैं. कोई कहता है. व्वंदिशा में रहते हैं. कोई कहता है. स्लट दिशा में बन का वास है और कोई टलिश में मानता है. तो बोई पश्चिम में । पश्चिम दिशा के भगवान मसलमानों के भगवान के नाम से पिसिक ही हैं। इसी तरह खरेक सरदाय के प्रनेक भगवान अनेकानेक दिशाओं में माने गये हैं। कौन कहेगा कि ये सब अज्ञान की बातें हैं ? धगर कहना हो, तो मन में भने हो कह ले. मेंद से कहने पर सिर के काले बाल दिना लाल **९८५ नहीं रह सकते। परत और कोई कहे यान कहे, ऋजैन तो साफ साफ कड़ रहा है कि** है प्रमो. चाप ही सब तरफ दिलाई है रहे हैं. बत्राय जाप की सभी तरफ से नगरकार हैं।

करदा, सब क्षोग ऐसा क्यों नहीं कहते और कर्तृत क्यों कह रहा है १ सनी लोग तो हन मातों को बार पार पुत्र कु है थीर तब भी वैसा नहीं कहते, पर अर्जुत ने तो एक ही ही बार सुना और वैद्या ही कहते लगा, ऐसा क्यों १ वेवल इसी लिए कि अर्जुत ने हरूप से इन मातों में और हन वालों के क्यापार भगवान् में मैप किया और सब क्षोग क्यापे हैं। भेम में भूले हह माते हैं। तिस का निस्त हिला के मगवान् से क्यापा मतलव सम्पता हिसारें देता है यह माते हैं। भेर करने लगता है। और कर्जुत की सब दिला में सुन का मतलव सपता हिसारें देता है यह मिले हिंसा में मिन करने लगता है। और कर्जुत की सब दिला में सुन का मतलव सपता हिसारें पहा, इस लिए यह सबेब मेमहीट से मगवान् को देवने और मैन करने लगा। अर्जुत के समान ही सब महासा हो गये हैं जिन्होंने अर्जुत के समान ही सब में मेमपाव राग और सब्देव मगवान् के आपक क्यों का माम विरोध परवेसनीय है, क्योंकि इन्होंने काना स्वाय सब के लिए स्वत करते हुए साक साक करा है। स्वाय स्वाय करते हुए साक साक करा है।

हरिच्यापक सर्वत्र समाजा क्ष प्रेम में प्रसट होहिं मैं जाना ॥'

मेरे कहने का यह धामियाय कथी नहीं है कि नो छोग सबैब मगवान की न मानकर ध्यने ध्यने मन्दिर, महिन्द या गिरानायर में ही सीमित मानते हैं वे गठती करते हैं। नहीं, ऐसा कहने से तो परमार्थ सिंह होने के बहने महा ध्यन्ये ही किन्द होगा। इस लिए मेरा यही कहना है कि तुम यदि मन्दिर के पुनारों हो, तो महिन्द या गिरानायर की पृणा मले ही मत करी, पर यह ध्वन्दर स्वीकार को कि बहाँ वहाँ भी मगाम ध्वन्दर हैं, क्योंकि ये सबैन समान मान से रहने लो हैं। हाँ, इतना सुन्दें धीर ध्यान दसना चाहिए कि मन्दिर, महिन्दर धादि में ही धिमल मान रसकर पृथे संतीच न हो जाय, बल्कि वन के हारा तुर्वे धाने हरूप की धीर अधिक धिकसिल करते रहने का पश्चन करना चाहिए। मन्दिर धादि वस बहुए सवैमयर की भावना तक पहुँ चने के लिए प्रथम छोरान हैं, न कि अवतर घरियान। यह ध्यान पदि लग्यः इतर होता सायग्, तो किसी न किसी समय सुन भी कर्जुन के समान सबैव सर्वेदन सर्वेदन सर्वेदन प्रयान हता सायग्, तो किसी न किसी समय हम से बहु में हते वहाँ, वल्कि संपूर्ण धनताह छोर प्रशित हमें से सह स्वीमी कि-

हे सर्वे, काप के किए सामने से और पीठ को और से नगररार हो, आप के लिए सभी भीर से नमस्तार हो। हे काम्यवीर्य, ज्ञाप कडीन पराकश्वाले हैं, काप समस्त विदर को ध्यास कर रहे हैं, इस लिए काप हो सब कुछ हैं। जस्तु।

इस प्रकार क्षेत्रक और क्षणन्त रूप में प्रयक्षत्र का दर्शन कीर कर को बार पार प्रमास्त्रार करने पर कर्जुन से क्षण्यान् ने कहा—कर्जुन, कान तो हूँ वदा भारी कायुक्त हो गया है। मालून होता है कि कान का पूग दिन हूँ बार बार, हमार बार, कारी, पोखें, जरर, नीचे कीर चारों कोर से प्रयास करने में की बिता देगा ?

कर्तुन ने कहा-समी, इतने पर भी तो बान पड़ता है कि मैं करवा नगरकार उठ इतें तक नहीं पहुँच करता नहीं तक कि अप का विस्तार है, क्योंकि में उदरा पक सीमित बल, मुद्ध, आयु, दिल, और शक्ति सामर्थ्यास्थ साम्यो मनुष्य और आप उदरे सभी प्रकार से अनन्त और कारीन । ऐसी दशा में मेरे हतने प्रकारों की भी मुखा क्या गिनतों हो सकती है ?

मगवान् मे कहा -- अर्हुन, क्या तूँ यह बात भूत गया है कि मैं तुन्ने अपना परम ससा और सन्तरक्ष मित्र मानता हूँ है किर बराबयों का बर्तांत छोड़कर इतनी होनता क्यों प्रकट कर रहा है है

धार्मुन ने वहा —हाँ, भगवन, भाप ने मुक्ते बड़ा धरिक धारर दे दाना है थीर में इसना बड़ा मूर्य निकला कि उस आदर में हो मूना रह गया, कमी धाप की वास्तविकता को समक्षत्रे का प्रयत्न नहीं किया। परंतु बारा। है कि साप मेरी बड़ता के लिए मुक्त को भगवा भागकर प्रवर्ष प्रमा करेंगे। भगवान् ने फहा—इस में बहता क्या है । मैं ने तुक्त को अवना भित्र जाना कोर तूँ ने मुक्त को अपना, यही तो जोकव्यवहार है।

क्रजीय ने कहा—डीक है, आप के लिए यह लोकव्यवहार है, पर मेरे लिए तो यदी सब अग्राओं का कारण हका। इस लिए—

सखेति मत्वा प्रसमं यहकं

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता सहिमानं तवेदं

मया प्रमादात् प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥ थचावहासार्थमसत्कृतोऽसि

विहारशय्यासनभाजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं

तत्क्षामये त्वामहम्प्रमेयम् ॥ ४२ ॥

हे अच्छुत, आप की इस महिमा को न जानने के कारण मैं ने प्रमाद से छाथवा प्रेम से भी (अपना) 'सत्वा' ऐसा मानकर हठात् हे कृष्ण, हे यादव, हे सत्वा, यह जो कहा तथा छुमने फिरने, सोने बैंठने और भोजन करने मैं परिहास के लिए अकेले अथवा दूसरे (सत्वाओं) के सामने भी जो (आप) असत्कृत हुए हैं उस समस्त (अपराध) को मैं आप अपनेय से लमा कराता हैं।

आप का यह रूप देएकर, आप की अमित और असीम महिमा जानकर मुक्त की अपने उन कर्तव्यों परवड़ा परिवाप हो रहा है। इसिक्ट आज मैं अप्रमेय आप से अर्थात मन, मुद्धि, इन्द्रिय आदि के प्रमाण से परे रहनेवाले विराट् रूप आप परमेश्वर से उन सभी झात अज्ञात अपराधों के लिए जमा माँगता हैं।

क - पार-प्यार प्रभु के मेमियो, मनुष्य का स्वमाव है कि वह अवने गुण अपगुण पर सवदा स्थान नहीं नेता, ससार के मवाह में पड़कर येहोग को साह बहता चवा भाता है। सस स्थान नहीं नेता, ससार के मवाह में पड़कर येहोग को साह बहता चवा भाता है। सस स्थान ही ता है और कहीं मवाग है। कहीं सही होता है, कहीं न्याप होता है, कहीं अपगाप होता है और कहीं मुख्य व होकर विच्छुल म्यायस्था या नाती है। इस स्थान के अगेक मकार के आरख होते हैं, पर विशेषत यह अवस्था तब अवती है। इस स्थान के अगेक मकार के आरख होते हैं, पर विशेषत यह अवस्था तब अवती है। वस स्थान के स्वार्थ के प्रस्ता के प्रवार के स्वर्थ के प्रस्ता की प्रवार प्रवार के प्रवार के प्रवार प्रवार के लिए पार प्रवार के लिए प्रवार के प्रव

खर्मन भी खान इसी खनस्था में पहुँच गया है। यह खपनी समस्य में बान तक मग-सान् को केवल अपना मिन समस्ता था। वन के साथ केवता क्रता पा, सोता बैठता पा, साता पीता था और हँसता बोळता था—विख्डुक सायार वीति से जैता कि बारार के ही मिन सायक में किया करते हैं। वस ने मगवान के सामने कभी स्थम और खाइर्यूण समाननीय का सायवार नहीं किया केवा कि कोई युन पिता के सामने, शिष्प शुरु वे सामने, मन रामा के सामने या भक्त मगवान के सामने करता है। वह अरने मिन कृष्ण के साथ दिरहुज बैदा ही स्यवहार नरता था मेंसा करकों की कितायों का सोहन अरने मिन मोहन के साथ करता है कथा यों कही नि बैसा सर्गसायाय होत्त खन्ने होत्त के साथ करते हैं। सोहन या कोई भी दीतन भपने दूसरे दोस्त से एक मिक्स पानी मॉनकर थी खेता है, पेड़ पर से पक्त आम तोड़ काने के लिए कह देता है, महाने के समय खन्नी देह में तेल की मालिस भी बरा दिया करता है और कभी कभी करनी बहली हुई घोतो भी किरचा खेता है। धर्मन ने मगवान से इस तरह के कीन कीन से बाम कराये थे सो तो टीर ठीक नहीं कहा स एकता, पर एक काम तो इस समय के कुछ ही देर पहले मगवान से करने के दिश वह वह दुरा था स्रोर समी तक यह काम मगवान् को करना हो पह यहा था। बानते हो, वह कीन सा काम है ? यह है समून के रथ को हाँकनेवाजा सारथो स्वयंत्र को बवान बनना। मगवान् से युद्ध में समून ने यही सहायता माँगी कि साय मेरा रथ हाँकों। इस से सदन हो अनुमान किया जा सकता है कि वह मगवान् के साथ कैसा सापारण व्यवहार करता था। घोर बोजने घालने में तो यह स्वयं स्वीकार कर रहा है कि में ने साप के साथ परिहास किया, दिगई को। मेम से मुजाने के समय 'सक्ता' कहकर मुखाया चौर दिवजनो में विजाने के लिए 'हे कृष्य' (को काले.) और 'हे बादव', कियांत सेस्साना में रहनेवाजे बसांव के बहके) कहा।

कोई संदेह कर सकता है मगदान ने तो खपने जन्मकाल से ही ऐसी घरेक टीलाएँ दिखलाई पी निन से बन को सम्रापारणता, क्षत्रोकिकता, समारता प्रकट हो गई थी। एपा—

पासने में पड़े पड़े व्यहानि कंत के भेते शक्तातुर दैरय को अपने पैरों का पक्ता देकर मार गिराया। यह राधस मगवान को मारने के विचार से आकर बन के पासने के अपर मेंचे हुए पैसताड़ी के चाले में अपने को खिलाकर बैठ गया था। यगवान ने अपने मन्हें पैरों को पोड़ा पढ़ा दिया, ताकि पासने में सेवे रहने पर भी पैर इस चाले तक पहुँच लायँ। फिर ज्यों ही इस राधस ने मगवान को ऐसा करते देशा त्यों ही चाहा कि इस के पैर पकड़कर हो अपना कर कर से साम कर हातें, किंत मगवान के इस को ऐसा इसाया कि इस का ही काम समान हो गया।

बाद में पूतना रापकी ने बन को प्यार काने और गाउँ को अन्य जियों की तरह गौर में लेकर हुप पिलाने के विचार से जैसे हो बन के मुँह में अपना स्तन लगाया सेने ही बन्हीं ने दूप पीने के बहाने वस के जहरमरे स्तन को ऐसा चूमा कि बस का जीवन हो पी बाजा, वह पुरंस निरक्तर मुक्त हो गई।

फिर तुरावते आँपी अनकर आया और अगवान को इरका घाउक सानकर अपने वरंडर में बढ़ा से साना चाहा, किंतु अगवान ने बस का गढ़ा भी पर इबागा और यह चेंचें करके प्रायरहित हो गया। ये सब बीलाएँ बरही बीतने ( अर्थात मगतान के कन्म को बारह दिर होने ) के पहले ही हो गईं। इस के माद नन्द यखेरा ने लोका कि गोजुल में बढ़े क्टांत हो रहें हैं, चलो, इन्सानन चलें और सब बाल गोपाल को लेकर वहीं चले गये। परंतु कल को पहाँ चैन कि वह पीढ़ा होड़े। वस ने वहाँ भी अपने बीर देखों की भेनना प्रास्त्र कर दिया। वस के भेने हुए देखें की भेनना प्रास्त्र कर दिया। वस के भेने हुए देखें की भेनना प्रास्त्र कर दिया। वस के भेने हुए देखें वीर ता के साथ साथ काय प्रायक्त के मा वहें निपुध होते थे। वे ऐसा ऐसा रूप प्रार्थ करके मनवान को पोध्या देने और प्रारंत अपते कि किसी को वन के बाने का पता भी माद्री लगत सकता था। परंतु किसी को पता न काना एक बात है और प्रायान की न काना हसरी अपया तीसमें, चौधी और बहुत दूर की बात है। अन्तर्वामी मनवान है किसी की माया या छल प्रपद्ध जिल्ला में भी नहीं छिए रह सकते, क्योंकि वे ती स्वयं मायावति हो हैं।

मगवाम् व्याक बाज को लेकर स्वयं गोगाक बने हुए बन्दरान की तमाम गीओं की एन्दावन में यमुना के सट पर चरा रहे थे। व्याक बाज ने कहा—कन्दीया, गीर्षे हरो हरी घरों की यास बनाने में ब्यान दे चुकी हैं। इस समय ने कहीं बहक नहीं सकतीं। चन्नो, स्वा कीम कोई केक दोनें।

की तुनी भगवान् की इनकार क्यों होता है वन्होंने कहा--- औक सीखरहे हो, खती, पेसा ही किया लाग ।

सर जातों को छाय लेकर मगवान् लुकाल्लियों लेकने बता । गीकों की चीर किसी ला स्पान नहीं रह गया । इसी भीच में कौम एक अनुर को इस की सबर लेने के लिए भेग चुना था। वस स्पूत ने इस अवसर को बड़ा सुन्दर समका। योचा कि इस समस साँह या बढ़ड़े का स्व पारण बर बढ़लता कुरता यदि इन खांकों के बीच में जा पहुँगा, तो वे सब यही समस्मेंगे कि चरनेवाली गीकों के मुंब में कोई बांगडी बानवर—येर, बबर, चीता, मेड़िया श्रीरह—का गया है, हसी लिए यह सामकर इसर चना काया है। और सब ये इस्य की पीड़े पीड़े बाने के लिए कहते हुए बोरों से गीकों की और होड़ लायोंगे। बस, वसी समय में इस्य की भीड़े बाने के लिए कहते हुए बोरों से गीकों की और होड़ लायोंगे। बस, वसी समय में इस्य की भीड़े लायोंगे। बस, वसी समय में इस्य की भीड़े लायोंगे।

यरामुर ने ऐसी ही किया। यह यक पळवान् साँह का भेव पारण कर बहुत तेल हैरिहता [हम वहाँ जा पहुँचा जहाँ भी कृष्य और माळ बाळ सुका दियों होळ रहे थे। एस की साकृति से प्रत्यस्व व्यासुळता ट्यक रही थी। एस की देखकर म्वानों ने बही सोचा भी एस दैरेय में पहले ही अनुवान कर लिया था। इस जिए से सब के सब केळता देहकर प्राप्ती गीधों भी तरफ होड़ चले और भी कृष्य को पुत्राकर कहते गये कि कर्देया, जश्री प्राप्ती, हम छोग गीओं के पास जा रहे हैं, मालूम होता है कि वहाँ बाघ घापा है।

ष्याकों की पुकार सुनकर कर्मेया ने मन में हुँककर कहा—शधो, तुप लोग वहाँ बाच विंह देंद्रो. में तो यहीं बाज खाँड या बत्खामर का जिकार ऐजींगा।

यह शोचने कीर मन में कहने में जितनी देरी खगी होगी बढ़ के भी पहले ही बरसासुर मुँद को नोचे झकाकर कीर सींगों का मगवान् के पेर पर निज्ञान सापकर वेग से भगवान् की फोर चल पड़ा।

भगवान सो सब समक्त 🖺 चुड़े थे और इस ड़े लिए सैवार ही बैठे थे। हन्होंने कहा—का मुखे, मुक्ते स्वयं अवने प्राय सस्ते हुए हैं. तो मैं क्या करूँ।

क्यन वस देश के सोक्य श्रम (सींग) और सगवान के पेट के पीय विसे सर का भी कासका महीं तक ग्रम था। देश प्रस्वात के साथ सोच रहा था कि कान मैरी माया कारगर हो गई, मुक्त को नहीं पहचाना इन लोगों ने। परंतु इसी समय वस को ऐसा मालूम हुमा कि मेरे सिर पर कालों पन का बोधन का ग्रमा है। वस ने सिर व्यवकर देशना चाहा कि बात क्या है, पर सार बार कल लगाने पर भी बस का सिर करर नहीं बढ़ा। भगवान ने वस की दोगों सींगों होगों से पकड़ लिया था और रोज रोजने की सरह वह गई गीने पर स्वापा था। इसे मकार कुछ हैर विजवाड़ में निसाकर किर क्यहोंने ऐसा म्बर का दिया कि बहु कारों साने चित्र को कर ग्रम हो पर स्वापा था। इसे मकार कुछ हैर विजवाड़ में निसाकर किर क्यहोंने ऐसा म्बर का दिया कि बहु कारों साने चित्र को कर गर पड़ा और सरकाल वस के प्राचा परेक वह गये।

माने के बाद वस का कामजी रायस कर मकट हो गया। तब तक ग्वाल बाल भी वयर से लोटकर का तमे कोर यहाँ यह तमाशा देखा, तो दंग डोकर यह गये।

इस के बाद कराझूर कागार खिंद के वेद में काया थीर बात की बात में मारा गया, बकाझुर काया और इस की भी वही गति हुई। कन्त में कंस ने वक नया जाल विद्वाया। इस ने मित्रता का माद कनाते हुद करूर द्वारा भी कृष्य को अदने घर शुक्राया, किंतु ग्रत्ते यह पी कि इसारे हवार के महलों की परास्त कर हो तब मुक्त से मेंट होगी। छाथ हो इस हमार हाचियां के बराबर बळ रकनेवाले कुमलमापीट हाथी को भी मार बालो। चगावान ने छव धर्में पूरी की कोर कन्त में कंट की भी मारकर पृथियी का चीन्य हुएका किया। चन्द्रा

इन कथाओं को स्मरण दिलाने का श्रीनग्राय यह है कि इन कायों से भी कृष्यामी की क्वांकिक शक्तियों की प्रतिदि सारे संतार में हो चुकी थी। तब क्या अर्तुन को ये बातें नहीं मात रही होंगी क्व ने कान तक कन को प्रदिशा नहीं व्यानी थी और मामुळी मित्र की क्षांतिरक करें कीर कुछ बहाँ समस्य था है

इस का शतर यह है कि कहुँन धनवान की इन वीरताओं को जानता ती धनरय था, किंतु वस की विट में ये सब कार्य कुछ ऐहे बड़े नहीं थे निन्दें यह देश्वर के घतिरिक्त और किसी के विच घनाव्य समये। कारण यह कि कहुँन हवर्य एक महितीय सोटा था। वस



ने विराद्गान की गोओं को चुराकर से कानेवाले कीरवों के मन्त्रमें के हाथ से सलप्तेन छुड़ाया था। एक सर पाताल में नाकर अर्जुन ने अनेक कतिवल्यानो दानवों को पातत की स्वांत करें में क्षानेक कि वार प्रात्मों के हाथ से सलप्तेन के स्वांत को पात की स्वंत कार प्रात्में को पात की स्वंत कार प्रात्में का स्वंत कार्य व्यव के किये थे कोर सारे संस्तार की अपने बादूबल से जीतकर पुष्पिछर होरों राजम्य प्रक्र कार्य को स्वंति हैं । अपने वन कार्य को देखते हुए वह संसारि राचसी का वप करनेवाले कृष्य को अदिसीय और क्लोकिक कहीं तक समस्ता, यह सेपारे की बात है। सल्ये पह कि ममतान के साम तक के नार्यों की यह वसी हरि से देखता था निक्त से अपने कार्यों को यह वसी हरि से देखता था निक्त से अपने कार्यों के वह समस्ता, यह सेपारे की साम है। सल्ये पह कार तक ममतान प्रक्रित से अपने कार्यों का वित्र समस्ता आ रहा था। परतु कान वस की दिवाद कर का सम्यान की कार्यों का वित्र से समस्ता आ रहा था। परतु कान वस की दिवाद कर का स्वंत कर गया है से स्वांत स्वांत कार्यों का स्वंत की स्वांत कर से स्वांत स्वा

स्सी िक ए अपने ने कहा कि है अध्युत, ज्ञान की इस यहिमा की न जानने के कारण मैं ने ममाद से अध्यक्ष प्रेम से भी ज्ञान की खरना सस्ता गानकर जो है कुल्य, है यहन, है सत्ता, ऐसा कहा और पूमने किरने, सोने बैठने, सावे पीने में जी पिहास के जिए कारें में अध्यक्ष स्वय के सामने ज्ञान को आपमानित किया वन समस्त आपराधों के लिए जार सामनेय परमेरवर से अपन में समा माँगता हैं।

कर्तुन को इस जमायाचना पर तन ही तन सुरुकाते हुए मनवाज् ने पृद्धा-कर्तुन, में महीं जानता था कि नेपा इतना पनिष्ठ नित्र और समनता की साजाद वित्तमा होकर में मूँ इतने यहे बड़े कपराप वस्ता रहता है। तूँ तो सच्युच ही बड़ा मारी अपरापी मालूम हो रहा है। और आध्यों है कि ऐसे ऐसे खबराय करके मी मूँ चना माँगने का साहस कर रहा है। बमा कोई भी नित्र अपने मित्र हारा विये गये इतने क्यमानों और अवस्पों को चमा कर सकता है कि मूँ मुक्त से ऐसी आधा कर रहा है है

करों ने बस्ते हासे बहा-धमो, क्याप तो मेरे सवपुत्त हो क्यम्य है कीर सवनत दूसरा कोई इन को प्रमा भी नहीं कर सकता, काइम ही बहला चुकाने की रूप्या करेगा; परतु बाप से मुक्ते यह काला नहीं है कि बाप बहला खेने की रूप्या करेंगे, विक मेरा तेर कभी भी यही बद विशास है कि बाप कारप प्रमा करेंगे। कारण यह कि—

पितासि छोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

# न स्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्ये। स्रोकत्रयेऽप्यप्रतिमत्रभाव ॥ ४३ ॥

आप इस चराचर लोक के पिता और सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। हे अपितम प्रभावनाले, तीनों लोकों में आप के समान भी द्सरा (कोई) नहीं हैं, फिर (आप से ) अधिक तो कोई कहाँ से होगा ?

गीं॰ गीं॰—हे भगवन्, आप इस संपूर्ण स्थावर जहम जगत के पिता हैं भीर आप हो इस विश्व भर के सब से बड़े गुरु हैं। नदाण्ड भर में आप का प्रभाव सर्वोपिर है। स्वर्ग, प्रथिषी और पातालापि, तोनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो योड़ी बहुत आप को बराबरों भी तो कर सके, फिर संसार में कोई आप से बद्कर हो सकता है, ऐसा तो सोचना भी मूर्खता ही होगी। बारपर्य यह कि और फोई जो काम कठिनता से भी नहीं कर सकता वह आप के लिए विस्कुल ऑकिंपि-स्कर है अर्थात दूसरा कोई मेरे अपराचों को भते ही क्षमा न करे, पर आप अवश्य कर सकते हैं।

कि प्र - विस प्रमुक्ती सकानी, शर्जुन अब यह सिद्ध करना चाहता है कि तीते बार या माँ स्वयन लड़कों को भीर आचार्य गुरु कादि अपने शिष्यों की भूल चुरु माफ कर देते हैं होते हो आप को भी मेरे अपनाच चना करने चाहिएँ। शर्जुन ही नहीं, बरिक वड़े वह महारामा भी अपने कस्त साफ कराने हे लिय मगवान से यही कहकर पार्यना करते हैं कि बाप मेरे पिता है, में अप का शरवागत वरत (पुत्र ) हैं, इस खिए मेरे शोपों पर ध्यान मत दीतिए और पुत्रवरासक पिता की तरह मुक्त दात के करा दवा करके चना की तिप, प्रवनी शरय में रिक्ष । तुवसीशस्त्रती ने भी यही सिद्धान्त प्रतिचारित किया है कि लड़कों के अनुधित कांभी पर ध्यान न देकर पिता, माता कथवा गुरु आहि वन के साथ हैव नहीं करते, प्रसुत त्यार ही करते हैं। हों, प्यार ही ध्यार में वस के अनुधित काम की निन्दा करके आरो के लिए वस दें। समना दें कीर खब्दा रास्ता पकड़ा हैं, यह तो वन का श्रवान ही करते में है, इस में तो कुछ कहना ही नहीं है। और केवल विता माता या गुरु अवार्य के ही जिए नहीं, परित साच सम्वत्व विता माता या गुरु अवार्य के ही जिए नहीं, परित साच सम्वत्व के स्वार्य कर कहना ही नहीं है। और केवल विता माता या गुरु अवार्य के ही जिए नहीं, परित साच सम्वत्व स्वार्य के सिंत पत्र के स्वार्य के सिंत पत्र कि साच से सिंत पत्र है मुळतीहासनी ने। देश, रामायण में वे चया कहते हैं हैं—

'कौसिक कहा श्रमिश्र अपराघू। बाउ दोष गुन गर्नाह न साघू॥' 'को वाउक कछ अनुचित करहीं। गुरु पितु मातु मोद मन भरहीं॥' ये रोगों वचन महर्षि विद्यामित्र कोर मर्गोदापुरुगोताम भी राम भगसान् के मुले से कह-छाये गये हैं। इस से इन की महत्ता कीर कथिक बढ़ गई है। निष्कर्ष यह निकला कि समा करना, होथों—स्वराणों पर ध्यान न देना मिता, माता, मुख और छापु सन का ही नाम है। हों लिए कब परशुगम्बी के मोप करने पर—मुक का पनुत तो देनेवासे की जुतार से काट दालने की समझ देने पर खमाध्यों ने कुछ देनों मेडी ध्युसित वार्ते कह ही निल के फलस्वरूप परशुगामश्री का कोप और व्यादा महक बता, तह विद्यामित्रगों ने वन की यही कहरूर समझाता कि भगवन्, आब सायु पुरुष हैं, काव को छड़के की बात पर ध्यान नहीं हैना चाहिए, क्योंकि सावक को भला यह हान कहाँ है कि किस के साथ कैता स्परहार करना चाहिए, किंतु काव साधु हैं, स्थान प्रावक के मुख दोव की आशोधना करना स्थानों के लिए हार्याक्ष्य की है. स्थानसाख नहीं।

रामनी भी यही कहते हैं कि बाजक यदि कोई अनुचित और चपळतापूर्य कार्य भी कर देते हैं, तो माता, पिता और गुरुमन उस पर मसल हो होते हैं, मन में मुहित होते हैं कि बाळक भीदापन तो नहीं दिस्तका रहा है ? यदि चळत है और चळतातात्रत कुछ अनुचित कार्य कर दिया, ते। मेमपूर्वक समका देने से मन्मीरता और औदित्य का मार्ग में महस्य कर सकता है। हाँ, यदि चौदा होता, तो जाने के लिए कोई खारा नहीं भी का सकती थी, भीर कल हालत में कोप करना या उस की युद्धि पर लेद पकट करना सन कुए श्वीत हो सकता था। करनु

यही नीति कर्तुन ने भी बहल की कोर कहा कि हे सभी, हे कमित प्रमावजान परमें पर, साप इस चर स्वयंद नगत के विता है कीर संसार के सब से वह गुरु हैं। आप की बरावरी सर म हो कोई प्रचित्र पर है, म स्थान्दों में और म सातान में ही, किर व्यय से की किसी भी कार में बड़ा सपना अपिक स्रक्तिसाती होगा, इस की हो कमी संमानना ही महीं की जा सकती।

मह सुनकर मगवान् ने कहा — अर्डुन, में मानता हैं कि में ही सब का दिता और गुठ में तथा मेरे समान कहीं कोई नहीं है, परंतु मेरे सब कुछ होने से और तेरे भपराणों से नमा संबन्ध दें ?

## तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् । पितेव प्रत्रस्य सखेव सख्यः

त्रियः वियाग्रार्हिस देव सोद्धम् ॥ ४४ ॥

इस लिए मैं काया को पूर्णतः झुकाकर, मणाम करके स्तवनीय आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देव, पुत्र का पिता की तरह, मित्र का मित्र की तरह, मिया का निय की तरह (आप मेरा अपराध) सहन करने योग्य हैं।

गी॰ गी॰ — हे प्रभो, जाप सारे संसार के पिता और गुरु हैं, इस छिए सें अपने संपूर्ण शरीर को आप के चरणकमछों में अब्झे तरह हाडकर कोदिशः प्रणाम करता हूँ और जगत् भर के छिए स्तृति करने के योग्य आप परम प्रभु की प्रार्थमा करता हूँ कीर जगत् भर भराज हों। हे भरावन, हे विश्वस्य देव, मैं चाहता हूँ कि प्राप गुम्म पर प्रसाज हों। हे भरावन, हे विश्वस्य देव, मैं चाहता हूँ कि पुत्र का अपराध जिस प्रकार पिता चमा कर देवा है, मित्र का अपराध जिस सरह मित्र सह लेता है और प्यारो का अपराध जिस सरह प्रियतम ध्यान देने की चस्तु नहीं समझता, मेरा अपराध भी इसी तरह आप को सह लेना और ग्रुम को श्रमा कर देना हिनत है।

कर गर्—प्यारे मिश्री, यह रज्ञोक प्रतिक्रियोगीमिशिन क्येयोग का इतना हद दशहरण व्यस्थित करता है जिस की कहीं व्यया मिलनी कारिन है। युत्र यदि विता में श्रद्धा नहीं रखेगा, हरव से विता को सेवा करना क्ष्या पर्म और कमें स्थानर नहीं करेगा, तो वस के क्ष्यरामों की संख्या का तो हुन वृत्य ही नहीं है, जेतिन तन भी न तो वह अपने को अपन्यामों की संख्या का तो हुन वृत्य ही नहीं है, जेतिन तन भी न तो वह अपने को अपन्यासी समझ्या और न वन के लिए एमा माँगने की वसे आवश्यकता प्रतीत होगी। और पदि कमी देवियाम से कोई ऐसी गर्ज अपनक माई जो विना पिता को अनुक्तता पाप्त किये पूरी नहीं हो सकतो, तो वस समय क्या होगा ? विता से लिये क्षिये रहकर तो वन को अपनक कर पुरे है, अप युत्र महास्थ्य क्या करें ? हारकर स्त्रीकार करना पहता है कि पिता अद्या कर पाप्त हैं, अपने महास्थ्य क्या करें ? हारकर स्त्रीकार करना पहता है कि पिता अद्या कर पाप्त हैं, अपने मार्थ कर से साथ कर हैं अपने साथ कर के साथ कर से साथ से किये रहकर साथ मार्थ विरक्ष से स्वयं रहता थी है कि में चारे जितनो भी पुराहर्यों कर, पर यह कभी हो नहीं सकता कि का साथ सकता कर से पर पत्राभी स्थान कर हैं। इसी विरवास के साथर पर

नाकायक से नाजायक पुत्र भी आपरयकता पड़ने पर दिला से प्यमा माँगता है और पुत्रवसक पिता वस के अपनाचों को लड़कपन की चम्रजता-समक्रकर वस को चमा कर हो रेता है। पिता का हरय पेसा होता हो है कि वह आपनम अपने पुत्र के प्रति कीप का माव उस नहीं सकता।

इसी पकार मित्र और तिय परनी आदि कोई भी अपराधी लय अपने अभित मित्र और प्रश्न पति के मित्र अपरे को निवेदित करके मृत चृक, जान अनुआन में हुआ अपराधों के लिए अमामार्थी होते हैं, तो मित्र और पति भी वन के पूर्वापराधों पर उधान नहीं देते और अपना जानकर अवद्य खान कर देते हैं। यदि इस मकार की खानाराना के लिए कोई पूज्य, मित्र, विस आदि अपने हुएशे में स्थान न देते होते, तो आत्र दिन संसार में सर्वत हुए मैत्र, करह, वैमनस्य, अग्रान्त आदि का ही साझावय फैला रहता, कोई मी कुट्टक ऐसा न दिसाई पड़ता नहीं आपस में एक दूसरे से सीचे मूँह वालें काता, हैं तो के जुहार होडता अपना सेंग, ग्याप, कर, संकट में कोई किसी की सेवा मुख्य करता । जब कि मनुष्य का सामें पारण करने पर कोई विदेश रह नहीं सहता, तो पुत्र, मित्र, भी कावि समी दिय करों से भूले चूके, हास परिसास में, मेम मान में अवग्रप हो जाना अवस्यंभायी हैं। किर वन अपराधों को यदि खान करने की म्यान चर्छी होती, तो सुद्य सामित का स्थान ही अर्थभ्य हो जाता। इसी लिए प्राचीन काछ से ही इस तरह के अपराध्य भी होते था दहे हैं और प्रसाधियों की स्थापराध्य तर समझन भी खलता आ रहा है।

इस अपराच कीर चमापरंपरा के खंदर मिल्डवाब और कर्तव्याजन का मयुर लोत कवाच गति से बहता रहता है। अपराची जब समक लेता है कि में जैते कार्य, जैती बातें, जैसा हाल निलास अपने पृत्र्य, अद्रेय, संभान्य के मित अब तक करता जाया है वह विश्व नहीं रहा है। मुक्ते सो अपने पृत्र्य की पृत्रा करनी चाहिए, अपने अद्रेय में अदा रलगी चाहिए, अपने लंगान्य का व्यादर सरकार करनाः चाहिए, तमी यह अपने को अपराधी और घमा की पिता माँगमें के योग्य समकता है और तमी यह मित्रयुक्त चित्त से चमा धाँगकर चारतिक इप से अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर पाता है। ऐसी हो इच्च में लंग चारा की मानि भी होती है। पूज्य, अद्रेय, संसान्य को जब पूर्ण निष्म्य हो जाता है कि सेरा पुत्र, मिन, कल्प वस्तुनः एव अपने च्युचित क्मीं के लिए प्रधानान कर रहा है, अब से यह वैसे कर्म नहीं करेगा, तभी यह पुना प्रदान करता है।

यह यात वास्तविक क्षणाणी और एक के पूजा काहि के बीच में संपरित होती है। फिर यहि क्षप्रने को क्षपराची समक्रतेवाठे ने केवल भक्ति को प्रवल्ता से क्षप्रने मति व्रपराय-कर्तृत्व की कल्पना कर टी हो, वास्तव में बस ने अपने पिता, गुरु, वित्र काहि किसी के पति कमी ध्युचित ध्यवहार किया मी न हो, छवँदा वस की मिक्त में ही सराबीर रहता आया हो, तब तो वस की चमायाचना की बत्कृषता और महत्ता को कहना हो क्या है। वस दशा में तो पुरुषकों अपने पिएपात्र की नस्तता देखकर पूर्वा नहीं सभा सकता, वस समय तो वस के पास ऐसी कोई यस्तु नहीं रह जायगी जो अपने पियनन के लिए अदेश कहला सके, उस समय तो यह चपने पुत्र, मित्र, जी, माल, ज्यासक के जनर इतना मसत्त हो जायगा कि वस की मसजता एक मात्रास्य वस्त न रहक सचमन हो मर्तस्य कारा कर सेगी।

ष्ठजुँन इसी कोटि वा ध्यरायो है। घड़न खपने इरय में विरन्तन काछ ही यात्रान् की पत्ति पारय करता चा रहा है, उस ने भगवान को ध्यना लोडी पित्र और दिय श्रालक (साता) नानते हुए भी उन को ध्यना उपरेश गुरु और पुत्र पथ्यरशैंक हो माना है। कर्जुन के मन में भगवान के जिए यदि ऐसे मानों का पोपश न होता आया होता, जर्जुन ने पदि भी कृत्य को मित्रप्राप्य भगवान और ध्यारमतमपंथिक क्षम्य (केवल आत्मतमपंथ हारा ही माप्त होने पोप्य) गुरु मानने का अभ्यास न किया होता, तो दोनों सेनाओं के बीच में बाकर स्वयः भविष्य में होनेवाली महासंहारकारिणी युद्धकरण्या से घन्दाकर एकारक इस ने यह करायि न कहा होता कि मेरी प्रकृति में अहता ध्यार्द है, कर्तव्य प्रकृतेष, भर्म अपने की पहचान करने में मेरी पुद्ध कुण्डित हो रही है, इस जिए आप से शास्ति वा ज्याप पुद्धता हैं, में साप की शरण में बाबा हुआ जाप का शिष्य हैं, अपने कि जिल्ल भेवस्कर—करपाय-कारी—मार्ग का वपरेश से, मुक्त को समुचित उनाय पुत्रनेवालो युद्ध प्रहान करें। यथा—

कार्पण्यदोपोपहरास्त्रभावः प्रच्छामि त्वां धर्मसंमृद्धचेताः । यच्छ्रेयः स्यानिश्चितं नृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाथि मां त्वां प्रपत्नम् ॥

—- গী০ ২।৩

शर्नुन के इस पूर्वकथन से झात होता है कि यह श्रारती सड़के या मगकर की की तरह नालायकी करनेवाला कभी नहीं था, वह दिला, गुरु, शास्त आदि के त्यनों में अभदा करनेवाला अथवा वन की सेवा, शुक्ष, आदर, संभान में दिलाई आनेवाला कभी नहीं रहा । वह सदा का मक और सेवक ही रहा है । इस लिए वस ने कभी मूल से भी मगवान की सेवा में तुदि या वन के मान संमान में ल्पेसा की हो, ऐसा संभव नहीं मालूम होता । परंग होता दें कि तब तस ने अपने की पम्य और मगवान की शराप प्रमा करने के योग्य क्यों कहा ? जब अपराथ होने की संभावना हो नहीं है, तब फिर बस के लिए पाम मॉगने का क्या अर्थ है ? अर्जुन का ऐसा करना और कहा तो क्या में का प्रयत्न हो पालूम होता है ? क्या दें कि तस के प्रमा मॉगने का की कप्र है ही, तब कि तम अर्थ के प्रमा मॉगने का क्या क्या की स्थान की स्थान और कहाना व्यर्थ की सारा स्थान की स्थान स्थान स्थान से साम स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान स्थान

मगवान् के नितने सामध्ये को वस ने घरयण रूप से या अनुमान से जाना था बतने ही अग तर यह वन की मस्ति करता आया था, वतने ही सामध्ये की वस ने वपासना को थी। भीर आग अनुमान से आता काया था, वतने ही सामध्ये की वस ने वपासना को थी। भीर आग अनुमान को मगवान् की आशोप सित, अनन्त रूप, अरमेप सामध्ये वा घरयद दर्गन ही गया है। अनुमान ने आग रेस लिया है कि कव तक मैं ने इन को नितना समका था वस से सो ये बहुत विशाज है जिस की कोई हद हो नहीं है। ऐसा जान होते ही वस नो आग तक की अविभ में है पित, वपासना, अवा, विश्वास, पूना, अवी, सेवा, शुष्पा सभी भोड़ी गान पढ़ने लगी, सभी में वस ने ऐसा दिलाई हैने लगा, मानों में ने बस्तुतः कुछ न करके सब बातों में मगवान् वी मर्यादा का, वन के रूप, गुण, शक्ति, सामध्ये का वपहास और अपमान ही किया है। पर्यंतु इस के साथ ती साथ वह यह भी जानता थी किया है। बानने मर में तो मैं ने सब तरह से बहा हो समका और सर्वदा इसी प्रकार का व्यवहार किया है। कान पर में तो मैं ने सब तरह से बहा हो समका और सर्वदा इसी प्रकार का व्यवहार किया है। किस से इन सामाहिक और में बहुन वता सके। इस लिए वस को यह मी विश्वास था कि मेरे इन सामाहिक और में में स्ति पर सामाहिक और में में सिरा पर सामाहिक और स्वीमोरियत अराव्यों को ये अवश्य समा कर होंगे, और करना हो चाहिए। अस्तु ;

इसी क्रमियाय से कर्जुन ने कहा कि है प्रमो, काय सब के पिता कीर परम पूर्य भेत-तम गुरु हैं, इस जिए में करने वाधेर को काम के चरखों पर सुकाकर, साधात प्रधान करके सब के द्वारा स्तृति करने योग्य काय परमेरवर की प्रशक्त करना चाहता हूँ। है हैव, जैसे पिता पुत्र का, मित्र वित्र का, विवतम विवतमा के क्षपाय चमा कर हेता है वसी मकार काय मेरे अपरायों को सहस्र करने कर्योंत चमा हैने के योग्य हैं।

इस पर भगवान ने कहा— चर्नुन, तृँ इतना व्याकुल क्यों हो रहा दे १ तूँ ने वार्षना की और में ने क्रपना विशाद रूप दिलकाया, इस में मेरी उटता क्या दे कि तूँ मधन होने के खिर मार्पना कर रहा दे १ मेरी समक्ष में नहीं का रहा दे कि तूँ व्यों इस प्रकार स्पप्त होकर बार बार चना माँगता दे और मुक्त से अब क्या कराना चाहता दे १

क्षार्तुन ने कहा-मगदन, यह काप की घतीम कुता है कि आप ने मेरी पार्पना स्त्रीकार की कीर मुक्त को तिराट् रूप का दर्शन कराया, परंतु हे प्रणो, में यह-

अदृष्टपूर्वं हृपितोऽस्मि दृष्ट्या भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ पहले न देखा हुआ (रूप) देखकर हिंपत हुआ हूँ, फिर भी भय से मेरा मन अत्यन्त व्यथा को प्राप्त हो गया है।(इस लिए) हे देवेश, हे जगन्निवास, पसन्नता पकट करें:हे देव. उस रूप को ही ग्रग्न को दिखलायें।

गी० गी०—हे सगवन्, आज के पहले कमी भी न देखे हुए आप के इस विराट् विश्वरूप को पहले पहल देखकर मुफ्त को अपार हुए हुआ है, किंतु है जान्दापार, इस रूप की विकरालता और अनन्तता को देखने से मेरे मन में इतना अप पुस गया है कि वह विकटल ज्याइल हो गया है, ज्यमता के कारण मन का धैये गायब हो गया है। इस लिए हे देवाधिदेव, परमेश्वर, में अब यह प्रार्थना करता हूँ कि मुक्त पर प्रसन्न होकर आप फिर से मुक्त को बही पहलेवाला नित्य मुन्दर रूप दिखलाने को छपा करें। साएय यह कि मुक्त ससीम में अब अधिक देर तक यह ससीम रूप देखने की शक्त नहीं रह गई है। इस लिए इस रूप को अन्तिईत करके (अपने में जिपाकर) आप वही पहले के छला हो जायं।

क प - प्यारे भाइयो, अर्जुन के बार बार साष्टाह प्रयाम करने और प्रसन होने के जिए मार्थना करने पर भगवान् ने इस से म्याकुछता का कारण और अपनी प्रसन्ता का इस का मगोमिक्तपित रूप पूछा। बात ठीक ही थी, क्योंकि समवान् ने कुछ अपने मन से तो बह निराटू रूप दिश्वकाया नहीं था और न वे खर्जुन के जपर रुष्ट ही थे। ऐसी हाछत में नद तफ क्यर्जुन स्तर्यन बतला देकि यह क्यों घवड़ाकर प्रखामों की ऋड़ी लगा रहा है और किस प्रकार की भगवान् की प्रसप्तता चाहता है सब तक भगवान् मक्षा किल ब्याय से इस की ध्यातु-सता दूर करते तथा क्या करके अपनी प्रसनता युक्ट करते है परंतु आर्जुन के लिए यह स्वामा-विक प्रश्न 🛍 वडा कटिक 🗓 गया। काएण, वह यह कैसे कहे कि ऋग भ्रपने प्रक्रमकर रूप का दर्शन मत दीतिए, यही रूप मेरी व्याकुछता का कारख है। क्योंकि उस रूप की ती स्वर्ण हसी ने प्रकट कराया था, अब कैसे अपनी नास बरले ? परंतु था यह काफी होशियार, इस में संदेह नहीं। इस को तुरंत युक्ति सूक गई कि क्या कहका इस रूप की प्रशंता की रूला मी करूँ घीर वस के भगानक दर्शन से खुटनारा भी पा लाउँ ? इस ने खपनो घवड़ाहर के कारण को स्पष्टतः प्रकट नहीं किया, थाडा घुमाकर कारण बतलाया । कहा कि में केवल घवड़ाया ही होजँ, ऐसी मात नहीं है, मैं बसस भी हैं। श्राप ने मुक्त पर कृषा करके वह श्रद्भुत रूप दिसवाय। जिस को देसने का सौमाग्य कांज तक किसी को नहीं मिला था। श्रीरों की तो बात ही क्या, चाप का इतना निकट संबन्धी और घनिष्ट मित्र होकर स्वयं मैं ने भी इस रूप को ग्रान के पहले नहीं देशा था। सो इस अपूर्व रूप को देशकर तो मुक्के इतना हुवें हो रहा है जिस का विकान।

नहीं, लेकिन दर से हर्म भी धवडा गया है। सच ही है. जिस चीन को कभी न देहा हो वस की पहले पहल देसने पर करसकतापुरा एक विचित्र प्रकार का आनन्द और हुपै होता ही है। चिडियाक्षानों श्रीर श्रमायवयरों में बहनेताले खेंसार शेरों श्रीर मयानक साँवों की छेटे छोटे बच्चे तक बड़े चात्र में देखते हैं. उन को खशी भी होती ही है कि हम ने भ्राम विवित्र जीय देखा। परंतुक्या केवल स्वशीही होती है ? किसी प्रकारका मय नहीं होता? अवस्य होता है। शेर पिंगड़े में बंड रहता है. वस के बाहर निकलने और चोट करने की विरुक्त संमादना तक नहीं रहती, पर नहीं बस बोर ने मूँगडाई खेकर लगा मेंड बाया कि कितने ही बच्चे समाने क्त के कठवरे से दर का सड़े होते हैं । और अगर शेर कहीं पक्त बार कल के गर्ग हैता है. तब तो में ने हेला है. कोई कोई घवड़ाकर, दर के मारे सुद मी विषय देते हैं और कोई कोई विचिम दोकर बिर भी चड़ते हैं । इसी सरह पुस्तकों में धनधोर जंगलों कीर साक्षाशक्त्रकी पर्वती की प्राकृतिक सन्दरता का वर्धन पह पहकर जीवों के मन में छन्हें देखने की बढ़ी शराकता बरवल हो लाती है. समी पत्रनेताने चाहते हैं कि किसी तरह सम सन्दर दरशों का मरयच कानन्द छुटें। परंतु सब को इतना खबशाश, धन, सुभीता कहाँ कि अपनी शराकता को चहितार्थं करें । हाँ, कोई कोई मान्यवान् खबरय अपनी इच्छा को पालवती करने के छिए वन पर्वत का भगना करने निकक्ष पहते हैं। ईश्वर की क्षा से में ने भी भनेक शंगलों और पहाड़ी को देवा है। साथ ही पक्तिरचेत्रेक्क प्रसचले यात्रियों को भी वन में भ्रमण कार पाया है। इन में बहुत से शाबी देशे होते गये भी पहले ती पर्यंत की काँचारे, इस के हरों में बहुनेवाले पड़े बड़े माले, संग साहयाँ शाहि देशकर बाह बाह कर बड़े और कहने छगे कि वस्तुतः प्रकृति सुन्दरी ने अपने रहने के निजी स्थान की सुन्दरता देने में जहां भी मितव्यपिता नहीं की रे, सुब शाहसची दिसलाई है, पर कुछ ही देर में बन में से कितनों के पैर काँपने अगते थे, सिर चकराने सगता था और आँसें बंद करके उन्हें बैठ साने के लिए बाह्य होना यहता था।

हम ब्याहरणों की अब में याह करता हैं, तो मुक्ते अर्जुन को इस दखेत में वर्धित दया का बहुत जुड़ प्रत्यस्त की तरह बात होने स्थाता है। मर्थकर से मर्थकर वस्तु पहले बासुक्षान पूर्ण आनन्द का ही संबार करने दूस में करती है। देखनेवास्त यहि पहले से मावता भी हहता है कि अपुक्त वस्तु को देखने पर अपुक्त की मृत्युं आ गई थी, प्रवहाहर से एश्विता हो गया था, तो भी वह स्थी बन्तु के सामने पड़ जाने पर कम से कम एक बार वस को ब्याँस भर देख सेने के स्थि सामने पड़ सामने पड़ जाने पर कम से कम एक बार वस को ब्याँस भर देख सेने के स्थि सामनेवास हो उठता है, आये आनेवासी प्रदेशना को समस्य करता हुआ भी यह अपने आँगी को बहु मधीरपाइक हर्य के देखने से रोक नहीं पाता, क्योंनि इस में भी हसे एक एक अनन्द वा आनास मिलता है। फिर निस्स वस्तु वो कभी देशा नहीं, म

मालून होना, बुल भी आवर्ष की बात वहाँ है और बाद में की भर देश लेने पर बल के भारी भर्यकर परिलाम की स्वरण कर मयाकुछ हो लागा तो स्वामाविक हो है।

महीन ने सानन्द के साथ पढ़ले का च देता हुआ मयानक तिराट् रूप पारों धोर से विगाइ गड़ा गड़ाकर देखा, परतु शद में वस को जब संसार का संहार होना दिसजाई पड़ने लगा, ती यह स्थानुत हो गया। सब मगवान से मार्थना की कि मनो, मुरू की प्रमा की निव, में ने साथ को नहीं जाना था कि आप ऐसे हैं। इसी लिए बहुत तरह के स्थाप किया भीर पत्न से निद कर के साथ का व्यापक कर देखना चाहा। आप ने कुशा की भीर मुक्त को स्थाप किया भीर पत्न से निद कर के साथ का व्यापक कर देखना चाहा। आप ने कुशा की भीर मुक्त को स्थापन क्यापन क्यापन कर पहिल को देखकर एक नवीन वस्तु देखने से सरपत होनेवाले सानन्द का पूर्व अनुमव कर रहा हैं, किंतु हुस कव से मर्थकर विगास की जो परंपरा जारी हो गई है, हिस्स कर के बड़े यहे अधिकुर्यदेखरा मुख और मर्थकर देखा ( दाइ ) को अगरसंदार में सीमता दिसला रहे हैं वह सब देखकर मेरा चित्त ठिकाने नहीं रह गया है, सानित, पैर्य, मुख आदि मेरे लिए दुर्लम हो गये हैं। इस लिए हे छवेरेनेश्वर, हे विरवापार, यह स्थाप सहि हो साहर और कुशाकर वही पहलेबाला कम मुक्त को दिखलाए, आप का यह रूप देसने की स्थात का मार्थ में नहीं रह गई वह का है । इस लिए हे छवेरेनेश्वर हो चया की तिए।

यह प्रार्थना सुनकर मनवान ने कहा—'वही रूप' कहकर तूँ मेरे किस रूप की बात कह रहा है ? में तुक्ते बनला चुका हैं कि मेरा एक रूप नहीं है। तूँ यह भी बानता है कि मेरे अनन्त रूप हैं। यह भी तुक से अविदात नहीं कि मेरा कोई भी रूप नया नहीं होता, मेरे सब के सब रूप अनाहि हैं। खतः साफ साफ बनला कि 'वही रूप दिखबार्प' कहकर तूँ मेरे कोन से रूप भी देखना चाहना है, अद में तेरे किए कैसा रूप चारण करूँ ?

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-मिच्छामि खां द्रष्टुमहं तथेव । तनैव रूपेण चतुर्भजेन

सहस्रवाही भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

में आप को पूर्ववत् ही किरीट छमाये, हाथ में चक्र छिये, गदा घारण किये देखने की इच्छा करता हूँ। (इस छिए) हे सहस्रवाहो, हे विश्व-च्यापक मूर्तियारिन, (आप) उसी चतुर्श्वन से (स्थित) हों। गी॰ गी॰—हे प्रभो, अब में आप को पहले हो जैसा देखना बाहता हूँ, जैसा कि सिर पर किरोट मुख्ट छगाकर, हाथों में गदा और चक लेकर सुन्दर रनरूप में सर्वदा आप मेरे नेत्रों के संमुख रहा करते थे। इस छिप हे जनन्तवाहु घारण करने थाले विश्वस्वरूपी देव, अब आप छपा करें और एस पहलेवाले चार मुजाओं से पुष्क वासदेव के रूप में ही मेरे सामने प्रकट हो जायें।

क । प्रभाव प्रमु के प्रेमियो, कार्नुन श्रन श्रवनी इच्छा की स्पष्ट प्याख्या करके बताला रहा है कि वह मगलान् को अन किस स्प में देशना चाहता है। पहले वस ने निरीट-याजा, गदायाजा और चहताला कहा, पर ये सम बातें तो इस दिखस्य में भी वर्तमान भीं। विराह देव का वर्णन करते हुए वस ने प्रास्त्य में ही देशकर कहा था कि—

> क्रिरीटिनं गदिनं चिक्ष्यं च तेजो साझ सर्वतो दीविमन्तम् । परयामि खाँ टर्निरीक्ष्यं समन्तादीमानलक्ष्याविमयमेया ॥

में भार को किरोटवाला, गहावाला, चलवाला, तेस को देरी के स्तर से, चारों कोर एकास कैलाता हुए।, सपते हुए स्वर्थ कोर कांग के समान कामगानेवाला, किनाई से दिसाई देनेवाला देस कहा है। फिर कव भी जब उस ने सेला हो वर्षन किया कि में चार को किरोदवाला, हाथों में गहा कीर चल पारण किये हुए पहले ही की तरह देसना चाहता है, ते। उस की साल्य हुए। कि ये सब चित्र कोर कच्चा की प्रेरे सामने वर्तमान विराट देन के स्तरीर में भी मौजूद हैं। तर वस के मुद्देत हैं। किर कहा कि ये सब चल में मुद्देत के स्तरीर में भी मौजूद हैं। तर वस के मुद्देत हैं। किर कहा कि ये सब चल स्तर्थ के उस में साल्य के स्वर्थ के स्तरीर में देशना चाहता हैं लो चार ही मुनाओंबाला प्रविद्ध स्तर हैं। इस विरस्थापक, अर्थल्य बाहुयुल रूप में इस चित्र में तो में देश ही रहा हैं, इस विश्व कव उसी पुराने चतुर्युन रूप में ये सब कल राज पारण किये हुए काम प्रकट हैं।

कर्नुन के इस कथन से सिट होता है कि संसा घर को बादे भी एच्या मगवान् सर्वेश हो है। हाणेंगले दिललाई देते रहे हों, पर कर्नुन सन को सहा स्त्री रूप में देलता रहा तिस स्प में बन्दीने वसुदेव देवकी के संमुख कांत के कारागार में अनतार किया था। यह, बक, गरा, पथ से युक्त, कपने प्रकाश से घोर तमसाच्छ्रण केतलाने की कोठरी को प्रकाशित करते हुए दित्य स्वस्प से बन्दीने जन्म केकर वसुदेव देवकी को सारस्वण हो थी कि कप में बाप होगों को कप्युक्त करने के लिए का गया हैं, बता कर काप दुख को स्थायकर प्रस्त हो वार्षे। इस के बाद देवकी के मानुद्दय ने इन्हें करने पुत्र के रूप में स्था प्रशार देसना चादा लिया सर्वेशायास्य संस्त्री देसा करते हैं। इस लिय देवकी ने मार्येश को कि दे ममो, यह स्प देवकार क्षत्र काप मेरे संस्त्री तुत्र के रूप में हो बाए। सगवान् ने स्त्र की प्रारंग मानुकर सलीकिकता को कपने में हो लिया लिया और दो हाथों से युक्त नन्दें से सिटा प्रमान स्वीकार किया । धन का वहीं रूप सर्वत्र परिद्ध हुआ । गोष, योषी, न्यांध, वाल, सरा, साधी सब छोग भगवान को दो हो हार्योगले देशते थे । परंतु इस में एक रहस्य था । यह कि को लोग भगवान को द्विभुन देसते थे धर में इन रेटानेवाओं की दृष्टि का अथवा मान- दिस मावनाओं का दोष था आर्थांत वे रेटानेवाओं मगवान को लगदीरहर के रूप में न रेटाकर अथने भगवानुसार समे संबन्धी के रूप में ही रेटाने थे । इसी से धन को वह अछीकिक रूप भी छोकिक की ही तरह रिस्काई पड़ता था । जिन लोगों ने भगवान को जोकिक व्यक्ति न समस्तक अञीकिक पुरयोग्तम समस्तक की बुद्धिमानी की वरह तो हमेगा भगवान चतुर्भुन ही हिस्ताई पड़े । इस बात का एक नहीं, सनेक प्रमाण सीनद हैं।

का चत्रभंत क्षय स्वत्वार्मन ( सर्मन नामक दो सापसःसटकों ) मे देला था । यह गौरुत की क्या है। भावान के बार बार माधनचेती करने से लंग आकर बशात ने इन की काठ की कोळळ में बॉय दिया। भगवान कोळळ को घसीटते ४० इचर बचर टीइने छते। यशेखा मे क्रीय से बिगटकर अपने द्वींते पर सड़े सर्जुन के दन हो हचीं के बीच में क्रोबज की फैसा दिया जो होनी एक एक साथ ही उत्पन्न होने के कारल यमल ( जोड़ आँ ) मान से प्रनिद्ध थे। ये होनों परके करेर के पुत्र थे। इन में एक का नाम नकरूबर और इसरे का मणियीय था। कुवेर के घन बैमन का मला क्या पदना ? वे समस्त छिट के धनाध्यक्ष हो उद्दरे स्वीर अपने विता के धन को सभी पत्र सरना समस्ति ही हैं। नवश्चेर भीर मुखियोद कर गुरक हुए, तो धनाभिमान से प्रमत होकर नम्बस्य से विजासिता में कृत पड़े । अपनी विजासिता की चरिमार्थ करने के लिए में किसी भी दिवत या चनुचित तरी के को काम में छाने में लगा भी न हिचकते । एक बार कुछ जियाँ गंगी होकर एक सावाय में स्नान कर रही थी । अन विचारियों ने पथासंबद अपने की पूर्णों की और में काफो लिया रक्षा था, पर व्यक्तशा गमन की शक्ति रखनेवाले कृतेर के दोनों पुत्रों ने उन्हें देख लिया। श्वत मका ये वहाँ से क्यों हटते र सन की सी आहत ही पह चुड़ी थी कि जैते हो वैते परवियों के पीछे पड़े रहना, बॉल कड़ाना, कुचेश पकट कश्मा । ये दोनों द्यान क्याक्ट उन जियों का नक्षाना देखने क्षये । इसने में नारदणी कहीं से पुमते धामते आ पहुँचे। बन्होंने इन की इप्टता देखी, सो इन को सुधारने के जिए गाप दे दिया कि तुम दोनों एक हो जाओ । कुनेरपुत्र बड़े घनडाये, उन की सारी विजासिता की चेटाएँ पूज में मिख गईं, क्षमे हाथ जोड़ने, पैर पड़ने । मारहती को दया आ गई। उन्होंने याप का परिद्वार सतलाया कि मयवान् कृष्य को ज्यान में सबकर गोकुल में यसोहा के दर्शने पर छच की योनि में रहकर समय विताओ। जब कृष्णावतार होगा, तो तुम मुक हो जाशोगे ।

भगवान् वन्हीं दोनों क्यों के भीच में कोवळविद्वत क्या रहे गये थे, मुद्ध देर तो मां भगवान् ने कुछ नहीं किया, पर प्रशेदानी ज्यों हो का की आतों से कोकळ हुई रवी मां भगवान् ने कुछ नहीं किया, पर प्रशेदानी ज्यों हो का की अल्लां ने का के दृष्ट काम में कावर दाजी, तो कहोने का को भी कोवल के लाथ ही लीच किया। दोनों क्या के दे तूप के के कि सभी नी सरह कमीन पर गिर पड़े और दोनों की नहीं में ते नक्तूनर और मिणपीन अपने पूर्वकप में यक्ट होकर भगवान् की लात के लाग में मानवान् के स्परी से का का स्पर्य में प्रकट होकर भगवान् की लात के सम्बाद की सम्बाद की स्परी से का का स्पर्य में प्रकट होकर भगवान् की समावान् की समावान्य की समावान की समावान्य की समावान्य

र—इस के बाद छन्दाकर में उन का चतुसुंज रूप देखा इन्द्र मे। यह गतिर्घनकीका के समय की बात है। इन्द्र को करानी पूना न मिखने से लोग हुआ था। इन्होंने प्रक्रमनेय बर्साकर छन्दाकर को बहाना चादा था, पर मेप कब असक्तत्रपनीरथ होकर कीट गये कीर अपने सामर्प्य की बरवादी का हाळ इन्द्र से बत्वादा, तो इन्द्र की अविं पुर्छी, मिक्त का कोत बद्द चना और दे भगवान् के चरखों पर धाकर जिर पड़े। इस समय भी भगवान् के चतुर्युनक्रम में ही इस्तेन दिया।

२—िक्तर मद्यामी को मीह हुया। वन्होंने एन्स्तरक की योखों को, बहुई को कीर बारू क्यों को ब्रह्मत है दिया। अयवान् ने खन्नी बहिना हिनलाकर वन की भी धौंसें लीखी। ब्रह्मती भारत गद्रगद दीक्षर मगवान् के चर्या पर गिरे और तब बन्हें भी चतुर्मुंत दम का दर्शन मिला।

у— वाद में नग्दमी कापी रात की यपुनास्तान कर से यये। वहवा के स्वर्त में नित्तमा-मुसार कोई जित्यतार कर वहव्यकोक पहुँचाया। उन्हांबन में नग्द के न की हने पर इक्सी मची। कुत्यानी पता खनाते हुव वहव्योव के घर पहुँचे। महिमा ज्युनकर वहव्य ने सार सर समा माँगी, पैरी पर मस्तक खुकाया और अन्त में चतुर्युन धनवान का दर्शन पाकर कृता-धेता प्रदेश की।

४—हरावसार की लीका हिमाजाने के समय समस्त युग्दावनवास्त्रियों को सभी श्रवतार्धे के चतुर्युनस्थर्यन का सीमान्य मिका था।

६ — अन्त में बंस को भारने के बाद को देशता छोग जयवान् की स्तृति काने आये थे इन्हें भी मानान् ने अन्ता चतुर्भुंग रूप दिखलाया था। इसी प्रकार और भी बहुत मत्तों की समय समय पर बन का यह रूप रेखने नो मिल लाया काता था। परतु खर्गुंन तो बनन्य मत्त था। बस बी बरावरों का तो कोई अरू था ही बही। इस छिए यह समय वर्षर पर नहीं, चबिक सर्वरा ही मानान् के चतुर्भुंग रूप का ही बही विद्या करता था। समय समय पर जिन भक्तों को भगवान ने श्वरने घतुमुँतरूप का इराँन कराया था हन में पारहवें की माता कुन्ती और पितामह भीष्य का नाम विशेष शरवेंद्र शीय है। इन लोगों को मगवान के चतुमुँतरूप का इराँन महामारतपुद समाप्त होने के बार मिला था जैसा कि निम्नविद्यात कथा से श्राप खेलों को जात हो लायगा।

कुम्ती को चतुमुँगी मगवान का दर्शन मिळने की कथा इस प्रकार है कि महामारत में करतरपामा के पिता द्रोधाचार्य को जब घोसा देकर मार डाला गया, तो बस समाचार को पाकर कावरपामा के पढ़ा पर्यकर कोच हुना। अवतरपामा ने मितना की कि किस ने मुम्त जीवित को ही चत बतळाकर मेरे पिता को कवरपाम के छिए विवय किया और निरस्न पिता के कपर पात करके वन का सिर करवाया वस के एक मी जुड़म्बी या वंशन को में जीवित नहीं रहने हूँगा और इस मका पुनमरख को झड़ी सबर सुनाकर दरया करनेवाली को में मरवा ही योकावृत और प्रायक्तिक होने के लिए बावस करूँगा।

कोप में बाकर अरवरणामा ने पायहवों को मारने की मांतहा सो कर सी, पर कोप जब कुछ कम हुआ, तो इस को अपनी मितिहा पूरी करना सापारण काम नहीं जान पड़ा। इस का कारण भी स्वष्ट ही है। अरवरपामा को सोचना पड़ा कि मिन पायहवें। ने अपनी बीराता से समी संमुख होकर खड़नेवाओं को परामित कर दिया इन पाँच महारणी दीरों को में अबेलां किस मकार मार सहूँमा ? मुध्यित, नकुछ और सहरेव को चाहे किसी तरह अपने पराम्म से भीचा भी दिला हूँ, य्यपि यह काम भी दतना सरल नहीं है, क्येंकि ये तीनों भी सापारण योद्यामात्र नहीं हैं। पर चीन और सब्दुन को तो निभय ही में संमुख युद्ध में किसी सरह नहीं पा सकता हैं। तब मतिहा किस बताय से पूरी ही ? क्या में मी इन पोलेशों के साप पोलेशानी ही करूँ ? अरवरपामा की अन्तायहत्तियों में द्वाद पच गया।

वस की दुष्पटति ( जविवेक ) ने कहा—हाँ, इस में हन है हो क्या है ?

विवेश ने कहा—केंक्रिन में चिवय तो हैं नहीं कि राज्य पाने के जिए मुफ्ते कुटिल या सरक्ष सब तरह की मीति से काम लेना चाहिए। मैं तो बादाय हैं, बतः मुफ्त को क्या अपने पूर्य कुटिलता का मार्ग ग्रहण करना चाहिए ?

कविनेक ने कहा—माद्याय जब के लिए हो, तन के लिए । इस समय तो सुम ने पिनेयों का हो पम आपनाया है, दुर्योधन की सैनिक सहायता स्त्रीकार की है। इस लिए इस समय तो तुम्हें 'जेता को तैसा' वालो नीति हो क्यनानी चाहिए। पायस्त्रों ने हर्र विलक्त, पोझा रेक्ट सुम्हारे पिता की हर्या की है। तुम भी उन्नरे सीपे किसी भी मार्ग से इस का बदला लेने के लिए स्त्रतन्त्र हो। इस में तुम्हारे नाझचार की थोई निन्दा नहीं कर सकता।

विवेक को कुछ युक्तिसंगत उत्तर नहीं मिछा, वह बगलें भाँकने छगा।

कविरेक को मौचा मिला, उस ने लोब देते हुए कहा- सच पूछे, तो इस समय इस प्रकार की व्यवस्य कीर अनुषयोगी चातें छोचने से तुन्दें कर्तन्त्वकट होने का पाप ही सतेगा। राष्ट्रमी ने तुन्दारे पिता की नृश्यंत कप से हत्या की है, तुम ने उन से बदला सेने की प्रतिका की है, इस लिए इस समय सब साह से तुन्हाम यही कर्तन्य है कि अपनी प्रतिका पूरी को, अपने दिता के यथ का बदला चुकाओ।

खर्बरधामा में कहा—और है, मीचीं, दुवों, शर्कों, गुवहस्सा पापियों से भेउता, सजन नता, सम्यता, पार्मिकता का ध्यवहार करने की बात खोचनी भी इस समय कायरता है। गिमी भाषाी। इन के साथ तो इस से भी बड़ा नीच बनकर बहुवा खुकाना पड़ेगा। उम पापियों में पुखे मैहान झूठ बोलकर मेरे पिता से शखरवाग कराया, में खुप रहकर राष्ट्र को सीते समय बन के अरीशों से वायों वा स्वाम कराजमा । बस, यही एक ब्याय है कोर यही है मेरा करिता निज्या !

समारी रात. घीर चन्यवार का साम्राज्य, कहीं पत्ता तक दिलने ना शब्द नहीं, दिन मर के धके सैनिक और सेनायति अपने अपने शिविशे में घोर निटा में निमान थे। यहन-रथामा दाले वर्जों से अपने शारीर की क्षिणकर इस प्रदार अपने शिविर से बाहर निकला, मानों यह भी काली रमनी का कहीं पीछे भला हुआ कोई टुक्टा हो ली सब हीडकर वसी में मिल जाने के लिए सपका चला था रहा हो। यह विक्नी की तरह धीरे धीरे पैर रखता हता पारदर्श के शिविर में जा पहुँचा और गौर से चारों और आँखें घमा घमाकर दिनजमाँ करने छगा कि कहीं से कोई देख तो नहीं रहा है ? अब वसे पूरा विश्वास ही गया कि कहीं होरे विच दासनेवासा नहीं है. तो वह हवीते पर पड़ा हुआ पड़ी तठाकर रस के मीतर घस गमा । भीतर काने ही उस ने देशा कि बात वायहब सीम हीने पहले से ही मरने की तैयारी करके सीचे हैं। शतसी विद्धीनों पर खत्रम कनम कीडरियों में रहनेवाले पायहन काम प्रथियी पर ही बम्बल हरी वगैरह बिलाकर एक ही बगड पाँची सीचे हुए हैं। यह दरय देशकर अहर-स्थामा ने सोचा-विधाता को भी यही स्वीकार बाजम होता है कि मेरे हाथों सुप्रमात्रस्था में पक्त साथ ही इस का सहार हो । इस विचारों ने बरवतथाना का साहस करें गुना बड़ा दिया। इस ने स्थान से सखवार निकाल दनादन पाँचों के सिर घड से अलग कर दिये। उस का कर दृश्य कपनी पैशाचिक कृति पर अपने आप प्रसन्न ही उठा। उस ने मोरी के साथ रहारा लगावर शासरी यात प्रकट करते हुए हँसना चाहा, पर तरत बसे ख्याल था गया कि करे. यह तो क्षत्र का किविर है. यहाँ बसचता प्रकट करने का बबटा परिचाम मिकने छगेगा । इस किए अब ऋपने शिविर में चककर महाराज दुर्यायन के सामने ही, व्यानन्द मकट करना

चाहिए नहीं इस के लिए पारितायिक मिलनेवाला है । फिर वस ने सोचा कि दुर्गोपन कदा-चिद्र मेरे कहने पर एकाएक विस्वास न करें तब क्या होगा ? क्या उन से कह दूँगा कि भाष गुप्तचर भेगकर शत्रुशिविर से समाचार मँगवा सें १ परंतु तन भी तो वे कह सकते हैं कि पारदर्गे को तुम ने ही मारा है, इस का क्या ममाख दें १ तब १ तब यही कि में इन पाचों के सिर भपने साथ खेता चलुँ भीर खे चळकर हुर्योधन के सामने भानी बहादुरी, का प्रपासाहित सर्थंत सनाज । हाँ. बस यही शिक्र उपाय है।

करवरयामा मे पाँचों जिर का लिये और तेजी के साथ दीवृता हुवा दुयोपन के सामने नासङ्गहुमाः दुर्गोपन व्यपनी हार पर हार होने से बड़ा चिन्तित था। शक्त भर धस की मींद नहीं आर्थी। उस ने कमीस्वस में नहीं सोचाया कि संसार की कोई भी सिक्त पितामह भीष्म था गुरु द्रोण का कुछ अनिष्ट कर सकेगी। किं<u>त</u> वही सकविषत घटना जब प्रत्यव होकर संघटित हो गई, पितामह कर्जुन के वाखों से विद्य हो, खड़ने में शराक होकर वायग्रय्या पर पह गये और द्रोणाचार्य संसार से दी क्च कर गये, तो विचारे की नींद हरान होना कुछ मी काथमें की बात नहीं थी। टुर्गोचन ने सिर बठाकर देशा कि बरदरपामा सामने क्षश्ना होइत् यहे भयंकर रूप से हँस रहा है। इसे आधर्य ग्रमा और वह सोचने लगा कि अपने पिता की सत्यु से यह नाद्मणपुत्र शोक के मारे पागब तो नहीं हो गया है ? इस प्रकार सुनसान रात में हाथ में नंगी तलवार लिये यह मेरे पाछ किस विचार से ध्याया है और क्यों हुँस रहा है ?

हुयेथिन की चिन्ता मह करते हुए सद्वरधामा ने कहा-रामन्, चव छाप निष्कायश्क शाउद करें, आप के बतावान राष्ट्रकों की मारकर में ने आप के खिए प्रियों की कराटकाहित कर दिया। यह देलिए, ये पाँची पायडवों के पाँच सिर हैं।

इतना कडकर बस ने गठरी छोड़ी और दुर्योधन के पैरों के पास वे पाँचों तिर लुङ्का दिये।

हुयोपन वन सिरों को देसकर प्रसन वहीं हुआ। वस ने घृणापूर्वेक प्रस्तरथाना का तिरस्कार किया और कहा--आह, अद्वरपामा, तूँ ने यह क्या किया १ अरे नीच, तेरी अँदि भी पूट गई है क्या कि द्रौपरी के पाँच पुत्रों के लिसें को पायडवों के लिर पतला रहा है। मैं नहीं नानता था कि मूँ इतना नीच है। कच्छा हुआ कि गुरुवर (होख) पहले ही परलेक णा चुके हैं, क्योंकि यदि वे जीवित रहते और तुम्हे ऐसा दुष्कर्म करते देश सेते, तो अवरय ही बन्दें पुत्र की दुष्कृति से स्टपम होनेवाली जोकलच्या के यथ से कारमधात करना पहता। जा, दूर 🖹 मेरे सामने से: बाब कभी खपना पापी मुँह मुक्ते मत दिसाना।

अरवरधामा ने भी देशा कि जिन्हें मैं ने पछ पायदव समस्य था वे पछ द्वीपदेस निकले। इस मकार कपनी कारण फलोमृत न होने से कीर दुर्घोचन द्वारा तिरस्कृत होने से कुछ देर तक हो यह नीच विषक्त शिक्षियाया सा राहा रहा. पर दुवैधिन ने जब पुनः बिगहकर कहा कि बाता क्यों नहीं यहाँ से. से। वह वहाँ से चला गया । परंत दर्शायन को फरकार ने अने और मह बना दिया। वह सीचने लगा कि इसी मर्स का पच प्रहुख करने से मेरे पिता की यह दरा। हर्रे. और इसी नीच की मलाई करने के बिठ में ने ऐसा धनर्थ किया उस पर भी यह टप्ट मुम्द को 👖 प्रपने सामने से हटा रहा है। तब तो यही ठीक मालम होता है कि धव पायहर्वी के पच में मिल काऊँ। पर पायहद क्या मुक्त को अपनी चोर मिलने टेंगे ? वन से दया मेरा यह दण्डमें खिया रह तथा होता ? अवदय हो भी कृत्य ने ग्रीतनल से सन वस नाम क्षिया डीमा और वन के कहने से पाएटर यह बटला लेने के लिए सम्बक्ती हुँड रहे डीमे। पैसी दशा में भी मन्ते बाद वहीं दिपने के लिए स्थान टेंदना चाहिए। देशिन कहाँ जाऊँ दियने ? कीरवें का ते। बाद मरीसा रह नहीं गया, चीर रहता भी, तो वे क्या कर सकते थे. बन्हें है। अपनी ही जान के लाले पड़ रहे हैं। अस्त, अब लंगल और पड़ाड़ की कन्दराएँ ही मरू की भाभय दे सकती है। किंतु यह क्या ? यह कैसी कायरता की वार्ते सीच रहा हैं में ने पायरवाँ को भारने की भतिका की है। बसे पूरी किये बिना क्या मुक्ते कहीं छिपना विचित्त है ? हाँ, छिपना ही टीक होसा। यायहव कभी कीश में हैं। जब तक वे ग्रष्ट समाप्त न कर लें तब तक किये रहना चाहिए। बाट में दन का जोश क्रयने जाप जब उंदा पढ़ जाय, तो किसी दिन मौका पाकर घात कर देना चाडिए। इन्हों विचारों में हमता प्रमाना भारतरथामा बिना संख्या का एक सरक चला ला रहा था।

हमर एरवहों के छव हाज कृष्णकी ने बतल ही दिया था । वे दिन निकलते ही बड़े होर होर से युद्ध में संक्रम हो गये और कसंख्य सैनिकों ना संहार करते हुए कर्तरत्यामां को देंडूने खतो। दिन जर की ज़ज़ाई के बाद युद्ध समाप्त हो गया। कीरव पूरी तरह से पालित हो गये, सब बजेड़ा स्तान हो गया, पर करत्यामा का कहीं पता नहीं छाग। पायहवों ने सीचा—जय्द्धा, कृत तक दिए सहेगा वह। जान नहीं, तो कल बसे देंडू मी विकास सामा

कपर क्षत्रस्थामा की विचारपारा पुनः बदल गई। यह ने सुना कि पायदर्शों की वीरता के सामने कीरवीं की एक न चली, एक एक करके सन कीरव और नीरवपधीय कन्ये राते महाराने समास कर दाले गये, को वह किर ओश में क्या गया वस के जगर जन्म भर साये हुव कीरवों के नमक का असर आ गया। 'वह अन्न शब्द से सुस्तित हो उन्नरे पेर पुर-रथल में जीट काया कीर नहे नेग से बायों की वर्षों करने ख्या। उस का यह का वह प्रातियों प्रयन्त या। यह प्रायपण से युद्ध कर रहा था। अत्यस्त मुश्चित, भीम, नकुल, सहरेव प्यारि कोर मी वह के सामने महीं टहर सके, सब को हार मान सेनी पढ़ी। केवल अर्जुन कीर हर् करवंत्पामा का युद्ध होने खा। बहुत हेर सक छड़ाई होतो रही। होनों में से एक की मी गित कम नहीं हो रही थी, किंतु हदपित अर्जुन ने भरवत्पामा को मारने की पहले ही मित्रा कर की थी और वस का स्वभाव था कि अपनी प्रतिका को अपूरी नहीं छोड़ता था। सबंदा मगवान का मरोसा रसने के कारख भगवान स्वयं वस की प्रतिकाप्ति में सहायता किया करते थे। तदनुतार कन्त में अरवत्यामा को भी अर्जुन से परास्त होना पड़ा, हार माननी पड़ी। अर्जुन में उस को भीवित हो निरक्तार कर जिया और हाथ पकड़कर दीपरी के सामने छाकर सड़ा कर दिया।

टन्होंने द्रीपरी से बदा-विये, इसी नीच ने, इसी माजवानुवानमद्र ने तुन्हारे पाँच पुत्रों की सीते समय हिपकर मारा है। का तुन्हारी इच्छा हो, व्यपने हार्यी इस का वच नरी, व्यपना न १०डा हो, तो बदो. में इस का लिए कहन बक्टें।

जियाँ समान से ही दयाल होता है। द्वीपरी की वस नीच पर दया का गई। उन्होंने कहा---गथ, यह मादाख का पुत्र है, इस माते तो कश्व्य है ही, साथ ही यह पायडों के गुरु द्वीयाचार्य का पुत्र होने के कारचा शुरुद्वारा गुरुद्वाई भी है। इस किए इस की छोड़ हो, माने हैं। इस की मारना शनित नहीं मालन होता है।

कर्जुन ने कहा—किंतु निये, में प्रतिकाकर चुकाथा इस को मारने की । वक्ष (प्रतिका) की रचाने के होगी ?

हीपदर ने कहा- ज्या तो जुड़ भी हो, तुन इसे जीवित ही छेड़ हो, वसीकि मैं नहीं जाहती कि निस सरह अपने पुत्रों के जिल सुन्ध को ग्रोक करना और से रोकर दिन विनाना पड़ रहा है वसी तरह इस (अरवर्थामा) की माता की भी रोता पड़े। नहीं नाथ, किसी को की पुक्रशोक में निमग्न करना किसी भी सरह बचित नहीं होगा। तुन इस की परामित कर चुके हो। अरवर्थामा शोचकांहि, है। क्या हुआ है वस की वेशता में सेहेह नहीं है। और वैर के लिए परानय भी करनु से किसी सरह कम नहीं होती। इस मकार मुस्ट्रारी मितजा भी पूरी हो चुकी है। जाने से इस की सरह कम नहीं होती।

द्रीपरी की द्यालुता के साते कर्जुन को स्वर्ग कठोरता--कठोर पतिशा--छेहड़ देवी पढ़ी। इन्होंने क्रम्स्यामा का द्वाच छेहड दिया।

परंतु कावत्थामा साधारत्थ नीच मनुष्य नहीं था। वह घोर नीच पक्ति का कुछा-हार माळल था। उस ने द्वीपही की दशा का व्यकार नहीं माना, मरपुत और किय र प्रशंत वन गया। यह समाप्त हो गया था। कव कोई किसी का वैशे वहीं रह गया था। विनितें वा सर्वेनारा हो सुका था। कस पद के लीवित एट, बालक, होगी, को चादि से रोकर हुयें। पन की दृष्टता चौर कहता पर चाँचू बहा रहे थे और चपने माग्य को कोस रहे थे। विनिधी मी सपने पुरुष्तियों के लिए स्पेक में ही थे। पर करतरथाना कर भी पायटतों के संहार की तैयाने कर रहा था। इस ने सब तरह से हारकर कर अवनक का सहारा जियान। करें दिन परिकार—पूना, पाठ, जय, तप—करके दस ने पहले क्यने कुकूरों के कारण कातमान अवस्थ को लगाया। जन पूछ तेन वापल का यया, तो भन्ती से क्यिंगिक नदाल का सस ने प्रयोग कियान। यह प्रयोग महामयकर होता है। कोई नैशिक माल्या ही दस से किसी तरह अपनी रचा कर सकता है या सायाद अगयात् ही नित्र की रचा करें यह उस से क्या सकता है, तुस्ता की है, तुस्ता की रचा करें यह उस से क्या सकता है, तुस्ता की है, तुस्ता की है, तुस्ता की है, तुस्ता की है नहीं।

छी मगवान् सक तरह पावहवों की रक्षा तो कर ही रहे थे। इस लिए पाँचों पारहवों पर तो हस का जुड़ भी प्रमाव नहीं पड़ा, पर भगवान् को यह नहीं मालूम था कि स्रथम पड़त-रपामा ने स्रोममन्यु की थो हतरा के ग्रमेंस्थ सालक पर भी नहाल का परेगा किया होगा। कन्होंने हस पतित को हतना बढ़ा पतित नहीं समस्य था। इस लिए मगवान् के वक ने पायहवीं की रक्षा तो समास्य से कर ही। पर कारा के गर्म का बालक स्रप्रित ही रह गया। सीर सरवरपामा ने ग्रमेंस किया था इस वहार कि पायहवीं के रक्ष ने नो कोई भी है। वहीं हस का परिवात यह हुन्य कि पायहवी पर से स्वस्तक हुन्य सहाय हता कि शर्म में स्थित परीचित के स्वपर वा पहुँचा। कारा विचारी क्या लाने कि हदर में क्या है। इस का परिवात के स्वपर वा पहुँचा। कारा विचारी क्या लाने कि हदर में क्या है। उसे केवत हतना मालूग हुन्य कि लैते किसी नै मेरे पेट में हावामक परवितत कर हिए। हो। यह भीड़ा के यारे हाहाकार कर वही बीर जीर गीर नोर से विवक्षत हुन्य पायहदाय कि स्वर हिए। हो। वह भीड़ा के यारे हाहाकार कर वही बीर जीर नोर से विवक्षत सम्बाद की ही प्रमारती हुई कह रही थी कि—

'पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगस्पते। नान्यं स्वदमर्यं परये यत्र सत्यः परस्परम्॥'

'हे योगिमान, हे देवताओं के देवता, है संसार के माजिक, मेरी रचा करी, रचा करी। है समावन, मुन्हारे स्थिम मेरी रचा करनेवाला कोई नहीं दिलाई देता। सभी यहाँ करनी करनी करनी करने ही स्वयने हैं कि समावन हैं हैं हैं, फिर मेरी रचा सका कहाँ से कर सकते हैं, मुन्ते तों बेवल कार ही रचा सकते हैं, मुन्ते तों बेवल कार ही बचा सकते हैं। माजवान ने कार की पुरार सुनते ही सुदर्गन चल को बात पो हैं। से कार की माजवान की सकता है। मुन्ते चला पा से कि कार की विकास करें। आजा पाते ही सुदर्गन चल वहाँ माजवान करने के अपर माजवान का कोई वर्ण न चला। माजवान करने के अपर माजवान का कोई वर्ण न चला। माजवान करने हो हर की स्थाप स्थाप स्थाप से हो है। स्थाप स्थाप से से स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थाप से से स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थाप से स्थाप से से स्थाप से से स्थाप स्थाप से स्था

बाह में मगवान के कहने से चुन्ती काहि को करतत्वामा की नीचता माजून हूरी। चुन्ती अपने अतीने कृष्ण की महिमा की वैसे तो इमेगा से कायळ थीं, पर इस बार गर्म में पहुँचकर गर्भ की रक्षा करने पर ती वे क्कदम का के चरखों पर छोट गाँ भीर हरण में भग-यात की चलपंत्र मार्ति का क्यान कर के देश प्रकार का की स्तरित करने छानि—

नभस्ये पुरुषं त्वाद्यमोश्वरं प्रकृतेः परम्।
श्राटक्यं सर्वभूतानामन्वर्वाहुरवास्यवम् ॥
कृष्णाय बासुदेवाय देवकीनन्दनाय प ।
नन्दगोपकुसाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥
यथा हपोकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाविन्दं हावापिता ।
विमोहिताहं च सहासमा विभो स्वयैव नायेन सुहुर्विपद्रणान् ॥
विपानमहार्गेः पुरुषाद्दर्शनाद्यस्यसमाया वनवासकुच्छ्वः ।
सर्धे स्र्थेऽनेकसहारवाह्यतां त्रीण्यक्षसञ्चास्य हरेऽभिरस्तिताः ॥

विपदः सन्तु नः शरवचत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्॥

चाप मायासीत, पाम पुरुष, समस्त स्टिंक आदि, परमेरवर हैं। आप गासिमान से मीतर और पादर, सर्वेत काएक रूप से ब्हनेवारों हैं, किर भी आप दिशक्ती नहीं हैते। है मुनी, में आप की निमास्तर करनी हैं।

् आप भी कृष्ण के किए, बहुरेश के पुत्र के छिए, माता देवशी को आगन्दित करनेशाले के लिए, गोपराज नन्द के सुकुमार शासक के लिए और भी गोबिन्द के लिए मैं नमस्कार करती हैं, नमस्कार करती हैं।

हे मनस्वी, हे जिलेन्द्रिय, तिस तरह साप हुट कंस के सरवाचार से पूरों के ग्रीक में जलती हुई देशकी के दुश्लों का सन्त करनेवाले हैं, दे प्रमो, बसी तरह पाँचों पूर्वों के साथ मेरी भी बार बार रखा करनेवाले हैं साथ !

है मारायख, जाप का यहा में कहीं तक गाउँ १ जाप से दुवेष्प के दिये हुए हजाइल विव से हम डीमों की रखा की, छापाछह के अनिकारक से जीवित रखा, मयानक बाह्यरवाले पुरुषों (दिस्म अदि सचर्छों) से जाया दिया, दुछ कीरवीं को समा में छात्र बचाई, सनवास की किंग्डाइपों से पार पहुँचाया, युदों में जब अब वड़े बड़े महारिचयों का सामना पड़ा तब तब वन के अब राखों का सामना पड़ा तब तब वन के अब राखों का सामना पड़ा तब तब वन के अब राखों का संकट हटाया और बाग दोखाचार्य के पुत्र के चलाये हुए सब (जायाया) से क्या का गाउँ सुरचित किया।

दे सब संसार के सबसेत मुत्तो, में पार्थना करती हैं कि इस कोगों पर सब दिन ऐसी दी निवक्तियाँ काया करें निस से बन निवक्तियों में काप का भीचरायक दर्शन सी निकता रहे। इस प्रशास प्रार्थना करने पर भगशन् परम मक्षत्र हुए। अहाँने कुन्ती के हर्स्य की ध्यने खलीकिक मकाय से मर दिया निस के बीच में कुन्ती ने शह्य, जक, महा, पर पारण करनेवाले पुरुषोत्तम मगनान का साधात दुर्शन किया और व्यने जन्म को सफल धाना।

ध्य मीम्म को घतुर्भुत मगरान् के द्वंन प्राप्त होने को कपा खुनी। यह संधेप में एस प्रकार है कि संवाप के अन्तरसंगारी फाउ के अनुसार जब खर्जुन के ताक्ष्यहारों से प्रस्थनत वायल होकर वितासह पीम्म का हारीर टाइा रह सन्ने के अयोग्य हो ग्या, तो वे प्रियो पर वितर पड़े। जिस समय वे प्रथिती पर तिरे इस समय सूर्य को इच्छियायन गति थी, और शायों में लिला हुण है कि इच्छियायन सूर्य के समय मरकर पत्कीक व्यनेवालों को मुक्ति मही वितरी, पुनर्शम के दुःस में पहना पहला है। अगवान् ने भी गीता में कहा हो है कि—

> 'धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः वण्यासा दत्तिणायनम्। तत्र चान्द्रमसं क्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तने॥' (५)२५)

'पुर्ण, शतिकाल, पृष्ण पण और हिम्लायन सूर्य के इति महीनी में स्त्यु की मास होनेबाला पोगी चन्द्र क्षोक में ( एक नियत अवधि तक के किए ) काकर पुनः संखार में कीट काहर है।'

ध्यर में बाद चुका है कि भीभ्य वितायद को ऐका वरहान विका हुआ या कि वन को नष स्वयं इच्छा हो तभी वे आयों ना स्थान करें। कीर भीध्यनी की यह शाबीय बात माजून थी कि इचियायन में भाने से मोच नहीं निकता। इस किए शांतिहीन होकर नथीन पर गिरने पर भी बन्होंने तब तक मरने की इच्छा नहीं की क्षत तक बत्तवायण के व्यं न हो नथाँ। वे जानते भे कि बत्तायण में मानेशले योगियों को पुनः बन्म नहीं लेना पड़ता। सब शाबों में मीध्यमी पारंगत थे। इन से नीई भी शाबीय बात दियों नहीं थी। इस किए बन्होंने शाबानुसार दिदशस रसकर यही बचित समझा कि क्षत हमिथायन के स्व महीने कीत नथाँ और वत्तायय के सूर्य हो नार्ये तभी में मायास्यान कर निक्ष में पुनः बन्म मरख के पचड़े में न पड़ना पड़े। इत्ताययण का महत्त्व मतकाते हुष मगवान ने कर्नुन से पड़वे ही कहा है कि—

> 'क्षप्तिच्योतिरहः शुक्रः पण्मासा उत्तरायणम् । सत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥' ( ६१२४ )

'क्षिम की क्योति से मकाशित मार्ग, दिन, जुनक्च, क्तरायच के क् महीने—दन में मरकर कानेवाले मदावेसा योगी लोग ग्रह्म को सहस करते हैं।' और यह सर्वतिदित ही है कि मदाल की माप्त करनेवाले को कन्म भरख के चक्र में नहीं पड़ना पहता। सो भीष्म पितामह भी यही चाहते में कि मैं क्सरायचा में गर्ले, ताकि पुनः जीटना म पड़े। इसी विष टन्हीने स्पीर मर बायों से विपा होने पर भी पीड़ा की पर्वोह न करके बाखी को हो अपने लिए सुकीमल निवीना समक्त और नाणों पर हो टैंगे हुए छोते रहे। इतना ही नहीं, विक छन वा सिर जब पीछे की कोर लटकने लगा—क्योंकि उन्होंने युद्ध में पीठ हो। दिशाई नहीं पी, इस लिए पीठ की कोर से सिर में कोई वाल पुषा नहीं या और वालों पर थित लेटने पर सिर का नीचे लटकना स्वामानिक ही था—तब उन्होंने खुन से एक तिया माँगी। दुरोपन बाहवाही लूटने के लिए पहले ही दोड़ पड़ा और एक मुख्यम कँचा मसनद लाकर पितामह के सिर के नीचे लगाने लगा, किंतु उन्होंने घृणापूर्वक वह तकिया कसीकृत कर ही और फिर कर्युन की कोर हशारा किया। धर्मुन ने पितामह का मनीमान समक लिया कोर गायदीव पर क्रनेक बाथ चन्नाकर सिर में पीछे की कोर मारा जिस से मोध्य लगक लहकता हुका सिर तकिया पाकर ठाट से सोने के दम पर स्पिर हो गया। इस के बाद भीवजो स्थानमाम होकर भगवान का स्मरण कीर मन ही मन वन का चनुपुँग कप देशने को बनिलापा करने लगे। भगवान से मत्क के विचार लिए नहीं रहते। भगवान सुरंत पितामह के पास यहुँच गये और बन के प्रशस्त नेत्रों में खपना चनुपुँग कप पकट करके उन के सामने साई हो गये।

मगवान् के क्योंकिक रूप का दर्शन पाकर पितामह मोध्म की अन्तरातमा मसल हो हिंदी। बन्होंने द्वाध कोड़कर कनेक प्रकार से मगवान् की स्तृति करनी शुरू कर हो। इस स्तृति में से कुछ रखोक क्यों सहित गहीं ब्यूपत कर रहा हूँ—

इति सित्रपणित्पता वितृष्णा सागवित सास्वतपुद्ध वे विसृत्ति । स्वप्तुष्वपुपाने किचिद्विहर्तुं प्रकृतिसुपेयुपि यद्मवप्तवाहः ॥ युपितुरगरजोविष्णृत्रविष्वक्षचलुलिवश्रमवायेलक्कतास्ये । सम निश्चित इरिविभिद्यमानस्वित्त विल्लास्त्रविद्यस्त कृष्ण आस्मा ॥ स्वयिद्वरपुतनासुर्वं निरीक्ष्य स्वय्यनवयाद्विसुष्यस्य दोपसुद्धया । कृमित्महर्द्यासविद्यया यश्चरण्यतिः परमस्य तस्य केऽस्तु ॥ सुनिगणन्यवर्यसंकुलेऽन्तः सदिस्य युपितिरराजस्य येपास् ॥ सहणपुपपेद ईप्पोयो सम दिश्चामित्र प्रशाविरासा ॥ तिममस्हमजं इरिरम्बानं इदि इदि पितिवमानमक्तियानाम् । प्रतिद्यामित्र केक्षाक्षमकं समिधानोऽस्मि विद्यवेदमोहः ॥

हार्थ — में ने ( भीष्म ने ) अपने जीवन के अन्त तक बहुत बहुत मकार के मध्रनी द्वारा अपनी हुम्खा।दित मित को यहुनाथ भी कृष्य परमारक्षा में खगाये रहने की चेटा की है। आग्य, छटियबाह को संचालित रहनेवाजी अपनी माया को ये भगवान् अपने परम सुझ में छीन रहकर भी कभी कभी खीळानुनित से ही पारण अर लेते हैं। में चाइता हैं कि भेरा मन उन भी कृष्य मनवान के मेम में मन रहे जो समस्मि में पेहों के रावों से उठी हुई पूछ से प्सर रंग के हो गये हैं, जिन के मुखारिनर पर परिमम के कारण श्रुक कुए पसीने को दूरें सुकोमित हो रही हैं, भेरे तीले बाणों ने मिन के शरीर की चारियों में पुस पुसकर शन्दें चत विचत कर दाला है तथा जिन का रचाकत्रन मेरे बाणों से दुस्ते रुक्ते हैं की गया है।

में बन सबैभेठ पुरुष भी कुरख के बरखों में हार्दिक प्रेम क्रकट करना चाहता हूँ निरहोंने सैना में बनने स्वतनों को देशकर बन्हें मारने में दोष की क्ष्यना करके गुद्ध से तिपुत होनेवाले कर्मन की कारमिया का व्यदेश देकर बस की दुर्वीद क्षणोंद्र कविया का नाश किया।

काम मेरे किए कितने बड़े सौधान्य का दिन व्यक्तित है कि बड़े वह कारि, मुनि, रामा, महारामा से घरे हुए सुकस्त्य यह में सब से स्तुति और प्रयक्ता बाप्त करनेताले तथा सर्वेद्रथम पृतित होभेवाले ये कृत्य भगवान काम मेरो काँकी के सामने प्रराम कर से सह हैं।

चन कथिक में क्या कहूँ ? बाव तो वल, मैं बन्हों कानमा परवारमा में भेदपुर्द्ध के मोह से सुरकाग पाकर सबकोन होता है जिन्होंने उपक् उपक् रावत करने स्टियपञ्च के लीवे। में पकरुप होतर कानी सता स्वाधित कर रही है—जैसे सूर्य एक होते हुव भी उपक् उपक् अपाधि भेरी में सनैक रूप होतर विदानमान् प्रसोत होते हैं।

कहने वा निरूप में यह निकला कि समयान कृष्य हैं तो सर्वता चतुमुँत ही, पर वी वन में स्थित कर से समयद्भावना करता है उसी को वे सपना यह पर्म, कर्य, नाम, मीच प्रदान करनेवाला चतुमुँतक्य दिस्तालोत हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते, निन की समय में सीकृष्य भी एक मानव ही प्रतीत होते हैं, ऐसे कोगी की वे ही ही बाहोंबाले दिसाई देते हैं। अगवान यह रात नहीं कामते कि तुम ननम नन्मान्तर से अकि को पारा में बहते आको तभी एक बार तुन्दें वे तैसा कर दिस्तालयेंगे। वे ते। वेवल ब्दारत अकि बाहते हैं—चाद वेशी मिक नक भीर की हो। वाय। उसी ही वन्दें मानुम हुआ कि नुम्हारी सिक की परिपदता ने तुन्दें चतुर्मुत कर के दर्शन के प्राप्य के प्राप्य वन। दिसा है एसे ही वे तुन्हारी कामना पूरी कर देंगे और तुन्हारे सामने करने सरालों कर प्रत्य का दिसा है साम्य है सामने करने सरालों कर प्रत्य कर ही बार्यों।

कर्नुन इसी अन्य का और कुछ परिमित काशी का ही मतः नहीं था। यह नर का अवतार होने के कारण कार्य हो अनादि काल का मतः था। इस लिए वस की यदि निर-न्तर मगवान के चतुर्भुन रूप का दर्शन हुआ करता था, तो यह निरुद्ध हो आरवर्ष की नात नहीं है। काल:

क्सी चिर अम्पस्त कप को देशने की इच्छा से वह वार्यनायुक्त वायी में पह रहा है कि है बमो, में आप को पहले की भी सीति किरोट पहने, हायों में चक और गरा लिये रेसना चाहता हूँ। इस किए है विश्वण्यापक मूर्तिवाले, हे अक्षीप मुजाब्बेंबाले, आप अब वस चतुर्भुन रूप में भी हो जाउँ।

यह प्रार्थना सुनकर यागवान् ने कहा--हे कर्तुन, हूँ नार नार प्रार्थना करता और प्रसम होने के खिर कहता है। इस जिर में बानना चाहता हूँ कि तूँ मुक्ते अवसम समस्र रहा है क्या ?

यार्न के इस कथन का उत्तर हैने के किए-

श्रीभगवानुवाच-

मया प्रसन्नेन तवार्जनेदं

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्।

तेजोमयं विश्वमनन्तमायं

यनमे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

श्री भगवान बोळे—हे अर्जुन, मैं ने प्रसन्नता से ही द्वस को अपने योग से यह परम तेजीमय, असीम, आदा, विश्वरूप दिखळापा है जिस मेरे रूप को तेरे सिवा अन्य किसी ने पहले नहीं देखा।

गी० गी०—मगवाम् ने कहा कि हे खर्जुन, मेरा यह रूप विकराल छोर कृदः सुद्रा प्रदर्शित करनेवाला है, तो क्या हुआ ? तूँ निश्चय मान कि मैं ने तेरे कपर प्रसन्न होकर ही सेजों से परिपूर्ण, विश्ववयापक, अन्वरहिव, किंतु सव लोंकों का खादि करण यह अपना विराट रूप अपने योग के सामर्प्य से तुम्म को दिखलाया है। मेरे इस रूप को तेरे खलावे और किसी ने भी पहले नहीं देखा था। सास्प्य यह कि इस रूप में मुम्म को देशकर तूँ मुझे अपसन्न मत समम्म, अपितु इसे मेरा परम अनुमह मान कि खाज पहले पहल तुम्म को ही मैं ने यह अपना अनन्त सामर्प्यवान रूप दिखलाया है।

कः म॰--प्यारे प्रयुत्रेमी राजनो, भगवान् यत्र खाँन की व्याद्यतात हुर करने के रुपाय कर रहे हैं। खाँन को अधोर, अधानम, श्रीस्थानित्र देशकर उन्होंने जान विद्या कि

यह ययपि इस रूप को देखकर पहले पहल देखने के काशल प्रसान और हरिया होता हो अवला रहा है. अपनी व्यायलता स्मीर मय का कारण इस रूप के द्वारा होनेवाले सद्दार का देवना मतला वहा है, पर वास्ता में यह है दोनों ही बकार से बहिया । सम कह सकते ही कि सब तो धर्मेन पर विश्या मापल का दोष क्षम जायगा. संसाद इस को झठ बोडनेवाजा समस्ते छयेगा ? में कहता हैं, नहीं। धर्जन पर यह दोव समानेवाला ही दीपी समका लायगा। कारण, फर्जुन ने पड़के ही कह दिया है कि मेरी दिशाएँ खमिल ही गई हैं, इतनी अधीरता बद गई है कि दिशाओं का पता नहीं लग रहा है, सख शान्ति वह हो गई है, इत्यादि । सर्जन की इस दशा से सहज ही बानमान खताया जा सबता है कि बस समय यह की करा भी बहता होगा वे सब इस की उसी हहा। से कमियत वालें होती होंगी । कौर यह मानी हुई बात है कि भयीर भीर भ्रशानत, सामन्दरहित और दिशाओं के जान से शान्य प्रसम्य यह कमी गड़ी समम सकता कि मैं को कुछ कडूँगा वह ठीक ठीक वैसा हो होगा कैसा वसे होगा चाहिए। वेचेंनी की हाक्षत में मन्त्र्य इतना ही भर ठीक ठीक कह पाता है कि में वेचेन हैं। क्यों पेचैन हैं ग्रीर कैसे यह बेचैनी दर होगी. इन बातों के संबन्ध में पहले तो वस का कुछ कह सकता ही कठिन है, और किसी तरह यदि कुछ कहेगा भी, तो वह कथन केरल अनुमान के बल पर होगा। यह अपने कथन के बारे में इदिम्त्यं (यही ठीक है, ऐसा ) नहीं कह सकता। अर्जुन ने भी यह नहीं कहा है कि मैं आप के रूप को देशकर खयना आप के रूप के द्वारा श्रीनेवाले घीर कार्यों की देखकर अधीर कीर कशानत हैं। उस ने केपक संदेतमात्र कर दिया है कि में पहले पहल एक ऋतीय रूप देशकर लुक भी 👬 रहा हैं और डर के मारे टेडिस भी हैं, धरधर काँप भी रहा हैं। उस ने यह नहीं नहा कि आप कोच की हर की जिए, किंद्र इतना ही कहा कि आप पसन 🛗 जाइए। इन वातों से प्रत्यच यही सिद्ध हो रहा है कि यह इस्तुरियाति के बारे में कुछ निश्चित सन्तव्य नहीं प्रकट कर रहा है। इस जिस सगवान् ने यदि सनमान में यह सीचा हो कि यह मेरे रूप को और उस रूप के कमी की, दोनों की दी रेसकर धवडाया हुआ है, तो वन का बह सीचना किसी तरह अनुवित नहीं कहा जा सकता, न ऐसा सीचने से शर्जन के जपर हाठ बोडने का दीर लग सकता है। सगवान ने यह ठीक ही सोचर कि अर्जुन दोनों प्रकार से व्याकुछ ही है और मुक्त को कोधित ही समस्त रहा है। स्त्रीर इसी छिए स्ट्डोने कहा भी कि मैं प्रसन्न होकर ही तुम्क को यह रूप दिसन्ना रहा हैं, तुँ मेरे रूप के संदारक कर्म को देशकर मुक्त की कद मत समस्त ।

कोई पुत सकता है कि संभार भर के नोगों को ने कागुरहित करते जा रहे थे, कियों को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे, हो क्या निना कोम किये ही १ वत्तर है कि हाँ, निना कोप के ही, प्रसन्न होकर ही ने नैसा कार्य कर रहे थे। कारख, उस समय बन्होंने महाकाळ कि का हर पारण किया था। महाकावतेत्र किसी पर कोच महीं करते। संहार करता उन का स्वामानिक कर्म है। ज्यान का गुण जैसे मध्य करना है वेसे हो। ज्यान कोच करके लकड़ी को बात नहीं करसी। लक्टी वा गुण है ज्यान के संवोग से नज मिटना और आग का गुण है लकड़ी को बजा हाजना। इस में कोच क्रकोच की कोई मानता हो नहीं है। इसी तरह काल भी अपने मुख्य गुण का पर्यंन कर रहे थे जो भगवान की कृशा से दिग्य हीट पाकर अपने मुख्य गुण का पर्यंन कर रहे थे जो भगवान की कृशा से दिग्य हीट पाकर अपनेन के जिए सम्पन्न हरये हो गया था और उसी की देशने से उस विवार की ज्यान हो गाना पड़ा। पर्मु ज्यान वह चम्न में न रहे, मगवान की जनक को अपनी जुण की पाइ दिजा हैना चाहते हैं और कहते हैं कि—

हे जर्जुन, में ने प्रसप होकर रूपनी योगसक्ति से सुम्क को यह सेनोमय, घटीम, आय, विज्यक्रप दिवसाया है जिस को तेरे स्थित कोर किसी ने भी पहले नहीं रेसर था।

इस पर कर्जुन ने पूढ़ा—कर्गों अगवन् ? क्या यह कर वेरे। और मन्त्रों से इस ऋषि
महिंग, अपने एवंस्न की आप के चरकों में लुटा हैनेताले हानतीर लीग, अपने सारिर को तर को
भ्रानि में जाता डाकनेवाले रम तपस्त्री कोग तथा रसी प्रकार के अरुद्धे अरुद्धे प्रशादि कर्मांनुउान करनेवाले सरकर्मी लीग अपने आपने योगचल, वानयल, तथीबल आदि के द्वारा गर्ही रेल सकते हैं में ने इस कर्मी में से किसी का भी सम्यक् पालन नहीं किया है. तो भी यह कर रेल तिया, तो हन लोगों को तो, में समकता हूँ, अवरुष ही इस क्य का दर्शन मिलना चाहिए, क्योंकि इस लेगों के तो सभी काम परमार्थ के लिए होते हैं और रन का तो समस्त जोवन ही पवित्र हुसा करता है है

श्रात्राम् ने कहा—श्व लोगें का गीवन चाहे कितना ही खेठ कीर परमार्थनम क्यों न हो. पर यह मूँ निरुच्य समक्त कि वन को सेरे इस क्य का दसैन नहीं विज्ञ सकता, स्पीकि—

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-

ţ

र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके

द्रष्टुं स्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४= ॥

हे कुरुपवीर, तुझ को छोड़कर मनुष्यलोक में दूसरे से इस प्रकार का रूपवाटा में न चेदी और यहाँ के अध्ययन से, न दानों से, न कर्पों से और न च्य त्रवों से ही देखा जा सकता हूँ। गी० गौ०—है कुरविशयों में सब से अधिक बीर चर्जुन, आज मेरा जी रूप तूँ देरा रहा है, ऐसा रूप चेरे सिवा दूसरा कोई न वो वारों वेदों को पढ़कर देख सफता है, न वड़े बड़े यहाँ का अनुमान परके देख सकता है, न दोनों को महिमा आप्त कर तथा उत्तमोत्तम कोंगें और फठिनवर तपस्याओं का आचरण करके ही देख सकता है। इस पृथिवी पर केवल तूँ ही एक ऐसा व्यक्ति है जिस को ऐसे रूप में मैं दिखलाई पड़ा ।

कः प०—्यारे तमु के विस्ता, विना प्रमु की विशेष कृषा के वन के किसी भी क्ष्य का प्रस्तक दर्शन कर सकता विकी भी देश, काल, पात्र में समय नहीं है। प्रमादान के इनारों जाटी। प्रवाद इस कृषिकी पर हो चुके हैं। प्रमादान के कातार ग्रागेर के वाले कसक्य महुन्य, देवता, कसुर, पशु, पथी वन के विद्या साता तक कहळाने का लीभाग्य प्राप्त कर खुके हैं। फिर भी वन परम पशु के सात्तविक कप, गुण, कियाकलाप, प्रमाव, प्राहात्म्य कर ठीक ठीक ज्ञान होने के साथ साथ वन को नान सकते का, देल पाने वा, प्रस्थक खुद्रस्य करने का सीमाग्य दने मिने छोती को ही पास हुन्य है, और वह भी तब, वद कि वन परमारमा ने वन हो मिनों को सपना परम भक्त, परम मेमी, परम श्रव्यामत लानकर अपनी महत्ती ब्युक्तव्या से वह स्वपत्त महानिक्त स्वरूग्त कितट संपन्त करा दिया है। वाय तक करहीने स्वर्य कुना वहीं की तब तक वन के सर्वन्त विकट संपन्त में रहनेवालों को भी कमी वन का सत्तवी परिचय नहीं मान ही सकता।

धारीद, वजुर्वेद, सामवेद, अथवेदिद प्रश्ति चारं। वेदों में मगरान् की दागिक मारीद असंख्य देवताओं का विख्त माद्दारम्य गाया गया है। वन वेदों का पूरा पूरा कायपन करने से मगरान् और उन के कायमूत देवताओं की वारित, वमाव, मदिया कादि की जानकारी प्रश्ले मौति हो सकती है। प्राचीन काज में महुत से वारित, वमाव, मदिया कादि की जानकारी प्रश्ले मौति हो सकती है। प्राचीन काज में महुत से वारित वृत्तियों ने वेदाययम के द्वारा वन दातों का यथार्थ वाल माल भी किया है। व्यक्त की वारित वाल्य हो में की दरन सब के ममाव से संखाद वाल पुद्ध हुवा, वाल्य कर के वाल सोगों ने केंचे केंचे पत्रेय को माति करानेवाल करान

'जैगुज्यविषया वेदा निस्जैगुज्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥' (२।४५) दे अर्जुन, वेद सव काल, रज, तम के विषयों से भरे हुए हैं, अतः बन्यनमुक्त करने में सर्वेषा असमर्थ हैं। बन्यन तो तभी सूटता है जब पुरुष मुखातीत हो आय। हस जिए त् वेही के फेर में न पड़कर मुखातीत वन, हन्द्रशिक्त हो, निर्द्य साक्षिकता प्रदेश का, योगचेश की विन्ता सेव्हरूर केवल कारपरत हो जा। हसी लिए तो चारों वेहीं का पर्यापन करनेत्राले स्वास क्यास मुनि भी परम पह यो न पहुँचकर केवल अपरस्त और चिश्लीवित्न तक ही माप्त करके रह गये। इस लिए निधित हुखा कि वेही के सम्बक्त बादवयन से मगवान के सापारण रूप का भी साक्षाद होना संभव नहीं है, फिर लन के असापारण विराट् रूप को तो वेही का पटन मनवाल स्पृत्ति किस तरह साक्षाद कर सकता है है किसी तरह नहीं कर सकता।

सहीं की विश्वां को यथों किन रीत से वहकर होक हो विश्व विश्वान सहित यहां का छनुष्ठान करनेवाले कम लोग नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ के पुराख इतिहास बड़े बड़े याविकां न की कपाओं से अरे बड़े हैं। पर कोई भी यहकता अपने यह के बारावरित का दर्गन पाने कीर उन के लोश में पक नियत समय तक के लिए सान करने से अधिक फल नहीं पा सका। सब से बड़े यहकता हुन्द्र महाराज हैं। उन का नाम ही शतकता है। जी बार लाही पाह सर से बड़े यहकता हुन्द्र महाराज हैं। उन का नाम ही शतकता है। जी बार लाही पाह सरवमें पा पर पूरा होने पर शतकता नाम और इन्द्र का पह साम होता है, परंतु यह पर भी विरक्षायी नहीं होता। जब तक बन सी यावों से लेकित फल की समाप्ति नहीं हो जातो हत ने ही समय तक शतकतु महाराज हुन्द्र होकर इन्द्रपुरी का राज्य और देनताओं का आधिपाया और उन के स्थान पर कोई हुतरा शतकतु अधिकार कमा लेगा। यही परंपा बलती रहेगी। उन शरपनत परिजनताच्य यहाँ का बाही तक फल है। समावान के साचाद हराँन कीर समावा पाम की गामि के सावत पहान पहाँ के साववे हुए सक की कोई गामा नहीं।

दान करना बड़ा बतार कार्य बहा गया है। दान करनेवाला यदि दान सं किसी प्रकार के प्रस्युवकार की इच्छा न रहे, केवल परिवकार चुढि हो, एकबान इसरों के सुल के निविध्य परि दान करें, सी बस ही क्षेत्र में यश बदला है, आहमा की प्रस्तात प्राप्त होती है जीर स्वार्गीद छोकों में कार्न का क्षिपकार मिलता है। परंतु यदि यह कोई चारे कि मैं दानों के निरम्तर और क्षिपकारिक कावस्था से मगवान का दर्शनलाम कर खूँगा, तो यह कभी नहीं हो सकता। शावशों को प्राप्त है कि महायन शिवि कितने पड़े दानों थे। वन्होंने पक क्ष्मा कार्य है कि महायन शिवि कितने पड़े दानों थे। वन्होंने पक क्ष्मा के माल वचाने के लिए क्षमा संपूर्ण स्वार्ग का कारकर बात (यक प्रदोविशेष) की कार्य कर हिस्स माल क्ष्मा के लिए क्षमा सक्त का इतना यश फैला कि क्षमा तक इन्तियों में सर्व-प्रथम का वन को क्षिपकार भी पात हुआ, पर स्वर्ग में ये विश्वार कब तक रह सह सकते हैं। सभी तक सो, जब तक कि दानों से

उरपत्र संचित पुष्य की समाप्ति नहीं हो जाती ? बाद में तो वही पुनशवतन सन के लिए भी सुनिधित रहा हमा है। यद्यपि कज़तर की बात का शिकार होने से बजाते में महाराज शिक्रि का कोई निजी स्वाध नहीं था, बेवल जीवरका के हेत से ही उन्होंने इस की रक्षा की, मणावि यदि कोरें बड़े कि जिस के प्रति इन्होंने क्षापने शरीर का क्षर्यस किया इस बाज की हटि में तो में पक मत्यपकारचंदिसंपत्र ही दिखाई दिये होंगे, क्योंकि बात ने यही सीचकर ते। धन के शारित का दान ग्रहण किया कि इस के बहुते में माने बचनर के शारित की भएमल करना है है इस लिए महाशत शिथि का शरीरदान निःशार्थ हान नहीं कहा का सकता और इसी दिए हम को भोख स्थयन परमारमहर्येन का महान खाम नहीं हुआ। यदि कोई कास्तविक कप से निःस्वार्थ दान करे. तो इस को धातरय पात्रस्थाचार हो सकता है। खेकिन यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वास्तव में शिवि का तान निक्तार्थ दान ही था। और दराग्रह से यदि कोई इस बात को नहीं ही मानना खाडे. ते। हमारे शाखों में चौर वो धनेक निस्तार्थ दानियों के श्वाहरण वर्तमान है तिन से सिद्ध होता है कि इदतर भक्ति के हारा प्रम की करा पाप्त किये बिना, केंदल दान के माहारूप से, भगवान के शिव स्वरूप का दर्शन गड़ी मिल सहता । इन दानियों में शानवेन्द्र बिक महाराम की कथा एवंविदित है। बन्होंने बेवत इसी छिए अपना सर्वस्व-गढ हाकाचार्य में दर्वे सावधान कर दिया था कि जिसे तम एक नाटा बावय समसकर तीन क्या पश्चिमी दान देने जा रहे हो, वह बेवळ नाटा बाह्यस नहीं, प्रत्यत विश्वव्यापक वापन भग-बान हैं। देवताओं की संपत्ति देवताओं की वापस दिलाने के लिए ये तुम्हें चाला हैने आये हैं, सावधान हो लाखी. करना सबैत्व नह मत करी।

यक्षि ने कहा--मुहती, बाय विस्ता न करें। मैं ने हाथ में जल, जूर, अवत के किया है, बाय संक्षत ब्यारख कारों। में मतिया कर जुका है कि ये माझण देवता भी जुड़ मौंगेंगे वही देकर रन्दें संतुष्ट करेंगा, क्योंकि यायक माझख यदि दान पाकर मी पानेतुष्ट होकर ही पान गण, तो ऐसा दान देना भी व्यथे ही है।

शुनाचारों ने कहा—समन्, कहना नहीं भानते हो, तो पीछे पञ्जतकोरे कीर शन के अपूर्ण रहने से मरक तो तुन्हें भीगना ही पड़ेगा।

बिल ने काहा — आप कहते क्या है मुक्ती १ मैं ने कहा न कि भेस कोती को की का साउप भी पदि कोई दान प्राँग के, तो मुक्ते देने में संकोच नहीं हो सकता। किर ऐसी पात धानते हुए भी आप पीड़े पहताने की बात क्यों कहते हैं १ और ये जावत्य देवता सब कि मेदल सीन पर भृतिमात्र चाहते हैं, तो मेरा दान कपूर्ण क्यों रह लायगा कि मुक्त को नरक में काना पड़ेगा १

शुक्राचार ने कहा-मान खेता हैं कि सर्वेश्व चला जाने पर भी तुम पहाताओं नहीं, पर नरक तो दुम को श्वनस्य ही भोगना पड़ेगा, व्योक्ति ये वामन मगवान दो ही पगों में तुम्हास संपूर्व प्रैकोन्य गज्य माप लेंगे श्रीर तोसरा पग वाकी ही पड़ा रह जायगा। इस लिए तुम मेरा कहना मान लो. जान वसकर पोसा मत साश्री।

बिल ने कहा — गुरुगी, साम तक तो काप ने हानी ह्योचि और शिवि का व्हाहरण याह दिला दिलाकर मुक्त को दान करने का मोरलाइन ही दिया है, किर बान क्या बात है कि मुक्त को सीन पम प्रथिवी का भी दान नहीं करने देना खादते हैं आप कहते हैं कि ये विष्णु मगवान हैं और खुल करने काये हैं। यदि यही बात खप है, तब तो में और भी कापह के साथ इन्हें दान देना चाहता हैं, क्योंकि ये मेरे डर से हो तो विष्णुख्य खोडकर बाख्यपनेप में यहाँ काये हैं। सा दिल खाब कार्य विकास क करके शीध संकलर सीवित ।

शुक्राचार्यं की क्रोप का गया कि यह मेरा शिष्य होकर भी मेरे कथन की अवहेलना कर रहा है। बन्होंने बिगडकर कहा—दानवराज, तुँ मेरी बास नहीं मानता, तो मैं तुक्त की शाप रेता हैं कि तेरा सब वेशवर्य, सब बिभति, सारी ममुसा बहुत कब्द नष्ट हो लाय।

विष्ठ में कहा—काप गुरू हैं, काप का जाप मेरे लिए आँकों पर है। पर कर काप संकल्प भी किए, व्यर्थ विकम्स कर हान का सहास्त्रा सत बटाइप ।

विवस होकर मुकायार्थ को संकटर का सन्त कहना हो पड़ा। विक ने पतिसानुसार तीन पर भूमि नामन भगवान के नाम संकटर कर ही। किर तो वायन भगवान सामन भगवान नहीं रह गये। उन्होंने यही सर्वेदेवभय विराह क्य धारण किया कीर हो हो पतों में समस्त प्राप्त का प्राप्त का कोर हो हो पतों में समस्त प्राप्त का प्राप्त का कोर हो हो पतों में समस्त प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त कोर को नाप छिया। मुजावार्य के कपानानुसार वन के तृतीय पग को पूर्ति के छिए विक विकोक्त्यापी राज्य में सवसुष्त हो कहीं मजह नहीं रह नहें। जब महाराम विच व्यवस्थ कि स्थल कपूर्ण रहकर मेरे किए नम के कारण न बने । उन्होंने तुरंत ही अपना किर भगवान के तीवरे पग के स्थापन के लिए उन के भागे रक्ष दिया। भगवान ने भी दया करने वसी की सीवरे पग के खिए पृति समक्त और प्राप्त की प्राप्त वान पर्य करा दिया।

मगवान को बिंछ के स्थाग पर इतनी प्रस्तना हुई कि उन्होंने बील को दिये गये युका-चार्य के ग्राप को नष्ट करने के लिए बील से कहा----महारमन्, में सुन्हारे इतन में संतुष्ट होकर दुम को वरतान देता हैं कि सार्वांच मनु के नाम से जब मन्वन्तर बद्दोगा, उस समय सुम को स्यों का राज्य और इन्द्र का देवपुत्य पद भाग्न होगा। और तब तक के लिए में सुन्दें सुतंज का राज्य बनाता हैं। वहाँ माकर सुष्ठ सद प्रकार के सुदों का योग करते हुए पूर्व प्यानन्द के साथ राज्य करो और मेरी अकि को धारण कर सार्वांच मन्वन्तर क्षाने की मनीचा करते। स्रीर कहाँ तक कहा लाय, मगवान् ने बलि को पार्यना स्वीशार कर धन के हवाँने की पहरे-दारी तक व मृत्र की !

इस से प्रमाणित हुआ कि दान री—निक्तवार्थं परोपकार की—यदिमा सापारण वस्तु नहीं है। पर यह भी सिद्ध हुआ कि ऐसे हान से भी मागान् का दर्शन सी दुर्लम ही रहता है, क्योंकि तीन परा में तोनों लेक नाव खेने के लिए मागान् ने बिज के संमुख ही निसाद रूप भारण किया, किर भी बस रूप को प्रस्पत करानेवाजी निरोप कुछा न होने के कारण दाननीर मिल को वह रूप दिलालाई नहीं पड़ा।

हियाओं धर्योत स्वयमंतुक्त व स्तर्य कमें के परिवालन से भी चन्द्रश्चोक, हन्द्रलोक, इत्यलोक कादि स्तम कोर्ने की मासि और इस बोक में मिसिश, सरखाति, सुपरा, सुस्म सुक्ति कादि करहे प्रस्तुं कर तो अवस्य माम होते हैं, पर इन के द्वारा विराद् देव का मरयच राने नहीं हो सकता । महारान हरिस्न से बदकर सरप्रकर स्वयने और स्वक्रमें का पालन करनेवाला कीन हो सकता है ? विसेश, विस्वाधिन, विदे, नगरीम कादि महिप्यों से बदकर स्केशायदी, साहित्याओं के परिपालन में सर्वेश स्वय रहनेवाला कीन हुआ है ? कोर्ट नगरी । ये बोन महिस्म सरपावान, सहस्मावान, सहस्मपरिपालक रहे हैं, पर इन्हें भी तब विराद्ध मुझे दर्शन और भोच की मासि नहीं हुई, तो इस्स कीन सरकर्मी है कि इस की मर्मायान ने अपने इस रहने और भोच की मासि नहीं हुई, तो इस्स कीन सरकर्मी है कि इस की मर्मायान ने अपने इस रहने भागवान के स्थानानुश्चार वहीं कर सकता है निस्न पर मनवान की स्था कृता है। बात्र के इस क्षा पर करने क्या हुने कर हुई है।

श्य तरिवयों को भी अपने यहाँ कभी वहीं हही है। याचीन ( छरणादे ) युगों से ही तर अर्थांचीन ( हाचगादि ) युगों सक में, और कभी कभी इस निक्कडकों कालियुग में भी एक से एक बड़कर कठिन तपरवा करनेवाले हो गये हैं। गासिक वातायरण से नक्षित समीमय इस आयुगिक समय में भी जहाँ तहाँ एक अपन तपस्तों का अस्तिरक है ही। हाँ, यह अववता कहा ना सकता है कि इस समय उस तरस्ती शायद मुश्लिक से निवे । स्मरण रक्षना चादिए कि जनसून्य संगलों और अगम्य पर्यंत को क्रन्दाओं में निगदार रहकर अयवा पत्र प्रायदियात भी नत्र कर से गरीर की शुरूक, शिकडीन, असमय वननेवाले संसारपाणी ही तपस्ती नहीं वहें वाते, बिकत सम्पत्ती अस का नाम है जो कहीं भी रहकर तास्त्रिक हिए से दिन्द्रों और मन के कपर प्रमन्ता प्रमुख रहे, हन्द्राओं की अधीनता से मुत्त रहें और तपस्ति पे कि एव वत-साथ गरी शालीय निगमों—शिवनिपेयों—का सावप्रायों के साथ पास्त्र करें। तपस्ती नजने, सपस्ता करने के स्थि किसी प्रभार के देश या काश्र का नन्यन नहीं होता, प्रयोक देश और सप्ता करने के स्थि किसी प्रभार के देश या काश्र का नन्यन नहीं होता, प्रयोक देश और सप्ता तर के काश्र में में स्थास कार्य के तिवस स्थान करने के स्था साथ से स्थान करने के स्था कार्य के स्थान करने के स्था में से स्थास करने तरस्ती के तिवस स्थान करने के स्था साथ में से स्थास करने तरस्ती के स्था साथ करने नहीं होता, प्रयोक देश और सप्ता स्थान करने के स्था में स्थान करने स्थान करने के स्थान स्थान करने स्थान करने स्थान करने के स्थान स्थान स्थान करने स्थान स्थान करने स्थान करने के स्थान स्थान स्थान करने स्थान स्थान

मन सकता है। इस में काति, वर्ष, सबदाय आदि का भी वोई बन्धन नहीं है। योरप, अने-रिका, अमीना, आप्ट्रेलिया कादि सभी द्वीपों में समय समय पर एक से एक तपसी महातम होते रहें हैं, आज भी हैं और आगे भी होते कार्येगे। फिर पत्रिय सम्बुद्दीप (एशिया) और इस में भी परम पवित्र मारतवर्ष की तो बात ही क्या पूल्ती है, यहाँ तो खनादि काल से आज सक इतने तपसी होते आये हैं कि यहाँ की भूमि तसीमूमि और यहाँ के बन अरण्य सपीवन के नाम से ही मशहर हों गये हैं।

भारतीय तपस्विये। में सब से प्राचीन और सब से इब तपसी भगवान शहर कहे जाने हैं। ये एक एक बार ऐसी ऐसी कठिन और चिस्तवस्थाओं में सलान हुए हैं कि युग के युग भीर वरुप के करुप कोत गये हैं. किंत इन की सपस्या सर्वेश ग्रसचंद्र रूप से होती रही है। इन के बाद महर्षि कश्यप, क्यन, नारद, दुर्वासा, विश्वाधित्र, ब्रहाद, ध्रन बादि सप्तिपरे के नाम चाते हैं। और जिस मकार काव की दुनिया में सपश्चिया की पासपड़ी कड़कर उन का परि-हास करनेवाले मध्य अनेक प्रकार से उन की सवस्या की सह करने का ववाय रचते रहनेवाले पापी, दरात्मा अथवा स्वाधी जन विद्यालाई दिया करते है उसी प्रकार प्राचीन समय में भी कभी स्वार्थंदरा धौर कमी बेवल दर प्रकृति के ही सधीन हो हर सदस्वी की सपस्या अस करोबांवे होते रहे हैं। इस सपोमहकारिया में देवता और अवर क्षेत्रों के नाम काते हैं। देवता सीग कपना स्वार्थ सिद्ध करने और स्वार्थ नष्ट न होने देने के किए सपस्त्री की सपस्या खिरहत किया करते थे और असर सीम अपने शरमाचारी स्वमान के बता डोकर सपस्तियों के जपर सीर जुपन किया करते थे । जैसे-अगवान शकर भगवतपरमा में समाधिस्थ होकर देश दुनिया की भुक गरी थे। तारकासर अनेक बरदानों के प्रभाव से अतेय डीकर सीनों सीकी की सबस्त करने खना। दैवताओं की शक्ति वस के सामने बेकार विद्युहुई। वन कोने। को पता लगा कि भगवान् शकर यदि सपस्या करना छोडकर सलारम्यवद्वार में प्रष्टत हों और घोर वय सपस्या में कीन पार्वेती देवी की पत्नीकृष में ग्रहण कर पत्र न्याय करें. ते। वन का वह पत्र ही तारका-मुर को तार और हम क्षेत्रोप्त को ब्यार सकता है। इस स्वार्थितित के लिए देवताओं ने निवय किया कि यदि कठिन से कठिन बिजदान भी देना पड़े. सी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए । सन्त में हुआ भी एसा हो। कामदेव को समस्य युक्तकर बात्म बिल देने के लिए तैयार किया गया। वे भपनी अप्तराभों पा दल बळ सात शकर की सपस्या खरिडत करने गये और हन की कोपानि में अकदर मस्म हुए, पर देवताओं ने इस चित की चिन्तान हीं की। वे लोग सामृद्धिक रूप से प्रार्थना करते हुए शंकरकी के पास पहुँचे श्रीर हन के आगे अवना शस्ताव रख, हाथ जोड़कर मड़े हो गये। द्यालु ग्रंकर ने देवताओं की बार्थना स्त्रीकार की। पार्वती की सपस्या पूरी हो चुदी भी। इन के समीप बाकर बन्होंने शकर को पश्चिप में माप्त करने का वस्त्रन दिया

क्षपोंद परनीरूप में वन्दें पहण किया। अवन्तर स्वामी कार्तिरूप का कन्म हुआ श्रीर वन के द्वारा तारकासुर का वध दोकोर देवताओं का स्वार्थ सिट एका।

यह सामहिक स्वार्थ का श्टाहरण है: देवता. मनुष्य, किश्वर, ग्रन्थर आहि सब का रााध इस कार्य से समा। पर बहत बार ऐसा भी होता रहा जब खड़ेखे इन्द्र महाराज की निभी स्वार्थ के खिए सपस्वियों की तपस्या कविटत करने का यान करते रहना पड़ा है। इंधर प्रिचित्री पर जब सब कोई ददवतिक वस सपस्त्री कठिन तपस्याक्षी में संक्ष्म हजा है सब सब रेवेन्द्र की यह मय स्थित करने लगा है कि यह तपस्ती धवनी कठिन तपस्ता से मारावान की कर में कर बरक्षान में मेरा इन्द्रासन न गाँग से । सकसी विश्वामित्र शीर तथ कर रहे थे। कई यह बीत गये, और वितनो ही बार बहादि प्रसन होक्ट वरटान देने के किए धाकर बापस चले गये. पर विद्यासिक सपोनिद्रा से जागकर वस्तान केने दे। तैवार म हय । इन्द्र का भ्रष्ट बता । वे सी घने सते कि कव की बार साबात नारायक बावेंते और दिखानित्र की पेन्द्र पर है शालेंगे। फिर तो मैं कहीं का नहीं रह आर्जमा । इस लिए लैंसे ही हैसे इन की सपत्या शोष्टभी हैं। पट्टेगी । कामरेव बखाये गये । बाजा हुई कि रहना, वर्देशी, मेनका कादि सब बान्सराकों की से लाको, नस्रत पहे, तेा रति और शबी तक से काम से सम्मे पर विस्तामित्र को सपोमनिका से नीचे गिराये बिना कहानि मत छोड़ा। कामदेद गये और मैनका के हात्र भाव से कारने बयोग में सफात हो गये। विस्ताबित के जनर मेनहा की वाँसी क्रा कार काम कर गया । छण्डोंने तपस्या हो।इकर मेनका को गखे खगाया । इन्द्र की मनी-कामना परी हुई। कामदेव लीट गये। परंतु मेनका नहीं सीटने पार्ट। वसे कुछ दिन के क्षिप्र विद्वामित्र के घर रह लागा पड़ा. क्योंकि बसे धन का गर्म रह तथा था। विद्वामित्र मैनका को पाकर कड़े प्रस्त रहने सते । हन का तथ, तथ, ब्यान, समाथि, यम, नियम, वप-काल, अस सब कल धर गया। ये पती तरह सहस्था के जंगात में कींस गये। बड़े पैन से मेनका के दोहरों ( गर्मानस्था की श्च्छाओं ) की वस से यह पश्चर पूरा करते रहे। समय काया, भेनका को कर्या शर्य हुई। विस्वामित्र बड़े खुश हुए, पर मेनका वसी चया सन्त-श्रीत हो गरे-पाधित बोध क्तर नाने से क्षेत्र प्रसंत मित्री और यह तुरंत अपसरायों के जोक में चली गर्रे। अन लाकर विस्वाधित्र की मोहनिदा हुटी। वे लगे किर पुन पुनकर पहाताने, पर अब हो बेवल बात रह गई थी, समय ते। बहुत पीछे छूट चुका था: अब पहताने और सिर पनने से भजा क्या हो सकताथा। विचारे क्षित्र होकर, घर गृहरूपी छे।इकर फिर से नपरमा करने चले गये। छडनी अकेती यही रह गरें। वह संयोग से महर्षि कपन के हाप खरी। वे इसे अपने आधान में बटा ले गये और धानन की तपस्त्रिनियों को वस के छाजन पाछन का भार और दिया। वहाँ वस छड़की का नाम शकुन्तजा रक्षा गया। शकुन्तजा ŧ۷

शुद्ध पच के चन्द्रमा के समान पति दिन भाषती कटाओं का विस्तार करने लगी, बहुत जल्दी शर्षी पदसी छुट्टै कछ ही दिनों में विवाह के योग्य सथाना ही गर्दै।

भारतवर्ष का एकच्छन राज्य वस समय पर्मांत्मा राज्य हुप्पन्त के सासन में फूज फड़
रहा था। राजा पूरी सावपानी के साथ अपने कताया के पालन में जागे रहते थे। नागरिक,
सामीय और आरख्यक (बंगली) कोई भी प्रभा उन की दृष्टि से बाहर नहीं रहती थी, वे
पूम पूमकर सब की खेल सबर लिया करते थे, सब के सुख दृश्य की बिन्ता रक्षा करते थे।
सचेद में यह कि दुप्पन्त के सासन में मगरिनवासी सेड साहुकार, पवित्रत बिद्वान्, गाँवों में
रहतेवाले लेतिहर किसान, मनूरे चतुरे और कंगले। में सहनेवाले खित सुनि, पोगी समसी कोई
भी किसी सरह की हुव्यैशस्था का शिकार महीं होता था, सब छीन सुख से रहकर अपने धरने
पर्म कर्म का स्थार्थ सीति से पालन करते रहते थे।

संयोग से एक दिन याना दुष्यन्त शिकार लेखते और वनवासी सापु महारमाओं की क्षेत्र अंदर लेते हुए महार्थ करव ने आजम पर ला पहुँचे। करवर व्यपि उस समय काष्य पर नहीं थे। इस लिए काजम पर आनेवार अतिथि अप्यामतों के स्थायत सरकार का, भार कापमत्रवासी शिष्यों और राजुन्तवा के जिन्से था। इन्हों लोगों ने महाराज दुष्यन्त का स्थायत कर वन से आतिष्य यहण्य करने की मार्थना थी। इन्दर्य ने राजुन्तवा का कालीकिक कप देखकर अपने मन से पहले ही हाथ यो चुके ये और सीच रहे थे कि सिती तरह यहाँ हो चार दिन यहने वा मीका मिल जाता, तो पता लगा लेता कि यह सुन्दरी किए कुल के नाम की पत्रव वात वात की सी प्रत्य वात वेशों है। साथ ही वन्दर्य अपने मन की दशा देखकर कुल कुल विश्वार मी ही गया पा कि यह अवश्व ही पत्रवक्त यह है; क्योंकि यदि यह बात व होती, ते। मुक्त विश्व का मान सि प्रकार विहल न हो जाता । अन्दर्य मी मार्थना स्वीकार कर लो। याअम में वन का प्रयोधित सरकार हुणा। राजुन्तवा वान मान भी वस के अनवान में ही हुप्यन्त के हाथों में विश्व वारा हो हो का साम्वर्य विवाह हो गया।

दी चार दिन दोनों बड़े कानन्य से रहे। इसी बीच राज्य से एक इस दूरपन्स की माता का पुछ आवर्षक संदेश लेकर काया। माता की काश टालकर कविक समय तक कामम में रह सकता हुस्पन्त के लिए संमय नहीं या कीर करन मृति के व्यस्पित न रहने से बन की काश के बिना राजुन्तला को करने राजमहल में ले लाना मी सब्देश स्थानत, स्वत्य कर्ममन ए। दिचारे राजा ने बड़े कर से वियोगद्द स सहने को तैयार होकर शहुन्तला को करनी स्ट्रित के लिए नाम सेहरी हुई स्थानी दो और स्थित योखते हुए वहाँ से बिदार सी।

हूच्यन्त के चले जाने से राजुन्तला मड़ी चिन्ता में यह गई थी। वह नहीं पैतरी, पैती ही रह आती, को सोचने खगती, सोचती ही रह आती। बस ने तन दहन की सुनि मुलकर एक प्रकार से विधिप्तावस्था का व्यवाहन कर जिया था। यिवंदर अनुसूर्या चाहि सियाँ उसे बहुत धेयँ दिलातों, पर इस की द्वा से कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा था। इसी भीच में इस व्यापन पर दुवाँसा व्यवि व्या गये, किंगु दुष्पन्त के येथ नेसुप पड़ी हुई राष्ट्र-इता को इस वा का का किंद्र साथ के पूरारने पर भी होश नहीं हुई गा, न इस ने बन का स्वागत संकार करने का कोई व्यवस्था किया। सहज होची हुई साथ किया। सहज होची हुई साथ किया। सहज होची हुई साथ किया को विकास में साथ होकर होग व्यवस्था। वह अपनी विकास में साथ होकर होग व्यवस्था। वह अपनी विकास में साथ होकर होग वह क्या। वह अपनी विकास में ही भूखी गई, पर वस की हिल्हों ने दुवाँसा की बात सुनी, वन की बड़ा हुआ हुआ। वे दुवाँसा के बात सुनी, वन की बड़ा हुआ हुआ हो विवास के पैरी पर गिरकर वन से राष्ट्र-इता के अपराय के लिए प्रमा मौतने खती। करते में म्हिपनी पिएल गये और अपने उत्तर का उद्यार बसलाया कि यह वसने पति से पाई हुई वाह नियानी यहि इन की दिल्हायोगी, तो मेरे राप का स्थान कर जायगा और वह इस की पहचान सेगा। सिवारी कर साथ की इस वहा हिया कायगा।

हुवाँ को राज से हुप्पन्त को सब घटनाएँ विश्व हुन चुन थाँ। यादुन्तका को वे विश्व हुन महाँ पंद्रवान सके। करन के रिज्यों के मुँह से गर्मवती ग्राहुन्तका को प्रहण करने की बात सुनकर बन्होंने समस्य कि ये सब कहाँ का कछाड़ कहाँ योपना प्यादते हैं। बन्होंने रामुन्तका को सिंह करने से साम स्वाद करने से साम सम्बद्ध कर दिया। रिप्यों को राज संस्त्री कोई भी बात मालून नहीं थी। शाला को बन सची ने बच्च कथिनवारी समस्य, वर्गों कि दुप्पन्त कर से से में सिरफ्तार हुन थे। वे सव रामुन्तका को से में मिरफ्तार हुन थे। वे सव रामुन्तका को वाई हो। हो से साम से साम से सुद्ध मतरूव नहीं, हम में मुद्द के साम में मार स्वाद करने से साम से सुद्ध मतरूव नहीं, हम में मुद्द के हा साम से सुद्ध मतरूव नहीं, हम में मुद्द के हा साम स्वाद स्वाद स्वाद साम साम पूर्व किया, अब सुम बानो और रामुन्तका लाने। वपर रामुन्तका ने देसा, हो का मुत्तों भी नदस्य । वह निराग होकर सामहार से बाहर चली और एक

साजार के किनारे बाड़ी होकर अपनी माता को स्मारण करती हुई रोने छागे। मेनका को धननी पुत्री की हुआ देखकर बढ़ा दुःश हुआ। बढ़ काकाश से बतरकर शाकुनतज्ञ की पास बाई कीर उसे लेकर पुना आकाश में चली गई।

शहुन्तवा की जैंग्डी एक मञ्जूबी नियत गई थी। यह मञ्जूबी एक मञ्जूष के हाथ स्था। इस ने मञ्जूबी का पेट चीमा कीर कॅंगुकी पाकर परम मस्त्र हुन्या। जैंग्डी सेक्स बालार में पेयने सथा। यहाँ सियाहियों ने उस पर दुष्यन्त महाराज नाम देसकर मस्तुप की चीर समस्य। वे बसे राजद्यार में प्रकृष के गये। कॅंगुडी देखते ही साज की सब बातें याह क्या गई। मस्तुप की बहुत सा इनाम इकराम देकर उन्होंने बिदा किया चीर स्था माइन्सक्य के सिए सेवैन रहने की।

इन्द्र की किसी राष्ट्र से खड़ाई ठनी हुई थी। वन्होंने सहायता करने के लिए हुप्पन्त को निमन्त्रया भेगा। दुम्पन्त राजुन्तळा के लिए बहास और ध्यय तेर रहते ही थे। सोचा— चळो, हसी बहाने मन बहुज रहेगा। युद्ध में इन्द्र की यथायोग्य सहायता करके अपने राज्य को जीट रहें थे, तो रास्ते में एक बहा मनोहर पर्वत दिख्याई पहा। वस का सामन्द्र खेने के छिए ये यहाँ वतर पड़े। तब तक हेकते त्या हैं कि एक दोटा सा बाल कि सिंह के पण्डे के साथ निर्माक मात्र से टेळ लेख रहा है। वस के प्रति ने कुछ विचार कर ही हरे थे कि इतने में राजुन्तला ने साकर वस वावक को मोद में वता किया। इस प्रकार दोनों मैथियों के दिएस-द्वास करत हुन्म। स्वामे स्वकृत यह बालक सरत माय का चळवतीं रामा हुन्ना और हसी के माम पर इस हेरा का मानतवर्ष नाम प्रदश्न।

ह्स कथा में विश्वामित, कथत और हुवाँसा, इन तीन तथसी व्यविमों के नाम कार्य हैं। ये मामृती तपस्वी नहीं थे, पर इन में से किसी को भी भगवान का यह विराद् रूप देवने का छीपाप्य गईं मिळा था। यहि यह छीभाष्य मिळा होता अर्थाद रहें से प्रवेत तक में वन खेगीं ने शमु की मस्यस्य रूप से सर्वव्यावक देवा होता, ती न तो विश्वामित्र की तपस्या मह होती, न दुवाँता नी साप देने का अवसर मिळा होता और न करन को इतने बसेड्रों में पहना पड़ा होता।

मुन भीर पहार काहि तपस्ती भी यदावि काने वपने तप के प्रमान से बड़े केंचे केंचे पर पर पहुँच गये, पर मनवान का निवार रूप देखना वन छोगों के लिए भी एंगव नहीं हुआ। प्रमुत की छात मिल भीर का सबस्या से प्राप्त होकर मामान ने वन को अनुना चतुर्मुन रूप दिस्तापा तपा वरहान माँगने पर एंसार में सब से ऊँचा स्थान है दिया, पर यह रूप देवने की भूव में म शांत थी, न बन्दीने यह रूप देवने की भूव में म शांत थी, न बन्दीने यह रूप देवने की सुत में म शांत थी, न बन्दीने यह रूप देवने की सुत में म शांत थी, न बन्दीने यह रूप देवने की सुत में म शांत थी, न बन्दीने यह रूप देवने की सुत में म शांत थी। महार भी कठोर साथक थे। अन्हीने मामान के नाम पर को महे

कट ग्डाये, बड़ी कठिन कठिन रातनाएँ भेजी, बहुत क्ष्म तप किया, पर बन्दें भी बतुभुँत रूप का ही दरीन निवा, निराट रूप का नहीं। करतः

इन ब्दाहरखों से प्रमाखित होता है कि चर्नुन के ब्रातिशिक्त ब्रीप किसी भी वैदिक, याजिक, दानी, बर्मकायहों दा वय तपस्त्री आदिक मक्तववरों को कमी मगवान का तिराद रूप देखना नहीं हच्या । प्रतिवाचित को को मगवान ने किया नहीं हच्या । प्रतिवाचित को को मगवान ने किया नहीं हच्या । प्रतिवाचित के प्रतिवाचित क

है कर्तुन, वेदों कोर यशों के कायवनों से, हानों से, कियाओं से या व्यवस्त तपस्वाधीं से भी इस मनुष्यकोक्त में तेरे सिवा दुख्या कोई मेरा इस प्रकार का रूप देखने में समर्प नहीं हो सकता जैसा कि में क्यान तको दिख्यारें दे राहा हैं।

यह सुनकर कर्युन ने जहा- है प्रमो, यह बाप का अधीम क्ष्मुयह है कि काप ने नज़ायह मर के लिए काछपूर्व अपना विरवस्त्य मुक्त को दिवादाया, पर हे कृष्ण, में तो इस रूप को देवकर कमी तक प्रवहाया हुआ और भयाञ्चल ही हैं। हे नाथ, स्पिद इस रूप को देवना मेरे लिए प्रमा छीनाय को बात है, तथापि आप ब्या इस विस्तृत रूप को सोटकर मुक्त को क्ष्मा वह पर्मुक को क्षमा वह पर्मुक रूप के स्वा वह पर्मुक रूप हो दिवानों मेरे लिए परम छीनाय को दिवानों की क्षमा की निष्

इस के बत्तर में मगवान कह रहे हैं कि-

मा ते व्यथा मा च विमृदभावो हृष्ट्रा रूपं घोरमीहड्ममेदम्। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं

वहेव में रूपसिदं प्रपश्य ॥ ४६ ॥

इस मकार के मेरे घोर रूप को देखकर तूँ व्यथित मत हो और विमृद्ध मत घन। तूँ भय छोड़कर, मसन्न होकर फिर मेरा यह वही रूप देख।

गी॰ गी॰—है अर्जुन, मेरे विकराङ, घोर, भयंकर इस रूप को देखकर हुक को घवड़ाने की, अघीर और अज्ञान्त होने की तथा अपनी वृद्धि अम में हाले रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तूँ ज्ययं ही भयमीत और विमृद्ध हो रहा है। दुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस क्यर्थ के भय को छोड़ दे और मन को प्रसन्न तथा संवुष्ट कर ने और किर तूँ देरा कि अब में ने तेरे जिए यह बही पहले बाजा चतुर्युंनी रूप घरण कर जिया है।

क० प०—प्यारे मित्रो, अन जिराट् कप दिस्तान के सभी धद्देरय पूरे ही गये। अर्जुन ने मगमान की विद्वस्थापकता देशने की इच्छा प्रकट की थी, अस की पूर्ति हो गई कोर प्रमास्तान सम तो प्रस्ती प्रमास स्वान स्वान

बहाँ बोरे प्रश्न वटा सकता है कि जब मगदान को बर्जन की प्रार्थना स्त्रीकार ही थी भीर वे चर चरभंत्र रूप दिस्ताने को तैयार हो हो गये थे. तेर दरहें चर्तन से यह कहने की क्या करुरत थी कि मूँ व्यथित और विमृद मत हो, मेरा चनुभूत रूप देख ? उस समय ती इतना ही कहना पर्याप्त था कि ते यह विराट रूप नहीं देखना चाहता है. तो चतुर्भेत रूप ही से देस ? इस का समाधान यह है कि ऐसा कहकर अधवान बाईन की दस की कमजीरी बसका देना चाहते थे । बज़ैन को जो रूप देशकर व्यानस्तता. अशान्ति और मय हो गया था. बह रूप बास्तव में १न विषम अवस्थाओं को शन्म देने के लिए नहीं दिखलाया गया था। हस रूप की दिश्रजाने का कास मयोजन यही था कि बसे देखकर अर्जुन जगत की वास्तविक परि-रिपति से परिचित ही जाय, वह जान जाय कि प्रशिवी, जल, तेज, वायु, बाकाश, सूर्य, चन्द्र, श्रद्भि, इन्द्र, यच, गरूथवे, नर, मारी, पश्च, पची, सुझ, दुःश, जन्म, प्रश्यु श्राहि श्रादि जितने भी नाम, रूप और गुवारमक पदार्थ छटि में दिवलाई पडते हैं वे सब सगवान के ही शरा भीर विभक्ति हैं. भगवान के अतिरिक्त कहीं कछ भी नहीं है। अर्जन ने इन बातों की देवा और समका, परत साहसपर्वक चेथे चारक न कर सका। ससार कर की सभव असंबद वसार एक ही लगह देखकर सत्रस्त और उद्धिम्न हो राग जो भगवान की दृष्टि में विचत नहीं था । इसी अनीचित्य की समभाने के लिए भगवान को कहना पड़ा कि इस विराट रूप की देसकर मुफे व्याकुळ, विचिप्त, दिट्मुट और स्वधावशन्य (अपनी झालत से वेसवर) नहीं होना चाहिए। 🖥 ने बहुत खुश होकर श्रपी योग के बख से यह रूप तुरू की दिश्रद्राया है। इस लिए इस की देशकर ती प्रसम और भगमुल ही होना चाहिए। तुँ जानता है कि युद्ध ॥ में तेरे पच की जीत का इच्छुक हैं। इस हाजत में मेरे श्रसीम सामध्ये और बल को देसकर क्रफे हरेबावत यही सोचना चाहिए था इतनी विशास शक्ति, महिमा और प्रमान जिन का है वे 🜓 सर्वरेनमय हरि जब मेरे कपर कृषानु हैं तब फिर तो मेरी विजय में फुछ स्ट्रेह ही नहीं

है। और ऐसा को बकर तेरे रग रम में बीरमाव का स्पष्ट ब्हेंक ही साना चाहिए था। की सी हुम्म नहीं, बस्तरे हूँ ने अपना पैयें की दिया, दिराओं का ज्ञान मुखा दिया और देरे नैश्रये स्पर्थ ही कथानित का खावाइन कर खिया। अस्तु, ओ किया वह अस्कां ही किया, कियु अब हुन चातों की छोड़ है, स्पर्थ के वैक्ष्य और विमृद्धाद में मत पढ़ा रहा। मय की छोड़कर अब मस्य हो जा, क्योंकि तेथे हमा देखकर अब में इस चोर क्य की छोड़कर यही पहलेवाना चार्यने स्पर्य परिश्व कर रहा हैं।

यत, एन्हों माननाओं को स्पक्त करने के खिए मगतान ने कहा कि है कर्जुन, मैरा ऐसा पीर रूप देशकर तुम्केन तो किसी प्रकार की स्पया का कनुमन करना चाहिए कौर न मोशानिमृत होना चाहिए। मूँ सम की छोड़कर प्रस्तक हो ला कीर मेरा यह पहसेनाला ही रूप देखा।

संतप के मुल से मगवान के विशद् रूप की अर्जुन हारा की हुई वर्ष्युंत स्तुति और भगवान् द्वारा कर्जुन की ही हुई कार्जासनवायी का स्विस्तृत वर्षान सुनकर स्वराष्ट्र ने पूजा— स्पी संजय, क्या भी कुरूव ने स्वयुच ही अपना वह स्वयुर रूप कर्ती चया समेट किया और स्वर्णन की दिस्तान के लिए चार मृगाभीसाता रूप पारण कर विवय है

संतप ने कहा- हाँ राजन्, अग्रताल ने कर्जुन पर कुवा करके वसी समय वस के रेव्हा-तुकुल प्रपत्ना रूप दिल्लाया । स्थाप को इस में संदेह नवीर ही रहा है ?

एतराष्ट्र ने कहा—समय, एदेह क्यों व हो ? वृं वह विरोट् देव का लेखा अद्भुत वर्णन कर गया वह पर विद्यालपूर्वक विचार करने से स्वभावतः यही शव वटता है कि को इतार सालिगान देवता होगा यह क्या कर्जुन जैसे एक मनुष्य के कहने से ही चया में एक कर भीर इतारे चया हुआ। कप पारण कर विचा करेगा ? वह देव की क्या अपने म्योंसित्व की बुद्ध मी चिन्ता न होगी कि इतारे के इतारों पर माच भावकर कमी बुद्ध मी करा होगी कि इतारे के इतारों पर माच भावकर कमी बुद्ध मीर करा करा ?

पतराष्ट्र ने कहा—सैर, जाने दे इन वातों हो । जब वही कह कि बस के बाद भी इच्या ने कर्युन को क्या दिख्छाया और क्या सुनाया ?

इस के बत्तर में 'हाँ, वही सुनिए' कहकर-

संजय उवाच-

इत्यर्जनं वासदेवस्तथोक्त्वा म्बकं रूपं दर्शयामास भूयः ।

**आ**श्वासयामास च भीतमेनं

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥

संजय बोळा-इस प्रकार उपर्युक्त कथन करके वाम्रदेव ने अर्जुन को फिर अपना रूप दिखलाया और ( **डन** ) महात्मा ने मुन्दर शरीरवाले होकर इस भयनाप्त ( अर्जुन ) को प्रनः आख्वासित किया ।

गी॰ गौ॰-संजय ने कहा-हे राजन, वसुदेव के पुत्र भगवान् कृष्ण ने कपर कही गई बातें उन संतोषकारक शन्दों में कहकर वसुदेव के घर चत्पन्न अपने उसी रूप का अर्जुन को प्रत्यक्ष दर्शन कराया और उस के बाद बन महात्मा ने उसी त्रिछोकसुन्दर रूप में स्थित होकर इस डरे हुए अर्जुन को बार बार आश्वासन दिया सर्यात अनेक प्रकार से समकाया कि मेरा जो विकराल रूप देखका तूँ घवड़ाया हुआ है वह रूप मैं ने हटा छिया; तूं अब मेरा सुन्दर चतुर्मेज रूप देख और शान्ति प्रहण कर, अशान्ति और अधीरता का त्याग करके स्थिर चित्तवाला हो जा !

इ.० च०—प्यारे भाइयो. संतय को बातें विशेष प्याप देने योग्य हैं। वह वृतराष्ट्र को यह वतलाते हुए कि वहाँ बहुरेव के पुत्र ने ही कर्तुन की विराद् क्य का दरीन कराया था कीर बन्हों ने वस की प्रार्थना मानकर फिर अपना चतुर्भन रूप दिसताया, साथ ही भगवान् के जिए 'महारमा' यह सविशेषण शब्द प्रयुक्त कर रहा है। घहारमा का कार्य है बहुत वड़ी कारमाधाला। कीर यहुत पड़ी कारमा उसी की दोती दें जी दिख भर में सर्वेत्र घर्तमान रहें और सब की एक संमान देखे। संजय ने पेसा कहकर धतराष्ट्र की वस शहा का निराकरण किया है भी उन्होंने यह कहकर उपस्थित की थी कि क्या कर्तुन के कहने से श्री कृष्ण ने गुरत अपना विराट् रूप धपेटकर चतुर्भेत रूप दिसका दिया ?

निस की कारमा महान् होती है वह कपने में खदा रखनेवाले की किसी मी ४ण्डा की पूरी करने में दिलम्य नहीं करता: फिर कर्जुन जैसे परम बदालु धरन्य मक्त की किसी इच्छा को वे विराट् कपपानी वासुरेव कृष्ण सहयट कैसे पूरी भ करते ? महातमा के किए देवल भटा, विश्वास सीर ऊँचे इमें की (बारक) मिल क्रपेचित है। महात्मा पुरुष में

म्पत्त और प्रध्यक्त समी तरह का सामध्ये रहना निर्वितार बात है। इस निप्न वहाँ उस की महान् चारमा को यह माल्म हुचा कि अनुक मक्त सक स्था के अनुक प्रकार की सिद्धि पाप्त करना चाहता है. हमों ही वह उस मन्त की इच्छित सिद्धि को उस के सामने उपस्थित का देता है । श्राजन की प्रार्थनाओं ने पहले यह दर्शाया कि श्राजन वन प्रसारमा भी करण की सर्वभाषकता देखने का इच्छक है। अहातमा ने नस की वह इच्छा पर्धी थी। अर्जन ब्रह्माण्ड भर में प्रश्यक्ष और स्थान प्रत्यक्ष रूप से हन का विस्तार हेशने खगा । भगवान जितनी हैर जिल्लाकर पारल करके स्थित रहे बतनी है। के रूप का वर्णन करते हुए संज्ञा ने एक बार भी दन के लिए वासरेव शब्द का प्रवीत नहीं किया। उस ने ब्रास्म्य में ही बन्हें महावीतीस्वर, हरि ( ११६ ), सर्वात्रयमय बानन्त देव ( ११।११ ) कीर महारमा ( ११।१२ ) कहा। फिर हवारा चर्चा धाने पर बेजाव (१११३४) कहा चीर धव वास्तरेव कहका थनः ग्रहारमा कह रहा है। इस विज्ञेष विज्ञेष संबोधनजारों के प्रयोग से यह बाव विज्ञान है कि जिस प्रशार प्रश्न ही ध्यक्ति अपने मित्र भित्र कर्मों के अनुसार मित्र मित्र नामवाला हो बाया करता है. पर वास्तव में वह रहता है प्रारम्य से बन्त तक एक ही व्यक्ति, बसी तरह भगवान भी सारथिकमें करने से क्षेत्रर तिराद् रूप दिश्रकाने, वस के द्वारा धोर संहारक दरप वपस्थित करने और अब सीम्प शरीर पारण करने तक बढ़ी एक ही थे। एक सहना ही पहले बचपन में बेवल खड़का कहा माता है, फिर स्थाना दोवर समारतें करने काता है, तो शरारती और बहनाश कहा जाता है, चोरी करता है, ते। चोर वहा जाता है, फिर खंतों के संग के प्रभाव में पड़कर यहि सच्छे कर्म करने समता है, सो एकन कहा जाता है, पत निसंकर पविष्टत हो बाता है, तो विदान फहजाता है. पढ़ाने क्षमता है. तो भ्रष्टाएक माम से प्रसिद्ध होता है और पढ़ाना खोड़कर खेल जिसने और किसी पत्र की संपादकी करने कमता है. तो खेलक और संपादक कहलाने कमता है।

१६३ मकार कोई विद्वान् कीर जानी महाराम गाँउ है है यह विद्वान् कीर आता महाराम गाँउ है कार्यमा, पहले के व्यवकार की वस की मूर्व और प्रधानों है कार्य कर कर के व्यवकार की वस की मूर्व और प्रधानों ही करेंगे। चुन्दर से सुन्दर पुरुर भी यदि होतों का ही का बनकर, मुँह में कालिस प्रेतकर, गले में सुद्धमाल पहनकर, गणे पर सवार होकर अपने हो पर में व्यये, तो लग को देखकर वस के परवाले कराचित्र ही निना मयमीत हुए रह वार्य, कान्यपा क्षिक संभव यही है कि वस के लड़के वसे भी तत को व्यवना पिता न समस्कार कोई मृत, मेत या पागल समर्कोंगे और वस से बहुत हुए मामिंगे। हाँ, जब वह प्रपना क्ष्याक्ता क्ष्य बहुत होगा, सानुन से कालिस प्रोक्तर मनी मामित कार लेगा और सर्वरा पहननेवाले करड़े पदन केमा, तो लड़के बसे वस की पहनानकर मयमुत्त हो वार्योंगे और वस की रहकर हुए प्राम्म हुए हो वार्योंगे और वस की रहकर हुए सुन्ते स्वरूप प्राम्म कर लेगा और सर्वरा पहननेवाले करड़े पदन केमा, तो लड़के बसे वस की पहनानकर मयमुत्त हो वार्योंगे और वस की रहकर हुए पार्यों आहिर करने लागेंगे।

.

भगवान ने अब तक अपना साधारण वेप रक्षा तब तक वन का कुछ विशेष प्रकार का परिचय नहीं दिया गया। जब उन्होंने विराट्रू रूप का आविर्मान करने के लिए अपने योग का सहारा लिया, तो संजय ने वन को महायोगेरवर हरि कहा, जब वन्होंने विराट्रू रूप प्रकट कर दिया, तो सवाँवर्षमय अनन्त देव के नाम से उन का परिचय देना आवरयक हुथा, जब वन के शरीर में समस्त चराचर भीव, सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्रादि देवता दिसळाई पहने लगे, तो उन्हें महारामा यहकर संबोधित करना पड़ा थौर धव लब कि वन्होंने फिर विरापिद चतुर्मुंग कप भारण कर खिया, तो संजय को महारमा वासुदेन के नाम से ही फिर वन के रूप का वर्षान करना पड़ा और सीम्यन्यु अर्थात बही हरि (विष्णु) रूप स्वरिर्मारी विशेषण के साथ जन का स्वरूष कराना आवरयक हुआ।

वातुरेन और महात्मा कहकर समय ने दूसरे कप में—स्वरूपण पाव से—पीतर धीतर मगवान के चरणों में श्वपनो पत्ति स्वर्थित की है। यगवान को वातुरेव नाम से स्मरण करना पड़ा गृढ भाव रखता है। अनामिल की कथा आप की बतलाई ना सुकी है। व्यानम के पायी एस अनामिल ने मनते समय अपने पुत्र के लिए नारायण कहकर नुलाया और परले में भा गये भगवान विष्णु के दूत जिन्होंने समराज के हुतों को मार भगवान कीर पापी अनामिल को पुप्यात्वाओं के लिए गन्तस्य विष्णु के लीक में पहुँचाया। यगद्व विचारे भञ्जभ समकर अपना सा मुँद लिये यमराज के पास और वलाहना हैने लगे कि बाद ने ऐसी लगह हमें कमो भेना नहीं हस मकार हमारा अपमान हमा है हस से दलर में यमराज की बतलाना पड़ा कि मेरे मेनने में भूल नहीं हुई है, विष्ठ तुन द्वीता ने चिरिष्टित समस्ते में मूल की है। पर प्रव शांगे ऐसी मूल तुन से द हो, इस की लिए संखेपता में एक स्वाय पतला देता है। वह यह कि—

कमछनयन वासुदेव विष्णो धरणिधराच्युत शङ्कचक्रपाये ।
भव रारणमिधीरयन्ति ये त्यज भट द्रतरेण सानपापान् ॥
भी भी में भी कुटों यगवान् को हे कमवनयन, हे वासुरेव, हे विष्णो, ( क्यवा हे बारायण,)
हे परणीपर, हे कन्तुत, हे शङ्क चक्र चारण करनेवाने, हमारे विष् स्रत्य बती, गति री,
इरपादि नामों से पुकारते हुम तथा पार्यना करते हुप भिनं बन्दें तुम पापी करापि मत समस्मे,
वित्तु चन पुष्पारमान्यों को दूर से ही खोड़कर मार्य कामा करों। और—

जिहा न विक्त अमबद्गुणनासचेथं चेतथ न स्मरति तच्चरणारिबन्दम्। छच्याय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्यसस्तोऽकुतविष्णुकुत्यान् ॥ जिन की जीव मगवान् ची कृष्य के गुर्यो और नामों को स्तृति में वहीं छगो रहतो, जिन का मन मगवान् के चरणकम्बों का समरख नहीं करता रहता, जिन का विर मगवान् की

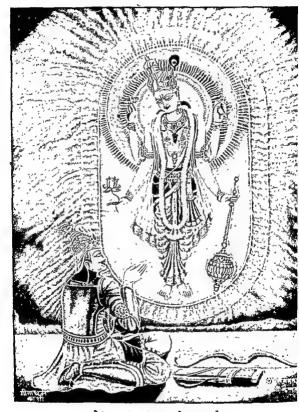

दृष्ट्रेर्दं मानुपं रूपं तत्र सौम्यं जनार्टन । इदानीमस्य संद्वतः सचेताः प्रकृति गतः ॥

ममरकार करने के लिए कभी मीचे नहीं शुक्ता, ऐसे अमयन्त्रिमिस कमें न करनेवाले पापियों भी तुम क्षेम निर्मीक होकर एकड़ काला करों।

सारवर्षे यह कि भगवान के भी कृष्य और वासुदेव आहि नामों का बवारण करना धवने हरव की भक्ति को प्रकट करने का परम काम छापन है। छंजम ने बसे मिल की क्रमिव्यक्ति की है मगवान की बासदेव और सीस्य यगीरवारी महाराम कहकर । छान :

संनय ने इस प्रकार कान्तरिक मित परिंतित करते हुए सब एतराष्ट्र से कहा कि है रानन, इत रंग से बच्युंक बातें कहकर बासुदेव ने कर्जुब की किर कावना कप दिस्ताया और इन महारमा ने सुन्दर ग्राधेर धारस करके इस करें हुए कर्जुन की किर बादनासन दिया, तो यह सुनकर एतराष्ट्र ने कहा—अब्दा संतय, अब कर्जुब को दशा का वर्णन कर कि भी कृष्य को सोम्पस्प में देसकर वस ने प्रमा किया और स्था कहा ?

संभय ने कहा---राजन, कर्जुन की बस समय ऐसी इसा नहीं थी कि वह भगवान् को प्रयाम करने के शिविरिक्त और कोई काम कर सकता। इस किए 'डस ने क्या किया' यह ता पृथना ही नहीं है। हाँ, वस ने बस के बाद कहा क्या, यह आप कर्जुन के ही सभी में सुन लें।

## अर्जुन उवाच—

## दृष्ट्वेदं मानुपं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५१॥

अर्जुन वोळा—हे जनार्दन, आप का यह सौम्य मानवीय रूप देख-कर अब (मैं) सचेता हुआ, (अपने ) स्वभाव को पहुँच गया हूँ।

गी० गी० — संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि है राजन, बासुरेव भगवान के सुन्दर मनोहर चतुर्युंज रूप में देखने के बाद खर्जुंज ने कहा — है दुष्टजतों का मान मर्दन करतेवाले श्री कृष्ण, आप को इस शान्त्र, किया और मनोसुग्वकर सुन्दर भग्नुष्य के स्वरूप में देखकर अब मेरा चित्त मोहराहित है। गया, मेरे चित्त की खयारता और अशान्ति दूर हो गई, मन ठिकाने आ गया, भय चला गया। आप की कृपा से प्रसम्भित्त होकर अब मैं अपनी प्रकृति में का गया हूँ और अब दिशा आदि का ठोक ठीक श्रान होने लगा है।

कः प्रव--- प्यारे शमु के ग्रेमिया, मनुष्य अन स्वयावतः व्यावन्द ग्रह्म्स्य मनावे में इस-चित्त रहता है, अन मत्ते कहीं किसी और वोहें विग्न, भाषा, दुन्त, संकट का आमास भी नहीं कादि में बाने काने से बचकर रहना चाहते हैं, पर अधिक समय तक एकान्त में रहने से जब बी जपने क्षमता है, हो वे यो बोड़कर घनों के साथ छेड़शानी करके, बिना पूछे ही घरेलू कार्यो में टौंग खड़ाकर थीर समा सुधार्रियों में वम्तृता देकर मन यहलाने के लिए नाभ्य होते हैं।

तारपर्य यह कि सनुष्य अपने पुराने काम्यास के निष्यों से जुड़ ही हैर के जिए सक्य रहकर सुध से समय बिता सकता है, अधिक देर हो बाने पर वह चिरपरिचित सस्तुमी में युख पिळ नाने के लिए स्वयं सहफड़ाने लगता है और तभी सुख को सींस नेता है सब बत का कम्पस्त निष्य का के तापरे में का नाय।

चर्जुन का मगरान करना के साथ जब शरू शुरू में परिचय हुआ समी से वह धन के गुणीं से बाकुष्ट हो उन को अस्ति करने छता और उन का नगरसन्दर रूप देश देशकर प्रसन् होता रहा । मगवान के चतर्थंत कर के दरीन का वसे खब बस्वास हो गया । तब वह एक बार धन की मजी माँति सम्रक जेने के लिए स्टब्स हो बरा. इस विरयरिवित चत्रभन कर में कैन्द्रित प्रभाव की देवाना न चाहकर उस रूप का विस्तृत शक्ति सामध्ये देखने की इच्छा करने लगा। यस की इन्छा परी करने के लिए यगवान को उस के सामने से अपना चतुर्मेंग रूप हरा-कर विस्तृत रूप दिश्वताना पहा । अर्जुन में अच्छी तरह वस रूप की देता । यद्यपि वस विशतृत विशाद् रूप के करकट तेल के व्यागे वस की वाँसें बड़ी कठिनाई से दिक पाती थीं. वस हप की चारों कोर से तेजामय देशकर वस की आँखी में चकाचींप सच साता था. किए मा सब सक इस की उत्सुक्तता शान्त नहीं हुई तब सक उस ने घर घर वाँकी इस हर की हैता। परमु इस रूप की देशने का कम्यास ता था नहीं। हमेगा ता वह मगवान की सुरदर मान-थीय रूप में देशने का अध्यासी था। इस लिए कल ही देर में इस की मनोदर्श बदलें गई, वह चाइने लगा कि अब मेरे सामने कडी 'चिरपरिचित रूप आये सभी ठीक है. यह रूप अब नहीं देखा नाता। इस के लिए इस ने बहत बार्यना की. हाथ जोड़े, येरी पर मस्त के रखा धीर धन्त में भगवान् ने दस की यह इच्छा भी पूरी की। भगवान् अपने ध्यापिक रूप की संबरण कर अर्जुन के सामने अपने पूर्व रूप में प्रकट हो गये । वस, फिर को सहने में ही क्रर्जुत की दशा सुघर गई, वस का बित शान्त हो गया, भन में धोरता का गई, काँकी का खकाचींच लाता रहा, सन दिशाएँ ठीक ठीक अपनी ध्रपनी जगह पर मार्ज्य पहने लगी, क्योंकि हस चतुर्भुत रूप की देखते ही अर्जुन समक्त गया कि अब मैं अपने मित्र, गुरु, रचक वासदेव श्री कृष्ण की सुत्रच्छाया में श्रा गया हैं. विश्वस्थी देव के कालानिक संत्रिमें ज्वकन्त नेशें के सामने नहीं 🖥 ।

भगवान के चतुर्चन रूप का वर्णन करते हुए उत्पर के रखीकों में सजब ने भी सीम्य विशेषण का प्रचीम किया या और हुए रखीक में कर्जुन भी वही विशेषण खामकर उन के रूप हेला रहता है इस समय भी अगर कहीं से अक्समात कोई इस का विशेष विषय बन्ध. सवा. सहद था नाता है, ता वह अपने को सीमने कानन्द महत्त्व का स्पर्धामी मानने लगता है—सध संपत्ति की दरार में भी बिय आगमन से मनष्य की खपार हुए की अनुमति हों पठती है। फिर यदि वह किसी संकट में रहे, किसी कारण से इस का मन वागीर. क्रामनत. विसन्ध एवं भवत्रत रहे और इस समय केई फन्तरङ सहा या नित्र बचानक वस के पास या पहुँचे, ती उस समय को इस की सुखानुभृति का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मनुष्य ध्वमाव से ही सब के दिनों में स्वतिभार और दाल के दिनों में परनिर्मार दक्षा करता है. सबकाल में मनुष्य को अपने मुखें से हो धवकारा नहीं मिलता कि वह इस समय दसरों की बात सीचे दिचारे चौर दुःल के समय मनुष्य हर तरह से यही हच्छा करता है कि किसी भी व्याय से मुक्ते ऐसा अवसर मिले जिस से इस वपस्थित दृष्य के अतिरिक्त सब की भी बातें सोचने. रेखने. कहने और समने का सीमाग्य बाज हो। एक बचे से खेकर यहे, बडे सक इस मनुष्य-स्वभाव, मानवीय प्रकृति अथवा नैस्तिह्य रचनविकित्य के अनुकल साचरण करते हैंसे नाते हैं। बचे का पेट जब तक मरा रहता है तब शक यह अपने खेल कर में प्रस्त रहता है, वह महीं चाहता कि उस समय उस के माता, पिता, भाई, विविच सादि समाने लोग कहीं से आकर दस के खेल में बाधा दालें. वह शहेले अधवा अपने समान वय के बालकों के साथ 🗱 दस समय जानन्द मनाने में मूला रहता है, यर जब अस के लाने पीने का समय द्या शाता है, मीतर से मूल की ख़दबुदी मालम पढने कमती है. तब यह हमशेखी विवाहियों भीर आनन्द-दायी खेतों की छोडकर स्वयं वन्हीं माता पिता के पास दौडकर चळा जाता है जिन की अप-रिपति से वह द्विपकर रहना चाहता था, किन की पहेंच से अपने की बाहर रहना चाहता था । स्थाने कीम जिस समय साहित्य के मनन, बन्दीकन, समालोचन में कीन, कलाकीराक में दर्शन, निरीवण, कन्तेवल में निमन्न, अथवा बक्ति नटी की क्यर क्यर विश्वरी हुई तरह तरह की दरपावितयों के माना भावों को समध्यने तथा समध्यकर धन को शहरता मिलाने और किसी पक गृद संदेत का व्याविष्कार कर अगत को समस्कृत करने में समस्तक रहते हैं उस समय तक बन्दें अपनी पकानतप्रश्विमी, विरम्नेमीपासिसा सहचरी का संग भी भपने घ्येप के रूपाल में रहेगकर है। प्रतीत होता है। इस समय वे चारों और से एकाको एकान्तसेवी वनकर रहना ही अधिक, पसंद करते हैं, पर जब साहित्य के मननाहि से किसी प्रकार की अस्पिरता: कवा-कीशल के बन्देपणादि से चञ्चसता और प्राकृतिक दृश्यों की खड़का मिखाने से अपने हो। विसन में अध्यक्षिता का अनुभव होने लगता है, उस समय वे इन सभी तरह के कामें को छोड़कर ? ध्सी के साथ रहने के लिए आ जायित हो पड़ते हैं जिस से टूर रहने में <u>हो</u> ऋ**व** सक धन्हें भवाई नगर जाती थी। एड कोव धक्सर लड़कों से, परेज़ काम पंचों से छोर समा सुसार्य :

कादि में भाने काने से बनकर रहना चाहते हैं, पर व्यपिक समय तक एकान्त में रहने से सब भी उपने खातता है, तो वे भी दोड़कर वर्षों के साथ छेड़खानी करके, विना पूछे ही घरेलू कामों में टॉंग चड़ाकर चीर सभा सुग्रशृत्यों में वनतृता देकर मन बहनाने के लिए बाध्य होते हैं।

तारपर्यं यह कि मनुष्य भारते पुगते अध्यास के निषयों से जुल ही देर के जिए सडग ग्रहर सुध से समय थिता सकता है, अधिक देर हो बादे पर वह विरायदिचित बस्तुओं में युक्त मिल जाने के लिए स्वयं तहफाइने सवता है भीर तभी सुक्त की सींस बेता है जब इस का सम्मान विषय सह के हामने में का जाता।

चार्नुन का मतावान कुन्या के साथ जब शुरू शुरू में परिचय हुआ सभी से यह उन के गणों से बाक्ट हो उन को प्रस्ति करने लगा और उन का जात्सन्तर कर देश देशकर प्रसन् होता रहा । भगवान के चत्रभंत कप के दर्शन का क्षते खब क्रम्यास हो गया । तब वह एक बार श्न की मली माँति सम्राफ क्षेत्र के किए बरसक हो बठा, बस चिरपरिचित चतुर्भंग रूप में में दित प्रमाय को रेखना न चाइकर उस रूप का विस्तत शक्ति सामध्ये रेखने की रच्छा करने हता। इस की इस्ता पने करने के लिए प्राचान को इस के मामने से करना चनमंत्र रूप हटा-कर विस्तृत रूप दिखलाना पडा। कर्जन ने कच्छी तरह वस रूप की देशा। यद्यपि हस निस्तृत विशाद रूप के अस्ट तेश के आगी बस की आँखें बड़ी कठिनाई से टिक पाती घीं," वसं रूप की भारों कोर से तेने। प्रयु देखकर उस की आँदों में चकावींथ यच सासा था. जिर मी नव तक इस की दरमुकता ग्रान्त नहीं हुई तब तक इस ने घर घर वाँसी बस रूप की देता ! परंत इस हय को देखने का कम्यास ता था नहीं। हमेशा ता वह मगवान को सन्दर मान-कीय रूप में देशने का कम्यासी था। इस लिए कल ही देर में इस की मनोदशा बरलें गई, यह चाइने लगा कि कार मेरे सामने वही चिरपरिचित रूप आये तभी ठीक है. यह रूप और महीं देखा लाता। इस के लिए इस ने बहत बार्यना की. हाथ लोडे. पेरी पर मस्तक रला भीर भारत में मगवान ने वस की यह इच्छा भी पूरी की। अगवान अपने प्यापिक रूप की एंदरवा कर कर्तुन के सामने कपने पूर्व रूप में मकट हो गये। यस, किर ती अहँन में ही श्रापुन की दशा सुधर गई, इस का चित्र शान्त हो गया, वन में चौरता का गई, आँदी का चकाचींथ जाता रहा, सब दिशाएँ ठीक ठीक अपनी अपनी जगह पर माल्पे पहने जाती, वर्षोकि वस चतुर्मुंश रूप की देराते ही अर्जुन समक्ष गया कि अन में अपने मित्र, गुरु, रचक वासरेव श्री कृष्ण की एत्रच्छाया में आ गया 🖁 विश्वरूपी देव के कार्जानिकसंत्रिम ज्वलन्त नेत्रों के सामने नहीं हैं।

भगवान के चतुर्भुंग रूप का वर्षन करते हुए उत्तर के रखीड़ी में संजव ने भी सीम्म विशेषण का प्रचीस किया या और इस रखीक में बर्जुन भी वही विशेषण खताकर उन के रूप

का वर्णन कर रहा है। भौत्य के क्यां होते हैं प्रवत्न, शान्त, शत्मीर, सन्दर, मधर, मनोहर, स्तिग्य इत्यादि। भगवानु के चतुर्मन त्य को देखनेवाले के कपर एस रूप के द्वारा इसी मनार के प्रमाय हा जाया करते हैं जिस के कारण देखनेवाले का प्रम अपने आप रन के चरणों का दास बन जाता है. हन की प्रक्ति में श्रोतकोत हो काता है. इन के ध्यान में गया हो एठता है। इसी लिए शाखों में भगवान के जिस किसी भी साकार रूप का वर्णन जाया है वस रूप का इन्हीं भावों में चित्रस किया गया है। साकार प्रभ की पना वरनेवाले भक्तों के समुख भगवानु की इसी प्रकार की प्रतिमा का प्रतिष्ठित होना इसी खिए आवश्यक बतेलाया गया है जिस में भक्त का सासारिक दुखो सतापों से व्यव वन वगवान की पेसी सीम्य मृति देखते ही एक प्रतिवैचनीय शान्ति का अनुभव करने खते। यहि यह बात न होती, तो 'जले विष्यु स्थले विष्णुविष्णु पर्वतमस्तके का सिद्धान्त प्रतिपादित करनेवाले सागतन ग्रन्थ बार बार विष्णु की चतुर्भंजी सौम्य मार्ति की ही मालि. हपासना, पत्रा, बन्दना पर कथिक और न देते। वे सब को यही स्परेश हेते कि भगवान निसकार और सर्वस्थाकार हैं. किसो भी रूप या बिना रूप और बिना नाम के भी बन की भक्ति करने से मिल प्राप्त होती है, इस लिए आवश्यक है क्षेत्रत भक्ति । इस भक्ति का बाग्यास करने के लिए चाहे घपने सामने हाधी, घोडा, माल् , ग्रेर, बरर या पत्रा पत्री की मूर्ति श्लकर इसी में भगवान की आराधना करो. चाहे शम. कृष्ण, चुसिंह, बराह, वामन, परमुराम आदि की मृति रक्षा और चाहे क्षत्र न रलकर केवल भावना-निर्मित आकार में ब्यान कमाओ अथवा भावना से भी परे निराकार रूप में समाहितचेता बनी। किंत नहीं। इमारे शास्त्रविता व्यपि महर्षि आनते थे कि यन की कैसी गति होता है, किस तरह के रूप रम में वह पेम करने का स्त्रभावताला है और देसे रूप रम से एस की अवधि रहती है। इसी छिए व्यापक प्रभ का एक विभविषय रूप होते हम भी गोर, भाग , हाथी, घोड़ा आदि की पूना मक्ति का उन छोगा ने विधान नहीं किया और बार गर इसी शत पर भीर दिया कि मित्तपथ का पथिक यनगा है. तो ताम के सन्दर स्वरूप को ध्यान में रही, कृष्ण के मोहन रूप के पेसी बनी, विष्णु की सोम्य मूर्ति की वजा करो, इत्यादि ।

ययि निराकार परमात्मा को ब्यासना के प्रचार के लिए भी बहुत स शास्त्रारों कीर सामग्री का दियोग क्यायह देशा जाता है वो सन तरह विषेपात्मक हो है, पर वह प्रकार पड़ा किन है, सन लोग उस पर समस्य पार्था नहीं कर सकते। इस की पार्था के लिए कायन्त मनोगयी होने की व्यवस्थकता है, युद्धि में कनुपम निश्चता स्रपेषित है और ये सन मार्ते साक्षार की स्यासना हारा हो सीको ज्या सकतो है। इस प्रकार साकारोपासना को पहली सीड़ी और निराकारोपासना को क्यांसिरी सीड़ी यदि कहा वाय, तो कुछ व्यवस्थित न होगा? और यह तो सर्वरा स्थान हसना हो होगा कि साकार के ब्यासक का व्यास्य कोई सीम्य रूप का वर्णन कर रहा है। सीम्य के कार्य होते हैं प्रसन्त, शन्त, शम्बीर, सुन्दर, मधुर, मन रिनम्प इत्यादि । भगवान के चतार्यंत्र तय को देखनेवाचे के जपर एस रूप के द्वारा प्रकार के प्रमाय हा। आधा काले हैं जिल के कारण देशनेवाले का मन भएने धाप हन के च का बास बन काता है, अन की प्रक्ति में कोतकोत हो जाता है, बन के हवान में मूग्र हो । है। इसी लिए शाधों में मगवान के जिस किसी मी साकार रूप का वर्णन मागा है वस का इन्हों भावों में चित्रल किया गया है। साकार प्रभु की पूता करनेवाले भक्तों के मगवान की इसी प्रकार की प्रतिमा का प्रतिष्ठित होना इसी सिए आपस्यक बतलाया ग जिस में भक्त का सासारिक दू तो संतापों से व्याप वन मगवान की ऐसी सीम्य मार्ति देव एक धनिवंचनीय ज्ञान्ति का धन्यव करने छगे। यहि यह बात न होती, तो किले स्थले विष्णुर्विष्णा पर्वतप्रस्तके का सिद्धान्त प्रतिपादित करनेशाले सागतन प्रत्य **या** विष्ण की चतुमुँती सीव्य अति की ही अति, हपासना, पता, वन्दना पर अधिक नोर न वे सब को यही क्ष्परेश हेते कि भगवान निशकार और सर्वस्थाकार हैं. किसी भी रूप या रूप और बिना नाम के भी बन की भक्ति करने से मुक्ति बास दोती है, इस किए आवस्य केवल मक्ति। एस मक्ति का श्रम्यास करने के लिए चाहे खपने सामने हाधी, घाडा, मान बंदर या पशु पत्ती की मूर्ति रक्षकर वसी में भगवान की आराधना करी, खादे राम, वृत्तिह, बराह, वामन, परशुराम कादि की मति रक्षा और चाहे कुछ न रक्षकर केवल भ निर्मित बाकार में ब्यान लगाओ कंधना थानना से भी परे निराकार रूप में समाहितचेता किंतु नहीं। हमारे बालप्रयोग्ध व्हर्णि महर्षि भारते थे कि मन की जैसी गति होती है, तरह के रूप रंग में वह प्रेम करने का स्वभाववाला है और वैसे रूप रंग से वस को ध पती है। इसी किए व्यापक प्रभू का एक विश्वतिमय रूप होते 💵 भी शेर, भाज , । घीड़ा चाहि की पूका शक्ति का उन छोगे। ने विधान नहीं किया और बार बार इसी बार भीर दिया कि मक्तिपथ का पथिक बनना है, तो राम के सुन्दर स्वरूप को प्यान में कुम्य के मोहन रूप के पेमी बनी, विष्ण की सीम्य मर्ति की पत्रा करो. इत्यादि ।

पयपि निराकार परमात्मा को वपासना के प्रचार के लिए भी बहुत से राष्ट्रकारों राष्ट्रणों का विरोध कायह देशा जाता है जो सन तरह वियेधात्मक हो है, पर वह प्रकार किन है, सन को एक पर अचल धारणा नहीं कर सकते। उस की पारणा के लिए कर मनोत्रपी होने की आवश्यकता है, चुदि में अनुष्म नियलता अपेचित है और वे सन सावरण की प्राप्त को अवश्यकता है, चुदि में अनुष्म नियलता अपेचित है और वे सन सावरण की प्राप्त में आवश्यकता को प्रचार की अपासना द्वारा हो सीधी जा सकती हैं। हस प्रकार साकरोगिता को प्रधीयों की निराकरोगासना को आदिसी सीदी यदि कहा जाय, तो कुछ अनुचित न हो। और यह हो धर्म ध्यान रक्षन हो होगा कि सावरण के व्यासक का व्यास्त को सीस्त्र प्राप्त को धर्म करना हो होगा कि सावरण के व्यासक का व्यास्त्र कोई सीस्त्र

ही होना चाहिए, क्योंकि सरसह नृत्तिहादि देन सकार के मायन मितिनिधि होते हुए भी कार विकास दर्शन (अयंकर दिवादें देनेवाले ) है और वैसे रूप में प्रेम वत्यव होना मानवीय मकृति के लिए कुछ टेड्रा पढ़ता है। यह ठीक है कि भगवान के वन रूपोंकी मिति करनेवाले भी संग्रास में हैं हो, पह यह भी भारत्य नहीं है कि वन व्यासकों को सल्या राम कुण्यादि के व्यासकों की सल्या की हुनमा में क्षेपाकृत पहुत कम है। और इस का एकमान कारवा, में समस्ता हैं, वन वन का पोर-इसीनत ही है सेवा कि कहा ही भा चुका है कि यह लगा मनुष्य के स्वयान के निवद पड़ता है।

मनुष्ण के स्वयाव का स्वष्ट मनीक देखने के लिए मनुष्ण के वर्षी के स्वयाव का कार्ययन कराग पड़ेगा! चरने जिन यसुध्ये को देश-कराग पड़ेगा! चरने जिन यसुध्ये को देशकर साधारखत कर काते हैं वर्षी वस्तुयों को देश-पर स्वयानों के मन में यो पण का संचार होता है, पर स्वयाने चूँकि स्वयाने हैं, वन में अप्यास के द्वारा एक प्रकार की हटता था गई रहतो है, देख लिए ये करते हुए भी करने के भाव को स्पष्ट पढ़ी होने देने, चीर कमी कभी तो अन की हटता वर्षे करने भी नहीं देती! अस्तु, को सुष्प भी कारण हो, दतना तो मानना ही पड़ता है कि अयोरपाइक ससुधी का ममान वस्ते। पर करदी पड़ता है, इस लिए सनुष्ण के वास्तविक स्वयाद का बदाया लगाने के लिए क्यों की मकृति का धामण सेना पटेता।

वर्षों के सामने यदि एक सुन्दर हॅंग्युँह मिही का सिकीया रस दिया जाय, तो वे उसे इंडाकर गेर्ड में रस सेने के लिए इंड्यूडाने समते हैं और कार वह सुन्दर रिकीने को इंटाकर उस की नगड़ मिही का हो एक हॉसार येर रख दिया जाय, तो वे विक्लाकर दूर जा सड़े होते हैं। इस से माजून होता है कि मनुष्य स्वभावत सुन्दरतायेगी है, धर्यकरता का क्यासक नहीं। इस विजय की एक कहानी वहत प्रसिद्ध है।

एक माता धपनी घपी को साथ छेकर यगवानु के बन्दिर में इर्गन क्यने गई। प्रियर के काटक पर दोनों कोर योगा के लिय दो परधर के बड़े बड़े दोर बनाये हुए थे। वन दोरों के सामने पहुँचते ही पची माता का हाथ सुझानर चिक्छाती हुई पीड़े भागने खगी। माता को साथ सुझानर चिक्छाती हुई पीड़े भागने खगी। माता को साथ सुझानर चिक्छाती हुई पीड़े भागने खगी। माता को साथ सुझानर में तहीं आया कि यह ऐसा बयेग कर रही है। वस ने खपकर पत्रों को परिकड़ा भीर देने का कारच पूछा, तो बची ने कहा कि तुम तो सुख्य को यह कहकर यहाँ के बारे पी कि मिन्दिर में बड़ी सुन्दर सुन्दर मूर्तियाँ देशने को मिलिंगी और में देशती हैं कि सामने ही से बाय बेटे हुए हैं तिन्दे देशने हो सेसा मानून होता है कि अभी पकड़कर पत्रा सार्येंगे।

माता ने कहा--- बारे पगकी, ये और कुछ सचमुच के ग्रेर थोड़े ही हैं कि तुक्ते का जायेंगे ? ये परथर के बने हुए हैं को खपनी जगह से हिल भी नहीं सकते । इन से बराग नहीं साहर । बसी ने कहा---नहीं गर्में, मुक्ते तेर बड़ा बर मालम ही रहा है, मैं अन हस फाटक के

रास्ते मन्दिर में नहीं चलेंगी, नहेंद दूसरा रास्ता हो, ता ले चळ ।

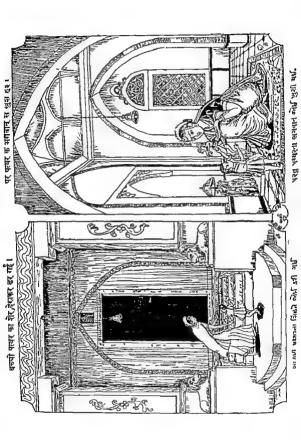

ही दोना चाहिए, स्योक्ति सराह नृधिहादि देन साकार के प्रायच प्रतिनिधि होते हुए भी ना। विकास दरान ( भयंकर दिखाई देनेबाबे ) हैं और वैसे रूप में पेन बरफ होना मानवीय प्रकृति के लिए कुछ देना पड़ता है। यह टीक है कि भगवान के बन रूपों की भक्ति कानेवाले भी संख्या में हैं हो, पर यह भी कतरप नहीं है कि बन व्यासकों को संख्या राम कुन्यादि के क्यासकों की संख्या की तुजना में क्षेप्याकृत यहुत कम है। बीर इस का एकमात्र कारण, में समकता है, बन बन का चोर-दर्यनत्व हो है जैवा कि कहा हो जा चुका है कि यह बरा मनुष्य के स्वयान के विकट पड़ता है।

मनुष्य के स्वधाव का स्पष्ट प्रतीक देशने के किए अनुष्य के वर्धों के स्वधाव का प्रध्यपत करना पड़ेगा। चन्ने जिन यानुष्यों को देशकर साधारस्थतः हर वाति हैं वन्हों ने देश-प्रत स्वयानों के मन में भी मण का संचार होता है, पर स्वयाने चूँकि स्वयाने हैं, वन में अप्यास के द्वारा एक मकार की हदता कर गई रहती है, इस लिए वे हरते हुए भी दरने के भाव को रन्छ नहीं होने देते, भीर कभी कभी तो वन की रदना वन्हें दरने भी नहीं देती। अन्तु जी हुए भी कारण ही, इतना को मानना ही पड़ता है कि मयोरशहक वस्तुओं का ममाव वर्षों पर गरही पड़ता है, इस लिए मनुष्य के वास्तविक स्वयाव का चीराना लगाने के लिए वर्षों की मक्षति का काम्य सेना पड़ेगा।

बर्घों के सामने यदि एक तुन्दर हॅलमूँह मिटी का सिकीया रच दिया नाय, तो दे उसे हताकर गांद में रख लेने के लिए एडएशने लागते हैं और क्षंपर वस तुन्दर लिकीने को हराकर इस की नगद मिटी का ही एक झूँखार शेर रख दिया नाय, तो वे विक्लाकर दूर ना सड़े होते हैं। इस से मानुम होता है कि मनुष्य स्वमावतः सुन्दरतायेगी है, पर्यकरता वा हारासक नहीं। इस विवय नी एक कहानी वहत सचिड है।

एक मार्ता भारती वधी को साथ खेकर यमवान के करिन्द में दर्जन करने नहीं। मिन्दर के कारक पर दोनों कोर योगा के लिए दो परधर के बड़े बड़े ग्रेर कनाये हुए थे। वन ग्रेरों के सामने पहुँचते ही बधी भारता वा हाथ सुद्रकर खिल्लाती हुई पीखे सामने खमी। मारता की समझ में नहीं आया कि यह ऐसा वयों कर रही है। वस ने खपकर बसे ना पकड़ा और दरेन का कारण पूछा, सो बधी ने कहा कि तुम तो मुक्त को यह कहरूर पहाँ के बाद पी कि मिन्दर में मही सुन्दर सुन्दर मुन्दियाँ देवने को मिल्लामें और मैं देशती हुँ कि सामने ही रो बाव वैठे रुप है मिन्दें देवने के से स्वानंग होता है कि कमी पकड़कर चना सायेंगे।

माता ने कहा—कर पगजी, ये खेर जुल सचमुच के खेर थोड़े ही हैं कि तुमें का जायेंगे ? ये परथर के बने हुए हैं तो खपनी जगह से हिड भी नहीं सकते : इन से दरना वहीं साहर । दरी ने कहा—नहीं माँ, मुक्ते तो बड़ा टर मालूम हो रहा है, मैं सब हस फाटक के

रास्ते मिन्दर में नहीं चलुँगी, वोई दूसरा रास्ता हो, ता ले चळ ।

माता ने कहा-चेटी, तूँ कैसी वेबक्क दें ? में तेरे साथ हैं तब भी मूँ हरती दें ? चल, मीतर में तुभे बड़ी श्रव्ही माँत दिसलाजेंगी जिसे देवकर मूँ बहुत पुरा होगी ।

महुत बारवासन देने से बची किसी तरह भीतर गई। वहाँ साकर उस ने जो कुछ देश वस से वस का चेहरा सुरों के मारे दिल बटा। उस मन्दिर में भगवान नारायण और स्थानी को मूर्त स्थानित थी, धन के मुस्तमण्डल को देशने से ऐसा झात होता, मार्गो कितने सूर्यों का मकारा फेल रहा है ? अपनी माता को वस मूर्ति के आगे परिक्रमा और मस्तक स्वका स्कार प्रसान करते देलकर यह पच्ची भी मस्तक स्वकाने और नाच नाचकर मसलता मकर करने सामी। अपने में वस की माता जब पूनन कर चुकी, तो उस ने कहा—माँ, ये दोनों मुसतें कितनी सच्छी है ? मन होता है, दोनों का मुँह चून सूर्तें, बेकिन न लाने क्यों सुन वन को सुने ही नहीं देती हो ? माँ, ये दोनों मुसतें कितनी सच्छी देती हो ? माँ, ये दोनों मुसतें की सही है न श

माता ने कहा—नहीं, ये मृतियाँ भी पत्थर की ही दें ?

यशी ने कहा-अरे, पश्यर की ! जिस के वे दोनों नाय है ?

माता ने नहा—हाँ, इसी के, लेकिन फरक इतना ही है कि बाद मामूलो परपर के हैं और ये भगवानु सथा लवगी माता पोशरान नीलम चादि कीमती परपरें। से बनाई गई है।

छड़की नीजम पोत्सान को भजा क्या जारती, वह ने इतना हो समम्म कि ये बड़ी कीमसी मूर्तियाँ हैं और इन की पूजा की जाती है। इस डिप्ट वस को माता को कोजचों में से पूज सम्बत आदि निकाजकर भगवान के चर्या पर चड़ाया और घर जीरते समय रास्ते मर शेर को निन्दा तथा वन मूर्तियों की प्रशंशा करती रही। इस की बातों से यह स्रष्ट ही ब्रिट्टित हो रहा था कि हनार ब्योग करने पर भी वह शेरों की पूजा नहीं कर सकती, पर वे सीन्य मूर्तियाँ यदि वसे मिल जायँ, तो वन की वह दिन रात पूजा हो करती रहेगी।

ताश्यम यह कि मनुष्य अपने स्वमाव के अपुरूष वस्तु में हो येम करता है और जिस में मेम करता है उसी को देखना, सुनवा, पुनवा चाहता है, क्योंकि वसी को देखने से बसे मध्यमा होती है, ग्रान्ति मिजती है, बसी के गुयानुवाद सुनवे से उसे आवन्द मालूम होता है, पेयें के ठिए सहारा सा मिज जाता है, बड़ी को पूजने से बसे संतोष होता है, मिल पदती जाती है। इसी जिए सब सामप्रों से परिप्यों, अतित्यय महान् और विसिद्ध अद्यादयन्य विताद स्व देखकर कर्जुन पवड़ा गया, ग्रान्त को बैठा, मिल रसते हुए तद्मावधावित होकर मसल नहीं हो सना और जब बढ़ के सहा के स्वामव और अप्यास के अनुकृत चतुर्भुत रूप रस स सामने प्रकट ही गया, तो वह मसल हो गया, एस का सोवा पेये वायस आ गया रस को मुखी हुई ग्रान्ति बस के हदस में पुन: स्थान पा गई और बस को साफ साफ का है

मद्वेशीमदं रूपं द्यातानीस यन्मा । देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्जिणः ॥ --॥- ११११४

हाँ प्रभेग, धन काप का यह जान्त सुन्दर मनुष्युद्ध देशकर में स्वस्थ हुआ, मेरा जी दिकाने था गया—कव में अपनी दीक ठीक स्थिति में पहेंच समा।

षार्थेन के इस कथन में 'मानून रूप' कहकर ममवान के चतुर्भुत रूप की प्रशंसा की तारें है। इस दिए समवान ने सोवा कि कर्तुन इस रूप में मुध्ने देशकर कहीं ऐसा न समक्ष के कि यह रूप मनूष्य के समान होने से कुछ विशेष महत्त्व का नहीं है, और तब कहीं वह सिर पहुंचे की सरह के उस ससा और बाह्य ही न मानने कमें, नवीं कि ऐसा होने पर विगाद रूप हिसवाने का सब प्रयोगन ही कप्रा रह जायगा। इसी काराझा का निवारण करने के विष्-

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाड्क्षिणः ॥ ५२ ॥ श्री भगवात बोले—भेरा जो रूप ( तुँ ) देख रहा है, यह अत्यन्त दुर्दर्श है । देवता लोग भी इस रूप के दर्शन की नित्य इच्ला किया करते हैं ।

गी॰ गी॰—श्री भगवान् ने कहा कि है अर्जुन, मुक्त को सीन्य मतुष्य के रूप में देराकर तूँ यह मत समक्त लेना कि यह रूप मतुष्याकार होने के कारण सब के देखने में जा सकता है, किंतु तूँ यह दृढ विश्वास रख कि इस समय जिस रूप में मैं तुसे दिखलाई पड़ रहा हूँ, मेरा यह रूप भी बड़ी कठिनाई से दिखाई देनेवाला है, इस रूप का दर्शन पाना भी साधारण बात नहीं है। मतुष्य की को बात ही क्या है, बड़े बड़े देवता लोग भी मुक्त को इस रूप में देखने की हरदम आशा और अभि-लाग किये बैठे रहते हैं।

क्र प्र ०— विष प्रमुपेश स्वजी, विद्याल प्रश्नाल के रूप में देवने के बाद सुन्दर चतुर्भुंग रूप में भगवान को देवकर कर्जुंग का मन सरक हो गया और वह भागित्त होकर कह ध्या कि हाँ भगवन, यह भागवरण्यार पारच करके व्यापने मेरी व्यापा धर खो, यह रूप देशकर मेरा चित्त शान्त हो गया। धस ने यह नहीं सोचा कि प्यार मुलाकों से पुल, गरह, चक्र, गरा, पर पारच किये हुप वैत्यवरूप को मानवरूप कहना कहाँ तक यंवित हो रहा है। यह विचारा पहले से पनझाया हुम्म था, धस की चित्तरीत्त विकान नहीं थी। इस-द्विए क्षणने चिरपरिचित कृष्य को देसकर ज्यों हो तस की मानविक खतियों में स्थिरता प्राने क्यों त्यों ही वह मगवान को मानुष तनप्रारों कह वैद्या। धर कहना पह कहना पहल भंगों में प्रपार्थ हो था। केवल चार मुजाओं को छोड़कर वस रूप में कीर सभी क्ष्यण मनुस्यों के समान ही थे. पर सनव्यों के समान होने से ही मगवान की सनव्यरूपी कह देना कहाँ तक म्याप्रसंतान है. यह बार मोचने की कान है। अपने यहि यहते से धवडाया हथा न रहा होता. हो घरने सोससामध्ये से पहले निजनहरू हिलानेवाले को करण को बाद में पनः श्री कृष्ण-रूपी होने पर भी यह मानप रूपधारी कहकर कहापि संबोधित न करता। भगवान एस की इस दशा को मली भाँति समक्ष बड़े थे. वे डेस रहे थे कि कर्जन करने की प्रकृतिस्थ कहता ती है. पर वास्तव में यह आयो ठीक ठीक प्रकृतिस्थ वहीं हो सक्षा है। इस निय बन्हें यह चात्रस्यक जान पढ़ा कि चपने दल रूप की गृहिया भी बात इस की बतला देशी चाहिए-मेरे विराट रूप के प्रभाद माहारम्य से जिल भाँति यह परिचित हो खुका है बैसे ही इस को बासुरेन करण का भी करन करा हैना चाहिए। इस से हो लाम होंगे--- एक तो यह कि घरने पित्र, और इस समय के सारधी, कृष्टा के चनुर्भंत रूप को भी चनुप्रमेग, श्वतिशय सामध्यंतान और चली किक जानकर यह इस रूप का महा हराने पाने के कारण चपने की परम सीमाग्यशासी समन्त जायना जिस से इस के प्रकृतिस्थ होने में भी खीवता होनी और इसरा यह कि ऐसा बान होने पर ग्रेरी चालाओं का पालन करने के लिए रस में इटना बा कामते । इसी चुपि-प्राय से भगवान ने अपने चतुर्भंत रूप के हराँन को अतिराय कठिनाई बतलाते हम कहा कि यह रूप में सबेश देखता है. इस लिए इस को साधारण न सबक । यह रूप देख सकता देवताओं के लिए भी महात दुलँग है, देवता भी दिन रात चाहते रहते हैं कि किस बपाय से इस रूप का टर्शन प्राप्त हो ।

देवता स्वभावतः परमारमधेमी होते हैं। देवताओं की अगवान के संबन्ध में सीखने. विचार में, कहने समने के बळावे दसरे संबन्ध की बातें स्वयाद से ही कविकर नहीं प्रतीत होतों. इस सिए देवता स्रोग यहि बस रूप के दर्शन को निस्य आकास्त्रा करने रहते हैं. तो यह टीक ही है. इस में न तो कुछ अतिरायोक्ति है. न आध्ये । किंत वस्ततः भाधर्य तो इस नात में है कि भगवान भीर भगवद्भकों से स्वमावतः विशेष रक्षनेवाले, सकारण लखते रहनेवाले राचस और बसर बादि मी वस चतुर्भेत रूप के लिए खालच किया करते हैं। राचमों का दिवताओं के साथ अनादिकालीन वैर है, वे हर तरह में देवताओं और देवपनकों की कष्ट पर बाने की चेटा करते रहते हैं, अपने सामध्ये मर एक चल भी बन्हें चैन से महीं रहने देना चाहते. पर बस चतुमँत रूप को अभिजापा रहाते हैं । यह बात बसा टेको सी मालूप होती है. पर है निवश्त सच । हिंतु इस सचाई को इस प्रकार मन सम्मो कि शक्स मगदान के रूप के दर्शन को इच्छा करते होंगे। नहीं इ यह तो वन को प्रकृति के विषशुक्त विपरीत आचरण दी नायगा। भगवान के चतुर्भृत रूप का इर्शन पाने की इच्छा तो एकमात्र वे 📢 छोग कर सकते हैं जिन के दृद्ध में भगवान की भक्ति व्यासना के लिए स्थान रहता होगा, जिस का रावसी

के यहाँ मीतिक क्षयात है। तन रायस चतुमुँव रूप की क्षमिताया करते हैं, इस का कर्य यया है? इस का क्षयें यह है कि रायसों की भी वह रूप इसना सुन्दर कीर व्यक्षणे भागीत होता है कि वे व्यपने मयानक रूप को खोड़कर देसा ही चतुमुंनी रूप स्वयं भारण करना पाइते हैं। इस प्रकार वे क्षपने को हो ममाना विद्य करना चाइते हैं और चाइते हैं कि ऐसा करहे हम मनायान के प्रस्तों को जानकर वन का नाय कर हालने में सरकां से क्षपना मक बना कें सच्या मीतर के बहस्यों को जानकर वन का नाय कर हालने में सरकां से स्वयं है ज्यायें। सम्बंधी की इस हच्छा का प्रमाण है पुराख-हाँचित मिथ्या वासुरेव की कथा है हरिवयं, जीयद्वागवत, प्रय बादि करें पुराखों में इस विध्या-

यह कथा इस वकार है कि ममवान जब भतनकार - द्वाविकानगरी- वसाकर राज्य-सुल कर रहे थे, उस समय वन की विभवि, ऐस्वर्थ और प्रमता शादि को देखकर कंछ. शिश-पाल. जरासंघ कारि के वचे याचे बंशधर कोर हित नित्र कार्डि सह के मारे दिन रात जला करते थे। धन के संस्कृत बीर रावसों को तो मगवान ने पहले ही इसरे लोहों में भेत दिया था. इस जिए इन में यह शक्ति या साहस तो था नहीं कि सरकार मगवान के साथ लड़ाई भगडा करें. पर मन में अपने संरक्षकों के नाश का प्रतिशोध छेने की मादना नडी गहरी थी। इस किए वे हरदम यही विचारते रहते कि किस श्याय में भगवान की नीचा दिलाया शाय । कोई यक्ति समती नहीं थी और इधर मगवान का यश दिन दुना रात चौगुना फैलता का रहा था। बन्त में शक्तों के एक वर्तमान मसिया ने एक ब्याय निकाल ही जिया। यस में भीचा कि यह बसरेव का खडका प्रपनी साहत से निवना काम नहीं करता इस से कपिक काम इस के सन्दर रूप के कारण सिद्ध हो नाया करते हैं, क्योंकि इस ने अपने जाप की इतना सन्दर और मनोहर बना रखा है कि को भी इसे देखता है वही इस के रूप का कायळ हो जाता है और बाद में शुरु मृठ के गुणों की करूपना कर रूपवर्णन के साथ साथ इस का गजागन भी करने छगता है। इस लिए मैं भी यदि अपनी सासपी माया के द्वारा इसी के समान चार बाहों से युक्त सुन्दर रूपवाला बन कार्जे और छोगी में प्रचार करके यह सादित कर हैं कि कसजी वासरेव कृष्ण में हैं, इस जिए इस नवजी कृष्ण की बार पीटकर तुम खोग कारिका के सिंहासन से भया हो, तो संगवतः इस की सब इजत बटियामेट हो सकती है और तब भासानी से में भवने पूर्व पुरुषों के वैर का बदला खेने के साथ साथ द्वारिका का समृद राज्य भी शीध ही पा लाऊँ। खेकिन यह कृष्ण देवड़ा घृतै। इस से खिपकर कोई काम करना हुँसी लेख नहीं है। मुक्त को अपने विचारों को बहुत गुप्त रूप से कार्यरूप में परिएत करना चाहिए । महीं, सेर सब कल्पना ही कल्पना रह जायगी, हाथ कुछ नहीं खगेगा; परिक एतटे लेने के देने पड़ लायँ, तो आवर्य नहीं।

इस प्रकार भन में निमय करके उस राज्य ने अपने एक विश्वासी भित्र से अपनी रेच्या प्रकट की। सुनकर यह भी बहुत सुश्च हुआ और बीजा—ियत, सुन्हारी युक्ति आस रुपये की है, में इस का हृद्य से समर्थन करता हैं। परंतु अभी अन्दीवानी करने की सरुरत नहीं है, पैर्य के साथ तन्त्र समय की मतीचा करनी चाहिए।

वस ने कहा—अच्छा, वहले में अपने को चनुर्मुन वासुरेव बनाता है। तुन मुक्ते एव क्य में देशकर बसलाओं कि कोई फरक तो नहीं मालून होता ? किर सब ताह से ठीक हो विमा जागगा, तेर समय की मतीया भी कर जो आयरी । इतना कहकर इस ने मानिकता के सहारे अपने को मरावान क्या ताहर कच्या को तरह का दिखताई उड़ने साग ।

वसे देशकर ठछ के मित्र ने कहा-नमस्तार है प्रिथ्या वासुरेवसी ! वयाई देता हूँ में प्राप्त की मजनना था।

मिथ्या वासुदेव ने कहा—चपाई वस दिव देवा जिस दिव कि मैं द्वारिकाचीश वर्षुंगा भीर तुम मेरे मन्त्री बद्धव । लेकिन तुम ने मुक्के मिथ्या वासुदेव क्यों कहा १ क्या वासुदेव का रूप बनाने में कुछ कसर यह गई है १

.. डल के मित्र ने कहा—जहीं, नहीं, कबर क्यों रह जायती ? पर क्या धनी से तुम धमछी वासुरेव हो गये कि तुन्हें निध्या वासुरेव शब्द खटने खता ?

मिष्या वासुरेव ने कहा--यह शब्द शुनने से मुक्ते मय हो रहा है कि शेवार के भी बान होते हैं, कहीं कोई सुन केमा, ता बाज से ही छोगों के यन में संदेद होने समेगा कि कहीं कोई हुसरा वासुरेव भी है नया जिस के कारण यह शब्द शब्द कुछा ह

निय ने कहा--कारी, अपने पर में इतना डाने से कहाँ तक काम चल सकता है। भीर, तुम नहते हो, को अब में बहुत चीरे बोला करूँमा १- अव्यान, कर की तुम्हारा सन तरह से ठीक ठीक उत्तर स्था, इस लिए अब यह बताओं कि अपने के लिए स्था कार्यक्रम ठीक किया है तम ने ?

मिरपा वासुरेव ने कहा- स्पद बात पहले तुन्हें बतलानी होगी, क्योंकि तुम ने पहले ही मुक्ते समय की मतीचा करने के लिए कहा है जिल से जान पहता है कि तुन्हें कोई विग्रेप बात मालून है। दूलरे, मैं कह चुका है कि तुन्हों मेरे बन्त्री होगे। इस लिए काल से ही बस पर के योग्य होने का तुन्हें प्रमाण भी देना सुक्त कर देना काहिए।

वित्र ने कहा—मुक्ते और कोई निरोध बात तो वहीं मानूब है; हाँ, इतना में ने भ्रवरण सुना है कि इपर खमातार कई वर्षों से अनेपानेक बहु बहु राजनैतिक सामधों में पहते रहने के कारण पत्या का मन समक्षाम से सबझ करा है। इस किए वह विचार कर रहा है कि सामकल को ज्ञानितपुग का गया है वस का कुछ सङ्घयोग कर बेना चाहिए सर्थात रामकान की सम्बद्धों से पुछ दिन के लिए कलग होकर किसी एकाना स्थान में चलना और ज्ञानितपूर्वक समय विताने के लिए तपस्था करनी चाहिए। सो मैं ने सोचा कि वन वह तपस्था करने चला काय, तप पहि तुम स्थाना कार्य प्रस्थम करो, तो जिल्ला पड़ने का मय नहीं रह आया।

मिथ्या वासुरेव वे कहा—कथ्या, यह सो बड़े पते की वास सुम ने कही। यह भी जानते हो कि वट कब सवस्था करने जायता ?

मित्र ने बहा--वहीं, यह ठीक ठीक नहीं प्रात्न है, किंतु में समकता हैं, वहीं तक करती ही कारवार ।

मिष्या बासुरेव ने कहा—धर याँ समक्ती से काम नहीं चलेगा। नामी और किसी बपाय से ठीक ठीक पता कमा लाखे कि वह किस हन काग्या और किसने दिनों में कीरेगा।

द्वारिका के शामग्रहक में मगवान का दर्शीर क्या हुआ था। बदव, वजराम, सारविक, कर्मूर कादि समासद करने करने क्यान पर अधिकार जमाये बैठे थे। मगवान बन कोगों को समक्त रहे थे कि राज्य के किस क्रिस निमाग की किस क्रिस बचाय से व्याप लोगों की रचा करनी होगी। सपा नव तक में सबस्या करके कोट न कार्क सच कक्ष किस मकार की सारवानी स्वागी पढ़ेगी।

पक्षराम ने कुछ हँसते हुय कहा—सात, शारण क्या है कि इस बार की यात्रा के पहले स्माप हम छोगों को इतना समस्मा धुन्मा रहे हैं ? ऐसा ती और कभी नहीं करते थे। स्या इस के पहले की किसी यात्रा के समय स्माप की राज्य के संबन्ध में इतनी बिन्ता हो रही है ? हम छोगों से हो नई थी कि इस बार क्याप को राज्य के संबन्ध में इतनी बिन्ता हो रही है ?

मगवान् ने भी हैं हकर ही ब्लर रिशा—नहीं मैया, यह बसंबन है कि आप छोग जैसे संपालकों की देल रेटा में किछी प्रकार की दूर्यवस्था को प्रवेश करने का बवसर मिखे। आप स्रोग सर्वेश सब प्रकार से इस बात का प्रयोत ग्रनाख है चुने हैं कि कृष्य का मन्त्रिमयहरू कृत्य के तद्व ही है। मैं हारिका में रहा या हारिका के बाहर, प्रयोक स्वाम है प्रिकाशकी मुक्ते अपने निकट ही समकते रहे हैं। यह आप बीगों की सुध्यवस्था का ही प्रताय है।

बकराम ने कहा—तव इस वार इतनी सतकता क्यों कपेचित हो रही है ? अब की याश में आप शज्य के जिल इतने मक्ज्यों का मणवन क्यों कर रहे हैं ? क्या इस लोगों से स्थात कोई मयकर संकट खाप की खनुपरियृति में राज्य पर बानेवाला है ?

भगवान् ने कहा-हाँ, येखी ही बात है।

हदन ने बहा-कैसी बात है बनो ? संसार में इस समय कीन ऐसा मूर्त हैं। जो इसने जाप हम कोगों को वाणांत्रि में भक्त होने के लिए हारिका पर आक्रमण (चड़ाई) करने का साइस करनेवाला है ? : भगवान् में कहा—इस बार हारिका के मेदानों पर नहीं, किंतु हारिकासों प्रनामों 
को प्रसार मानसमृति—विस्तृत हर्याचेत्र—पर छनु का पाना होगा । ब्या कोग यह अपन्नी 
सरह बानते हैं कि सभी तक हन्हों असुरों का नाय हो सका है निन्होंने प्रत्यच रूप से विरोध 
सरह बानते हैं कि सभी तक हन्हों असुरों का नाय हो सका है निन्होंने प्रत्यच रूप से विरोध 
का स्वर अंचा किया तथा ऐसी को निन्होंने प्रकट सहायता पहुँचाई । इस किए आप को यह 
का सवर अंचा किया तथा ऐसी को निन्होंने प्रकट सहायता पहुँचाई । इस किए आप को यह 
का नहीं सोचना चाहिए कि सब हमारा कोई शतु है हो नहीं । संसार में अभी बहुत से पटल्ल 
स्वर्ण (विषे दुरमन) रातेमान् है । से अपने समये सहस्रोतियों (कंसादिकों) के नारा से अपनेत 
सत्य (विषे दुरमन) रातेमान् है । से अपने समये सहस्रोतियों (कंसादिकों) के नारा से अपनेत 
सत्य हैं, पर हन के अन में हम से बदला सेने की भावना निरन्तर प्रवद्ध होती जा रही है ।

सारपिक में कहर--तब वे हम से बहुता क्षेत्र क्यों वहीं काते ? प्रश्ना के जपर िंद्रपे द्विपे करपाचार करने से इन सबों को क्या लोग होगा ?

मारावार ने कहा—सुनिष । आप सेनापति हैं, अतः आप को विरोष रूप से में सावभाग कर देना चाहता हैं। वे प्रमा के अपर अर्थाधार करने नहीं का रहे हैं, अपितु प्रमा का मन धरळकर उन को अपने पृष्ठ में मिलाना चाहते हैं। इस लिए आप को ऐसा प्रकृप करना चाहिए जिस से कोई बाहरी आहमो हारिका में आठर किसी बात का प्रचार न कर सके।

बलराम बादि सब लोग श्रम साथ बोल वठे— समवन्, साफ साफ समकाइर, बात क्या है ? इम लोग कुछ समक्ष नहीं रहे हैं।

भगवान् ने कहा— गुजु को सैनिक शिक एकि एसी सुद्ध नहीं है कि वह इस समय हमारे साथ पुद करने आ सके। इस विष सस ने आतुरी साथ के बत से नदता लेने का निधय किया है। बसे यह जात भी गया है कि कृष्य कुछ दिन के किय तमस्या करने ना रहे हैं। तिया है। बसे यह जात भी गया है कि कृष्य कुछ दिन के किय तमस्या करने ना रहे हैं। तेरी अनुपरियति में वह नेसा भी रूप धारण कर हारिका में साना चाहता है और चाहता है ति द्वारिकावियों के मन में ऐसा भाव घर हूँ कि वे मुक्ते ही असको वासुरेव समस्तेन जारे तिया वास्तिविक वासुरेव स्थात मुक्त कृष्य को नकड़ी समक्तार स्था के हर से तपस्या के बहाने हारिका धोड़कर बंगल में भाग वानेवाला मान लें। वह चतुर्युन वासुरेव का रूप धारण भी कर सुका है और इस कार्य में वह सक्ता भी सुब हुआ है।

भगवान् ने कहा- नहीं। श्रीर काप क्षोग सावपान रहेंगे, तो यह काप ना सुक्ष विगाद नहीं सकेगा, न कापने मनोरख में इस को सफलता ही मिलेगी। तब फिर में अपना निभय क्षों बरहें हैं।

निष्या बासुरेव का भित्र सब बातें। का पता खगाकर खोटा, तो इतना सुद्ध दिसाई देवता पा, मानो सचमुच हो उस का भित्र कृष्य पनकर द्वारिका के सिद्दासन पर बैठ गया दे सीर यह बदाव बनकर वस का मन्त्रित्त कर रहा है। वस वा मसल मुख देसकर विष्णा वासुरेत को भी मन ही मन अपनर हुए का अनुमन सा हुआ और ऐसा समा कि कन मेरे हारिकाणीश होने में अधिक दिखान नहीं है। वस ने नडे आदर के साथ पृका—कही मिन, क्या सबर है ? कन मायना वह राज्य खोडकर साथ ननते ?

मित्र में कहा—भित्र, तुम बड़े भाग्यवान् हो। खात ही तुम ने कार्यक्रम (मोपाम) का स्वपात किया खोर वरीचा कर केवल कारमतंत्रीय के लिए वासुदेव का कप पारण किया खोर वरा कर करने चका गया। इस से मुक्ते ते। स्पष्ट दिलाई रे रहा है कि खब यहि ग्रीमता खोर पूरी तरपरता से तुम अपना कार्य खारम कर दो, तो हारिका की गरी पर अधिकार होने में कुछ भी देर न हो, धोर तब वह लन्म भर के लिए तपस्या हो करता एह लाय तथा मिरणा वासनेव ही जगरपुष्य मायान वासनेव हो लाय।

मिप्पा वासुरेव ने कहा— अध्या, वह कीटेगा कर तक १ इस का पता लगा या नहीं १
मिन ने कहा— महीं, इस का पता नहीं लगा, वशेकि वस ने इस के बारे में अभी कुछ
निश्चय नहीं किया है। शायद पूछ स्तेश ज होने तक वह तपस्या ही करता रहेगा। पर
इन बातों से हमें क्या प्रयोजन १ हमें तो अप वही स्वाय करना है जिस से वह कभी
न सीट सके।

मिष्या चासुरेद ने कहा—ठीक कहते हो। कब इसी रम हने काम में साम जाना चाहिए, पर एक डी बात की कमी रह गई है जिस की पूर्ति होते ही काम पूरा होना भी प्राप-विश्वित ही समन्ती।

मित्र ने कहा-वह कीन सी बात है ? नया में इस की पूग कर सकता हैं ?

मिथ्या वासुदेव ने कहा—हृदय से मेरी सहायता करना चाही, तो धवर्य कर सकते हैं।

मित्र ने भुष्य श्वास स्वर में कहा—स्वामेरी हार्दिकता में अपनी तुन्दें स्रोह ही सनारकार्डिं?

मिथ्या वासुरेव ने कहा---वहाँ, नहीं; संदेह की वाल नहीं है, पर यह काम ऐसा है कि इस के करने में सागद सुन्हें कावना अवसान भाजन हो।

मित्र ने कहा-- मित्र का कदना से कदना काम मी किसी मित्र के खिए क्यमानगर्क नहीं होना बाहिय। यदि ऐसा ही हुआ, हो मित्र कहने कहनाने का कुछ कर्ष हो नहीं रह साता है। मैं इस बात को बच्छी तरह जानता हैं और हर तरह के काम करके इस का मगाय देने के खिर भी सन तरह से तैयार हैं। गुन्न विना संकोध के हुक्म हो कि मुक्ते क्या करना पहेगा है

मिथा वासुरेव वे कहा— बाह मित्र ! मित्र हो, तो तुम्हारे हो लेता हो। अच्छा सुनी,
में चाहता हैं कि हमें अपने काम में इतनी सफाई राजी चाहिए कि किसी को जारा मी सरेह
म होने पाये। इस का ब्याप यही है कि हम मारण्य से हो अपने काम को अपींद वासुरेव
कृष्ण के रूप को सब तरह से परिपृष्ण स्वित कर हैं। सुम जानते हो कि वह वासुरेव सास
कास समय पर महत पत्ती पर सवार होकर खोगों के सामने आता है, हमेगा चाहे वह पैरल
चले चाहे पीड़ा, हाथी, रथ नगेरह किसी सवारी पर चता करे, पर साल खास मौजों पर तो।
सहह हो इस की सवारो होता है। हम खोग इस समय जैसा काम करने जा रहे दे वह
साचारण काम नहीं कहा जा सकता। ऐसा काम यहि वले करना होता, तो इस मौके पर वह गतह
पर ही सवार होकर काला, इस में विश्वक सरेह नहीं है। इस लिए सुमे भी इस समय गतह
पर ही सवार होकर काला, इस में विश्वक सरेह नहीं है। इस लिए सुमे भी इस समय गतह
पर ही सवार होकर काला, इस में विश्वक सरेह नहीं है। इस लिए सुमे भी इस समय गतह
पर ही सवार होकर काला चाहिए। इस से दो कापरे होंगे। एक हो पही कि इस रूप में
मुम्ने हेलते ही सामार्थ जोगों को विश्वास हो नायमा कि ये हो समसी वासुरेव हैं, क्योंकि गतह
भी इस के पास मौजूर है जोर हुसरा यह कि गतह को चाल बड़ी तेन होती हैं, वस के समान
सेशी से हवा भी नहीं चल सकती, इस लिए इच्छा होते ही लाई चाहने वहीं बस लोग पहुँच
काया करेंगे। सो में चाहना है कि लेसे में वे सबसी वासुरेव का रूप बना लिया है वेते ही
सुम असती गतह को तरह हो लायों जोर सुक को अपनो पीठ पर चड़ाकर हारिका ले चला।

मित्र में कहा---कोई हर्नानहीं, में सभी गरुट बन रहा हूँ।

द्वारिका के उनुद तर पर बहुत से आखण, विद्वान, महाचारी, खाणु, महारमा मातः काल की संस्था करते में क्यान मद्र हो रहे थे। कोई संस्था धारम्य करता हुआ 'अवित्र पित्रो वा' मन्त्र पहुकर मार्जन कर रहा था, कोई 'केशवाय ममः, नारायणाय नमः, मायवाय नमः' हस्यादि मन्त्रो से आधमन कर रहा था, कोई नाक दनाकर प्राण्यायान कर रहा था, कोई मार्ज हमा 'क्या हमा कर रहा था, कोई मार्ज हमार्ज हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्य हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार्थ हमार

( 48? )

महात्मा ब्यादि ने कहा—पमी, व्याप का इतना प्यान इस क्षीमों पर होते हुए किस की रुक्ति है कि हमें दुःख कट दें। इस क्षीम सब युकार से निर्दिशता का व्यनन्द से रहे हैं, कोई कट नहीं है। पर भीमानु बनुचित न समक्तें, तो कुक बात पदने को इस्ता हो ग्राहि है।

गरदस्थित वासुदेव में कहा— आप क्षेय सतता संकोच क्यों कर रहे हैं ? जी पृद्धना हो, सहये पृद्धिए । आप क्षेयों के प्रदर्शों का समाणान कर जाप का दृदय निःशङ्क करना केर क्या कार्यों की है।

वन सेगों में कहा—क्या है बसु की। इस यहो पूछना चाहते से कि करू दुवाँर से नैंग विद्यास निकली भी बस में श्रीमान् के किसी सपोवर में नामें की बात कही गई भी बह केपायात इस समय दिसी कारणांक्षिय से कह गई क्या ?

यामुदेव ने कहा — जीक स्मरण कराया आप कोगों ने । यहाँ पक विधित्र परना हो गई थी । सत यह दें कि धनो चार वाँच रोज पहले में एक मक की युकार पर हिमालय की कोर परता गया था । आप कोग तो कानते हो दें कि धनुर कोग किस प्रकार मेरे पीड़े पर हिमालय की कोर परता गया था । आप कोग तो कानते हो दें कि धनुर कोग किस प्रकार मेरे पीड़े पर हिमें हैं । हो मुक्ते धनुविद्यात कान, यक कमुर मेरा रूप पारण कर तीन चार दिनों से वासुदेव बना द्वारिका का ग्राप्त कर के जा गया था । मुक्ते हिमालय चाते समय ग्रीप्रता के कारण पह प्यान की नहीं काम की सात किसी से कह देता । मैं किसी से बिना करें ही हिमालय चाता गया । हों लिए वह कसुर जब मेरे रूप में यहाँ ध्यारा, तरे किसी को किसी विद्या कर वह मेरे ही दंग से सब काम पान करने लगा । परंतु वह धा बहा चतुर । किसी ब्याय से कल बह ने जान लिए कि में हिमालय से छीट रहा हैं। यस, इसी सामय तपस्या करने का बहाना बतलाकर यहाँ से भाग निकला । पर मैं की छीड़ थीड़े थी सनय तपस्या करने का बहाना बतलाकर यहाँ से भाग निकला । पर मैं की छीड़ थीड़े थी सनय हिमाल से छीत को की बीद वस का की छीड़ थीड़े थी सन तपस्या करने की बहाना बतलाकर यहाँ से भाग निकला । पर मैं की छीड़ थीड़े थी सनकर हम के सात की की की हैं संभावना मही है, किर भी खाप छोगी की यदि वस का की छी सामायार निल्डे तो दनोर में तुर्त स्थान शिल्यम ।

महात्मा आदि ने सिर श्रुकांकर कामा स्वीकार करने का यात्र मकट किया । बाद में सामीत की क्षेकर मकट स्वकारा में जाकर कट्य हो गया ।

मिध्या सामुदेव ने मकट से कहा — मित्र, धन भीरे भीरे चले। यहाँ का काम तेर हम क्रोगों ने बड़ी सूची से पूरा किया। ये मूर्ल बालच पुतारी स्रोलह धाना विश्वास कर सुके हैं कि में ही बासुरेन हैं और अन्त सक इन सर्वों को यही विश्वास यह जाय, यहि बहन धीर सारस्रक स्पोदद मी अपने चंतुल में पूर्त आर्थ।

सित्र ने कहा.—पर वे सब बड़े मार्स्सों हैं ।ं बन को फँसाना सध मुस्किज पड़ेगा, नरें।?

90

विष्या वासुदेव ने कहा— 'आग मुश्कित तो हम लोगों की खुराक ही है, वस की क्यों पर्योह करते हो। करड़ा, चलो खब बस समन बस्ती की और चलकर वहाँ के ग्रामीयों।

27 अपना प्रमाव हाला जाय।

पित्र ने कहा--- कहुत अच्छा। श्रीर हत के बाद चल पर में हैं। वहाँ वाकर लमीन पर बैठ गया। विश्या वासुरेव चकती शरुद्र पर से बतर पड़ा। इतने में बहुत से किसान पुरुष, जी, वर्ष कस कसे सारीय व्यक्तर, हाथ जोड़कर और सिर छका झकाकर प्रधान करने जारे। हस से बद को कासीवाँद दिया और बहा--- मैं सुन कोगों से यक बात पुछने काया हैं,

मस सच रत्तर देना ।

किसानों ने कहा--- वगवान के साथ असरव व्यवहार करने पर हमारा निस्तार ही सकता है क्या ? काफ से हम सोग कभी हुठ नहीं बीखे, तो बाज क्यों बीखेंगे ?

प्रियम गासुदेव ने कहा---ऐसा ही मैं भी समस्त्रत हैं। भावता, यह बताओं कि तुम साग बतराब, बदब, सारविक खादि को बारिका का शासा समस्त्रत की वा एम्स सारवेद की ?

क्तिसामों ने कहा-कोई मो प्रका क्या मन्त्रो, अमास्य, सेनापति वरीरह को राजा सम-भने की मुख कर सकती है ? अप ऐसा साम क्यों पुछ रहे हैं ?

मिथ्या बासुरेव ने कहा--जानते नहीं हो, बहुत बिठाई से कहर पैदा हो जाता है। मैं ने क्रपना चानकर बन लोगों का इसना काहर बढ़ा दिया कि वे लोग करने की मेटा मी पूउप सममने लगे। वन के मन में यह बैठ गया कि हमों को गें। के बज से इन (वासुरेन) का बल और हमारे ही प्रमाव से इम का प्रभाव है। मैं ने बन का यह भाव बहरूने के लिए सप्रभावा चाहा. है। वे स्पष्ट विरोधी वन गये और कहने लगे कि बब हम दसरे किसी तपसी को बामुरेव बनाकर द्वारिका की गदी पर बैठायेंगे तथा उसी की शहबस्तता में सब बनाकी, हैनाओं, धन संपतियों की सींपकर उस के सपोवत से कपनी रक्ष कराते में समर्थ होंगे। मैं जब सब तरह से समकादर हार गया तब उन के साथ बीलना भी छोड़ दिया। सीचा कि मेरे कर हो जाने से कशाबित वे अपने आप सुधार्ग पर का नायें। पर अब देश रहा हैं कि यह धेरा सम था. क्येरिक मेरे मीन सहल करने से वे छोग भी चुप होकर गुप्त रूप से श्रपना काम करने क्रमें। मुक्ते माल्म मी नहीं और उन देशों ने चारी और समाधार फैला दिया कि कृष्ण यनिश्चित काळ शक के लिए सपस्या करने चले गये। प्रमा क्षेत्र सदा के वन की बात पर विद्वास करती ही था रही है, बस ने इस बात पर भी विद्वास कर लिया। बचर रात की नव में सो गया, से इन दोगों ने मेरे सोने के कमरे में <equation-block> मुम्क को केंद्र कर दिया। पर में ष्यपे योग के प्रवाद से दहाँ से बाहर निकल काया है। युविष में कपने मोगबल से सव बुध कर सकता हैं, मुखे तुम डोवों से किसी वकार की सहायता नहीं सेनी है, फिर थी

इस किए मुम्हारे पन का मान जानना चाहता है कि यदि तुम जोग सारविक भादि के अधिशा-पित कृष्य को ही अपना राजा मानना चाहते हो, सब सी में स्थये प्रच्छ में न पड़कर सचमुच ही कहीं तपरण करने खन्ना जार्के, न्योंकि प्रजा के ही किए राजा की आवर्षकता होती है, यह तुम्बें मिन्न ही कायसा। और पदि मुक्त को राजा समस्ते हो, सी में ब्योग करूँ और सार्यिक कादि की बन के कमों का अधिन पत्न हुँ। बोकी, न्या क्सर है रहे ही ?

किसानों ने कहा—स्ववन् , हम छोग काय को क्षेत्र वासुरेव ( क्योत वहुरेव के पुत-सान ) मानते होते, तो भी खाय की छोड़ कर दूसरे की अपना राजा न मानते, न्यों कि काय से हम छोगों की जितनी प्रखाई होती है उतनों छोर कोई जिकाल में भी नहीं कर सकता। पर पहीं तो उछ से भी बड़ी बात यह है कि हम कोग काय को अपना और सारे संसार का सगवान् समभते हैं। कोर हाला को कोई घले हो छोड़ है, पर भगवान् की क्या कोई छोड़ सकता है है हम तो जब वरेंगे तब काय की श्री शना होकर वरेंगे जोर युद्ध हो, तो जाय की श्री सहायका करेंगे।

मिध्या वासुरेव ने कहा—धन्य हो तुम कोत और तुन्हारी प्रश्ति । सुन्ने विशेष सहा-यता की कावरयकता हो नहीं है। हाँ, यदि तुन्हें क्यूबर कट्याय क्योड है, तो शास्त्रीक की सेना में भरती होकर वह की सहायता मत करना, यही मेरी काडा है। क्यूबर, अब तुम होत का सकते हो। चके गरुहरेव, अब हम कोत भी चलें यहाँ से।

मिध्या वासुरेव हसी वचार पून पूनकर चारों और अपना वचाव नमाने की कोशिय करता रहता। इस का चतुर्भुन रूप, काकाशामनाहि शुच और मधुर संभाषणाहि कर्म पीरे पीरे केंगों को वस के अनुकृत बनाते जा रहे थे। जुपके चुपके क्ष सब तरक सारपंकि काहि के संबंध्य में पालोचना परवाकीचना होने क्यों। कृष्णानी सब के संबंध्य में पालोचना परवाकीचना होने क्यों। कृष्णानी सब के सम्भा पुम्पकर तपक्षा करने गाये थे कीर वन की काशा के क्ष्युसार ये कीश जूब सावपानी भी रस रहे थे, चारों कीर गुप्तकर तो पीर पे कीश वन की काशा के क्ष्युसार ये कीश जूब सावपानी भी रस रहे थे, चारों कीर गुप्तकर मी नियुक्त कर दिये गाये थे कि भगवान् भी कृष्ण की स्तरत शक्त का कोरों भी मनुष्य हारिकापुरी की सीमा के कवर पैर न चरने पाये, इस के रूप रंग का नकाले भीष चनाकर पक्त सहर सरदात मचाने कानेवाला है, वह वाहों भी दिसाई पढ़ लाय, वस को गिरस्तार कर किया लाय, कपया पुरंत नगर के कपिकारियों को वस की स्वाना है सी वाय। परंतु वह राचल प्रतान पुर पा कि पीरे पीरे हारिका पर में उस ने मगवान चाहें व काम से सपना पचार कर हाता, किर भी गुप्तचरों को वस के संवन्य में निष्कुत हो पता नहीं चला। सारपंकि कारिका भावान के कथन में किसी तरह का कविशास था गड़ीं, वन लोगों को निश्चय था कि भावानु के कथन में किसी तरह का कविशास था गड़ीं, वन लोगों को निश्चय था कि भावानु के कथन में किसी तरह का कविशास था गड़ीं, वन लोगों को निश्चय था कि भावानु के कथन में किसी तरह का कविशास थी नहीं पुरी में क्षकर मगवान की हरा वासुरेव सिद्ध करने का प्रवत्न करेगा, और गुप्तचर पति दिन यही समाचार ला रहें कि

अनुसा में बाप लोगों ( सात्यिक बहुद बादि ) के सबस्य में सरह तरह को कानापासी होने के तिया और कोई मई बात नहीं दिखाई देती । इस से तो यही कनमान हो रहा है कि निध्या बासरेन ने गांत रूप से भवना काथ शरू कर दिया है और हमारे गांगचरों को भाँस में धड़ भें। इतर चपने काम में सफलता भी बाम करता ना रहा है। अन्यथा इस छोगों के सरन्य में जनता गए चय कार्ने क्यों करने खगती ? आज तक तो सबी हम लोगों पर विश्वास करते थे: किर यदि मिथ्या वासदेव ने हमारे संबन्ध में ननता को कुछ बत्या सीधा समस्याग न होता. तो वे हमारे विरुद्ध बातें क्यों करते ? इस लिए खाउन ही वह राज्यस मीतर मीतर सब की बापनी ब्रोर मिलाकर वसी दिन प्रकट होने का दिवार कर रहा है जिस दिन अगवान सपस्या करके दारिका खोटेंसे । यह सोच रहा है कि अब सपस्त नागरिक मफ को ही होक धीक बासदेव समक्तने लग जायेंने, तो भी कृष्ण के आने पर प्रकट होकर सनसा से उन का विरोध कराका भीर सर्वेतंत्रत से सिद्ध करा हैंगा कि वे झुट ही अपने की वसुरेद का पुत्र बतलाते हैं. वसदेव का पुत्र वास्तव में में हैं, इत्यादि । किंतु मेरा नाम यदि साध्यकि है, तो में प्रतिज्ञा सहित निरचय कर रहा है कि बाज वस दोंगी का. इस लाखिये वासरेव का अवस्य पताकता लॅगा।

मन ही मन कार्यक्रम श्थिर करके बिना किसी से बाब करे सने सार्यकि एक दिशा की कोर चले गये और एक कश्यन्त लेंचे स्थाव पर वैठकर पूरी साववानी के साथ चार्ग कोर दृष्टि रहाने समे । इस समय वे इसवे सीहरूने थे कि इन के याम से हो सार मील की दुरी पर यदि कहीं एक पत्ता तक के अड़कने की आवाग होती, तो ये मह सुव छेते और पह स्पर 🛮 प्यान लगाकर देखने लगते । अपशः कई घंटे बीत गये, पर कहीं कोई नई बात नहीं नजर कार्डं: फिर भी वे निरास नहीं हुए। वरिक वन के पन में सही भाव दद होता जा रहा भा कि चान कीई न कोई नशीनता अवस्य दृष्टिमोबर होगी। आहित कुछ घुँटे श्रीर बीस गर्य। प्रा दीपहर ही गया। चारी और वसर ध्य फैल रही थी और शेपहरी का समादा साथा हुआ था। दीक इसी समय दन के कानों में एक विधित प्रकार की घरघशहर सुनाई पड़ी। वे आँस पतार पतारकर चारों ओर देशने तमे और अब इचर अपर की दिशाओं में तनहें कहीं पुछ दिललाई नहीं पड़ा, तो बन्होंने कपर आकाश की तरफ देशने के लिए सिर कामा और साथ ही काथर के मारे छाती ठोंक ली। जन्होंने गरुड पर सवार मिध्या वासुरेव को मध्य द्वारिका ति भोड़ा इटकर कतरते देख लिया। वे वेग सहित किले की कोर दौड़ चले, पर यहाँ तक माने भी अरूरत नहीं पड़ो। बहुव और वलदेनशी से रास्ते में ही भेंट हो गई। वे लोग इन्हीं की दूँदने ला रहे थे 🌼 वन की देखते ही इन्होंने सब समाचार सुमाते हुए कहा कि भाप खेग ग्रीप्रता से वस शक्त के पास पहुँचकर वस को मारने का प्रवस्न कीतिए कीर परि ऐसा

न कर सकें, तो बात बीत में इसे फुँछा रक्षिए। तब तक में सेना की तैयार करके चारों कोर से नगर को ऐर खेने को व्यवस्था कर कुछ लेना को साथ जिए खर्म आ बहा हैं। हाँ, इतना राग काप लोग कदरम रिवारणा कि वह काप में से किसी को मर सक पहचानने न पाये, नहीं, तो तुरत बाकार में बढ़ जायना और हम छोगों को जाल में आपे हुए शिकार से हाथ पोना पड़ेगा। और कामर वह जायना और हम छोगों को जाल में आपे हुए शिकार से हाथ पोना पड़ेगा। और कामर वह जाय की पहचान ही ले, तो वस समय बाप छोग वस निष्या वासुरें के जयर कामराज न करके पहले कस गठहरूपी राख्य के ही वस का मयतन की निष्या, क्यों कि महाँ तक समस्ता हैं, वह निष्या बासुरें को क्यों जा न्यून वजी होगा, क्या वह की मारने में श्रीम सफलता निज लायगों और खाम यह होगा कि वह पालपदी काकारामां से मारने में शीम सफलता निज लायगों और खाम यह होगा कि वह पालपदी काकारामां से मारने की शक्ति से हाथ पो बैठेगा।

इतना महकर सारविक सैनिकों के व्यवस्य (क्रीवी सावती ) की धोर चडे गये श्रीर वदन वजराम वहाँ गये, जहाँ कि मिथ्या वासुरेन के वतरने का सारविक ने पता वतलाया था।

छारवि ने अपनी क्षेत्र को इतनो अल्हा सुक्षित्रत करके नगर के नावे पाते पर तेनात कर दिया, मानों साथे सेना पहले से ही युद्ध के लिए तैयारी किये देशे हुई हो। ज्यहींने मगरपिरिपरफ सैनिकों को समका दिवा था कि कोई राजु दिललाई पहें या मत दिललाई पहें, पर तुन जीय आकाश में अपने वावणों का ऐसा चना बाल बिला से कि सारी हारिका कर के भीतर दिव जगर, कहीं से सूर्य की एक किरख तक हारिका पर ताक मौंक न लगा सके। इस मक्षार आयो सेना को भावेपरी पर नियुक्त कर आपी सेना कोशों में पर नियुक्त कर आपी सेना काशों ने अपने साथ छी कीर मिप्पा वासुरेंव से युद्ध करने दीड़ चले। वहाँ जाकर क्ष्ट्रीने देश कि मेरी पुलि पूरी सफल हुई है—बद्ध या बळांद ने गकडक्य राखत की आते ही मार वाला है और वह अब प्रमुक्त कर के मिको ने आकाश में बाय हाला पेटा दिया है, मिप्पा वासुरेंव मयकर युद्ध ठावकर बद्ध वळदेव को परेशान करने में लगा हुए। है, क्षपो कमी दन लेगों को शालावात से मूर्गल्डत कर देता है और सायावळ से आकाश है वह अगत प्राह्म हो है, पर जबर बाणों का बाल देशकर पुत्र नीचे बतर माता है, इत्यारि।

मे सब दरव देशकर छारविष बडे खुग हुए और अपने सैनिकी को खब्कार जनकार-कर बड़ाना देते हुए निथ्या बासुदेव से समाम करने के लिए मेग छहित आगे बड़ने कमे । कस समय तक की वन की योजनाएँ इस तरह समुख्य है। गई थीं कि वन्हें अब निथ्या बासुदेव को मार बालने या पास्त कर देने में विल्कुल छदेह नहीं रह यथा था। बन को अपने जगर पूर्ण विश्वास है। चुका या और वे यही सोच रहे ये कि अब खिया वस को, अब पदाड़ा में ने निथ्या बासुदेव की। पर वन का यह विश्वास अधिक देर नहीं टिक सका। मिथा बासुदेव से समुद्रा स्थाम में पूरी तरह नुक आने पर वन्हें मालुक हो गया कि इस मायानी से पार पाना हॅंधी सेल नहीं है। इस ने तो नात की नात में हमायी आयो से अधिक सेना नष्ट कर ही और यदि हों। तरह कुछ देर कीर युद्ध होता रहा, तो करानित एक सैनिक भी हमायी सहायता के निव गोप न रह नाय! यह तो नड़ी अपंकर नछा आ पहुँची। नया करूँ ? किस नपाय से साम छूँ ? कुछ मुकाई नहीं देता। इस समय तो अपवान हो यदि का पहुँचें, तभी हमारी रचा ही सकती है, कन्यपा यह हुए राचस अबेले ही हम सन लोगों को हमारूर निमय का रंका नण देता और हारिका का राना नन नैनेगा। नयरिननावियों को सचेत होने और सहायता देने काने के निक् में दिहार किरायता अपया था, पर अन तक एक नागरिक का भी हसीन नहीं निका। मानून होता है कि इस पायों की माया में पड़कर समी नागरिकों की मुद्धि मारी का चुनरे है। है मेरे देव, अन मगवान वासुरेन को कीन मुँह हिस्तालांग में ?

परंतु नहीं, इस समय सुक्ते इस प्रकार की दुर्वेकता करन करनेवाकी पार्ते नहीं तीचनी चाहिएँ। भी जान से अनु पर इमका करना हो इस समय इमारा कर्तेण है। इस अपने कर्तन्य पर कान हेने को तैयार हो कार्येगे, ता अगवान् स्वयं इमारी सहायता के किए होड़े आयोगे।

ऐसा लोचकर साल्यकि ने फिर अपने सैनिकों को शाबासी देनी शुरू कर दी और एव कोग मिककर पृथे कालि के साथ शत्रुपर बाखवर्ष करने क्ष्मे। युद्ध का दश्य घोर भयंकर ही चला। चारों कोर मारो, काटो, यकड लो दृष्ट को, भागने न पाये, इत्यादि शन्दों के शीर सुनाई पहने खरो, पर विश्वजाई कछ नहीं पढता था । मिथा वासरेव था सकेला हो, लेकिन भपनी माया के बल से वह कड़ेता ही कर्सल्य रूप में दिखलाई देता था । सारयिक के सैनिकी को ऐसा माजून हो रहा था कि इस दक एक पर अनेकारेक निष्या वासुदेवी के बाया बरस रहे है। सारपंत्रि का बढ़ावा सुन सुनकार सैनिक विचारे इयला करने चलते हो थे बड़े वेग से, पर यमु की दूर्पर्यता के आगे वन का देग तुर्रत ही मन्द पड बाता था । काबिर में सारयकि पुनः चिनितत हो बड़े । वन की चिन्ता का कारण भी था । बहुत और बलशम अब तक कई बार भावतमय करते और बाकान्त होते दिलवाई पढ़ खुड़े थे, पर थोड़ी देर से दन कोगीं का कहीं पता नहीं छग रहा था। सारयिक ने बहत और खनाया और कारेक बार चेटा की कि रात को स्थानपरिवर्तन पर विवश कर दिया जाय, ऐसा जबरहस्त इसका किया जाय कि वह इम छोगों की लगह पर का आय और हम खोग इस की लगह पर पहुँच लायें, साकि वहाँ पदि छदव और संवराम मृश्वितावस्था में पड़े हों, तो हुए उन की छहायता कर सर्ते, पर वन भी चेटा सपछ नहीं हो सकी, शबु के तीले बाकों ने इन के सैनिकों को शाहसरहित बना रिया। तब वे निराय हो चले बीर फिर भगवानु की सहायता मिलने की कामना करने खरी। से मत ही अन समतान की पार्थना करने छने कि है प्रमी, अन तो भाप की तपस्पा

करते सत्तमम एक वर्ष के हो आया, नया अभी हारिका छोटने का समय नहीं आया ? मन-वन्, हारिकाशासियों वर मिच्या खातुरेत का पर्योग्न प्रवाद पड़ चुका है, धोई नागरिक सहायता को नहीं था रहा है, इचर सुरियत सेना भी समाग्न ही चकी है। इस समय भाग हारिका में होते और पान्त नागरिकों को समभा देते कि वस्तुतः बातुरेव कौन है, तो हम अवस्य हस मावादी को तीत खेते, पर किसी की सदिष्टा इमाधी सहायता की खोर न होने से सब सामध्ये रसते तुष भी हम असमर्थ हो रहे हैं, हमायी रचा वीतिय और देशी शक्ति हीतिय कि इम आप के काने तक साथ की प्यारी नगायी पर प्रयोग का अधिकार न कोने हैं।

सारविक की वार्यना के उत्तर में चाकारावाक्षा हुई कि सेनावित, निष्या कमी साय पर विशय नहीं या सकता। वह बुद्ध समय के खिद कोतों को कव में असे ही बाज रसे, पर करत में विशय सरव की ही होती हैं। देखे हचर, में का गया तत्कारी सहायता करने।

सारविक ने कामये, विस्मय और दर्ष सहित कपर शिर कराम, तो कपर से गहड पर चड़े और सुद्रांन चक से वायों के वादक को कारते हुव मगवान को उत्तरते देशा तिस के साथ ही उन्हें देशा मानूम हुका कि मेरे सारीर में इनार गुना यल का गया है। फिर तो उन्होंने राष्ट्र को देशा स्ववाहार और उस के कपर इतने देग से काक्समा किया कि मिथ्या वासुदेव विचास एक इस प्रवाहकर उन का मुँह देसने लगा। सब उन्होंने कहा—करे मूर्व, कर मेरा मुँह क्या साकता है? जरह देश।

भाद में मगवान भी मीचे उत्तर काये बन्होंने पहले बद्धव कीर मखरेव का स्वर्श कर बन्हें होता में काकर बाद में सब इताहत सैनिकों का स्वर्श किया जिस से ये सब जी बडे भीर पने चंगे हो गये। मन्त में ह्यारिकाशांसियों को लब अपनी मूळ और सहता मालूम हुई, तो वे बड़े छजित हुए, पर मगवान ने सब को समस्त युक्तकर प्रसन्न कर दिया और बतता दिया कि हस में तुम लोगों का कोई होव नहीं, ह्यारिकाशांसियों के मारण्यानुसार हो ये सब घटनाएँ संपरित हुई हैं।

इस कथा से प्रमाणित होता है कि मगवान के साथ टुप्पेंबहर करते रहनेवाले असुर भी उन के चतुर्भेन कप के माहारम्य की निस्त हद तक स्वीकार करते हैं सपा ध्य रूप की भक्ति से अपना म सकने पर इंदर कपट से स्वय हो वह रूप धारख कर अपनी इच्छा चरितायें करने का कहाँ तक प्रयत्न करते हैं। लेकिन लिख रूप का इर्शन भी बड़े बड़े देवता तक के लिए दुर्ज है वह रूप प्रया इंदर कपट से किसी को पारख करने दिया जा सकता है? वह तो पक्तमात्र भगवान् का हो रूप दे और वे ही वस को धारख करने में सर्वेदा समर्थ है। इसी लिए समे वासुदेव में विश्वा वासुदेव का वय किया और अपने रूप की अद्वितीयता की रखा कर देवता के लिए मो इस का मुद्देशित स्वित रसा। यदि ऐसा न होता, ऐन्द्रमालिक लाइ-गर, मायावी राचत और कारोग कलाकार काहि समी वस रूप को धारख कर लिया करते, सब तो सभी के लिए वस रूप का दर्शन सहन हो जाता और चतुर्भ रूप कर की पुद महिमा ही न रह लाती। यर वस रूप को महिमा हो न रह लाती। यर वस रूप को महिमा हो गर हती लिए भगवाम में निश्या वासुदेव का वय किया और इसी लिए वस होने वस का दर्शन पाना करिन वसलाते हुए यहाँ कर्युन से कहा मी कि—

है कर्जुन, मेरा को रूप मूँ देश रहा है, यह बड़ी कठिनाई से दिखाई पड़नेवाला है। मेरे इस रूप के दर्गन की इच्छा देवता छोग भी निरन्तर किया करते हैं।

पह सुनकर कर्तुन ने कहा—हे घगवन, देवता लोग तो कर्म कादि के परे रहते हैं, वन्हें तो स्वर्गाय भीग भीगने से ही पुर्तत नहीं मिलती। इस लिए वे निरन्तर दण्डा करके भी जाप के इस चतुर्भुज रूप का दर्शन न पार्थे, तो कोई दर्जी नहीं, पर जो सरकार्यों लोग वेदबाठ, क्तम तपस्पार्थ, नहे चड़े दान और खण्डे कच्छे यक चादि करनेवाले हैं वन को तो बाप को अपने इस रूप का दर्शन जरूर देना चाहिए और इस लिए वन्हें आप अवस्प दर्शन होते रहते होंगे ?

भगवान् मे कहा-मजुँन, तेरा यह भनुमान भमपूर्ण है, व्येशिक-

नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंविघो द्रष्टुं दृष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥

(तुँ ने) जिस प्रकार का ग्रुझ को देखा है, इस प्रकार का मैं न वेदों से देखा जा सकता हूँ, न तप से, न दान से और न यह से।

गी॰ गी॰—हे अर्जुन, इस समय वूँ मुहो जिस तरह के सौम्य और चतुमुज हप में देख रहा है, इस रूप में मुक्त को न वो कोई ऋक्, यज्ज, साम, अवर्य आदि चारों वेदों के द्वारा देख सकता है, न वड़ी वड़ी कप्टलाच्य तपस्याओं के द्वारा देख सकता है, न कत्तम उत्तम विधिविद्दित दानों के माहात्म्य के द्वारा देख सकता है और न अधिक से अधिक व्यवसाच्य और श्रद्धापूर्ष यहाँ के परिपालन द्वारा ही देख सकता है। वालर्य यह कि केवल वेद, चप, दान, बझादि के द्वारा मेरा दर्शन पाना निवान्त दुर्लभ है।

क॰ प॰--- त्यारे सिना, भगवान ने अपने इस कथन द्वारा वैटिकों, तपहिंचीं, टानिसी धीर पाछिशी को एक प्रशार से यह चेतावती ही है कि शम कोग अपने अपने पार्मिक कार्नी को पादकर इस प्रमिमान में न मूछ जाना कि हम ने वेदों की कवठाय कर रहा है. उनका मनन किया है, वे भगवान की वासी कहे जाते हैं, जलः हमें ही भगवान के दिन्य रूप का हराँगलाम होता. जिन लोगों ने वेह नहीं पृष्ठा है उन की मगवान की छीन्य माँकी नहीं विख सकती । इस ने बड़े कड़े तप सपे हैं, निशहार शहकर, पत्ते चवाकर अधवा केवल शत पीकर बहुत दिनों हुक अपने शरीर को नाना भाँति के कुछ सहाये हैं. इस लिए हमी भारत के क्रकीकिक रूप का दर्शन थाने के क्रियकारी हैं. इसरें। वो यह व्यथिकार नहीं बिक सकता। हम ने अपना अवय लक्षाना बाळकों को हान है हाला है. को वस्त हमें सब से अधिक पिछ थी इस की दसरें। के सब के किए कारने स्वत्व से बाहर कर दिया है. इस किए हमारे प्रतिरिक्त इसरा कीन हो सकता है जिस को धगवान का आनम्हदायक रूप देखने को मिख सके। हम ने शाखों में लिये हर. बहुत कर्य से संपन्न होनेवाये. बत्तमीतम फलों को हश्तामककरत करा देनेयाले बडे बडे यहाँ का साहीपाड अनुसान किया है. संसार भर के शास्त्रियों. यह करानेवाले भाषायों, होताओं को भरि मुरि द्विणा हेकर संतष्ट किया है. इस लिए हमें मगवान अपने सन्दर स्वरूप का प्रश्यक्ष दरीन देकर सब की दृष्टि में संमान्य बनायेंगे, और कोई मेरे जैसा सीमाग्यकाम नहीं कर सरसा। इस प्रकार की बातें सोचनेवाका चाहे वेशिक हो चाहे तापस. दानी अधवा वहा भारी यज्ञानुष्ठान करनेवाला कोई भी क्यों न हो, उसकी यदि किसी जन्म के प्रयस्यकृप भगवान् का दर्शन वहा भी होगा. तो भी वस का वह अधिकार विन जाएगा। कारया, मगवान् इम्मी की वह इर्जा नहीं देते जो उन्होंने अपने अवन्य भक्तों के जिए रिजर्य कर रहा है। तुम कहोंगे कि वेद पढ़नेवाले, सपत्या करनेवाले, दान करनेवाले और यह दोम करनेवाले दम्मी क्यों कहे आयेंगे ? वे वेद पत्रते हैं, तो यह क्या कोई पाधरह है, वे तप करते हैं तो क्या दोंगी कहताने के योग्य कमें है. वे झन देकर इसरों का स्पकार करते हैं, लो यह क्या दिशावटी कार्य है ? वे यदि यह किया करते हैं, तो यह क्या धर्मनिस्ट आवरण है ? क्या मगवान् ने वेद पड़ने, तपस्तो बनने, दान देने और यह करने दा कहीं निषेत्र किया है ? बन्होंने ती अर्थुन को यही बादेश दिला है कि तूँ जो युद्ध कर्म करता, अन्यदि साता, हुवन हीमता, दान देता, सप तपता है वह सब मुक्त की अपेंच कर । यथा---

> यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोपि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कृतक्ष्य सद्पेणम् ॥ (६।२७)

इस कथन से तो यही तिद्ध हुना कि यह धन कम करना वैनानिक ही है, प्रतेशनिक नहीं। फिर उन के लिए 'दम्मी' अन्द का प्रयोग नवीं किया गया ? किंतु इस प्रकार का प्रथ करने के पहले 'मर्पेक्स' पर विशेष प्रयान देना चाहिए। प्रगतान ने कर्तुन को देशा- प्रपत्त, तपरतापन, प्रवादिकरण धीर धनादि दान के लिए सना न करते हुए मी इतना प्रवश्य मतला दिया है कि इन कार्यों के तूँ फलेक्झारहित होकर केवल ग्रुम परमारमा के निमित्त पदि कर सकता है, तो कोई हमाँ नहीं, प्रसमता से किया कर, नपींकि ऐसा करके तूँ कर्मक्तम से सूरकर संन्यासपान को प्राप्त हुक्त मुक्त को ही प्राप्त होगा (६।२५)। परंतु यह सप्त कर पति कर से लेवल में में से स्वरासपान को प्राप्त हुक्त मुक्त को ही प्राप्त होगा (६।२५)। परंतु यह सप्त कर पति कर कर से स्वरासपान को प्राप्त हुक्त संन्यासपान हों। ये सब कर्म करने के सी कारण मान्या है। ये कामनापूर्ति की इच्छा से क्रम करनेवाले प्रवत्त कामनाफों की प्राप्त होते प्रोप्त भीग भीगने के वाह पुनः कामनाकों को फलवती बना पाने के लिए संतर मेर यहाँ बाने कर तर पर बाध्य होते रहेंगे। वेर, सप, दाल, यल मुक्त प्रयाद के सिक्त होने पर मेरे यहाँ बाने कर सार्ग पत्त की स्वरात की प्रमात होते हैं। या पर कर से हिलानेवाले होकर स्वर्ग माने की हिए सी कामनाल स्वर्ग कर सार्य के ही प्रवर्ग करती की प्रमात रहते हैं। यथा—

त्रैविद्या मां सोमपाः पूरपापा यज्ञैरिष्ट्रा स्वर्गीतं शर्यवन्ते । ते पुण्यमासाच सुरेन्द्रलोकमश्तनित दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ (८.१२०)

सी जरा जिन के लिए इस्मी विशेषण दिया गया है वे ये हा सकाम कमें के क्षयम कमी है। धन का यह सोचना कि मैं वेदवाठी हैं, इस लिए धनवान का दर्गन दाने का मुक्त को हो। धन का यह सोचना कि मैं वेदवाठी हैं, इस लिए धनवान का दिया इर्गन दिनते हैं, मैं दानी हैं, इस कारण से मगवान का दिया सकल देकना मेरे ही माध्य में बहा है, मैं बहुत यह करनेवाला हैं, इस समझ से मैं सूत्र प्रमान का से प्रमान ही सकता हैं, स्थापर गलत और कपीलक्षयना है, टींग है, इस्म है और है सोवह आना विषया लिमान निष्ठ का गीपे गिराने के सिया कोई जैंचा पहा हो ही नहीं सकता। येथे ही वैदिक, सपस्ती, दानी और प्रहक्तीओं को स्थाप करके प्रस्तान की कहना पहा है कि—

है चर्तुम, निस्र रूप में तुँने मुक्त को देना है, इस प्रकार के रूप में में न तो वेर्री दारा देखा था सकता है, न तप द्वारा, न दान द्वारा और न यसनुसन के दी द्वारा रंेक्सनु

भगवान का यह कथन सुनकर करोंन ने पृद्धा — हे भगवन् , यदि काप हन सन प्राप्त निहित बनों से नहीं देशे का सकते, तो ऐसा कीन सा स्वाप्त है निश्व के चानन से सम समी की विश्व काप का दर्शन सुक्षम हो सकता है? क्या केवल आनी बनकर ही आन के द्वारा भार को हुए एक से देशा का सकता है? पर आनी होना की सन के लिए संतद नहीं दे, वर्षों कि तह की बहा करिन सार है?

भगवान् ने कहा--वह कठिन मार्ग मेरा दर्शन सुवान करा देता है, यही समस्कर त् वह रहा है कि दया कैवल जानी बनकर भी काप की इस रूप में देखा जा सकता है ? यह तेरी मारी भूल है, क्योंकि में ने यह तुम्क से कभी नहीं कहा कि क्षेत्रक जानी ही मेरा दर्शन पा सकते हैं। इस किए कैवल जान से ही मुक्के देखा जा सकता है, ऐसा त् व्हापि मस सीच,---

भक्त्या स्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । झातं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥ ५४ ॥

किंतु हे परंतप अर्जुन, इस मकार का मैं अनन्य भक्ति के द्वारा तस्व सिंदत जाना और देखा तथा प्रवेश किया जा सकता हैं।

गी॰ गी॰—है शष्टुओं को संत्रप्त करनेवाला अर्जुन, ज्ञातमार्ग कठिन है, सव लोग उस का अवलम्बन नहीं कर सकते, परंतु मेरा दर्शन सब को अभीष्ट हो सकता है। सो सम के लिए एक अक्तमार्ग ही ऐसा सुगम मार्ग है किस का जनस्य माव है ज्ञवलम्य लेकर सब कोई मुक्ते चारिवक रूप से ज्ञान सकते हैं, मेरा दर्शन पा सकते हैं और मक में प्रवेश कर सकते अर्थात मेरे धावाल्य को भाग कर सकते हैं।

कः प्र--प्यारे माइयो, घडाँन ने समक्या था कि संवार में वेही नो बहुत आदर मिछा हुआ है, क्योंकि वेद साथाद भगवान के कहे हुए हैं। इस विष वेहीं के जानकार और वेशील कर्मी के करने माखे दानी, सथली खादि को भगवान के चतुर्युन कर का दर्यन कर मिछता होगा। पर्तंतु मगवान ने वस की इस समक्ष का विरयन में स्वीक में स्वयन कर दिया। तर कर्युन ने सीचा कि मगवान सातर्वे अध्याय में क्यने चार प्रकार के प्रसी का नाम गिनाते कर कर्ये सरकारी स्वा प्रके हैं—

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽजुन।

आर्वे जिह्नासुरयोधी हाली च भरवर्षभा। (७१६) भीर इन (कार्त, किलासु, कर्पायी, जानी खादि) चारी मछी में हाली भरत को अपना बिरोप मेमपात्रभी कह चुके हैं। इतना ही नहीं, बविक कन्य तीन की वर्षता करते हुए भी जानी सो तो कपनी कारमा के ही क्य में त्वीकार कर चुके हैं और वह चुके हैं कि जानी ही एक ऐसा मक्त है जो क्यमान सम्मायान को अपना सन कुछ समस्ता है—

> चदाराः सर्वे पर्वेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् । स्रास्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम् ॥ ( ७१९५ )

इस किए मगवान जब वेदराह, तथ, शतन, यस काहि करनेवाओं के दिव अपना दरीन दुर्जेंग ही बतवा रहे हैं, तो हो न हो, ग्रामी के ही लिए इन का दर्शन चुलम मालूम होता है। यही सोचकर इस ने इपर्यंत क्षत्रन इपस्थित किया। यर भगवान ने बतलाया कि यह प्रभ ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे मक्तों में जानी को विशेष इर्जा मिलने पर भी यह बात नहीं है कि क्रेडल डाजी भक्त भी बेरा दर्शन वाबे सथा औरों को भेरे दर्शन से निमुख रह जाना पड़े, प्रस्मृत में कारते प्रकारत के लिए अपना हराँन, अपना तान, अपना दशियान सलम बनाएे रहाता हैं। हाँ, इसना बार्स्य दीना चाहिए कि यक्त चाहे जिल एकार का हो, पर इस की शक्ति में धनम्यसा की मावनी सुदृढ रूप से रहे। धनम्यसा विना मेहा दर्शन होना दर्लम है स्त्रीर धनन्यता होने पर मेश दर्शन ही नहीं, बविक हशैन के सत्य साथ परा परा मेरा जान बीर सक में प्रवेश तक ही आगा इस के लिए क्छ द्विन नहीं रह जाता।

यस. इसना ही तो जानी को भी भिक्षता है। अगवान की मरड में जाननेवाश हो जानी कहा गया है और वह शाना ही भगवान की आरवा बाना गया है, उसी की भगवान की सवेशिम गति मिलती है, वड़ी मगवान में जिलकर एकाकार है। आता है, उन के साथ प्रती-भाव की मास कर केवा है। कीर वडी दर्जी इस रखोक में भगवान अपने अनन्य भक्तमात्र के लिए घोषित कर वहे हैं। इस किए यहां ठीक इका कि अगवानु में अपनी समस्त आप्रमाओं को लगा देनेवाला भक्त ही भगवान के चतुर्भेत रूप का दर्शन पा सकता है, भगवान को पूर्णेतः जान सकता है और अन्त में भगवान में ही अपने आर की मिलाकर वन में ही समा जा सकता है। किर इस के बाद तो कछ बाकी ही नहीं रह जाता जिस की मात की प्राप्ति कावश्यक हो कौर मगवान की सस का प्राप्त कराना ।

, ध्रम प्रभारह जाता है.कि मगवान को अपनी भक्ति समर्पित करने के जिए किस रूप में वन को हर्य में धारण करे और किस बकार वन के संमुख अपनी मक्ति व्यक्तिसत करे। इसी का समापान है वन का विश्वव्यापक शिराट् रूप । अर्थात किसी भी रूप में तुम वन का अपान कर सकते हो, किसी की भी पता करके तुम अपने की उन का प्रक्त मान सकते हो। सभी वस्तु में लब भगवान अवना स्टब्स प्रस्यव करके दिलता चुके हैं, तो यह प्रभा ही नहीं काना चाहिए कि किस रूप में धीर किस प्रकार हम अपनी मक्ति का मर्पण करें। अब ती फेंपल यही च्यान रक्षना व्यवस्थक है कि सब बुह मगवान् 🐒 🗊 विमृति है धीर सब का रूप वन्हीं का रूप है, अन के अतिशिक्ष कहीं कुछ है ही महीं। यही बनन्यता कहजाती है भीर इसी मकार के शबन्य मातापत्र मक्त के लिए भगवान् कह रहे हैं कि ऐसा श्रवन्य मक्त ही मुक्त को देख सकता है, क्षत्व सहित जान सकता है और पूर्णतः मुक्त में प्रविष्ट हो सकता है। रस जिए सुम चारै गुरुको भक्ति करो चारे आचार्यको, कृष्ण की यक्ति करो चारे राम की, शिव की ब्यासना करी काहे विष्णु की, पर समझी अपने न्यास्य की बद्दी परवंग, परमारमा, प्रदितीप, विश्वनपायक, प्रमु । इस का वर्ष यह हुआ कि नुम गुरु के मक्त हो, तो अपने गुरु

को ही परमारमा के क्ष में हेता। यह मत समस्यो कि मुठ कोर परमारमा में मेद है। आधार के श्वास्त हो, तो स्वद्धी को मयदान समस्यो, भयवान में कीर इन में भेदबुद्धि रसकर यह मत सोचो कि सम्मे में काचार्य की पूना कर रहा हैं, यह पूरी हो आयनी, तो परमारमा की पूना करूँना। इसी प्रकार पान, क्ष्म्य, सिट, तिष्णु श्वादि निस्न किसी की भी भत्ति करी, क्ष्मभी संपूर्व भक्ति उसी के चरवां में करित कर हो, इसी के श्वस्तान मत्त्र पर हो, इसी की परमारमा मानी, क्ष्म्य का स्वान भी मन में न साने हो।

परंतु यह सम समार्थ के साय, हर्य की कान ले, एकनिल होकर, जब्दा सहित, विश्वास-पूर्व क, पूरी लानकारी के साथ दोना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना काने मुके, विभि विधान का झान रही विना, केवल दिखावर के लिए या देलादेखी कस्तुक होकर करने जगी। कहावत शिख्य है कि पीड़े को पैर में माल जड़ते देलकर मेठक की भी नाल जड़वाने की दक्ता हुई और फेलसरफप एक ही कील पुसते लान से हाथ पोना पड़ा। सो इस सरह की देलादेखी पिछ मस करने खामा। नहीं, तो लेने को हैने पड़ जायेंगे कथा सिक्टो को देनता पूलने में ही पियल-कर मिट्टी में मिळ जायेंगे। जाएंगें का निर्माण इसी लिए हुवा है और अगवान ने जुद्धि भी इसी लिए ही है कि विधि निषेप का जान ग्राप्त कर, जुद्धि से समक पुकडर हुन एक काम तुम कर सन्दी। विवा लाने चीर विधा समक्ते बिता करने पर यगवान कर दर्शन, हान, पाम मिळने की बाहद पागल की ज्यापि कीर जन्दापियों का घर (जेललाना) तक मिळने के दरहरूय देशे सुने जा कुके हैं। सुनो, एक बढ़ा मनोश्चाक कटान्त वह है—

सिद्धपुर का राजा पविद्य धर्मांना वाशी था। वाज्य की कुछ कामरानी का हो तिहाई
माग यह छापुकी, मामशी, गरीबी, द्वित्यों, कितिधयों कीर विकारियों की विका विका दिया
सराता था। जोई ऐका दिन क काने काला, कन का के हार का छी उच्छा धृत्यों की कन दान, पचील पचाछ नग पहुंगों की वजरान, बील वचील शरणायतीं की हम्पदान कीर पंद्रह
बील मामशी की मूमिदान न दिया काला हो। किर इन के ककावा भी बहुत तरह के कम्पागत पहुँचते ही रहते किन्दें छोना, चाँदी, वच, काम्यवा, रस्त, वार्यिक्य कादि से संतुष्ट कर यह
राजा विद्या किया करता था। इन विशेष कम्यागती ही काशी, मधुरा, प्रयान, दरिवार,
रामेद्दर, दारिका कादि दूर दूर के प्रव्यात सीयों कीर नमते के विद्यत, विदान, वानी,
मदारमा, मसन अपनीक कादि ही मुख्य क्य से रहा करते थे। चिर्यस्त छोन सालों की
सालोचना प्रस्थाकोचना कर राजा को संतुष्ट करते कीर संतिवस्त्यक विदाई गराम कर विदा
दोते। विद्वान कोन करने कीकिक शाणीय कनुसर्ग काल्याम कर राजा की मानकारी
पड़ाते कीर दिस्हा पुश्कार देकर विदा हिये जाते। बानी कोन यनवान को नाम वसने के
कनेहानेक छाएंगे का व्यदेश कर, समस्तत ही विदा होते। महारमा छोन दुनिया। वार्य वार्य- श्रीसद्दगबद्रीता 1 तिनके तिनके में मगतान् का अवलोकन करने के सरल सुगम सरीके बताते और सब तरह से क्यादर पाकर प्रपना सुकद आसन बठाते। अक्त छोग मगवरपुता की छोटी बड़ी सब प्रकार की विभियों और उन के द्वारा प्राप्त होनेवाली भगवत्कृषा संबन्धी अनेक प्रकार की कथाओं का प्रवचन कर यथेच्छ पृक्षा प्राप्त करते और अपना मार्गं घरते। प्रजनीक लोग प्रगवान की गुव्यमाधाओं का सुमधुर गानकर राजा प्रजा सब के हर्र्यों को आनन्दोरुजास से भर देते और पर्योप्त प्रर्थेटाम कर हुँसते हुए खबने घर जाते। सतलन यह कि इस धर्मांका राजा के दर्नार में इसी प्रकार की पावन वार्ताएँ होती रहतीं जिन से प्रका सहित शका के गौरव, यश दिया, भुद्धि भादि की सर्वदा मृद्धि होती रहती ।

कहते हैं कि सजा अपने शासन के प्रारम्भ में इस सरह के लोगों से कुछ विशेष प्रेम महीं रसता था, बरिक इन परिवत, विद्वान, भक्त, भक्तनानन्दी आदि की देवकर 🎉 शसे चिद्र माञ्चम होती कीर लहाँ तक उन को यह किएडो ही बड़ाया करता। इस राजा का पिता मगहर पेवारा बारमी था। इस के यहाँ कलकत्ता, इसमज, खागरा, दिल्ली, पटना, घनारस की प्रशहर मशहूर सवायकों का दिन शंत लग्नावड़ा खगा यहता, चीबीस घंटे शराब की माजी बहुती और कार्डो पहर तबक्षा, सारंगी, पानेव स्निह की ठनक, लाव, ऋनकार रसिक शरिक हर एक के कानों में गूँजती रहती। पिता कीर पिता के शिवपरहत का कीता चाहिए वैता श्री प्रमाव इस शका पर पड़ा करता था। इस जिए बन दिनी यह स्था यही सोचा करता कि जब मैं रामा डोकँगा, तो कलकत्ता छल्लबक की लगाइ पेरिस क्रीर छन्दन की सुन्दरियों को क्षयने दबौर में युजाकर मधाया करूँगा तथा तबका खारंगी के स्थान वर वियानी हार्मीनयम दगैरह से प्रवना महल गुञ्जरित रहाँगा ।

पिता अपनी कविष पूरी करके यहाँ से निदा हुए या अपने तुस्कमीं के परिणातस्वरूप वस के पहले ही परवोक सिथारे, यह बतवाना तो कठिम है, पर यह सत्य है कि हन की म्हणू हुई भी बड़े भगानक रूप से। एक दिन शराब की मात्रा वे सिखसिले वड़ गई कीर रुपिर का वमन करते करते शन्होंने इस अनित्य शरीर का त्याग किया। वर्षा दिन वर्तमान राज्ञा ने प्रपत्नी पुरानी स्त्रीर नर्द बहुत तरह की श्रीमञ्जापाओं को हृदय में रसकर पिता की गरी पर साधिकार पश्चित्व किया ।

रामा छाइन युवराज की दशा में मन ही मन लैसे मंत्वे वॉपते रहते थे बन्हीं के भनु-रूप इन्होंने क्यने मित्र भी एकड कर लिये थे। वन्हों मित्रों को सनाहोने पर बन्होंने सपना रमंती कायम किया। कोई मन्त्री बना खोर कोई सेनापति कोई कोपाध्यक्ष बना कोर कोई नगरपति । इन्होन क्रीर घोषान वगैरह तो पहले से ही वने बनापे रते हुन थे, पन की मुगर पूरी को नाने छमी। नगरपति को पहले ही समध्य दिया गया था कि अपने नगर के साथ साथ सन्य नगरों की भी मुन्दरियों का पता खगाना थीर सब तरह के कुछ प्रपन्न, कता कीशक से हन सो दबौर में दानित करते रहना तुम्हारा मुख्य काम होग्या। हो उस ने शाम साहब पर अच्छी तरह विदिश्त, कर दिया कि मैं कहाँ तक आप का आवायावक और अपने कार्य में निपुण तथा प्रतीय हैं। साथ साहब भी अपनी चुद्धि की सराहना किये निना न रहते। उन्हें इस बात का सर्व था कि मैं ने स्थायोग्य व्यक्तियों की हो हन उन के कामी पर निमुक्त किया है।

देवताओं से यही वार्यना करने छने कि है वको, या तो इस का यह दुःख हुर करो, या इस के शरीर से वाया निकाळकर इसे सदा के छिए सांसारिक रोगों से सुटकारा दे दो, पर पेसी पोर पीटा में किसी को विकास का हमें सने देखने पर सक्ष्य सन किये रहते ।

मजा इतने कराते हैं निकली हुई एक हो छाएँ की वुकार पर समावान ट्यान कैसे न रेते। उन्होंने द्विमालय में रहनेवाले कावने एक योगी भक्त की साम का रोग दूर करने की मेरणा है हैं। ही हैं अन्होंने एक दिन एक प्यॉटक से सुना कि खार्यांतर्त का एक गामा जीते जी ही मरक्यातनम से बदकर कहा मोग रहा है। बस, सुनते ही उन की हरगस्य दया ने उन्हें वस राजा के पास पहुँचकर रोगनिवारण के लिए विचय कर दिया। महामानी पात की बात में सिद्धपुर का पहुँच कीर बिना किसी से जुड़ पूढ़े जीवे सीथे महल में पुषदर राजा के मुँह में एक नड़ी का रस विचोड़ दिया। टायर में की पंचत बैठी बैठी 'हाँ हाँ, यह कीन है, क्या दिला रहा है !' इरवादि चिक्ताती हो रह गई और जड़ी का रस राजा के गले से तता.

चमरकार इसी का शाम है। लोग विवादगों में तो ऐसे चमरकार की वासें बहुत पड़
चुके थे कि इमारी द्वा वाद् का सा खलर रमको है, मूँद में बाने वो बात कोन कहे, तार के
पास पहुँचते ही अवनी गन्म द्वारा रोग को गड़ से रखाड़ पॉकती है—जैसे हमुसान्त्री ने
पवस्त्रीगिर वो जड़ से बचाड़ पल भर में लड़ा में पॉक हिया था। पर कथी उस प्रकार के
विवादगी की सरमा का प्रमास किसी की नहीं मिला था। आज महात्मानी की लड़ी का
प्रमाद देशकर सब लोग सोचने लगे कि विवादगों की वार्ते अपने लिए पले ही झूटो पड़नी रहें,
पर यह सरस है कि संसार में बस सरह की चमरकारकारियो स्वास्त्र वर्तमान कासस है।

चया मर पहले कावनी करूल देदना से पहाड़ तक की हिला देनेवाचे शाम साहद दूसरे हैं। चया इँसते हूप बठ बैठे और बाध्यें के साथ चारों बोर ताकने लगे कि किछ ने पहत विवासर सुक्त सुरें में नान कुँक हो है। बायटर लोग यह तमारण देखकर पहले हो लगा के मारे पुष्पाप शिसक गये थे। रह गये थे एक बाध देशों वैच लोग। बच्होंने शाम के मन का क्षिमपाय समक्तकर राज शत परांखा करते हुए राज्य को महत्मा का परिचय दिया और बन के चरखों पर गिरने के लिए देशारा भी किया। यह इराया इस महार से किया गया कि महाराजी भी बिना देशे प रहें। बायच शायद यही था कि येचनी लोग इस सरह की चारत्वियों से महाराजी को कावने प्रति स्थाप चायते थे।

रामा है। वेदक जानमा चाहता पा कि किस ने मुख्य पापी पर दश की सुधानमाँ की दे, वसे वैचों का इटास देखने का कवरास कहाँ सा है जीर बस के लिए वस इसारे की अस्पत भी कुछ नहीं थी, क्योंकि वह सो तन, मन, धन छन तरह से व्यने को क्य प्रायशता के पैसें पर निद्यावर कर खुका था। इस ळिए च्यों ही बसे मालूप हुआ कि इन महात्मा ने ही मेरे माणों की पीड़ा दूर की है त्यें ही वह जॉल मेंडूकर बन के पैसें पर जा निरा और बॉल् यहा बहाकर बन्दें गीला करने लगा ।

महाराम ने आदरआव से क्से कांकर पहुँग पर वैठने को आजा ही और कहा कि मेरे पैरों के स्पर्य में कोई मादारम्य नहीं रखा हुआ है। पैर तो वह के पोने आदिए जिस मधु ने स्ती ऐसी निहरीं हरपन की है। मैं ने ती आप के राज्य के बालिर एक भक्त माज्य है, जो दि ति स्ता प्रें के स्ता प्रें के साम के प्रें के साम साम के प्रें के साम के प्रें के प्रें के साम साम के प्रें के प्रें के साम साम साम के प्रें के प्रें

महात्मा की बातें सुनकर राजा को महान बार्थ्य हचा। इस ने सीचा-एक पै बाक्टर कीर वैद्य कोग है जो केवल शाम और पुरस्कार, कीस और पारिश्वमिक के लिए ही रोगी की जान के गाहक बने रहते हैं, रोगी रोग से छुटकारा पा रहा है या दन की दवा दस की यमराज के स्वांजे की और दकेले लिये का रही है, इस की करहें रती भर भी चिन्ता शायर ही हीती हो, और एक ये महात्माभी है जिन की बढ़ी ने ब्रह्मच ही जाड़ का सा बसर दिसजाया है और जिस के बरले में में प्रथमा सारा शत्य भी दे दालें. तो बुद्ध बड़ी बात नहीं कही जा सकती । सी ये राज्य थन कादि खेंगे, इस की तो कमी चर्चा भी नहीं की जा एकती, इन्हें मेरे प्रयाम और प्रार्थना के राज्य भी चपने लिए खोकार करना चापत्तिशनक हो रहा है। ऐसा मनव्य तो मैं ने बाल तक की जिंदती में क्या बाद बी नहीं देखा । यहाँ तो को मिला, सिफी स्वार्धसायम में कमा हजा, को काया, केवल कपना मसलय लिये हुए, को हिसलाई पहा, एक-भाव धन के लिए मेंह फैकाये हुए। कोई यो धन, संपत्ति, इनाम, इकराम की धोर से इस पकार उदासीन रहनेवाला मेरे देसने में नहीं आया था । चौर इसी किए मैं कमी विश्वास मी महीं करता था कि इस स्वार्थकायक संसार में शाधों के कथनानुसार दूसरों को दयानयता, 'निकंपपटता, निःस्वार्धता, निरमिमानिता खादि प्रशंतनीय गुर्खी का धवरेश देने के सिवा कीई स्वयं भी वैदा आचरण करनेवाळा हो सकता है। 🎚 शाखों की पासपढमचारक धीर धन का स्परेश देनेवालों को पालयदी के अलावे कुछ समक्त ही नहीं पाता था, कभी कमी दस ωĘ

सरह की वातें सुनने में मध्ये जगने जगती थीं. तेर उस को में अपने दिख की कमनोरी समकता था। बाह, यह पहले वन वातों पर क्या भी गढ़ा या विस्वास कर सका होता. तो भाग जिस बीमारी ने मने मत्यागरण पर दाख दिया था वस का सामना मन्द्रे कर्यो करना पड़ा होता ? किंनु नहीं: महारमानी ही वीक कह रहे हैं--सब कछ एस पराय प्रभ की प्रेरणा से ही संघटित होता है। घेरे पूर्व जन्मों के कर्मी तथा अपने पारिवारिक संस्कारों के अनुसार ही मन्द्रे ये दिन देखने पढ़े हैं और श्रद किसी धन्म के किसी धन्से कमें का प्रभाव सरवत्र हुआ है कि परमारक्षा को प्रेरका से इन सहायहर के दर्शन हुए हैं। अवस्य ही इन नामों में मभ का ही परा हाथ है। ऐसा प होता, तो जिन टाक्टरों ने चपने चनप्रशें और गणकारी स्वाधी के जिरिये संसार में काना जान पैटा कर खिया है कि बचा बचा बन का सपश बसानते हैं, क्या वे मेरे इस शेल के लिए इस सरह सेलकों बाना चेवकक सावित होते ? नहीं परा प्रा. सी कम से कम रूपये में आना हो जाना तो सदस्य ही बन की हका का गया दिखाई पड़ना चाहिए था ? पर एक पार्ट मी कोर्ट फायरा नहीं पर्रेचा शका. इस का यही मधे है कि मेरे भाग्य में इन महात्मा के दर्शन किसे हुए थे और इन के सरसंग तथा क्यारेश से अपने दूरकर्मी का प्राथित करने का समय का गया था। इस किय कर जैसे ही महे सेसे इन्हें कड़ दिन के जिए धवरप अपने महल यें व्यक्तिय बना रक्षना और प्रार्थनाओं से प्रसन कर इन से अपने रदार के लिए शिचा शेखा घरता करनी फारिक।

महारमानी ने कहा—नहीं राजन्त्र, ऐशी बात न कहें मिस से उन विश्वारमा की शान में बहा उसे, धन महेरवर के माहारूप में न्युनसा वा बाय कोर उन सर्वनियन्ता के नेसूरव में कनियन्त्रया का दुर्भाव चुस पड़े। में ते। वैसा ही एक सामप्योद्दीन मानव हैं जैसे काप कीर संसार के सब मनुष्य है।

राजा ने कहा--ममबन् , आप अब कुछ भी कहें. पर एक बार की काँसें आप ने छोछ री हैं से क्षत्र फिर मंद होकर अपने चारों और श्रम्यकार की कालिया की करवार भी नहीं करना चाहतीं । सभ्दे इस समय जिन बातों का प्रत्यच बानमत हो रहा है बीह अपराः श्वत होता का रहा है एन को करने ब्यान से बाहर करने में श्रम में बासमर्थ हैं। ये ही श्राँखें पहले संसार के विश्वास में साथ की अस्य कप से निवित्र हेसभी भी और भन्न रन्हों के देशने में सब मिथ्या और नकती मालम हो रहा है, बुद्धि अवनी शक्ति भर संशार का चकर सा। साती है भीर भारत में खीटकर यह सन्त्रका है रही है कि जिन सहात्मा के 'दर्शन से भ्रम ट्रस्ट गये. पाया पुरुष धवेश ' वे ही मेरे भगवान हैं । व भाप का दर्शन मिला होता, व मेरी स्पोगति का मार्ग इस प्रकार क्रान्तिकारी रूप में एकाएक जेंद्र हुआ होता । कितने ही विद्वान, प्यास, वपरेशक तो भाग तक सैंबड़ें। बार था बाकर धर्म का बर्ध समस्त खड़े थे, पूर्व की व्याख्या सना गये थे, थाप से बचते रहने का अपदेश है गये थे, पर अर की बातों ने मेरी प्रस्ति को क्यों महीं बहता ? और आप ने इंटवर की कृपा मानने के लिए कहना छोड़कर इसरी कीन सी शद बात कही ? एक बात भी तो नहीं की फिर भी मेरी सारी वासनामय प्रश्रतियाँ अपने आप क्यों विलीन हों गई ? केवल इसी किए कि आप का दर्शन ही सब पापों की भाष्य कर बाजनेवासा है। और ग्रही विशेषता देशर में भी होती है। सब मैं आप की यदि क्रापने परमेरवर के रूप में देश रहा हैं. तो क्या वन्तित कर रहा हैं ? इस किए मैं संसार की होंट में एक पराकमी कीर गर्डकारी राजा होते हुए भी काप के कांगे कॉपल फैलाकर यही विचा बाँग इस हैं कि जिस प्रकार अनायास क्षत्रा करके काप ने इस अपन को इरोन और भीवनदान दिया वसी प्रधार अपनी सहश दया प्रकट करके सके यह सुयोग भी स्वरप दें कि मैं आप के चरणों में अपनी श्रद्धा का नैनेय अर्थण कर सकें।

महोरमाओं ने कहा—राजन्, जहां से इत्य को वस्तु है। यह तो स्वयं कपनी ही इच्छा से निवेदित हुआ करती है। अब के जिए तो आप स्वयं स्वतन्त्र है, अब में मुक्त से किस बात की मार्थना करते हैं है में यहि कहूँ भी कि मुक्त में ऐसा कोई गुख नहीं निस्स का किसी पढेंप में अस्तिस्य हुआ करता है, तब भी स्वयं आप की हार्दिक यहा मेरी बात स्वीकार कर सकती है है

राजा में कहा—सभी, सेरा यह व्यविषाय है कि ओचरण वन मुख्य ध्यम को परित्र करने की कुमा कर जुके हैं, तो कब यह कुमा नी मुख्य पर वनस्य ही कि मेरे बदार में कीई कभी न रह लाय। भीर इस वा व्याय मेरी युद्ध में यही व्याया है कि मैं ओमुस से दोचा लेकर क्यन से सुशिया पाने का प्रयत्न करूँ। इस लिए भीमान् कुछ काल पर्से ग्रहकर इस नरकतुक्य पानप्रासाद की कवने चारणस्त्र से ह्यांस्व में परियतित होने का कारण कारसर हैं।

महात्मानी ने कहा--यानन , काप की सत्यव्यक्तियों का बढ्य देशकर मेरी कारमा की निस संतष्टिका कान्यव हो पहा है उस को मैं शब्द द्वारा व्यक्त नहीं कर सहसा। जाप पर जन्म के बहुत बढ़े परवात्या पाणी हैं. इस में सदेड नहीं है इस जन्म के तिपरीत ससर्ग और अञ्चल में हुए पर्वे सम्म के विसी धरे संस्थार के बारता बाप की वहति बाज तब बसर कमें की और हो रही थी, पर श्रव वह इस की और से पूर्ण विशव हो पूर्वा है। इस विष् सब आप यदि अपने कलगढ से भी प्रश्नशीचा से लें. तो भी सहाचार और सन्भागीयहण द्वारा जाप का बदार होने में कोई बाधा नहीं यह सकती। सन्द्य की बहति ही वह के वस्थान चीर पतन का कारण है। बल्लियार्स में खसन उपायों का खडलस्ट सेक्ट बल्ल रहनेवाला नोचे गिरता है बौर निवृत्तिमार्ग में सत उपायों का धारखम्ब खेकर प्रष्टत रहनेवाला ऊपर वरते परते एक दम अपर आकर मोच को माम कर खेता है। आप अब तक पहली जेली के उदाहरण बने इप थे, पर अब आप में इसरी श्रेशी में स्वतः पुर रक्त दिया है। इस क्षिए अपने रहार में बाद खाप खां सार्थ हो लागेंगे. किसी की सहायता की बादरवहता नहीं है। और बाल के नार काप का जो खाचरमा होगा वही आप के महस्र कीर नगर की नरक से बरलकर स्वर्ग के रूप में कहा कर देवा। इस छिए मरू की रोक रखने की तो. में सम-सता हैं. बान बाप को कोई बानस्यकता नहीं है। स्था का बाये ही खबा, बाप के हैंदिक भीर मानसिक्त रोग दूर ही गये । इतने के ही लिए मुक्ते यहाँ भागा पढ़ा था। इन कार्यों के हो काने पर महाँ शहका कमा होगा है। कब मुख्ये कपने कालम पर वाने होतिए।

रागा ने क्हा--- महारमप्, में ने बाप की धनुमति किना हो दर उंतरण कर किया कि आप से ही मन्महीचा लूँगा, इस के दिन धुमें चमा करें और जैसे पगयान भाक की हच्या पूरी करने के लिए प्रसिद्ध हों हो बाप भी मेरे संकटक को पूर्वता प्रदान करें। बाप कहते हैं कि में बाय सर्थ ध्रपना बदार और महल तथा नगर को स्वर्ग में परिष्यत कर खुँगा। में आप के इस कथन को साप का स्वर्ग आर महल तथा नगर को स्वर्ग में परिष्यत कर खुँगा। में आप के इस कथन को साप का स्वर्ग कर में स्वर्ग से इस कथा को स्वर्गास पहुं चुका है उस पर जब मेरा ध्यान वातत है, तो न बाने व्यर्ग मन में मय होने स्वरास दे कि साप के चले साने पर किर कहाँ मैं वैका हो न हो बार्क 1 इस तिए बुध दिन के लिए कतरब मुक्ते सेना बारके बपनी वर्तमान प्रकृतियों को हट क्वा खेने का लाम क्याने दे, मेरी साथीन सक्तीकृत न करें।

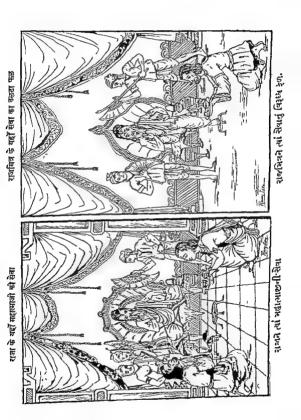

महारमानी ने कहा—क्या कई राजन, आप का आवस्पूर्ण अनुस्पे टाइने का मुक् साहस नहीं हो रहा है। आप की भक्ति देखकर विवस्तापूर्वक मुक्के आप का आतिष्य प्रस्थ करना पड़ रहा है, पर मैं यह बचन आप से आन ही से सेना चाहता हूँ कि भूद जब मैं जाने का विचार करूँ, तो आप ट्रबारा मुक्क रोकने के बिए आवड अन कीनिस्सा।

राजा ने कहा—नहीं मुख्य, कर में कभी चापह नहीं करना। जाय की तब हुप्या की तभी बाप जीककत्वाण के लिए पत्पान कर सकते हैं। बाज तक तिस स्वापी संतार की विचा के अनुसार पताँव किया वही क्या मेरी हुगीतियों के लिए कम है कि में पुनः छोकक्ष्याण में वापक बनकर निनी लाये के लिए कार की अपने यहाँ रोक रहाँगा ?

महासाशी ने कहा—कच्छा, क्षम मेरे खिए कोई एकान्त स्थान बतका दीविष कहाँ में कुछ देर निधिन्त होकर अगवानू का ध्यान कर छन्छें। फिर दीवा के खिए आप ने को रीति छोची ही उस के कनुछार सब तैयारी कर रिसर ! यों तो यदि मान तिया जाए, तो आप को दीवा हो गई—में ने असु के छंबन्य में कुछ कहा और आप ने हर्य में उस को पारख किया, पही मुख्य दीवा है। परंतु जाप जीकिक व्यवहार के बनुसार दीवित होना चाहते हैं, इस छिए वह विधियों का पाटन भी बावस्थक है जो अपन के यदों की बुखमा हो।

सहारमानी को स्वीकृति पाकर राजा वहा आविन्त हुन्य । यह ने अपने दिनी नजरवात में वने साजाब के किनारेवाले बैंगले को क्वी समय कल से युववाकर पवित्र करवाया, वल में जारी और लख की दोहरी टेटियोँ कमवा रीं, सूच बढ़ा बढ़ा पंचा चालू करवा दिया, त्यान और पीने के किए बएक मिला पानी रक्षता दिया, पत्या, मसहरी, रेशनी चारर चारि लोने के समय के बिप कीर कनी महोचे का कालन विद्या हुन्य एक चन्दन की क्षत्र हो का सल्ला ब्यान पूनन के बिप क्वार करना सीवरियो में सुक्रियन करवा ही कीर क्यों में महास्वामी को के मानद दिका हिन्य है किए।

वस रमयोक और पकानत स्थान को देशकर महास्थानी बड़े सुरा हुए। उन्होंने कहा— देशिय राजन, इस मैंगले में आप ने कनेक दिन और रातें आयोर वमोर में बितार हैं और आम यही नेंगला आमीद प्रमोद की समाप्त कर देश्यध्यार्थना के बाम में खाया जा रहा है। घर आप सच नताइए कि इस मेंगले में आप को आज जिस तरह की शानिक और पविषता परि-गोधर ही रही है वैसी क्या पहले के बातावस्य में कमी देशने में कार्य परि ?

राता ने कहा---नहीं मुकती, इस का इजारवीं हिस्सा मी नहीं। ध्वान्ती यहाँ वाधर मुक्ते ऐसा मालूम को रहा है, मानों में पुराशों में वर्शित किसी शानिकदुरीर में ध्वागरा है। यह सब धाप को पारवपृक्ति का ही मताप है।

महारमाओं ने बद्धा----नहीं, धाप मूल कर रहे हैं । यह सब व्याप की सञ्जावना की महिमा है । काल सक ब्याप करने नीकरों की देव देस में कपने जिय हुए बँगजे में तिनोद- विटास के श्पकरण एकत्र करवाते रहे जो व्यवहार के समय खाप को बापूरे लगते थे और क्रिक से प्रथिक श्पकरणों को जुराने की मई प्रेरणा देकर घाप को क्रशन्त बनाये रक्षते थे क्रीर भाज भाप ने भपनी रेस रेस में मेरे लिए (जिसे भापने शब्दों में भाप प्रेयर कह रहे हैं तस के जिप ) यह सन तैयारो कर रहे हैं और चाहते हैं कि किसी तरह की कमी व रहने पाये । यह इं. व्यनिमित्तक मिल्लमावना ही यहाँ ज्यन्ति को वर्षा कीर प्रियता का प्रसार कर रही है। इसी नकार संसार की समस्त बस्तुकों के संबन्ध में मात्रका को दी प्रधान मात्रिय । रूपमा, पैसा, सोना, चाँदी, होरा, योसी, जल, बल, महल, मकान, बाग, बरीचा, हाथी, घोडा घादि क्यादि जितनो सुद्धेपसोग की सामधियाँ है वे जब तक किसी मनुष्य के निशी वपसीगमात्र के जिए संग्रहीत होती है तब तक वन में एक नहें छालसा को बमाइती रहनेवाली क्रमानित की क्षप्रत्यच पारा बहती रहती है क्षीर ये ही बस्तुर्य तब द्वेरवर की क्षीर बन के अर्ता के तथा बन ट्रैंस्वर के ही जिए समक्षकर उपयोग में जारे काने खगती है, को इन में से ब्रशान्ति की ध्वरत्पच थारा नट होकर स्मन्ति की परवच पारा प्रवाहित होने कागती है। इस थिए यह देंगला ही नहीं, बरिक आप के रोज्य की एक एक ईच लगीन, एक एक वृँद पानी सीर एक एक तिनके को दिलानेवाली द्वा तक वस समय आप के चारों और अध्य ग्रान्ति का आपटार विसेशन खरोगी शव काप मीतमात्र को हैरवर का रूप बानकर उन जीवों को निःत्वार्थ मलाई के लिए इपने राज्य की सर्पंत्ती कुछ संपत्ति आर्थित करके व्यपने द्यारि को भी वन इंटदर श्रीर तरंगमृत जीवों ही सेवा में ब्रह्ममं कर हैंगे। अस्तुः कभी आप बीमारी से वटे हैं और कम-शीर है, इस जिए जाहए, जाशम की निए। अब तो में जब तक यहाँ हूँ, आप की परावर इन सब तार्यों का ज्ञान कराता ही रहेंगा । एक दिन में इन रहस्यों को समस्याकर न तो में समाप्त ही कर सकता हूँ भीर न भागसन सुनकर हर्र्यनम ही कर सकते हैं। इस लिए भाग इतनी ही वार्ती से संतीय की त्रिष्ट चीर जाकर काराम करते हुए इन्हों का मनन करते रहिए।

दाजा ने कहा—गुरो, आप के पास से हृश्ये की इच्छा तो नहीं होती, पर आप की आग है, तो ला रहा हैं। यहाँ में अपनी लगह पर अपने एक मित्र की छे। हे लाता हैं। वह आगा है, तो लग सहा हैं। यहाँ में अपनी लगह पर अपने एक मित्र की छे। हे लाता हैं। वह है तो बड़ा सीपा सादा आदमी, पर कोई भी लात जुड़ समक्षकर कहने पर ही वस की समक्ष में भाती है। इस लिए जब किसी बस्तु की यहाँ आवरपकता पड़े तब थोड़ा समक्षकर उसी से अह सीनिएगा; वह तुरंत स्परियत कर देगा।

महात्मानी ने कहा- मुक्ते किसी वस्तु की व्यवस्थकता ही नहीं पट्टेगी । मेरी कोर से काप विस्तुख दे फिक्त होकर सार्थे और काराम करें।

राजा ने कहा---- फिर मी चपने बित्र को ही में यहाँ रख हो बाता हैं। कौन जाने, पुष कार्य का ही जाय। महात्माक्षी ने बहा--अच्छी बात है. रहा जारए ।

हस के बाद महात्मानी की मणाम करके राजा अपने महल में चला काया। यहाँ पर एस ने हेशा कि महात्मानी के लिए में लितने मुकार के भोगन पहायें तैयार करने के लिए कहा गया था वे सब पहायें मस्तुत हो गये हैं, तो अपनी राजी को साथ करके लड़ ने वह सब सामान वहाँ मेजवा दिया और स्वयं महात्माओं की बातों को सोचना हुव्या आधार से लेट गया।

महात्माओं के उपरंशों पर वह जितना हो विचार करता गया धतनी ही बत के बागे धन की सरवता प्रत्यच होती गई जीर कम्त में इस ने प्रस्त कर किया कि बान से इस सिद्धपुर राज्य का साग वैश्व सिद्धों और सिद्धि के पार्य पर चक्रमेश साथु, कायया, परिवत, विद्वान् और सामी, महारमाओं के किए हैं। में इस काम को पूरा करानेशका एक क्रमेंबारोमांत्र हैं मिसे हैरवर में राजा की ब्याधि बेकर इस काम पर निवक्त कर दिया है।

राजा ने अपने जिस बदुदेश्य को परा करने के जिए महास्त्राजों को श्रतिधि बनाया था बह स्वरेटर समयानसार परा हो तथा अर्थात महास्थानी ने शता की अस्ति देस वसे दीवा का क्षित्रारी मान किया और अन्त में एक राम सुद्धतें देवकर विधिवत रीचा भी दे दी। यजा की होताओं में दमल होकर कारोंने चलते समय तम को देखा की बातवह माति का सारावित हिंगा चौर सब को प्रसन करके वहाँ से प्रस्थान किया। इस प्रकार इस कथा का एक माग परा हुआ। यर इसी बीच में विचित्र रूप में विच्छीत परिशास व्यक्तित सरवेवासी जी रूपा क्षापण हो गई कीर जिल पर ही इस बसग को दशन्त का रूप दिया गया है वह यह है कि राजा ने सहारमात्री के पास अपने जिस सीचे सारे मित्र को टेसमाल के लिए नियन्त कर दिया था वह अपने विखासी मित्र ( राजा ) को उन महास्या के सलगे से इस प्रकार शुद्धता और सदाचारिता यहण करते देल महात्माओं के गुणों से बहत ही प्रमावित हुन्य । वह एक विजासी राता का मित्र होते हुए भी शायद अपनी लियाई के कारण अपने मित्र की माँति विजास में महीं हवा था, रेरवर और धर्म की भीर थोड़ी बहुत सहा ही उस की प्रश्ति रहती आहे थी। रम किए प्रसारवाजी के प्रारात्म्य कोर प्रभाव का वस के द्वरय पर जितवा क्षावर पढ़ा यह करा क्षमात या बनहोनी घटना बीसा नहीं हथा, बल्कि ठोक में पड़ा। बन वह हररम यही सोचने कमा कि ऐसे महात्मा की सेवा तो स्वतन्त्र रूप से की लाग तमो कुछ कानन्द मिख सहसा है। यहाँ राशा के शित्र की हैंसियत से जो सेवा करने का सीमान्य मुख्य की शास हो गया है वह मेरी, राजा की और महारमात्री की भी रहियों में राजा की चीर से ही सेवा समभी भायती. मेरी और से बसे कोई नहीं समक सकता । इस किए किसी उपाय से इन महात्मांथी को एक बार करने घर से चळकर इसी देंग से सेवा कर सर्ने, तभी मुन्दे संतेश होगा। पर इस का उपाय क्या है, महात्यांशी ने नहीं मुश्किल से को इतने नहें सका थी मेहमानदारी

क्यून की है, किर मुक्त लेते साधारण आहमी केयहाँ मेहमान बनना सो ये जायर ही क्यून करें ? पर एक बार चलकर प्रार्थना करूँ और देश कि भेरे यहाँ चलने में ये क्या शहचन महाते हैं, त्तव वंत बहुचम की दूर करने का ब्याय करके इन्हें अपने यहाँ से चलने की कीशिश फहमा।

इस तरह सोचकर वह भूछ गया कि मैं बुलाने पर महात्माजी के पास लाने के लिए यहाँ तैनात हूँ और विना बुखाये ही महात्मांत्री के पास लाकर बैठ गया ।

मद्दारमाजी वस समय १९३र के ब्यान में लीन थे। बन्हें राजा के मित्र के साते की श्ववर नहीं हुई, न उन्होंने अपनी खाँसें जोतीं। राजा का नित्र मी खुश्चाय वहीं वैठ गया भीर मंतीची करने खगा कि देखूँ वे कितनी देर में मुक्त पर इयाग्रीट डाकते हैं। सहारमाणी ने पूरे चार धंटे के बाद राजा के मित्र की तरफ ध्यान दिया और पृद्धा कि यया कहना चाहते हो है

शका के सित्र ने बहुत दीवता जवाते हुए पार्थना की कि श्रीयान् की सेवा करके सुखी होने की मुक्ते बड़ी छाखछा छन महे है। इस छिए यहाँ से विदा होने पर में इन श्रीचरणीं द्वारा भपनी कुढिया को पवित्र कराना चाहसा 🖁 ।

महारमाजीने देशा कि यह तो आरो. बलेड़ागले पड़ाा ब्यायाथार्स एक हिन के बिंग क्योर करा गये यहाँ सात दिन । किर यदि इस के यहाँ चलता हैं, तो सात दिन कीर छा नार्थेगे भीर भ्रतमब नहीं कि इसी प्रकार परक्षा जारी हो जाय और मुक्ते हिमालय जाने का वरीं चवसर न मिले । फिर से सब क्रम ही बलट पुलट लावगा, चीर मुक्ते चपने बब्देरय से बहुत दूर निकल जाना पड़ेगा। इस लिए चादे जो हो, पर इस समय ता मुक्ते हिमालय ही चलना होगा। पर कहीं यह शतिबन्न यहन समक्र ले कि इस को शता की अपेचा गरीव मानकर में इस के यहाँ नहीं चल रहा हैं। यदि ऐसा हुआ, तय ती और धुरा होगा। तव 📍 होँ, ठीक है । यस, यही एक श्पाय है जिस से दोनों शर्ते नहीं बिगडने पार्येगी । इस प्रकार मंग ही मन क्याच स्थिर करके ब्ट्होंने कहा—ज्ञाप को धार्थना स्वीकार करने में मुक्ते कोई कार्पात नहीं है, पर इस बार के लिए में कार को सलाद देता हूँ कि कार घरनी इच्छा को जुल दिन कीर इचा रहीं, क्योंकि में एक ही दिन के लिए इपर आकर आप के राना की दी काफी समय दे चुका हैं। इस लिए इस बार मुक्ते अपने कामप पर सीट जाने दीनिए। माप मास में सीपैशन प्रयाग में बुज्य लग रहा है। बस समय में पुनः इस प्रान्त में फार्जगा भीर तब सहर्ष भाव का शातिथ्य ग्रहण कर्टनाः।

शामाका मित्र सीपास्प्राद्याकारमी सो थादी। इसे सो को समस्य दियानाय बदी इस के जिए टीक जिंच काता, चादे कोई बजटी ही बात क्यों न समझा है। फिर महात्वामी ने को तथमुच सोपी बात ही सम्बन्धं थी। उस ने सिर लुकाकर स्वीकार कर जिया कि घरला माप में ही सही, पर बस समय अवस्य हपा की निएमा।

महातानी अपने आजान पर चले गये। राज का मित्र माथ आये दी मतीया करते छा।। आलिर क्यों त्यों करके माथ आया और एम एक हिन बीतते बीतते हस माछ के चार हो दिन ग्रेण रह गये, पर महात्माजी नहीं काथे। निकास सीपा फल बहुत म्यम रहने छगा। अस ने पड़ी अमंग से उन के सरकार की तैयारी कर रत्यों थी। शुन्तेंगे कि बस ने किस मकार की तैयारी कर रत्यों थी। शुन्तेंगे कि बस ने किस मकार की तैयारी को थी। अस ने राजा को जिस तरह के स्टकार करते हेवा था छीज ठोक वसी तरह की सेवारों को थी। अस ने राजा को जिस तरह की लियार हुन्या था वसी मकार राजा के यहाँ देशों हुई पृजा को होना है की महाराजा को लेखा की साम राजा के यहाँ की स्वारं यों यो हुई पृजा को छामधियों को यो जुटा रत्या था। वस ने यह एक सार मी नहीं सीचा कि महाँ जम ने आये थे तन वयेश मास या और वहाँ जम को ने यह पत्र साम मार है। इसे तो करता था जो साम के साम प्राप्त है। इसे तो करता था जो राजा ने किया था, ताहि महाराजा ने से राजा से किसी तरह कम न समर्कें। इस ने करवें स्ववार को साम में में तालाव के ही कितारें यने हुए किसी व्यक्त को आडे पर ले लिया और इस में सल की स्ववार कर बहुता, बरूप मिला पानो, महीन औड़ना विद्वीना समें हु सब थोजों की स्वयस्था करके यहारवारों के साने की शास है का साम मार है।

वर्षों वर्षों माथ बीतता मया रथें त्यों वस की वेचैती भी बदती गई चोर करत में वस चार ही रोज माथ के रह गये तब तो बह एक प्रवार विचित्र सा ही हो उठा, कभी बाहर वाला, कभी एडक पर, कभी स्टेशन पर और फिर पर में तथा फिर बाहर। वह चाहता पा कि कहाँ महात्माशी को रेख वूँ और बडा छाकर विभिन्न पूनन करना आरम्भ कर दूँ। यह फिर पनश्चाकर बाहर निकछा कि छानने से एक महात्मा थी चाते रेखकर कह गया और छाई फिर पनश्चानने की कीशिया बचने कमा। छोचा—हाँ, वे हो तो है, हादी, मूँच, ग्रारेर छा रंग और जँवाई सब कुछ तो बच्हों की तरह है। कम्मा केवल इतना हो गया है कि व्ह समय पे मोटे और गोरे थे और बाजकड़ कथा दुवले और खाँवले हो गये हैं। वह रीड़कर बन के पैरों पर का गिरा और कहने खाग कि मैं तो तिरास हो चुका था, सोवला था, कि मुक्त जैले कागारें के साम्य में हमने बड़े महातमा की सेवा जिल्हों ही नहीं है। छेक्ति आप था, कि मुक्त जैले कागारें के साम्य में हमने बड़े महातमा की सेवा जिल्हों ही नहीं है। छेक्ति आप था रूनैन पाकर सब अग्रान्ति मिट गई। पन्य हैं मेरे माम्य !

महारमाओं ने कहा—को भाई, में यह सहारमा गहीं हैं मिन को तुस बाट कोई रहे थे। वे चले को थे तुम्हारे यहाँ कनस्य काने के लिए और कायोंगे भी कारण ही, पर बीच में तुम् महारमाओं का पेरा कमावड़ा हो गया कि वहाँ से क्यो देल पहंड दिन वे दिलो तरह नहीं हट सकते। में वन का लिप्य हैं और वन की लेगा में रहकर बुख दिनों से समयना सील रहा हैं। इन्होंने जब देला कि करने वचन के अनुसार माप में तुम्हारे यहाँ महीं का सकेंगे, तो मुक्ते अप

तुन्हारे पास सरेश देने के लिए मेना निस में तुम निराश न ही जाओ । इस लिए तुम थैयें रहो कीर शान्ति के समय उन के दशन की इच्छा को बलवती बनाते रही। महारमाओं ते पुरुत मिलते ही वे अवस्य तुम्हारे पास आवेंगे।

राना के मित्र ने सोबा कि वे ही महात्मा नहीं है, तो क्या हुआ, बन के शिष्प तो हैं! क्यों न सब सक रन्हों की सेशा का पुरुष लूट लूँ १ किर वे आर्थेंगे, सो बन की भी सेवा करके राता से दूने पुष्य का मागी बन लाजा। ऐसा सोचकर सस ने कहा-मह्म्म, महा-रमाजी जब क्यार्ये, सभी सही। पर क्याप क्या गये हैं, तो इस समय क्याप ही मेरी सेवा कौर पना की सफळ बनाइए।

महासाती अपूरेतो ये ही, चा गये खालच में झीर चले गये गुरुकी जगह पुत्रवाने। राता के नित्र ने पहले बरफ के लक्ष से स्नान कराया, फिर सूच नहीन थोती पहनने की और विषकुत वारीक चादर चोड़ने को देकर उन्हें पृताके घट में से आतकर बैठा दिया और कहा कि चाप ब्लान मजन करें, तब तक में मोजनसमयो लेकर आ रहा हूँ, और बाहर जाकर नौकरीं को इस की टटी तर करने और पर्वों की खून हवा करने के खिए कहता गया। महाश्वानी ने इस भय के मारे कुछ कहा भी नहीं कि कहीं में लाड़े से दरनेवाळा व समक्र छिया लाझँ मी किसी मी साधु महारमा के लिए निन्दा की बात है। आसिर जब वह सीमन की पाली लेकर कीटा, हो देखता क्या है कि महात्मानी ज्ञानभुदा में सिंहासद पर जैने बैठे हैं वस से लगा भी इपर क्पर होने का नाम नहीं केना चाहते। इस ने बहुत बुकाया, बहुत आवार्ने हीं कि भीतन उपस्थित है, पर कोई अवाव न मिला। तब वस ने वन्हें दिखाकर बठावा चाहा, पर शरीर छ्ते ही वह सन रह गया, उस ने देशा कि इन वा तो शरीर ही निर्मोद ही गया है। धन्त में अपने मान्य को कोसता हुआ महारमा की खास की खियाने के इतलाम में आ लगा स्नीर मन में निधय किया कि श्राव किसी साधु बायु के केर में नहीं पहुँगा। पर मात छिपी महीं रह सकी, पुलिस को पता खब गया और सना के निव महात्रय गिरफ्तार कर तिये गये। मुक इमा चला। बहुत कोशिश पैरनी कीर रुपया सर्चे करने पर फॉॅंसी की सन्नान मिलकर दो वर्षे के जिए जेंग्र की कड़ी सना मिळी। यह विधि जाने दिना देशो देशो पतिः के ह्येक में पहने का प्रत्यच कुछ था।

इस से मानना पड़ता है कि केवल भटा और विश्वस काबफान क्या है। मिल में सफलता की बुंगी महीं है, मलिक भदा विश्वास के साथ मिल की विभिन्नों से, समय से, देश से कीर पात्र से भी पूरा पूरा परिचय रखना चाहिए। यथायोग्य विभियों में गड़बड़ी होने से हो उस राजनित्र को पुषय को अगह सायुहरया जैसा महान् पातक का मागी होना पड़ा । वसे परि एमय भीर पात्र को शक्ति का आग होता, तो बतनी बड़ी भूल यह क्यों करता है

संभव है कि वन पहुलेबाले महात्माओं पर वन के काम्यास के कारया सर्शे का बैता विवासक सभाव न पड़ा होता, किंतु वह सामित्र तो केबल करनो वल इप्या को पूरी करना पाइता था को शामा की देखा देखी वस की बरावरी करने कपाया बड़ा मारी मक्त कहलाने के निष् कर के मन में काम पड़ी थीं । वस ने विधिनिषेध, समय कसमय, पान कपाव दिसी विदय का मिसार नहीं किया और मक्त कहलाने के स्थान पर सक्तपातक सनकर यह मारा।

इस लिए सकि से ममजान को जानने, देखने को र पाने की इस्ता करने के पहले देश बात को करही तरह जान लेगा काहिए कि किस करस्या में, किस प्रकार को भीन, क्यांतन, पूजा, कर्को खाड़ि करने से चक्त के सारतिक कर्तन्य का पालन होगा, इत्यादि । और यह जब कात हो जायगा लगा विधिवद चरित में तुम स्वच्छीन हो जाधीमें तब ते। पैसी कोई स्रांति महीं भी मामान को जानने, देखने, पाने से सम्दें विरत रखे। जला

इस मकार मागवत्यामि में स्वनन्य भक्ति को सव से वच सायन बतावाते हुए भागान् में जब कहा कि हे अर्जुन, वेदों से, तप से, दान से स्वीर इस से में नहीं देशा या सकता, किंतु इस मकार का स्वयाला में सनन्य भक्ति से ही कान सहित जाना, देशा कीर वास किया का सकता है, तब कर्जुन ने मरक किया कि हे सम्बन्द, ऐसा सनन्य मक्त बनने का क्याय यया है, संसार में को स्वार के मक्त हैं वन की पहचाना मैसे वा सकता है तथा स्वाप में सान्यमाय से मिक करनेवाले मक्त को सम से बड़ा लाग वास होता है ?

भगवान ने शतर दिया कि मुक्त परमाराम की भागणता मास करने की । व्या रशनेवारों को सम से पहले अपनी इन्द्रिमों और सन पर कापिपरंग श्यापित करना पाहिए, सपैरा सायपान संस्कर प्रकान मेंदा हो। स्मारण करते रहना पाहिए, किसी भी सकार के दुन्त में पहले से करने से

मत्कर्मक्रन्मत्परमी मद्धभक्तः सङ्गचर्जितः । निर्वेदः सर्वभृतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ नो मेरे टिए कर्म करता है, ग्रुष्ठ को परम गति जानता है, मेरा भक्त है, संगवाटा नहीं है, सब जीवों में वैरमाव छोड़ गुका है, हे पाण्डय, पह ग्रुष्ठ को माग्न करता है। गी॰ गी॰—हे अर्जुन, जिस पुरुष का प्रत्येक कर्म एकमात्र मुक्त परमाला के ही तिमित्त होता है, जिस की सारी भावनाएँ केवल सुक्त को ही सब से बड़ी गिंव मानने में चरितार्थ होती हैं, जिस का में ही उपास्य हूँ, जिस ने हर तरह के सांसारिक मोह, ममत्व, विषय, विलास खादि की खासक्ति का परित्याग कर दिया है, जो किसी भी जीव से शशुभाव नहीं ररत्वा, प्रत्युत जीवमात्र को खपनी आत्मा के समान ही मित्र रूप में हैएनेवाला है, ऐसा ही पुरुष मेरा अनन्य भक्त कहलाने का खिकार रखता है और यहाँ खन्त में मेरे यहाँ पहुँचकर सुक्त को खपनाता है।

क ० प ० — प्यारे पशु के प्रेमियों, भगवान ने संघेष में उत्तर क्या दिया है, इस प्र ही रक्षोक्त में संपूर्ण गोताशाल का सारत्तर — निचोड़ खाँचकर अर्जुन के सामने रस दिया है। पीछे के स्रद्रायों में मनवान वो चूल कह व्याये हैं और काने के अध्यायों में सभी जो कुल करेंगे हन समस्त क्योरों में मनवान वो विश्व और उस का माहारम्य, भगवान की शरणागित का मकार और उस से नाम होने राला महान फल, प्रमु की मिल करने के टंग और इस से होने-वासे लाम, स्थानिक को होड़ने का उपाय और इस के सुर वाने पर मिलनेवाली संतुष्ठि, लीव-मात्र पर स्थामात्र, समर्थाठ, सहानुमृति रसने का प्रयश्न कीर इस हो गोते को कानम्य सभा पर स्थामात्र, समर्थाठ, सहानुमृति रसने का प्रयश्न कीर का द्वारा होनेवाले सानम्य सभा इस स्थ से समयान की पाने का निभित्त काइवासन पर मगवान के मिल जाने पर अवस्य मिलनेवाली परम शानित स्थादि के ही संक्रम में पूरा पूग वर्णन किया गया है और किया वायागा। सो ये सन वार्ते इस एक ही रक्षेक में संचेषतः कह ही गई है।

'मरकमंतृत' मुक प्रमेरवर के विष कम करनेवाला। यह कमन्य मक्त का पहला खच्या है। वर्म कन्द्र से लाना, पीना, सीना, कागना, चलना, बैठवा, देना, तेना, किसी से मेम करना, किसी का मेमी बनना, हरपादि समी बातों का बहुया हो सकता है। इस के बनुसार इस याज्य से यह ब्यदेश दिया गया कि तुम सखार में रहते हुए को कुछ भी करते परते हो वह समस्त कार्यकाप अपनेवन की बुद्धि से एदित होकर को, सब कुछ करते हुए परी सममा करो कि अगवान ही सब क्या रहे हैं और बन्दी के सुल संतेष्य, महस्त्रा कार्यक के लिए इस सर्वाह से सुल सर्वाह से सुल सर्वाह के लिए इस सर्वाह से साथ कार्य हो रहे हैं, में मारी युद्ध करनेवाल हैं, न इन कार्यों के बनने विगड़ने से मेरा जुछ करने विगड़न है।

ं मारारशः मुक्त परमारम् को हो परम कहाँत छुवैधेत माननेवाला । सब से पड़ा विश्व को माना जाता है वस को उत्ति के बाहर कोई बात नहीं सबकी जाती । इस मका इस सास्य से यह मान निकश कि मुन धानने लिए भेनवान का हो आश्रय महत्य करो, अपने मन से पेसा पड़ विश्वास रही कि में तो वन प्रमु के हो मरोसे पड़ा हुआ हैं । मुक्ते न स्वां चाहिए, म मैनुस्त । मुक्ते को वन क्षमु के हो मरोसे पड़ा हुआ हैं । मुक्ते न स्वां चाहिए, म मैनुस्त । मुक्ते को वन को से मरों पर चलना है, इस लिए से ही मरो मति अपोंत

मेरे लिए ठियाना है, अन के अतिरिक्त में दूसरा ठिकाना कानता ही नहीं, मेरे लिए तो सप कुल वे ही हैं।

'महत्तः' मुक्त इंतर का पत्न, हेवल मेरी ही मिल को लग्ने हर्य में स्पान रेनेवावा, होटे, चड़े, स्पूल, स्वय नाना प्रकार के देवताओं की वपालना करनेवाल नहीं। इस वाक्य से यह समस्याय तया कि करही जहती फल देने रहनेवाले देनों या मूर्त मेर्ना को मिल करने में कुछ महत्व नहीं है, मिल एक परम प्रमु को ही करनी चाहिए, क्योंकि ये ही सर्वेत्त गाति हैं, बन्हों की पति में कवलीन रहने से जन्म पत्त कहे जाओंगे। इस बिए कन्य की वात प्री मित सीची। वन्हों की पूला करो, कन्हों का नाय लगी, बन्हों के दर्यों में की एवड़ा रखी, वन्हों के ब्यान में दूर्य रही, वन के हवान में दूर्य कर तहत करने को उन्हों में मिता री कि वहीं से वतानी के का कभी कवात भी न काने पाये। सनुष्य स्वेत्वा से हवने के बाद वताने के लिए तमी इन्हों का करना करना है जन कि कुचे रहने से वक को चवड़ाहर मान्य होने काती है। इस लिए मान्य होने के समय जाने की जात रहन का को हा बना को, लाति वस में दूर्य कभी जवी ही सह सार्य यह कि भेम से काइल होकर 'मन्य इतिक्त में मार करने के लिए कीर मित के बना पर पैट मरने के लिए नहीं।

'सङ्गर्यभितः' विषयों के प्रेम से रहितं — सी, पुत्र, कन्यु, वित्र,'स्वतन, परिवार, इ.प.,
धन, सुत्र, विश्वास स्वादि जितने भी सांसारिक सुद्ध में लिश्याये रहनेवाले विषय हैं वन सब के
स्वरूपायी सोहयण्यन से मुक्त ।' इत वास्य का यह याव है कि बही तो संतार में ही, पर
कल में कमल की तरह । हिली में आतल मत हो लाखी, किसी विषय के पेम में ऐसे मत
परिते कि बस के बिना तुम रह हो न सकी स्वयंत वस के बिना तुर्वहारा काम दी न खेंदे।
यदि इस प्रकार के मिम में फँसने की इन्द्रा है, तो यह मेम केवल परवारमा के साथ करी, जन्हीं
के बिना सपने की करितरवारिन समस्यो, वन्हीं के बिना स्वयंत काम करा हुम्य रोगे। ।

'निर्देश सर्वभृतेषु' सर शीवों में युतारहित सर्थात चळ, अवळ, बह, जहम मितने प्रकार से शीव हैं, किसी से भी हरमनी का यताँव न करनेवाळा, सन को परमात्मा का पूच समस्कार सब के साथ एक समान प्रेम करनेवाळा । इस वाक्य का अप्ये यह है कि किसी के हाथ से मुन्हारा धुकु विगढ़ भी जाय, तो उस से बहुता क्षेत्र का अप्या क्य को इपट देने का विवार करनेवाओ सनने को मत समस्ते, यदिक यह भाव रखी कि इस ने परमात्मा का बाम विगाइन है, इस छिए वे ही इस का दोव मुख देनें, मेरे छिए को जैसा में वैसा हो यह, अपाँद इस के हारा यह काम विगड़ गया सो या मेरे हारा नियड़ जाता तो, दोनों श्रव्य देन पार्ज यह कि भी काम इस से विगड़ गया है यह क्याइ कानेवाळा था हो, इस जिए किसी का दोर नहीं, न किसी से वैर रक्षत्रे और बहुता केने को जकरत है।

इस प्रकार के कर्म, विचार, भाव, निष्ठा चाहि क्रिस परुप के ही आर्थेने वस ध भगवान की प्राप्ति होने में कोई क्रसर नहीं रह जायगी । यगवान ने प्रतिशापन कहा मो इन गर्णी से यक है वह मन्द्र को हो मार करता है। इस लिए यदि होम करी भी: करानेवाले की रविष्णा हो. तो यही समस्ती कि सगवान के लिए होप हथा है और हर विष रिक्षण ही गई है। यदि असे प्यासे साय, बादाण या किसी भी जीव की भीतन हो. तो ग्रही धारणा रही कि जातान के निवित्त ही यह करते हो रहा है। यदि तपस्पा पद्माणि का सेरन करने भावता वचासन, शीर्वासन, सवससन आदि योगासन सामी, ही मान को कि शास्त्रशिद हारा वस्थारमा की साथ करने के जिए ही यह किया जा रह कोगों में प्रतिश करने और नेअस्ती महात्मा कहलाने के लिए नहीं। यहि माता जैका करते मैठी, तो मतावान का ही नाम क्यो और कन्त:करण से हन्हीं का धणन काते रही। वार्सी कहने या सनने वैठो. तो भगवान के ही गर्यो, लोकाओं, करतारों की कपा वार्ती ह श्रीर सनी जिल से जानित विले. पवित्रता शाये. मातना श्रदतर बने, श्रदलील और विवर्धे. फाँसानेवाली वाते कथी न करो. वेसी बाते इसरा कीई कहता हो. तो वस की समस्ताकर म करी चीर यदि यह व जाने, तो वहाँ से तस्त्रीं का आधी । यदि गाना गाने, बाना बनाने चे भाषने करने की इच्छा है, सो अगवान के गुर्खों का बलाव करनेवाले गीत गाम्रो, भगवान -मेम पैटा करनेवाले धारों में बाना बताओं और इसी बाद का बटेक लानेवाले नाच कर : प्रवृति रहा । यह समाधि समानी है और भगवदक्ति का गीम सीसना है, तो एहार । रधान में परित्र कासन पर बैठकर मन को एकाव करो. हरएकान में शका बहा को प्रतिश करी और महारहणत नेत्र में ह्यान द्वारा प्रमु की देखते हुए वन के शीमसाधन में समाधिहर हो। यदि सीमान्य में तुम किसी मन्दिर के प्रशासी ही और कोगों की पना का प्रशास बतलाना तुम अपना काम समस्ते हो, तो पेगारी टाळने की गर्ज से पता में प्रवृत्त और कीगों से पैसा पैठने के विचार से पनानिधि पतनाने में इलविस प्रत बनो, प्रत्यत सबदी मिल का पुर मिलाकर और मन्दिर के देवता की साचात परमारमा समसकर इटम से बन के प्रधारी पनी और इसी प्रकार सब खोग परमात्मा की पत्रा सक्ति को धानना करूरी काम समने . शिस से सब का करवाया हो. यह सममाने का सकता भाग रखकर लोगों को पपरेश से ! यदि तुम बुदुम्बी हो, बुदुम्ब के पालन पोपण का तुम्हारे सिर पर भार है, तो यह मत सीची कि मुक्ते पुर्तत कहाँ है जो मन्दिर में जाकर भगवान का दशन करूँ, और समय कर मिजता है कि वन का माम जपने बैठूँ। भगवान का इसन करने के किए मन्दिर में नाने और एन का नाम अपने के जिए समय निकालने की बत्तरी रेख प्रकार की मगवद्गतिविमुत इच्छा की अपने द्वर्थ से निकार

िस. ११ रही. ५५ ( 990 ) ोसद्भगवद्गीता 1 . इस प्रकार के कमें, विचार, माव, निशा आदि शिस पुरुष के हो जायेंगे वस के डिप मगवान् की प्राप्ति होने में कोई कसर नहीं रह जायगी। भगवान् ने प्रतिकापूर्वक कहा है कि सो इन गुर्थों से युक्त दैवह मुक्क को झो प्राप्त करता दै। इस खिए यदि झोन करो। स्रोर द्वीन करानेवाले को रिविणा दो, तो यही समस्त्री कि मयवान के लिए होम हुआ है श्रीर इन्हीं के लिए दिख्ला दी गई है। यदि भूते प्यासे सायु, श्राद्यला या किसी भी बीव को भोतन पानी हो, तो यही चारका रही कि मगवान के निमित्त ही यह नहर्य हो रहा है। यदि तपस्या करी, पद्माप्ति का सेवन करो कथवा पदासन, शीर्षासन, मयुगसन व्यारि योगासन सायी, ती यही भाव रह्यों कि ज्ञारमशुद्धि द्वारा परमारमा को प्राप्त करने के किए ही यह किया जा रहा है, क्षोगों में प्रतिष्ठापाने और तेजस्त्री प्रदालमां कह्छाने के खिए नहीं। पदि प्राण लेकर लए करने पैठी, तो मगदाद का ही नाम जयो और घन्त करख से उन्हीं का ध्यान करते रही। कथा वातों कहने या सुनने बैडी, सो मगवान् के ही गुणों, खोखाओं, चवतारों की कथा वार्ता कही कीर सुनो जिल से शान्ति मिले, पवित्रता काये, भावना ब्यतर बने। घरतील कीर विपर्पों में फ्रमिनेवाछी माते कभी म करी, ऐसी बाते इसरा कोई कहता हो, तो वस को समम्माकर मना करी कीर यदि वह न साने, तो वहाँ से तुम्हों वठ आघो । यदि शाना माने, सामा बनाने सीर माचने पूरने की रच्छा है, तो अगवान के गुर्खी का बलान करनेवाले गीत गाम्री, अगवान में प्रेम पैरा कानेवाले स्वरों में बाला बजाओं स्त्रीर न्सी माद का बदेक छादेवाले नाच कृ**र** में प्रश्ति रखो। यदि समाधि समानी दे कीर घणबद्धिक का योग सीझना है, तो एक्टन स्थान में पतित्र क्रासन पर बैठकर सन को एकाय करो, दृश्यकमञ में अन्तर श्रद्ध की प्रतिश करो कीर ब्रद्धापदगत मेत्र में क्यान द्वारा प्रमु को देवते हुए वन के योगसाधन में समाधिरध हो। पदि सौमाग्य मे तुम किसी मन्दिर के पुनारी हो और छोगों की पूना दा प्रकार बतलाना तुम अपना वाम समम्तते हो, तो बेगारी टाडने की गर्म से पूना में प्रष्टत और क्षोगों से पैसा ऐंडने के विचार से पूनाविधि वतक्षाने में इत्तबित्त मत बनो, प्रत्युत सब्बी मित का पुर मिलावर और मन्दिर के देवता की सायात परमात्मा समक्तकर हृदय से इन के पुतारी मनो और इसी प्रकार सब खोग परमात्माकी पूत्रा मिल को अपना शस्री काम समर्भे, जिस से सब का वस्ताय हो, यह समम्माने का सटना मान स्टाहर खोगों को स्परेश हो। यदि तुम कुटुम्बी हो, कुटुम्ब के पालन योग्य का तुम्हारे शिर पर भार है, तो यह मत छोची हिं मुक्ते जुसँस वहाँ है जो मन्दिर में बाकर भगवान का दर्शन करूँ, और समय कप निखता है कि बन का नाम जपने बैटूँ। अमदान का दर्शन करने के लिए मन्दिर में भाने भीर वन का नाम अपने के लिए समय निवालने वी बतनी ब्यावरयक्ता नहीं है जितनी रत प्रकार की मनवद्गतिनिमृत इच्छा को सनने द्वार से निकाल देने की है। स्रोर इस के श्रीमद्भगवद्गीता 🤝



पुष्पाजिं

યુષ્યાં જલી.

बाद तुम घर में रहकर, घर मर का पालन धोयख करते हुए, अपने घर में ही मगवान की मिता स्थापित कर उन्हों का द्यान कर सकते हो, उन्हों की पोड़गोपचार से पूना कर सकते हो, उन्हों की पोड़गोपचार से पूना कर सकते हो, उन्हों की पोड़गोपचार से पूना कर सकते हो, उन्हों के पैरां पर अपना मस्तक रमड़ सकते हो और चलते किरते, सोते चेठते, साते पोते तथा कोई मी काम करते कराते हुए सबँदा मन हो मन कर का नाम मो जपने रह सकते हो। और इस में साई महीं कि इस मकार सब कुछ करते हुए भी उन को मिक में रमे रहने से ही दूप एक दिन कारस्वान उन्हों को मास कर खोगे जिस के बाद और कुछ पाने को म सी हुन्हें कामना ही रहेगी, न वैसी कामना करने के जिए किर कमी हुन्हों कामना ही रहेगा,

इस मकार की मिल करने के लिए किसी पर किसी तरह का यन्यन नहीं है। किसी
भी देश में, किसी भी काल में, किसी यो पान हारा हुए नकार की मिल की ना सकती है
भीर मागाम के कथनानुसार ही परम फल मास किया ना सकता है। जैंच, नोस, इतम,
मध्य, नालक, नालका, पुद्ध, जो सब कोई वन की मिल करने कर पूर्ण कथिकारी है, सत
कोई भी विधिपूर्वक बन की पूना कर सकता है स्थात प्रेम से सल व्यवकर लान करा सहता है, सपत, पन्दन, पुष्प, पूष, त्रीन, नैनेट स्पर्येश कर सकता है स्थार हुए की से साथ हा पर उन के नाम की माला जय सकता है, बन से मेम कर सकता है, स्थार कका हैं, शीर-मान बन को हर तरह से स्थार प्रेमी पना सकता है स्थार वन का मेमी बन सकता है। किसी के लिय कुछ कताबर नहीं है। चाहिए केवळ हार्रिक लटा, कारिमक विश्वास, स्रोर कनम्य मिल का स्थानरिक माव।

इसी बात को कर्नुन के ब्यान से सबस्त सवार की सबस्य देने के जिए मगयान ने कहा कि दे कर्नुन, यो मेरे ही जिए सब कर्म करता है, एकपात्र मेरा ही परावण है—सुम्त को ही पराव गति कानता है, मैरा हो मक्त है, स्वय से रहित है, सब कोशों में पैरमान होड़ चुका है यह मुक्त को हो मास होता है।

के शान्ति ! के शान्ति !! के शान्ति !!!

श्रीमत्परमर्हस परिम्राजकाचार्यं मदानिष्ठ छोषसंप्रही गोवान्यास जगहुरु महामण्डलेरगर श्री १०८ स्वामी विधानन्दजी महाराजकथित श्रीमद्भगबद्गीतागीरव फा विश्वस्पदर्शनयोग नामक एकादश अध्याय समाप्त ॥ ११ ॥

-000

# की जीतानीखाइ

पर

संत महात्माओं, विद्वानों, महापुरुषों और पत्र पत्रिकाओं द्वारा प्राप्त हुई संमतियों में से कुछ चुनी हुई संमतियाँ—

—महामहोपाध्याय मृतलचागीस श्रीयुत पण्डित गोपीनाथजी कविराज एम० ए०,

मतपूर्व प्रिसिपल गर्वनेमेंट संस्कृत कालेख, बनारस ।

श्री मोक्षमाम काशी से प्रकाशित गीताधम पत्रिका के व्यवस्थापरूजी ने श्री गीताव्यासजी महाराज विद्यानन्द स्वामिजी के गीता पर सावजातिक प्रवचन "गीता-गीरव" नतम से प्रकाशित किये हैं। इस छोकोपकारक साहित्यसेवा के लिए हिंगोमापामाची जनता इन की छाजी रहेगी।

आज तक इस महाप्रन्थ के केवल दो खण्ड छप चुके हैं और उन में सात

ही राष्यायों का विषय अन्तर्भृत हुआ है ।

गोता जैसे प्रासादिक प्रश्य के दारीनिक रहस्य संघा पारिमापिक शासार्य सामान्य युद्धि के अगोचर ही होते हैं। सबैद्याचारण को न सो इतना अवसर है। न नैसर्गिक प्रश्वि वा मनीपा की कुशावता ही रहती है कि उस के यक पर वे पार-सार्थिक वर्षो हृद्यंगम कर सकें। विशोषतः उन्हीं के सामार्थ यह गीता का हृद्य निग्रत करने का सामीजी का प्रथक्ष है।

इस समूल्य प्रन्य का जितना अंश में ने देखा उस से मेरा रख विस्वास है कि विद्यानम्दर्जी का यह जीवनकार्य सफडी भूव हो गया है। अधिक क्या कहें, छोगों में गीवागीरव'पट्टने से जो इस विषय की जिज्ञासा वथा धार्मिक जीवन की ओर प्रमृत्ति और अभिकृषि मुद्धिगत होगी, यही सहामण्डलेश्वरजी के इस निष्काम परित्रम का पर्याप्त पारिवोधिक है।

कागामी (८—१८) बच्चायों के प्रकाशन को बढ़े ही श्रीसुनय से मैं मार्ग-मवीक्षा करवा रहूँगा; क्योंकि वन को चपकारिवा तथा उद्बोधकवा के संबन्ध में सुरी संपूर्ण मत्यासा है।

# —श्रीमत्तरमहंस परिवाबकाचार्य अद्वेतमहाविद्यामार्तण्ड महानिष्ठ श्री १०८ स्वामी श्री जयेन्द्रपुरीची महाराज महामण्डलेस्पर ।

स्वस्ति शुमोदय श्री गोवर्द्वनमाईंबी को स्वामी जयेन्द्रपुरी का हार्दिक प्रेमयुक्त शुभाशीर्वाद ।

आप का प्रेपित गोतागौरवाङ्क (हितोय भाग) देखने को मिछा। गत धपे प्रथम से तीन अध्यायों तक श्रीमद्भगवद्गीता पर स्वामी विद्यानन्द्जी का प्रवचन प्रकाक्षित कर आप ने मुझे दिदाया था। चसे देखकर मैं जितना प्रमावित और उस के द्वारा होनेवाळी जगन् की कल्यावपृद्धि की कल्पना से प्रसन्न हुआ था वह मैं ने चती समय आप पर प्रश्व कर दिया था और बड़ी उसुकता से खागे के अध्यायों पर प्रकाशित रमामीजी की ज्याख्या को देखने की प्रतीचा कर रहा था। तद्मावार ठीक समय पर आप का वह अष्ट प्राप्त भी हो गया।

इस में गत वर्ष की अपेक्षा आप ने आझावीत सर्वतोमुखी पृद्धि की है जिसे हैरतकर मुझे पूर्ण आझा हो रही है कि इस के द्वारा समस्त जगत का बात्विक और सच्चा उपकार अवश्य होगा। इस बार की भागा, भावाभिक्य अकता, क्याक प्रमान होंडी आदि सभी विषय विशेष प्रशंसनीय हो गये हैं। साथ हो विश्रें की मनोहरता सो पाठ में के हृदय को परवस अपनी चोर आकृष्ट कर तेती है। अब मैं आगामी भागों के प्रकाशन की भी ऐसी हो उत्तमताओं से परिपूर्णता की कामना करता हूँ।

सर्वेदायारण से मेरी हार्दिक अपीठ है कि इस ग्रन्थराज को अपने पास रप-कर सभी तरह की चलति में सफलता प्राप्त करें।

## —मद्मानिष्ठ श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य श्री १०८ स्तामी श्री परमानन्दजी महाराज मण्डलेखर विद्यावारिषि

गीताधर्म इंघर दो वर्षों से विशेषाद्धल्य में श्री गीताजी पर गीताजीरय नामक ज्याख्या प्रकाशित कर रहा है जो अत्यन्त प्रशंसतीय है। इस वर्ष के अड्ड में चतुय से लेकर सप्तम अध्यायपर्यन्त प्रकाश में आया है। चसे मैं ने देखा धीर देखने से विदित हुआ कि यह अखुत्तमा ज्याख्या श्री स्वामी विद्यानन्दजी ने मच्छनमें के हिताय अधिर्मुत की है।

## 

गीताधर्म का विषय इस के नाम से ही प्रकट है। यह पुण्यक्षेत्र काशी से प्रकाशित होनेवाळा उत्तम कोटि का धार्मिक मासिक पत्र है। इस के संस्थापक हैं विश्वयन्त्र श्री मत्यस्महंस परिवाजकावार्य महानिष्ठ छोकसंमही गीतान्यास जगद्र गुरु महामण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी विद्यानन्त्र मे महाराज । आप भारतीय धार्मिक जनता के हृदयाकाश के पूर्ण चन्द्र हैं। मगवान् श्री छुण्य की श्रमरवाणी (श्रीमद्र-भगवद्गीता) का संपूर्ण भारत में सफळ श्वार करनेवाओं में आप का सब से कँचा स्थान है। आप भारत के सभी तीयाँ, नगरों, अनेक श्रामों, कसवों और धर्मा में भी श्रमण कर गीता पर अनेक बार प्रवचन कर चुके हैं वया श्रव भी करते ही रहते हैं। इतने पर भी संतोप न होने से खाप ने गीताधर्म पत्र स्थापित किया जो ६ वर्षों से तिरन्तर गीताश्वार करता आ रहा है।

में गीताधर्म की माहिका हूँ। इस के खड़ों में निकलनेवाले धार्निक लेखों को पहकर अपने को परम सीमान्यशालिनी समस्ती हूँ। परंतु इधर हो वर्षों से इस पत्र का जो बार्षिक विशेषाङ्क निकल रहा है वस को पहकर तो ऐसा कोई साचर नहीं होगा जो अपने को परम मान्यवान् न समझे। इन विशेषाङ्कों का नाम शीतागीरवाङ्क है। ये स्थामीश्री के अध्यादशाक्यायात्मक गीतागवचनों के अखण्ड संमह में से खल्थशः प्रतिवर्ष निकल रहे हैं। इन में स्थामीश्री की तिजी शैंकों में प्रमु की वरफ जाने का सखा वर्ष मुस्ड सार्य समझाया गया है। इन अङ्कों से देश, जाति, धर्म, समाज की अवश्वनेव अभिजृद्धि होगी।

सय समाजों के प्रत्येक भाई यहन को ये अङ्क अवश्य पढ़ने चाहिएँ। मैं जाशा फरती हूँ, सभी भाई यहन हृदय से इन जड़ों का स्वागत करेंगे और सब छोगों में अधिक से अधिक संख्या में इन का प्रचार होगा।

### ---रायसाहव हीरालाल वर्मा एम० बी० ई०, दीवान, सरगुजा स्टेट

गीतागौरव का दूसरा भाग पढ़कर मुझे बड़ी शसलता हुई। यह गीताधर्म पित्रका के पश्चम वर्ष का विशेषाहु है। इस की अशंसा में जितना छिछा जाय, थोड़ा है। गीवा के गृढ़ दार्शनिक तत्त्वों का प्रकाश इस से सहज और हृदयस्पर्शी भाषा में नहीं हो सकता। छ्याई सफाई और यहिरी सजावट बहुत ही आकर्षक है। और जनवरह की विशेषता को देखते हुए तो मैं जरूर कहूँगा कि सस का छ) न्योद्यायर पहत ही कम है। गीतागौरव के दोनों भागां का छवलेकत करनेवाले पाठक वस का आगामी अंदा भाग करने के लिए अत्यन्त चत्सुक हैं। गीताधर्म के प्रवन्धकमण्डल को विचत हैं कि चस का अवशिष्ट भाग यावच्छक्य शीध प्रकश्चित करके सर्वसाधारण की आकाकक्षा पूर्ण करें।

इस पुत्तक में श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य व्रव्वित्व छोकसंब्रही गीताव्यास श्री १०८ जगद्गुच महामण्डलेखर स्वामी श्री विद्यानन्द्जी महाराज के प्रवचनों का अविक्छ संमह है। श्रव्विछ विश्व में गीता के श्रमुपम क्षत्वों का सफ्छ प्रचार करने का जो बन्होंने इतना भार ब्हाया है और बस के छिए जितना वे परिश्रम कर रहे हैं, इस के निभित्त में जन के प्रति श्रपनी हार्षिक कृतक्षता प्रगट करता हैं।

जैकोर घहन, मालिक-दी० घी० वी० एस० रोलर फ्लावर मिल, अहमदाबाद

में करीब करीव प्रारम्भ से ही गोताधर्म पत्र की माहिका है और सक्वे हृदय से इस बात को स्वीकार करती हैं कि मगवान के मर्कों के हृदयों में भगवद्भावना को कोतप्रोत कर देनेबाज गोवाविषयक ऐसा दूसरा कोई भी पत्र नहीं है। पर इस से भी आयन्त महत्त्वपूर्ण इस की जो विशेपता है वह है बार्षिक विशेपाङ्करूप में प्राप्त होनेबाज गोतागौरव नामक क्ष्मुचस मन्यराज।

गीतायमें कार्याख्य ने कपनी संस्था के संस्थापक शीसत्यरसहंस परिवानकाचार्य व्रव्हानिष्ट छोकसंब्रही गीताव्यास जगद्गुरु महामण्डलेखर श्री १०८ स्वामी विद्यान्त्रन्तु महामण्डलेखर श्री सहाराम के गीतावावचनों का संब्रह कर हिंदी गुजरातो भाषाभाषी जनता के चप्तार के छिए चर के केण्डला प्रस्तान का जो भार चठावा है और उस भार को मूर्ण्या हेने के छिए चह कक होनों साहित्यों के प्रतियों की प्रश्नीता पाने का पूर्ण अधिकारी है। गीतागीरवाङ्क एक विरोणाङ्ग-मात्र ही नहीं है, यह एक अपूर्व और अद्वितीय साहित्य है और इस से दोनों भाषाओं के एक विरोण अङ्ग को महत्त्व के साथ पूर्ति हुई है, इस में जरा भी संदेह नहीं।

पुस्तक की भाग बिस्डुल सीधी, साबी, मुहाबिरेदार,अत्यन्त सरल है। इस के द्वारा साधारण मुद्धि के ममुष्यों से लेकर बड़े वड़े झानी महापुरुपों तक को पर्योत लाम मिल सकता है। अवः गीता के गहरे झान को अत्यन्त सुगम शैली में सम-मानेवाली यह पुस्तक समाज के हर एक भाई वहन को ध्वाश्य पढ़नी चाहिए, यह मेरी हार्दिक सिफारिश है।

# --- त्री देवीनारायणजी, बी० ए०, एठ-एठ० बी०, वकील हाईकोर्ट विद्यासागर (कासी ), मुंत्री ( प्रयाग )

श्रीसररसहंस परिवाजकाचार्य गीवाज्यास छोकसंग्रही श्री १९०८ जगद्गुर श्री ग्रहामण्डलेश्वर स्वामी विद्यानन्दनी महाराज ने हिंदूधर्म वया हिंदूसंस्कृति की जो सेना की है यस को हिंदूजाि कदािय मूळ नहीं सकती। प्राचीन समय से लेकर अथ तक जिन महापुत्रयों तथा आचार्यों ने हिंदूधर्म को अपनी तपस्या तथा उपदेशों से जीवित रखा है वन में श्री १९०८ जगद्गुत्व महामण्डलेश्वराजी का वड़ा एक्कल तथा वक श्वान है। गीवा के क्यरेशों, अवचर्नों, गीवावर्म के प्रकाशन तथा गीतागीरवाह्न के रोनों मानों के संस्कृतणों द्वारा आप ने श्रीमद्भावद्गीवा को हिंदी तथा गुजराती वोछनेशाळी जनता के हृदयों में मूर्विमान्द कर दिया है तथा मगवान् श्री छच्या भी मिक का अमर चीज वो दिया है। पाधात्य शिक्षा की नास्तिकता के प्रवट प्रवाह की रोक्तर हिंदसमान को सन्मार्ग में चळाने का खाप ने पूर्ण श्रेव प्राप्त किया है।

#### ---सेट रमणलाल लल्लुमाई

गौतापर्म के गौतागौरवाड़ नाम से दाण्डशः प्रकाशित होनेवाले विशेषाङ्क को देदाकर ही में प्रकृत्वित हो गया। किर पढ़ने चैठा और वस में इतना रम गया कि ससमय की अपनी हुट मनोदशा का में वर्णन करने में भी असमर्थ हूँ। इस प्रकार पह अपनी बाहरी आकर्षकता, रंग विरंगे चित्रों की परिपूर्णना और जमाने के असु- कुड बोधदायक कथाप्रसंगों की समृद्धता—इत्वादि सभी दृष्टियों से अनसमाज के किय अवस्य संप्रकृतीय क्षे

यह विशेपाङ्क आकार में काफी मोदा और अत्यन्त सुन्दर चित्रों से सर्वदा सुन्दर कहे जाने के योग्य है। और इस के ष्टवीं पर अव्हित विषय वो समाज के छिए जितना प्रिय, चिक्कर और मनोरत्कर है वतना ही वपरेशमर और सर्वप्र समदायक भी है। यही कारण है कि यह अपक्रर प्रकाशित होते ही हाथों हाय खुट छिया जाता है और तुरंत ही दूसरी तीसरी आधुन्तिमों में छुपने छगता है। इस छिए मैं जोर सहित राय देना चाहता हूँ कि प्रत्येक भाई बहुन को यह पुस्तक खरीदकर जनश्य कपने पास रखना और सह का नित्य पाठ करना चाहिए।

गीतामाहास्य में गीतापाठ के जिवने छाम यतछाये गये हैं ने सब इस विशेषाह्र की देखने और पड़ने पर पाठक के सामने मूर्तितान् से हो बठते हैं। इस छिए पाठत पन्सुओं का यह फर्वेच्य है कि इस अन्यहरूप अङ्क के समी मार्गो की पढ़कर स्वयं वी ष्यमृतपान करें हो, साथ ही साथ ष्यपने अपठित यन्यु यान्धर्वों को भी याँचकर सुनाये जिस से दन्हें भी असृतपान का सौभाग्य प्राप्त हो।

इस के सफल प्रकाशन के लिए मैं गीताधर्म कार्यालय के संचालकों की धन्यवाद देवा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ने इन लोगों को अधिकाधिक सफलता प्रदान करें। मुझे पूर्ण जाला और विश्वास है कि कार्यालय के स्तुत्य प्रयास से भारत और डिंदूधर्म की वास्तविक चन्नति और सच्ची रहा होगी।

#### ---- श्रीमान बाव मगवानदासजी गप्त बी० ए०

कार के गोवाबमें का विशेषाङ्क (दूचरा माग) मिळा, देखकर चित्त मसन्न हुना ! यों तो उस के सभी अङ्ग सुन्दर एवं रमणीय हैं, पर मेरे करर चस के विशे का विशेष मभाव पड़ा है जिस के बनाने में बड़ी बुद्धिसानी वधा काल्पनिरु शिक्ष का ब्यवहार किया गया है !

में श्वस्तर विचारा करता था कि यदि गीसाजी का कोई अभिनय किया चाहे, सी कैसे करेगा १ इस में तो विशेषकर खपटेश, तर्क, दर्जन ही भरे हैं।

यह कठिनाई खाप का पुस्तकाठार विशेषाङ्क देवने से जाती रही। जाप ने .गीता के खावयानों फमाओं इत्यादि को छेठर ऐसे चित्र बनाये हैं कि चित्त प्रसन्न हो जाता है, जाप को इस के छिए नचाई देवा हैं। झक्ष-

म्श्रीमरमरमहंस परिव्राजकाचार्यं श्री १ ०८स्वामी श्री मागवतानन्दवी महाराज मण्डलेस्वर काव्य, सांख्य, थोग, न्याय, वेद, वेदान्तादि सीर्थं, वेदान्तरागीश, मीमांसा∙ मण्य, वेदरत्न, व्हांताचार्यं, कतराज (हरिहार )

में ने 'मीतागीरव' को देखा । पुस्तक का नामकरण यथार्य ही है । इस के लेखक हैं विश्वविक्यात शीयुक्त स्वामी विद्यानन्दवी मण्डवीश्वर गीताव्यास । चक्त स्वामीजी गीता के तलसर्शी—सहस्य के अनुभवी झाता हैं । आप ने गीता का अचार सारे मारतवर्ष में ज्यदेश द्वारा मीदिक रूप से कर साला है, परंतु अब इस चन्नम ज्याख्या द्वारा कैरिसक अचार मी व्यापक रूप से हो गया, यह पड़ी ही

इस 'गीतागीरल' में फठिन से मी फठिन विपयों को शावानुकूछ रीति से श्रति सरळ, सुनोष, परम रोचक, हुन्यंगम शैटी से समस्त्राया गया है । यह सब

प्रसन्नता की बात है।

प्रकार से प्रशंसनीय है । जिहासु जनता को इस से 'गीता' के गृढ़ भावों के सम<sup>.</sup> मने में पूर्ण सहायता मिलेगी । फलतः यह प्रन्थ उपादेय है ।

— नेक नामदार सर ह्वी० टी० कृष्णमाचारी, दीवान, बड़ोदा राज्य

'गीताघर्मे' पत्रिका अपने जीवन के नृतन वर्ष में पदार्पण करने के हुम अवसर पर प्रकाशित 'गीतागीरव' नामक विशेषाङ्क को मेरे पास भेजने के कारण गीताघर्म के व्यवस्थापक मेरे हार्दिक कृतज्ञताभाजन हैं।

समस्त गुजरातप्रान्तीय जनता, और खास करके बहोदा राज्य के निवासी आवालबुद्धवनिता प्रजामण इस पित्रका के संस्थापक गीवाव्यास श्री १०८ स्वामी श्रियानन्दजी महाराज महामण्डलेस्वर के विषय में प्रगाड आवर और श्रद्धा भिक्त अपने हृदय में पोषण करते हैं। इस का कारण श्री स्वामीजी के जनेक प्रकार का अपने हृदय में पोषण करते हैं। इस का कारण श्री स्वामीजी के जनेक प्रकार के छोकहितकर कार्यों का प्रघान केन्द्र करनाली का गीतामन्दिर है, जो बड़ोदा राज्य के स्वामीजी के अनेक प्रकार कार्यों का प्रधान केन्द्र करनाली का गीतामन्दिर है, जो बड़ोदा राज्य

हो ही धान्तर्गत है। श्री स्वामीकी महाराज का अञ्चत गीतात्रवचन सुनने का घाहोभाग्य सुसे बहुत श्री स्वामीकी महाराज का अञ्चत गीतात्रवचन सुनने का घाटिया सानन्य है बार प्राप्त हो चुका है। इस किए सुसे इस बात का चौर भी आन्तरिक धानन्य है कि इस 'गीतागीरव' के प्रकाशन द्वारा छन की अस्तमयी वाणी अधिकाधिक नर कौर नारियों को फ्रतार्थ करने में सुसमये होगें।

'गीतागीरव' नामक प्रत्यराज के इस प्रथम भाग में गीता के प्रारम्भिक तीन छान्यायों का गृह रहस्य कायन्त सरङ, सुनोध और सुङ्खित भाग में विशद किया गया है, पन डस का वहिरद्ग और सचित्रीकरण भी सन्धा चाक्येंक है।

श्रीमान् एम० बी० नियोगीजी, नागपुर हाईकोर्ट के जज

गोतापर्म पत्रिका के चतुर्थ वर्पप्रवेशोपटस्य में प्रकाशित गीता के संस्करण को पदकर में ने प्रगाद सात्त्विक खानन्द का खतुभव किया ।

इस की सास विशेषता यह है कि इस में अनुपमेय गीताप्रन्य का व्याख्यान गीतास्वामी थी विद्यानन्दजी के मुखवितिःसृत सर्व्दों में ही यथातथ दिया गया है।

सुद्दमितरीक्षण, सहज मापारीळी, प्रत्यच रद्यान्त तथा प्रभावशाळी वाग्मिता-हतने गुणसमुचय से सहस्रशः श्रोताओं का मन झानाळोक से खाळीकित ही जाता है। गीता की गृह शिक्षा को सर्वधाघारण में प्रचारित करने के लिए शायद ही इतना परिश्रम किसी दूसरे ज्यक्ति ने चठाया हो। गीतास्वामीजी की पारावाहिक वक्तृता में एक प्रकार का जादू सा मरा रहता है जो श्रीताओं के मनरूप लोहे को मानों चुंबक के समान ब्याउट कर लेता है। स्वामीजी का वचनामृत संमह करने की उदात्त करूपना पहले पहले नागपूर के नागरिकरात श्री हजारीलाल के गुणप्राही सन में समुद्दित हुई और यह गीतागौरव मन्य उसी का मार्कस्वरूप है।

इस का बहिरङ्ग जैसा नयनसनोहर है बैसा ही उस का अन्तरङ्ग भी सहदर्यों की हत्तनत्री को कम्पित करनेवाछा है। इस के संगादकगण (इन में मकाशक और सुद्रक को भी अन्तर्गृत समसना चाहिए) मेरे वो अभिनन्दनाई हैं हीं। अधिकं तु हिंदीभाषाभाषी गीवाञ्यासीमात्र इन के विशेषतः ऋणी रहेंने।

#### - वंबई का प्रसिद्ध पत्र 'मंगई समाचार'

श्री काशी से प्रकाशित होनेवाले घार्मिक पत्र 'गीवाधर्मे' का पाँचवाँ वार्षि-काङ 'गीवागीरवाङ' के नाम से प्रकाशित हवा है।

इस में गीवारखोकों के मसंगानुसार सारे और रंग विरंगे हवयमाही वित्र और श्रीमत् ५० ५० व्र० को॰ गीवाव्यास श्री १०८ जगद्गुर श्री महामण्डलेरवर स्वामी विद्यानग्वजी महाराज की गीवावर्णमशैकी में ही चन का कोकोपकारक प्रवचन है।

स्वामोजी की कथा कैसी रोचक और वपदेशबद होवी है यह बाव जिन छोगों ने दन का प्रयचन झुना है वन्हें भड़ी भाँति हात है। जिन्हें उन की कथा सुनने का सीभारय न मिछा हो वे इस अब्हु को पढ़कर दस का सानन्द हात प्राप्त कर सकते हैं।

गीता के ऊपर कितने व्याख्यान, भाष्य और टीकाएँ हो चुकी हैं, इस की संख्या करनी कठिन है। सभी में भये नये भागों का आश्रय खिबा गया है, पर यह सभी स्वीकार करते हैं कि श्वाशारहित होकर, निष्काम रूप से कमें करना और प्रमु पर भरोसा रखना चाहिए। इस उत्तम कमें का फल मिले बिना रह नहीं सकता।

स्वामीजी ने इन वार्वों को समकाने के साथ हो और भी बहुत से उत्तम उप हेडा इस न्याल्यान में अपनी निराली जैली में दिये हैं !

यह सङ्क हिंदी और गुजरावी-दो मापाओं में अगल अलग प्रकाशित हुमा है, अतः दोनों मापाभापियों को इस से पूरा पूरा लाम चठाना चाहिए, यही हमारी इच्छा है।

# ---- जगरप्रसिद्ध महाराष्ट्र पत्र 'केसरी'

[ अस्तिल महाराष्ट्रीय जनता जिस को ''एउमेवाहितीयम्'' वृत्तपत्र ऐकमस्य से मानती हैं इस " देसरी" दे संपादकमण्डल में प्रन्थपरीक्षण के भारप्राप्त विद्वान् लेखक की ''गीतागौरव" पर संमति २-२-४० के अङ्क से नीचे डद्वृत की जाती है।]

श्री मोच्चाम कासी से "गीतावर्म" नामक हिंदी और गुजराती भाषाद्वया रमक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाता है। इस में सिर्फ धार्मिक विपयों की ही चर्चा रहती है। प्रतिवर्ष जनवरी मास में इस का एक विशेषाङ्क निकला करता है। पिछले साल के विशेषाङ्क में गीता के प्रथम तीन अध्यायों का दिनी और गुज राती भाषा में सबिस्तर विवेचन प्रकाशित किया गया या । इस वर्ष के विशेषाङ्क में ४-७ बाये हैं ...... जिस में गीतोक रहोकों का पूर्वापर संदर्भप्रदर्शनपूर्वक उस के क्षाधार पर चरियत होनेवाछी राङ्का प्रतिसङ्काओं का निरसत दिवा गया है """।

इस विशेपाङ्क की प्रष्ठसंख्या प्रायः ६०० है कौर इस में केवछ ४-७ अर्थात् गीता के चार ही अध्याओं का समावेश हुआ है। गत वर्ष के विशेषाह में तीत द्याच्याय थे जीर पृष्ठ ४५० थे। इस क्रम से समग्र १८ अध्याय समाप्त होने को सीन चार वर्ष छग सकते हैं और कुछ प्रप्तबंब्या भी तीन चार इजार से ज्यादा ही हो सक्ती है। इस विस्तृत विवेचन के लेखक—श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री १०८ जगद्गुरु श्री महामण्लेश्वर गीवाव्यास स्वामी विद्यानन्दजी नहाराज हैं। इन की गीताप्रवचनघारा अखण्ड बहती रहती है। इसी का सारांश गीवावर्म के विशेष पाङ्क भें। सुल्यवस्थित स्वरूप में प्रवित किया रहता है। क्याप्रसंगासक भाग में च्दाहरणार्थ अनेक पौराणिक कथा, आल्यायिका तथा आधुनिक छौकिक आचारी की तुछना दी गई है और वस के द्वारा धर्माचरण का वपदेश दिया गया है।...... करीय सी चित्र हैं, बहुत ही सुन्दर, अतएव अवश्य संमाख है। सुखपृष्ठ पर का चित्र एक नौका के दृश्यरूप में शिद्धत है जिस में बैठे हुए खर्जुन को कैवर्तकरूपी भगवान् थ्री फुष्ण मवसागर के पार ले जा रहे हैं।".....

.....फल्टसः यह गीवागीरबाङ्क अन्वर्योह्य सर्वोद्व सुन्दर हो गया है। गोररापुर से प्रकाशित "कल्यूाण" तथा काशीक्षेत्र से प्रकाशित "गीतायमें" द्वारा किया जानेगाला गीताप्रचारकाय वस्तुतः प्रश्नंसनीय पर्व औरों के लिए आतुः करणीय हो रहा है।

दोनों में एक पास बात यह है कि कल्याण का विशेषाद्ध जन्माष्टमी पर प्रका-

दित होता है और गीतायर्म का गीताजवन्ती के दिन।

के

# सौरभपूर्ण, मनोमुग्धकर, धार्मिक यन्थसुमन गीताप्रश्नोत्तर अथन अद्भुत संवाद

गीतायमें प्रेस तथा श्री विद्यानन्द अन्थमाला की पुस्तकों में गोताप्रस्तोत्तर का स्थान सब से ऊँचा है। इस के विषय में तो यदि यह कहा जाय कि भारतवप में इस विषय को इतनी उत्तम पुस्तक कदाचित ही ल्रपी होगी, तो कोई व्यविशयोक्ति नहीं होगी। इस पुस्तक को प्रशंसा भारतवर्ष के बढ़े बड़े सभी विद्यानों —महा महोगाथ्याय शीमान् पंग गोपोनाथजी कविराज एम० ए०, मूतपूर्व प्रिंसिपल गवनमेंट संस्त्रत कालेत वानारस, डाक्टर मगवान्दासजी एम० ए० व्यादि—ने मुक्त कर से की है।

इस के लेखक हैं चये। यह ज्ञानतपस्त्री श्री गीवानन्दजी । आप की संगति को स्वर्गीय लेकमान्य बाल्यङ्कायर तिलकजी भी व्यादर दिया करते थे । आज ही एक प्रति मेंगा लीजिए, अन्यथा पह्नताने के सिवा कुल हाथ नहीं लगेगा ।

पुस्तक हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में खड़ग बड़ग छती हुई है। खतः आर्डर देते समय यह अवस्य टिखें कि आप को किस भाषा की प्रति "बाहिए। मूल्य १) डाक खर्च अड़ग।

२— श्री मद्भगचद्गीता ( मूल )—इस पुस्तक का प्रकाशित करने में इस बात पर विरोप ध्यान दिया गया है कि अनेकानेक प्रकाशित पुस्तकों के पाठमेदीं में जा अधिक सुसंगत पाठ हो वही रखा लाय । साथ ही इस में हिंदूधमें के प्रधान प्रधान सभी देव देवियों के सचित्र स्ताप्र और विष्णुसहस्रनाम भी दिया हुआ है। पुस्तक हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं में छपी हुई है। मूल्य सजिस्द का 10 अजिस्द का 10 डाक खर्च अछग।

३—आदशे और यथार्थ—प्रसृत पुस्तक हिंदोसाहित्य का एक आले? चनात्मक महत्त्वपूर्ण प्रन्य है। इस में यह दिखलाया गया है कि काल्ये! में स्वादर्य स्थापित करने के लिए जे। अतिकायोक्ति की जावी है कि वह कहाँ तक आवर्य के दे और ठीक ठीक चरित्र चित्रण का क्या स्थान है। इस के लेखक हैं पुरुषोत्तमञ्ज्ञिमी श्री वास्तव एस० ए०, व्ययन्त्री, जायरी प्रचारिणी प्रस्ता. काली । मूल्य ॥)

श्री बासव प्रमाण प्रभाव मान है। इस के लेकक र उपन्य की श्री वासव प्रमाण प्रभाव है। मृत्य हों। मृत्य हों। अपनिश्ची समा, काशी। मृत्य हों। अपनिश्ची की ममित्र हों के अपनिश्ची के किया मित्र हों के अपनिश्ची के मित्र मित्र हों के स्थाव स्थाव पर इस में इतना सुन्दर विशेषत है। बीवन के अपने प्रमाण स्थाव महस्तागर में दिले हैं के काम है। हुआ है कि पढ़कर अन्ताकरण अपने आप आनस्तागर में दिले हैं के काम है। मृत्य ॥।) हां के खब के अल्प।

# गीताधर्भ

# (हिंदी गुजराती का सचित्र घापिक मासिक पत्र )

वार्षिक मूल्य-भारत में ४-०-० विदेश में ६-८-०

गीताधर्म पत्र १९४१ में श्रपने छठें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस ने अपने गत पाँच वर्षों के ट्युजीवन में देश और घर्म की जो सेवा की दे वह किसी प्रमुप्रेमी

ञ्चानन्दक्न्यू सिंबदानम्य भगवान् कृष्णचन्द्र की दयामयी प्रेरणा से श्रीमत्परमन सज्जन से छिपी नहीं है। हुंस परिज्ञालकाचार्य गीताव्यास छोकसंग्रही श्री १०८ जगद्गुर श्री महामण्डलेश्यर स्वामी विद्यानन्दजी महाराज ने इस गीताधर्म को जन्म देकर और अपने हाथ से पाठ पोसकर पाँच वर्ष का उच्च बाठक बना दिया। यद्यपि खबस्या में यह छोटा बचा गण नायण नाय पा प्रमुचायण वसा त्या । वसा व वर्षा व वर्ष है, पर इस के गुण, कमें और रूप आदि तो ऐसे हैं कि यदि इस के उपर समी थार्मिक जन अपना तन, मन, धन, सब कुछ न्योछावर कर दें, तो भी थोड़ा हो है ।

यह ठीक है कि आप प्रेमियों ने गीतायमें के छिए बहुत कुछ किया है और खागे भी करते रहेंगे, फिर भी मनवान के मूल आदेश और श्री स्वामीजी के संपूर्ण हरेरय को फलीमूत करने के लिए आप से हमारी प्राथना है कि जिस प्रकार आप खर्य गीतापर्म के प्राह्क बने हैं उसी प्रकार अपने दो दो मित्रों को भी अवश्य प्राहक वनाकर इस सत्कार्य में सहायता करें और भगवान की कुप तथा स्वामीजी के आशीर्वाद के साथ साथ समर यश प्राप्त करने के भागी बनें।

भगवान की गाई हुई गीता की सेवा, उस का प्रचार और किसी भी रूप में उस की सहायता करना वास्तव में भगवान की ही सेवा भक्ति है। आशा है, हमारी प्रार्थना पर ध्यान देकर आप तन, मन, घन से गीताधमें की अवस्य सहायता करेंगे। -व्यवस्थापक, गोताधर्म **।** 

# युगान्तरकारी गीता

श्राज तक जितने महात्मा और महापुरुप हुए उन में शायद ही किसी ने गीवा पर अपनी विचारप्रतिमा न दिखळाई हो। इंडर, रामानुज, तिल्क, गांघी ख्रादि की टीकाएँ और भाष्य शत शत प्रकाशनों में हमारे सामने प्रमाणस्वरूप बर्तमान हैं। (ईतु इन में से किसी ने भी इस वात की खोर विशेष प्यान नहीं दिया कि भीता के गहन सिद्धान्तों को ऐसी मापा में, ऐसी विमर्शरीली में ज्यक कर जो विना पद िख्से छोगों को भी—केवछ सुनने से ही—हृद्यंगम हो सके। इस कमी की पूर्ति ज्ञानतपस्वी श्री गीतानन्दजी ने की है। इस विषय में हमें सफलता कहीं तक मिछी है, यह पाठक स्वयं देख सकते हैं। हमारा तो यही विद्यय है कि ऐसी गीवा भाप ने नहीं पड़ी होगी। मूल्य भी लगतमात्र पेवल ।ह) और ।≥) रहा है।

# गीतां घर्म प्रेस से प्रकाशित-दर्शनीय, पूजनीय और अवश्य संग्रहणीय चित्र

साइज १० × २३ ( बहुरंगा ) कीमत पत्येक का है। १ सरस्वती २ हतुमान ३ गीवाधर्म (श्री क्रष्णालीला से पूर्ण)। साइज १० × १५ ( बहुरंगा ) कीमत प्रत्येक का )॥।

१ श्री कृष्णावतार २ श्री कृष्णावनमोत्सव ३ सत्यवादी इस्झिन्द्र ४ शिव-पावती ५ जित देखोँ तित स्यामसयी है ६ पनिषट ७ छमा चमापति ८ मगवाय श्री कृष्ण ९ यशोदा का वास्सस्यमें १० सावन की झुछा ११ वांके विद्वारी।

### साइज ७॥ × १० ( बहुरंगा ) कीमत मत्येक का ॥

१ सरस्वतीओ २ सरस्वतीओ ( छोटा क्लाक) ३ श्रीगणिशाय नयः ४ गणेशाओ ५ श्री छाशी विश्वनाय ६ श्री रामचन्द्रओ ७ श्री क्रस्मण्यो ८ श्री छोताओ १ इन्नान्द्रो १० गोस्त्रानी दुलसीदायो १९ रामचन्द्रओ ७ श्री क्रस्मण्यो ८ श्री छोताओ १ इन्नान्द्र्यो १० गोस्त्रानी दुलसीदायो १९ रामाकृष्ण १२ थानमा क्रव्य १३ दूप पाँते गोपात १४ गोह्न माटी खाये १५ वंशीयट १६ मुस्ली मनोहर १७ रामा कृष्ण ( क्सलीवाते ) १८ क्षम्ल में कृष्ण, १९ मफाके हृद्यक्रमल में कृष्ण २० कृष्णास्त्र मगवान् स्वयम् १९ विश्वका २२ शोप्पायीयो विष्णु और क्सीओ २३ संलय की प्रतीका में प्रताष्ट्र २४ प्रताष्ट्र का संलय से प्रता दुभ वर्षोन का मगवान् से कादेश २६ मगवान् का वर्षोन को सैन्य दिखलान २० कर्षोन की विषाद कावस्था २८ होग और दुर्योधन २९ भीमा का बङ्कान्द्रान ३० संलय द्वारा मीमापलन का निर्देश ३१ क्याम और दुर्योधन २९ मीमा का प्रवास १२ स्वामी श्री विषानन्द्री ३५ भगवान् विष्णु का भवचागर कावलोकन ३६ गहाओ ३७ सोपीवार कृष्णान्द्र ३८ थी शिवसी ३९ व्यवक्ष्य के कुल्वारी ४० श्री दोकरावार्य ४९ गीताधर्म ४२ कृष्णावार ४३ दीपोस्तव ४४ मुक्तकारीवारारियति ४५ पार्वतीओ की कैरास्त्रामा ४६ सक्त ४७ दाशायी राम ४८ श्री कुष्ण की वालकीका ४९ गोकुल के कृष्ण ।

# साइज ७॥×१० ( एकरंगा-सादा ) कीमत मत्येक का )।

९ जगत् के माता पिता २ गताजी ३ नर्मदा देवी ४ बद्दीशयधावतन ५ सहात्सा गांधी शीर स्वामीजी ६ भगवान् शुद्धदेव ७ स्वामी रामहृष्ण परमहंख ८ स्वामी श्री विधानन्द्रजी ९ स्वामीजी का श्रहमहावाद में प्रवचन १० स्वामीजी का करकता में प्रवचन १९ स्वामीजी का मानपप्र समारम्स १२ श्री भागवत श्राप्तिस शत पारायण में स्वामीजी १३ कृष्ण (कम्सनेवाले) १४ रामचन्द्रजी।

[ यह एंक्षिप्त और साथ खास वित्रों की सूची है। विशेष जानधारी के लिए गीतापर्म

में प्रकाशित स्वीपत्र देखें । ]

# 곤곤관한군관관관관관관관관관<del>간</del>관관

```
हरिस्तति-
                                               शकराचार्य रचित
  धारविन्द
                                          १४ कुलपति मालवीय
  बादर्श और यथार्थ
                                                                                 ď
  फला में फ़रण
                                               हिलोग
                                                शीमद्भगवद्गीता मूलंखीक पद्गा जिल्द ।=)
   गीतात्रश्रीत्तरी
                                          38
                                                             हिंदी टीका सहित
     ( अन्द्रत संवाद )
                                          919
                                                                                 1=)
                                                       " गुजराती टीश सहित
                     गुजराती
                                 9)
u
                                                                    क्चा जिल्ड
ξ
                                                                    » हल्का द्यागज I)
                      गुजराती
                                                              » श्लोक टीका गुजराती
                                  u)
     विद्यानन्द विनोद
                                  n)
                                                                 ( पक्षा जिल्द )
                      गुजराती
       विन्ध्ययासिनीस्तोत्र
```

इल्का कागज 🖔 n) ब्यास

( नं॰ १६ वे २३ तक को गीतापुस्तकों में अनेक देवी देवताओं और आचार्यों के २६ चित्र हैं, जिन को स्तुतियाँ मी साथ में हैं और खन्त में विष्णुसहस्रताम भी दिया गया है । ) •

-)11 थीमद्भगवद्गीता मूल विष्णुसद्धनामसहित, 911) पुरी पाइल 311) ( विश्वयमाङ्ग्रसहित )

( गीताइचहित ) ( गीतागीरवाइसहित ) 9536

30

धर्मीर्थ वितरण करनेवाली और पुस्तव्विकेताओं को विशेष सुविधा दी जायमी क्दर्यालय से पत्रव्यवहार करें। **ट्यवस्थाप** र